## अनिवेदनम्

अथ नेयमविदितचरी निरवद्यसद्गद्यपद्यशिखादेदीप्यमानविविध-विद्यादीपप्रकाशितस्त्रान्तिनकेतनानां धीरघीषौरेयस्रित्समितिसस्रुपछ्व्धयशसां वैद्यकुछकमत्ताविकासनदृश्यमानसदृस्तिकरणिनभतेजसां पद्धमङ्गावतां विपिश्चितां वार्ता, यत् आतुरस्य प्रकृतिस्थापने न हि रोगिनदानज्ञानादृते सिद्धिरगदङ्काराणाम् । न च रोगोपश्चमः सम्यक् । किश्च त्रिस्कन्धत्वादायुर्वेदस्य प्रथमं तावत् हेतुछिङ्ग-ज्ञानमेवावश्यकं वरीष्ट्रत्यते । व्याधेस्तन्त्वपरिज्ञानं च प्रधानं कर्म वैद्यानाम् । यदुक्तं—

रेगिमादो परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ।
ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचेरत् ॥
हेतुलिङ्गोषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् ।
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुषयं बुबुध यं पितामहः ॥
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्त्रमायुर्वेदं महामतिः ।
यथाव रिचरात्सर्वं बुबुधं तन्मना मुनिः ॥

व्याधस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च नित्रहः । एतदेवस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ॥

रोगनिदानानि चं तत्तद् चरकादिग्रन्थे विस्तरशः शोक्तानि, परं तेषु नैकत्र सन्ति, किन्तु पकीणीन्येवेतस्ततः । तदून्वेष्ठणश्च न सुकरमिति परमविदुषा वैद्या-ग्रगण्येन श्रीमता इन्द्रकरात्भजेन वैद्यानां हितौषिणा श्रीमाधवकरेण स्वसमकालिक स्द्रिभण्यां नियोगात् रोगविनिश्चयनामायं ग्रन्थो , निरमायि । यत्र खु तत्समये दृष्टिपथमागतानां पायः सर्वेषामेवातङ्कव्यूहानाम्रपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गानि सद्गृद्धार्षेभ्यो ग्रन्थेभ्य रोगसम्बन्धपरम्परया क्रममपरित्यक्य द्यनिवद्धानि । यद्यपि सन्त्यन्थेऽपि इंसराजनिदानाद्यो ग्रन्थाः परं न ते तथा साटिति रोगझान-सम्पादनाय समर्था यथायं रोगिविनिश्चयाख्यो ग्रन्थः । इत्येतस्य प्रचारवाहुक्य-मेच ख्यापयाति तेपामञ्जपयोगितां वाढम् । सङ्ग्रहात्मकोऽयं ग्रन्थः परमशोमनः । रोगझाने चातीवोपयुक्तः । एतत्कण्यस्थीकरणं चापि स्वन्पायाससाध्यम् । इति षहुगुणवत्यादेवास्य पण्डितमवरेण श्रीविजयरचितेनाक्ष्मरीक्षगवधेमेष्ठकोशाख्य-टीका न्यधायि, तत्वच्च तिच्छप्येण श्रीकण्यदत्तिपत्राशेषमागोऽपूरि । प्रमेइ-निदानात्मभृति समाप्ति यावत् श्रीकण्यदत्तिशिक्षाशेषमागोऽपूरि । प्रमेइ-निदानात्मभृति समाप्ति यावत् श्रीकण्यदत्तिशिक्षोश्चावन्थो विजयरचितन् कृत इव प्रतिमाति । न मनागपि पार्थवयमाख्यापयति । यद्यप्येतस्य बहुभिवि-हद्मिष्टीका विरचिताः परं कालगत्या नेदानीं ताः सम्रुवलभ्यन्ते । एका च दीका पापवनिदानस्य श्रीवाचस्पतिनिर्मिता श्रातङ्कदर्पणाख्यापि सम्पति स्थमति स्थमचारा, परं सापि प्रायो प्रभुकोश्ममेवानुमरित । स्रुवर्षाश्च एव पाधवनिदानग्रन्थ-तत्त्वं वोधियतुं परमोत्तमः ।

मायवक्षरशिण्डते। अयं वहदेशीयः कर इत्युपाधिमत्त्वात् । अयं च वाग्मटीयाष्टाद्गहृदयग्रन्थात् "निदानं पूर्वरूपाणि" इत्यादीनि वहृनि पद्यानि स्वग्रन्थे संजग्राह । वाग्मटरच ईसवीयपञ्चमशतकारम्भजः, अतो माधवोऽनुमानत ईसवीयसप्तमशतके मादुर्वभूवेति सुष्टृक्तं श्रीगणनाथसेनकविराजमहाशयैरात्मविरिवतप्रत्यक्तशारीरोपोद्घातभागे । माधवेनान्यो रत्नपालाख्योऽपि ग्रन्थो निर्मितः ।
विजयरिक्ततश्रीकण्टदक्तो च ईसवीयत्रयोदशशतकिद्वतीयपादे वभूवतः । विजयरिक्ततकृतोऽन्यो ग्रन्थस्त न कारिचत्किचिच्छूयते, किन्तु श्रीकण्डदक्तो वृन्दकृतसिद्धयागग्रन्थस्य टीकां चकार, या च माप्यते साम्भतम् ।

मधुकोशसहितमेतत्पुस्तकं वम्बई नगरे कित्पयम्रद्रणयन्त्रालये मुद्रितमस्ति । अस्य हिन्दीभाषाविश्विष्टपपि संस्करणं सुवहुशोऽनेकैः पुस्तकविक्रेत्रमहोद्यैः मकाशितम् । वहोः कालात् संस्कृत-भाषाधिकाद्वयोपेतपुस्तकसङ्ग्रहणे छात्राणां स्वि सप्पिवीच्य श्रीभार्गवपुस्तकालयाध्यक्षमहोद्यैस्तया सम्पादनाय प्राधितोऽहं श्रीभगवत्क्रपया एनं भाषाधिकया, मधुकोशस्य मूलपाटस्य च विषम-

स्थलबीधाय यत्र तत्र संस्कृतटिप्पण्या चालङ्कृतं कर्तुमपारयम् । अस्य भाषाटीका निदानदीपिकारूया मूलार्थवोधिनी मघुकोशासंवादिनी एव । टिप्पणीकरणे चरकादिभावप्रकाशसिद्धान्तनिदानयोगरत्नाकरपश्चिकादिभ्यः सुमहत्साहाय्यं सम्प्राप्तमिति तत्कर्तृन् पति विशेषेण समादरः श्रद्धाचारमदीयहृद्ये। अस्य मुद्रणे निर्णयसागर-श्रीवेङ्कटेश्त्ररमुद्रयणयन्त्रालयद्वयमुद्रितपुस्तकमादश्चभूतम् । परिशिष्ट-भागे च 'टाइफाइड' प्लेग, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, हेगू, इति श्रांग्ल चिकित्सापद्धतौ प्रसिद्धिमुपगतानामिदानीम्भारतीयशरीरेषु व्यक्ततां यातानां रोगाणां निदानानि छात्रवृन्दोपकुत्यै सिद्धान्तानिदानग्रन्थादाकुष्य आङ्कुतानि । भागवपुस्तकालयाध्यक्तश्रीकैलासनाथभागवमहोदया अपि धन्यवादभाजनानि सन्ति, यैः खलु एतत्पकाशनाय कायवाङ्मनोभिः सुमहान् प्रयासोऽङ्गीकृतः कमल्जनयनः श्रीमगवान् दीर्घजीविनमेनं क्रियात् । एवमपेन्तितेन प्रचुरपरिश्रमेण यथामति संशोध्य सम्पादितेऽस्मिन् प्रन्थे यदि क्वत्रचिद् दोपदर्शनं स्यात् मनुष्यज-नसुकरत्वात्तत्मंश्रुद्धिर्विधेया त्तमां प्रदर्श प्रख्यात्वाण्डित्यप्रभावैर्छन्धवर्णै।रिति सप्रश्रयं निवेदयति-

श्रीरामन्वमी १६८६ वै॰ बी॰यन् मेहता संस्कृत विद्यालयः, प्रतापगढ़ (श्रवध) हिरिनारायण शर्मा वैद्यः ।

# **ध**्रमाधवनिदानस्य विषयसूची अ



| विपयाः                                                     | पृष्ठाङ्काः | विपयाः                               | शहासुर            |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| पारिभाषिकं पत्रनिदानलका                                    | गम् ।       | वातकफज्बरलच्च्याम्                   | ક્ક               |
| श्रय प्रन्यकर्तुं महत्ताचरणम्                              | ્ર          | पित्तकफञ्चरलज्ञ्णम्                  | ୫୫                |
| दीकाकतुं महत्तम्                                           | ,,          | सान्निपातिकज्वरत्न <b>त्</b> त्व्यम् | ઇ૭                |
| प्रन्थस्यामिभेयादि                                         | _           | त्रयोदश सिन्नपातभेदाः                | <u></u> કર        |
| प्रन्यस्यास्योत्क्रप्टत्वम्<br>प्रन्यस्यास्योत्क्रप्टत्वम् | ક           | सर्वेषां सिन्नपातानां निदानानि       | -                 |
| प्रत्यस्थास्यात्त्रशत्यम्<br>रोगविद्याने पञ्चोपायाः        | )           | कोपकालश्च                            | 99                |
|                                                            | <u>لا</u> ح | सन्निपातानां नामानि                  | 43                |
| निद्रानपर्यायास्तल्लक्ष्णञ्च                               |             | ,, दिनमर्यादा                        | "                 |
| पूर्वस्पलज्ञस्                                             | <b>{</b>    | " साध्यासाध्यत्वम्                   | ધરે               |
| रूपस्य लज्ञ्णम्                                            | र्द         | सन्धिकसन्निपातलत्त्रग्रम्            | रुष्ट             |
| <b>उपश्</b> यानुपश्यो                                      | <b>२१</b>   | श्रन्तकसन्निपातलत्त्रणम्             | 79                |
| सम्माप्तिलत्त्वग्म्                                        | २४          | <b>रु</b> ग्दाहसिषपातलत्त्वणम्       |                   |
| सम्प्राप्तिमेदास्तद्विवरणं च                               | হও          | चित्तभ्रमसन्निपातलक्ष्णम्            | n<br>LL           |
| सवरोगाणां सामान्यं,कारणम्                                  | ३०          | शीताङ्गसिषातत्त्वस्यम्               | 13                |
| रोगाणामपि कादाचित्कं निदानत्व                              | ाम् ३२      | तन्द्रिकसन्निपातलच्च्यम्             | "                 |
| <b>अत्रोदाहर्</b> णानि                                     | 53          | <b>क</b> एठकुञ्जसिपातलत्त्व्यम्      | પ્રદ્             |
| रोगसाङ्कर्यम्                                              | इप्ट        | <b>फर्ण्</b> कसन्निपातलच्चणम्        | •                 |
| उक्तनिद् <b>ानपञ्चकस्यावश्यक्</b> यत्वम्                   | 34          | कर्णकसम्निपातोपद्रवाः                | 33                |
| ज्वरनिदानम् । 🗸                                            |             | <b>भुग्ननेत्रसन्निपातलच्चम्</b>      | "<br><b>&amp;</b> |
| <b>व्वरस्योत्पत्तिर्भेदा</b> ख                             | રૂફ         | रक्तष्ठीविसन्निपातलच्च्यम्           | "                 |
| ज्वरस्य सम्प्राप्तिः                                       | 30          | प्र <b>लापकसम्निपातल</b> च्चप्रम्    | ٤٣                |
| errite-resemit                                             | 38          | जिह्नक्षिपातलक्ष्यम्                 |                   |
| ं सामर्थ पर्वद्राण                                         | ८०          | श्रमिन्याससिन्नाततत्त्व सम्          | •                 |
| त्र सामान्य पूपकपम्<br>विशिष्टम्                           | 97          | हारिद्रकसिमातलच्चिम्                 | <b>4</b> €        |
| हि-त्रि-दोपज-ज्यरलच्च्यम्                                  |             | सम्निपातावधिः                        | <b>33</b>         |
| <b>धात</b> न्यरतन्त्रणम्                                   | કર<br>યુ    | सन्निपातज्वरस्यासाध्यसन्गणम्         | =                 |
| पातज्यरलक्षणम्<br>पित्तज्यरलक्षणम्                         | <b>કર</b>   | सिषपातोपद्रवाः                       | Ę0                |
| विकारसम्बद्धाः स्थान्<br>कफुज्बदसम्बद्धाः                  | 88          | श्रमिन्यासञ्चरतत्त्वसम्              | T.                |
| पापाण्य एक छ ज्यू<br>सामग्रिक ज्यारमास्याम                 | SK          | भागन्तुज्यरत्तक्तयम्                 | . 63              |

|   | विषया:                              | पृष्ठाङ्काः      | विषयाः                                         | पृष्ठाङ्काः   |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
|   | विषजन्यागन्तुज्वरत्तत्त्वणम्        | , ६२             | कालकृतज्वरलज्ञयम्                              | <b>=</b> 3    |
|   | श्रौषघगन्घजज्वरत्वद्यम्             | ६२               | उपश्यानुपश्याभ्यां व्याधिशान                   | Ą,            |
|   | कामज्वरतत्त्व्यंम्                  | 97               | श्रन्तर्थेगज्वरस्य सत्त्व्यम्                  | ି ଅଧି         |
|   | भयशोककोधजज्वरत्वज्ञण्म्             | ६३               | वहिवंगज्वरस्य लच्चणम्                          | 91            |
|   | श्रमिचाराभिघातजज्वरलच्णम्           | "                | श्रामज्वरत्वच्चणम्                             | π <u>x</u>    |
|   | भृताभिषङ्गजज्वरत्तच्चणम्            | ફક               | पच्यमानज्वरत्नक्त्यम्                          | দহ            |
|   | विषमज्वरस्य संप्राप्तिः             | દ્દપ્ર           | परिपक्वज्वरत्त्व्यणम्                          | 3)            |
|   | विषमज्वरभेदा •                      | ,,               | साध्यज्वरलत्त्रणम्                             | <b>4</b> 5    |
|   | विषमज्वराणां दूष्यधातवः             | ,,               | श्रसाध्यज्यरतत्त्वणम्                          | <b>ಇ</b> ೬    |
|   | ,, तन्त्रणानि                       | ६६               | गम्भीरज्वरत्तद्वाणुम्                          | 57            |
|   | संन्ततज्वरलचणम्                     | ``,              | श्रपरमसाध्यज्वरतत्त्वसम्                       | <b>દ</b> શ    |
|   | सततान्येद्यं कज्वरत्त्व्यम्         | ं <i>६७</i>      | ज्वरमुक्तेः पूर्वरूपम्                         | €8            |
|   | त्ततीयकचतुर्थं कज्वरत्वच्यम्        | '६८              | विज्वरपुरुपलज्ञ्यम्                            | EX            |
|   | तृतीयकचतुर्थंकयोक्तपत्तिवीजम्       |                  | ज्वरमुक्तस्य लत्त्र्णम् 🗸                      | ,,,           |
|   | विषमज्वरस्य भूताभिषद्गजत्वम्        | ?3<br>21         | च्यतिसारनिदानम् ।                              | ļ             |
|   | तृतीयचतुर्थंकयोर्जं ज्ञागन्तरम्     | ફ્દ              | श्रतिसारस्य हेतवः                              | 33            |
|   | चातुर्थंकविपर्ययः                   | ७१               | <sub>ग्</sub> सम्प्राप्तिः                     | ध्द           |
|   | वातवलासकज्वरलच्यम्                  | હર               | सर्वेपामतिसाराणां पूर्वेरूपाणि                 | 900           |
|   | प्रतेपकज्वरत्त्वागुम्               | ७३               | वातातिसारलच्चणम्                               | 77            |
|   | देहार्द्धजातज्वरतन्त्रणम्           | Ţ                | पित्तातिसारलच्चम्                              | 95            |
|   | शीतपाणिपादज्वरत्तत्त्त्यम्          | <i>े</i> 8<br>,1 | कफातिसारलच्चणम्                                | १०१           |
|   | <b>उप्णपाणिपाद्</b> ज्वरलच्चणम्     |                  | त्रिदोपजाति <b>सारल</b> च्यम्                  | 7,            |
|   | शीतदाहपूर्वज्वरयोर्जन्नणम्          | "                | शोकजातिसारतज्ञणम्                              | 97            |
|   | पतयोः साध्यासाध्यविवेकः             | ٠,<br>ويا        | श्रामातिसारलज्ज्म्                             | १०३           |
|   | सौश्रतानि सप्तघातुगतज्त्रराणां      |                  | श्रामपक्वपुरीषयोर्जं ज्ञणम्                    | "             |
|   | त्रं चूंपानि                        | 1610             | श्रसाध्यातिसारतज्ञणम्                          | १०४           |
|   | तंत्रादी रसघातुगतज्वरतन्त्रणम्      | <b></b>          | रक्तातिसारतज्ञणम्                              | १०६           |
|   | रक्तंघातुगतज्वरत्तत्त्वस्           | "<br>ভদ          | प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिः                      | ,7<br>_       |
|   | मांसघातुगतज्वरत्तव्यम्              | 77               | सर्वासां प्रवाहिकानां पृथक् पृथग<br>ज्ञज्जणानि | ्र १०७        |
|   | मेदोघातुगतज्वरत्तत्त्व्यम्          | 22               | युवान<br>मुक्तातिसारलद्मणम्                    | / <b>१</b> ०5 |
|   | श्रंस्थिघातुगतज्वरत्तत्त्त्त्यम्    | .08              | ग्रह्यीरोगनिदानम् ।                            |               |
|   | मजाघातुगतज्वरत्व ज्ञाम्             | "                | श्रहरायाः संभातिः                              | १०६           |
|   | श्रुक्घातुगतज्वरत्वच्यम्            | ,,<br>,,         | अहरयाः समातः<br>संप्रहरयाः सामान्यतन्त्रसम्    | ११०           |
|   | श्रयेषां साध्यासाध्यत्वम्           | <u>ج</u> و       | प्रहृणीरोगस्य पूर्वस्तपम्                      | 330           |
| - | प्राकृतवैक्रतज्वरतत्त्व <b>राम्</b> | নং               | वातिकप्रहण्याःनिदानपूर्विका संग                | गसिः१११       |
| , | ं भाकतज्वराणामुत्पचिकमः             | ~ <b>=</b> 2     | , जन्मणान                                      | ,             |
|   |                                     |                  | -                                              | -             |

| विषयाः                                                   | पृष्ठाङ्काः       | <b>चिपयाः</b>                                      | पृष्ठाद्धाः        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| पा <b>गडुरोग</b> –कामला-क्रुस्म                          | काम-              | राजयच्म-दात-द्गीग्-निद्                            | ानम् <b>।</b>      |
| ् ला-हलीमवरोगनिदान                                       | म् ।              | राजयदमणो निदानानि                                  | १६७                |
| पागडुरोगस्य भेदाः                                        | १५०               | च्चयरोगस्य सम्प्राप्तिः<br>व्यक्तमणः पूर्वेद्धपाणि | १६ <b>म</b><br>१६६ |
| 'हेतवः सम्प्राप्तिरच<br>'क्रिक्टि                        | 5110              | चयस्य त्रींणि मुख्यलच्रणानि                        | १७०                |
| ''पूर्वद्भपागि                                           | १५१               | ,, पड् लत्त्रणानि चरकीयाणि                         | १७१                |
| वातिकपायहरोगलचणम्                                        | ;;<br>Gu <b>3</b> | तान्येव सोश्रुतानि                                 | 79                 |
| पेत्तिकपाएडरोगलच्चम्                                     | १४२               | त्तयस्यैकादश रूपाणि                                | <b>,,</b>          |
| कफजपाएडरोगलच्च्यम्                                       | "                 | श्रसाध्यत्तयलत्त्रणांनि                            | १७२                |
| श्रसाध्यपाएडरोगलच्चम्                                    | 55                | श्रथास्य चिकित्स्यत्वम्                            | १७४                |
| मृत्तिकामज्ञ <b>णजातपाय्</b> हरीगस्य                     | eu e              | च्चयस्यान्ये प्रकाराः                              | 33                 |
| संप्राप्तिः                                              | १४३               | व्यवायशोपिखो लज्जसम्                               | १७४                |
| मृदुत्पन्नपारडुरोगलत्त्रसम्<br>त्रसाध्यपारडुरोगलत्त्रसम् | ः<br>१४४          | शोकशोषियो लच्चयम्                                  | 27                 |
| असाध्यपार्षं पागलपार्यम्                                 |                   | जराशोषिणो लज्ञणम्                                  | १७६                |
| पागडुमेदकामलारोगस्य लच्चण                                |                   | मार्गशोपिया लज्ञणम्                                | <b>,</b> ,         |
| कुम्मकामलारीगलच्यम्                                      | १४७               | व्यायामशोपिया लत्त्रणम्                            | १७७                |
| कामलाया श्रसाध्यलच्यानि                                  | ))<br>Sur-        | व्रक्शोपिया सज्ज्ञम्                               | 3,                 |
| कुम्मकामलायाः ,,                                         | <b>የ</b> ሂሩ       | उरः जतस्य हेतवो लज्जानि च                          | १७५                |
| द्दलीमकरोगलच्च्यम् .                                     | 77<br>2 st 2      | ,, पूर्वरूपम्                                      | १८०                |
| <b>पानकीरोगलज्ञणम्</b>                                   | / १४६             | उरःचत-चीणयोमु चयलचणानि                             | <b>)</b> 7         |
| रक्त <b>पित्तनिदानम्</b> ।                               | 1                 | श्रनयोः साध्यासाध्यत्वविचारः                       | १८१                |
| 4.00.00.00.00                                            | •                 | कासनिदानम् ।                                       |                    |
| रक्तपित्तस्य निदानं संप्राप्तिश्च                        | १६०               | कासस्य हेतु-सम्प्राप्ति-पूर्वकं लक्ष               | नराम १८१           |
| , पूर्वरूपायि                                            | १६१               | कासमेदाः                                           | १दर                |
| श्लोष्मकरक्तपित्तस्य लत्त्रणम्                           | १६१               | कासस्यपूर्वेद्वपम्                                 | १८३                |
| वातिकरक्तपिचस्य लच्चम्                                   | 77                | वातकासलचणम्                                        | "                  |
| पैत्तिकरक्तपित्तस्य लक्तग्रम्                            | <b>१</b> ६२       | पित्तकासस्य लच्चणम्                                |                    |
| द्वित्रिदोषजरक्तपित्तस्य लच्चण                           |                   | कफजकासस्य लक्षणम्                                  | १८४                |
| कंचीघोमार्गभेदेन रक्तपित्तस्य                            | . *               | चतजकासलचयम् .                                      | <b>79</b>          |
| ेश्यम्                                                   | <b>१६३</b>        | चयजकासलच्यम्                                       | १८४                |
| श्रस्य साध्यासाध्ययाप्यत्वम्                             |                   | श्रथेषां साध्यासाध्यत्वविचारः                      | १८६                |
| ,, सुबसाध्यतच्यंम्                                       | ,,                | । ਜ਼ਿਲ <b>ਾ</b> ਤਤਾ-ਤਿਕਤਾ                          | 1                  |
| " दोषभेदात् साध्यासाध्यत्वम                              | ,,<br>કુકુક       | हिक्काश्वासयोनिदानानि                              | ।<br>বুদ্রভ        |
| रक्तपित्तस्योपद्रवाः                                     |                   | हिकानां स्वरूपं निरुक्तिश्च                        | रूप<br>रूप         |
| 'रक्तपित्तस्यासाध्यक्तक्रणम्                             | . શ               | " मेटाः सम्प्राप्तिञ्द                             | 7-16               |

| विषया.                                        | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                                           | शङ्खासुष्ट       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| " पूर्वरूपणि                                  | १६०         | श्लैष्मिकारोचकलच्च्यम्                           | २०७              |
| श्रवजाया लक्ष्यम्                             | 27          | श्रागन्तुजारोचकस्य लच्चणम्                       | _                |
| यमलाया लच्छम्                                 | 79          | सान्निपातिकारोचकस्य लन्नणम्                      | ,<br>২০দ         |
| जुद्राया लक्त्यानि                            | १६१         | श्ररोचकस्य लज्ञणान्तराणि                         |                  |
| गम्भीरोया लज्ञणम्                             | "           | ٠, ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ         | /"               |
| महत्या लज्ञणम्                                | 23          | छिहै रोगनिदानम् ।                                |                  |
| <b>हि</b> फ्कानामसाध्यलच् शानि                | १६२         | छुद्दि रोगस्य सनिवंचनं निदानम्                   | २०६              |
| श्रथ श्वासरोगनिदानम्                          | ६३३         | छ्हें: पूर्वरूपा <b>यि</b>                       | २१०              |
| श्वासयोगस्य भेदाः                             | <b>,</b> ,  | वातिकञ्जद्दे लीचणानि                             | 7)               |
| श्रयेषु वातादीनां सम्बन्धः                    | ક્રક્ક      | पेंचिकच्छुई र्जन्नणानि                           | २११              |
| श्वासरोगस्य पूर्वस्रपम्                       | ,,          | कफ्जच्छ्रईर्लेच्चणानि                            | "                |
| सम्प्राप्तिः"                                 | 21          | सामिपातिकच्छ्रदे लेंच्रणानि                      | २१२              |
| महाश्वासस्य लज्ञ्णानि                         | १६४         | <b>छ</b> द्द <sup>र</sup> रसाध्यल <u>न</u> ्णानि | 27               |
| ऊर्घश्वासस्य लज्ञ्णम्                         | १६६         | श्रागन्तुजच्छुद् र्तंत्त्वणानि                   | २१३              |
| ऊर्घरवासे निःश्वासानागमने हेतु                | -           | क्रिमिजच्छद्दे र्तन्त्यानि                       | 23               |
| छिन्नश्वासस्य लत्त्वणम्                       | १६७         | छुद्दः साध्यासाध्यविवेकः                         | २१४              |
| तमकश्वासस्य लक्ष्यम्                          | १६८         | छुर्दिरोगस्योपद्रवाः                             | <b>'</b> 39      |
| प्रतमकश्वासलज्ञणम् 🖣                          | 33\$        | तृष्णानिदानम् ।                                  |                  |
| प्रतमकस्य हेतवो लच्चणानि च                    | २००         | तृष्णारोगस्य सम्प्राप्तिः                        | <b>ર</b> ધ્ર     |
| चृद्रश्वासस्य लत्त्रणानि                      | 77          | श्रुत्र-कफामजोनां सम्प्राप्तिः                   |                  |
| <sup></sup><br>श्रयेपां साध्यासाध्यविचारः     | २०१         | श्रथासां भेदाः                                   | 31               |
| श्रथेपां मारकत्वम्                            | 1,          | वातिकतृपाया लक्त्यानि                            | "<br><b>२</b> १६ |
| स्वरभेद्निदानम् ।                             | •           | पैचिकतृपाया लच्चणानि                             | 77               |
| स्वरभेदस्य निदानपूर्विका संप्राप्ति           | : २०२       | श्लीभिकतुन्याया सन्तयानि                         | <b>२१७</b>       |
| वातिकस्वरभेदस्य लच्चम्                        | २०३         | त्ततजन्यतृणाया तत्तणम्                           | २१८              |
| पेत्तिकस्वरभेदस्य लक्षम्                      | "           | चयजतुष्णाया त्रचणानि                             | २१८              |
| फफजस्वरभेदस्य लत्त्र्यम्                      | ,,<br>12    | श्रामजीततृष्णाया लच्चणानि                        | २१६              |
| साम्निपातिकस्यरभेदस्य लच्चणम्                 |             | श्रन्नजतृष्णाया लच्चणानि                         | 17               |
| न्नयस्वरभेदस्य लन्नणम्                        | 3,          | उपसर्गजतुष्णाया लच्चणानि                         | 53               |
| मेदोजस्वरभेदस्य लज्ञणम्                       | ર૦૪         | <b>रुपोपसर्गाः</b>                               | २२०              |
| स्वरभेदस्यासाध्यलक्त्णानि                     | <b>,</b>    | श्रासामसाध्यलज्ञणानि                             | 7.1              |
| घरोचकनिदानम् ।                                |             | मुर्च्छी-भ्रम-निदा तन्द्रा                       | -                |
| श्ररोचकरोगस्य निदानानि                        | २०६         | संन्यास-निदानानि।                                | -                |
| वातिकारोचकस्य लचणम्                           | •           | मूर्व्झारोगस्य निदानपूर्विका संप्रा              | <u>न</u> ्तः २२१ |
| पातमाराचमस्य सम्बन्ध्य<br>पंचिकारोचकतत्त्वसम् | 11          | मुच्छ्रांयाः पूर्वरूपाणि                         | , 5,2 £.         |
| ン・ハン・・ハイン・リング サング                             | 77          | 1 9 20 20                                        |                  |

| _                                    |                 |                                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| विषयाः                               | पृष्ठाङ्का      | विषयाः                          | पृष्ठाङ्काः |
| वातजमूच्छीयां लक्त्यम्               | २२३             | पानाजीर्णस्य लच्चणानि           | રકર         |
| पित्तजमूञ्झीया लज्ञणम्               | રરક             | पानविभ्रमस्य लच्चणानि           | "           |
| कफजमूच्छीया लच्चणम्                  | ,,              | मदात्ययस्यासाध्यालच्चणानि       | ે રકર       |
| सानिपातिकम्च्छीया लच्चणम्            | <b>२२</b> ४     | मदात्ययरोगस्योपद्रवाः "         | 5>          |
| रक्तजमूञ्जीयाः सम्प्राप्ति           | ,,              | यकोत्रविद्यासा ।                |             |
| विषयःचजातमुञ्जीया लच्णम्             | २२७             | दाहरोगनिदानम् ।                 |             |
| रक्तजाया लद्म्णम्                    | २२८             | मद्यजदाहस्य लत्त्रणम्           | ૃરક્ષ્ક     |
| मद्यजमूच्छीया लच्चणम्                | 71              | रक्तजदाहस्य लज्ञणम्             | 19          |
| विपजम्च्छीया लज्ञणम्                 | <b>39</b>       | पित्तजदाहस्य लज्ञ्यम्           | રકપ્ર       |
| म्च्छिभ्रिमनिद्रातन्द्रासु दोषगुण्हि | à <b>-</b> -    | तृपानिरोधजदाहस्य लत्त्रणम्      | 9,          |
| शेषाद् भेदाः।                        | २२६             | शस्त्राघातजदाहस्य तन्त्रणम्     | २४६         |
| भ्रमरोगस्य लत्त्र्यम्                | ,3              | धातुत्तयजदाहस्य लन्नणम्         | <b>5</b> ;  |
| निद्राया लच्चयम्                     | २३०             | ममीभिघातजदाहस्य लज्जुणम्        | ર૪૭         |
| ृतन्द्रायां लच्चणम्                  | , 97            |                                 |             |
| क्लमस्य लच्चणम्                      | २३०             | <b>७</b> न्माद्निद्ानम् ।       |             |
| संन्यासस्य मृच्छोदिभ्यो भेदः         | २३१             | <b>उ</b> -माद्स्य प्रकारभेदाः   | २४८         |
| संन्यासरोगस्य लक्षणम्                | "               | " सामान्यद्वेतवः                | રક્ષ્ટ      |
| •                                    |                 | ,, सम्प्राप्तिः                 | રક્ષ        |
| पानात्यय-परमद-पानाजीर्ग्ः            |                 | ,, सामान्यरूपाणि                | २४०         |
| भ्रमरोगाणां निदानानि                 | 1               | वातिकोन्मादस्य विशेषलज्ञणानि    |             |
| मंदात्ययनिदानम्                      | २३३             | पैत्तिकोन्मादस्य हेतवो लच्नणान  | -           |
| मद्यस्य स्वभाववर्णनम्                | રરૂક            | श्लैपिमकोन्मादस्य ", ",         | 242         |
| विधिनोपयुक्तस्य मद्यस्य गुणाः        | "               | सानिपातिकोन्मादस्य लच्चणानि     |             |
| प्रथममदस्य लक्त्यम्                  | રરૂપ            | शोकजोन्मादस्य सम्प्राप्तः       | 37          |
| द्वितीयमदस्य लच्चणम्                 | २३६             | ,, लच्चणानि                     | રપ્રષ્ઠ     |
| वृतीयमदस्य लच्चणम्                   | 5,              | विपजोन्मादस्य लच्चणम्           | 39          |
| चृतुर्थमदस्य लत्त्रणम्               | २३७             | <b>उन्मादस्यासाध्यलक्त्यानि</b> | . ૨૫૫       |
| श्रवैधमद्यपानस्य विकारान्तरक         | र्त्ट त्वम् २३१ |                                 | ानि "       |
| कीदशानां जनानां मद्यपानं रोगे        | <b>ii</b> -     | देवप्रह्यद्वीतस्य लज्ञ्णानि     | २४६         |
| ''् <b>त्पाद्</b> कम्                | २३६             | श्रसुरश्रहगृहीतस्य लत्त्रणम्    | 7,          |
| मंद्यविकाराणां नामतो विवर्ष          | णम् "           |                                 | २५७         |
| वातिकमदात्ययस्य लच्चणम्              | २४०             |                                 | 17          |
| पैतिकमदात्ययस्य लच्चणम्              | 7,              |                                 | २४८         |
| श्लैष्मिकमदात्यस्य लक्त्यम्          | રકર             |                                 | 73          |
| साम्निपातिकमदात्ययस्य लच्चप          | ाम <b>्</b> ,,  |                                 | २४६         |
| परमद्रस्य लच्चणानि                   | , j,            | पिशाचप्रह्युहीतस्य लज्ञ्णुम्    | . 1)        |

| विषयाः                                                     | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                          | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| प्र <b>ह</b> गृहोतस्याुसाध्यलज्ञ्जानि                      | २६०         | पित्तकफावृतानां प्राणादिवायूनां |             |
| देवादीनां प्रहेणकालाः                                      | ,,          | लच्चानि                         | २७४         |
| प्रहावेशानुपलन्धानुदाहरणानि                                | २६१         | श्राचेपकस्य वायोर्जन्त्यम्      | २७६         |
| त्रहाणां प्रभावः                                           | २६२         | श्रपतन्त्रापतानकयोर्लज्ञ्जानि   | "           |
| प्रहा <b>णां पुम्भिस्स्वयमसम्बन्धः</b>                     | 25          | द्रडापतानकस्य लज्ञ्णम्          | २७७         |
| प्रहश्रुत्यानां पुंस्त्वावेशः                              | <b>3</b> ,  | धनुर्वातस्य लक्त्रणम्           | ં રહ¤       |
|                                                            |             | श्रभ्यन्तरवाह्यायामयोलं चणम्    | **          |
| भ्रपस्मारनिदानम् ।                                         |             | श्रात्तेपकस्य लत्त्रणान्तरम्    | २७६         |
| श्रपस्मारस्य निबक्तिसम्प्राप्ती                            | २६३         | श्रसाध्यापतानकस्य लक्त्यम्      | 37          |
| " सामान्यलज्ञ्णम्                                          | ,,          | पन्नवघस्य लन्न्यानि             | २८०         |
| ,, पूर्वरूपािख,,                                           | "           | पद्माघातस्य साध्यासाध्यत्वम्    | २८१         |
| वातिकापस्मारस्य लज्जण्म्                                   | २६४         | श्रदिंतरोगस्य लज्ञणम्           | 37          |
| पैत्तिकापस्मारस्य लक्त्रणम्                                | 39          | ,, श्रसाध्यलच्चण्म्             | २८३         |
| <b>श्लैप्मिकापस्मारस्य ल</b> न्नण्म्                       | २६४         | श्राचेपकादिवातरोगाणां वेगित्व   | <b>兵</b> "  |
| सान्निपातिकापस्मारस्य लच्चणम्                              | -           | हतुत्रहस्य लक्त्णम्             | 79          |
| श्रपस्मारस्य वेगकालाः                                      | २६४         | मन्यास्तम्मलच्चम्               | २८४         |
| श्रपस्मारस्य सर्वदा वेगाकरणे सं                            |             | जिह्नास्तम्मलच्यम्              | रदर         |
| प्र <b>भा</b> वः                                           | २६६         | सिराग्रहलच्यम्                  | 99          |
| वातव्याधिनिदानम्                                           | l           | गुप्रसीरोगस्य लच्चणम्           | २८६         |
| वातव्याघेः सम्प्राप्तिपूर्वक निदा                          | सार ३६७     | विश्वाचीरोगस्य लक्त्यम्         | र⊏७         |
|                                                            | २६८         | क्रोप्टुकशीर्षस्य लक्त्यम्      | 53          |
| ,, पूर्वेद्धपाणि<br>वातमकापेण सम्भवन्तो रोगाः              | રદૃદ        | खान्डगपाझु त्ययोर्लं च्याम्     | रुदद        |
| कोष्टाश्रितकुपितवातलचणम्                                   | <b>२७</b> ० | कलायखद्धस्य लच्चण्म्            | 79<br>2000  |
| काष्ट्राश्चितकापत्यात्वरूपम्<br>सर्वाङ्गकुपितवातत्त्वरूपम् | २७१         | वातकगटकरोगस्य लंचग्रम्          | ्रदह        |
| गुरस्थितवातस्य लत्त्रणम्                                   | ,,          | पाददाहस्य लच्चणम्               | "           |
| ग्रुदास्यतमातरम् अस्ययः<br>श्रामाश्ययगतकुपितवातस्य लच्     |             | पादहर्षस्य लच्चणम्              | २६०         |
| पक्वाशयस्थवातस्य लच्चम् -                                  |             | श्रंसशोषस्य सत्त्वणम्           | 33          |
| थोत्रादिगतवातल <b>त्यम्</b>                                | <b>ર</b> ૭ર | श्रववाहुकस्य लक्त्यम्           | "<br>સ્કૃ   |
| त्वगतवातस्य बज्जानि                                        | 53          | मूकादीनां लच्चणानि              | 767         |
| रक्तगतवातस्य लक्तणानि                                      | 79          | त्नीरोगस्य लन्नणम्              | ,n          |
| मांसमेदोगतवातस्य लच्चणानि                                  | २७३         | प्रतित्नीरोगस्य लक्त्यम्        | ્ર રહશ      |
| शुक्रघातुगतवातस्य लज्ञणानि                                 | ્રવહ્ય      |                                 | ,,,         |
| सिरागतवातस्य लन्नणम्                                       | - ,         | प्रत्याध्मानस्य तक्षणम्         | - રશ્ર      |
| स्तायुगतवातस्य लच्चणम्                                     | , 90        |                                 | . 4.45      |
| सन्धिगतवातस्य लज्ञ्णम्                                     | - '२७४      | प्रत्यष्ठीलाया लक्त्यम्         | ં રેશ્ક     |

| ~                                             |                   |                                   |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| विषयाः                                        | पृष्ठाङ्काः       | विपयाः                            | पृष्ठाङ्काः |
| मूत्रावराधस्य लच्चम्                          | રફક               | शालपी कामग्रालास्य स्थणस्य        | 37277       |
| वेपथुरोगस्य लक्तसम्                           | ,,                | श्रृज्योक्श्वामश्रृजालद्रवश्रृजनि |             |
| खह्मीरोगस्य लज्ञणम्                           | <b>ર</b> શ્ધ      | यूलरोगस्योत्पत्तिक्रमः            | ३११         |
| ऊर्चवातस्य लज्ञणम्                            | •                 | वातश्रुलस्य निश्वनानि             | ••          |
| श्रतुक्तानां वातरोगाणां सूचनम्                | "                 | पैत्तिकशूलस्य निदानानि            | ३१२         |
| वातरोगाणां साध्यासाध्यत्वविचा                 |                   | श्लैष्मिकश्रलस्य निदानानि         | ३१३         |
| वातोपद्रवाः                                   | 37                | सानिपातिकशूलस्य लन्नणानि          | <b>₹१</b> 8 |
| <b>वातव्याघेरसा</b> च्यत्वम्                  | _                 | श्रामग्रूलस्य लज्ञणानि            | "           |
| प्रकृतिस्थस्य वायोर्जंचगुम्                   | ۰,<br><i>عو</i> ق | त्रिदोपोत्पन्नश्रुलस्य लक्त्यानि  | ર્દેશ       |
| •                                             |                   | श्रूलरोगस्य साध्यासाध्यत्वम्      | "           |
| वातरक्तस्य निदानम्—                           | i                 | परिणामग्रलस्य सम्प्राप्तिः        | 93          |
| वातरक्तरोगस्य कार्यानि                        | २६७               | ू, समान्यलच्यानि                  | ३१६         |
| वातरक्तस्य सम्प्राप्तिः                       | ३३४               | वातिकपरिणामग्रलस्य लदाणम्         | 7,          |
| <u>,,</u> पूर्वरूपािि                         | ,7                | पैत्तिकपरिखामशुलस्य लह्मसम्       | ३१६         |
| वाताधिकवातरक्तस्य लच्चगम्                     | ३००               | श्लाभकपारणामधृलस्य लच्चसम्        | ् ३१७       |
| रक्ताचिकवातरक्तस्य लच्चएाम्                   | ३०१               | द्वन्द्रजपरिखामश्रुलस्य लज्ञ्णम्  | 33          |
| पित्ताधिकवातरक्तस्य लत्त्रसम्                 | "                 | त्रिदोपजपरिणामश्रुलस्यलच्रणम्     | 3,          |
| कफाधिकवातरक्तस्य लच्च्यम्                     | ,,                | श्रनद्रवाख्यग्रलस्य लक्त्यानि     | 7*          |
| द्वि-त्रि-दोषजवातरक्तस्य लदाराम्              | . ३०२             | <b>खदावतोनाह</b> निदानम् ।        |             |
| वातरकतस्य प्रसारः                             | "                 | उदावर्तरोगस्य कारणानि             | ३१८         |
| वातरक्तस्यासाध्यलदागानि                       | ३०३               | वातोदावर्तरोगस्य लक्त्रग्रम्      | ३१६         |
| वातरक्तस्योपद्रवाः                            | 97                | मलावरोधजस्य लत्त्रणम्             | 23          |
| वातरक्तस्य साध्यासाध्यत्वम्                   | ३०४               | मूत्ररोधजस्य लत्त्रणम्            | "           |
| जरुतम्भनिदानम्—                               | 1                 | जुम्मोपघातजस्य लक्ष्यम्           | ३२०         |
| अवस्तम्मस्य निदानपूर्विका संप्रापि            | :=: 3 cu          | श्रश्रुदावर्तस्य लक्तणम्          | "           |
| , पूर्वसपारि।<br>क्रिक्स                      |                   | छिक्कोदार्वतस्य लत्त्रणम्         | 51          |
| ,, चूनस्पाल<br>,, लच्चणानि                    | gox               | उद्गारोदावर्तस्य लज्ञणम्          | "           |
| ,, वक्षाप<br>े ,, श्रसाध्यत्तच् <b>राा</b> नि | 30E<br>200        | छुदु दावर्तस्य लच्चणम्            | 13          |
|                                               | 300               | चुदुदावतस्य लज्ञणम्               | ३२१         |
| म्यामवातनिदानम् ।                             |                   | तृष्णोदावर्तस्य लच्चणम्           | ३२२         |
| श्रामवात <b>रोगस्यनिद्</b> गनपूर्विकासंप्रा   |                   | श्वासोदावर्तस्य तत्त्रणम्         | 17          |
| ,, पूर्वं रूपाणि                              | ३०८               | निद्रोदावर्तस्य लच्चग्रम्         | "           |
| श्रामवातस्य सामान्यलच्यानि                    | 308               | कुपितवातजोदावर्तस्य निदानानि      | "           |
| श्रतिवृद्धस्यामवातस्य खत्त्रगानि              | "                 | श्रथास्य सम्प्राप्तिः             | <b>३</b> २३ |
| श्रामवातस्योपद्रवाः                           |                   | म्रानाहरोगस्य लज्ञ्जानि           | 57          |
| .प्रित्ताद्युक्तस्य विशेषत्तक्त्यानि          | ३१०               | श्रामज्ञानाहस्य लज्ञ्यम्          | ३२४         |
| अथास्य साध्यासाध्यत्वादिविचारः                | <b>y</b> , [      | पुरीषरोधजानाहस्य तन्त्रंगम्       | 99          |

विषया-विषयाः वृष्ठाद्धाः पुष्ठाह्याः लानिपातिकम्त्रकुच्छ्रस्य लच्चणम् गुल्मरोगनिदानम् । शल्यजमुत्रकुच्छ्स्य लच्एम् 5> गुल्मरोगस्य सम्प्राप्तिः **३**२४ पुरीपजम्बक्रच्छ्स्य लच्यम् **380** ,, सामान्यं लच्लणम् श्रश्मरोजम्बरुच्छ्रस्य लत्त्रण्म् 7, " ,, संख्यारूपा संप्राप्तिः 326 शुक्रजसूत्र छच्छ्रस्य लक्षणम् 33 " पूर्वेद्धपािख ३२७ श्रश्मरीशर्करयोर्भेंद. 33 ३२८ गुलमस्य साधारएं रूपम् सूत्रकुञ्छस्योपद्रवाः **383** वातगुरमस्य हेनवो निदानानि च मूत्राघातनिदानम् । पैचिकगुल्मस्य निदानानि ३२६ मूत्राघातस्य सम्प्राप्तिः *388* ,, तज्ञणानि ३३० वातकुरङिककायाः संप्राप्तिपूर्वकं-श्लैप्मिकगुल्मस्य निदानानि 5: निदानम् **388** सान्निपातिकग्रहमस्य हेतवः ,7 श्रष्ठीलारोगस्य लन्नणम् ミとく श्लैप्मिकगुल्मस्य लज्ञणानि वातवस्तिरोगस्य लज्ञणम् 97 इन्द्रजगुरमस्य लक्षणानि ३३१ मृत्रातीतरोगस्य लक्त्युम् ३४६ साविपातिकगुल्मस्य लक्त्यानि 97 म्बजडररोगस्य लक्त्रणम् रक्तगुल्मस्य सम्बाप्तः ३३२ मुत्रोत्संगरोगस्य तत्त्वसम् इ४७ , लज्ञ्णानि मुत्रचयरोगस्य लक्षणम् ,, ३३४ गुल्मस्यासाध्यलक्त्यानि म्ब्रप्रिक्थिरोगस्य सन्तराम् *38*≥ म्त्रशुक्ररोगस्य लक्त्रणम् ३४८ हृद्रोगनिदानम् । उप्णवातस्य लन्नणम् 388 ह्रंद्रोगस्य निदानानि ३३६ म्त्रसादरोगस्य लच्चणम् ,, संप्रप्तिपूर्वकं लक्त्यम् विडविघातरोगस्य लक्त्रणम् ₹Xo 3> वस्तिकुएडलरोगस्य लक्त्रणम् वातिकहद्रोगस्य लच्चणम् 53 पैचिकहद्रोगस्य लच् णम् वातस्य दोपान्तरानुवन्धवशाद् विशेप-३३७ श्लेप्मिकहद्रोगस्य लत्त्र्णम् लच्चणानि રૂપૂર **5**3 -सिकमिजसामिपातिक हुद्रोगस्य ₹X श्रथैतस्य साध्यासाध्यत्वम् 343 कुरडलीभूतस्यास्य लच्एम् लज्ञ्यम् 23 श्रयात्र किमीणामुत्पत्तिवीजम् 388 च्चश्मरीरोगनिदानम् । श्रथैपासुपद्रवाः >, श्रश्मरीरोगस्य विवरणम् ३४२ सम्प्राप्तिः यूत्रकृच्छ्रनिदानम् । श्चरमर्यामनेकदोपाश्चयत्व**म्** ३४३ म्त्रकुञ्छस्य निदानानि ३३६ श्रश्मरीरोगस्य पूर्वस्रपम् 33 ,, सम्प्राप्तिपूर्वकं लच्यम् ३४० 'सामान्यलच्यम् 5, वातिकम्बरुच्छस्य लच्चणम् FXR पुनः स्वलच्यान्तरम् રૂઇર पैत्तिकम् त्रक्रच्छस्य तत्त्रण्म् वातजाश्मरीरोगस्य लच्चम्

कफजम्ब्रकुच्छ्स्य बन्नणम्

| ( 1 - 7                             |                   | •                                             |             |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| विषयाः                              | पृष्ठाद्धाः       | विषयाः                                        | पृष्ठाद्धाः |
| पैत्तिकाश्मरीरोगस्य लच्चणम्         | <b>3</b> 44       | वातोदरस्य लज्ञणानि                            | इदर्        |
| कफजाश्मरीरोगस्य लच्च <b>ण्म्</b>    | <b>77</b>         | पिचोद्रस्य लज्ञ्णानि                          | ३पर         |
| श्रधासां वालेषु प्रायिकत्वम्        | ३४६               | कफोदरस्य लज्ज्णानि                            | ३८३         |
| शुकारमर्याः सम्प्राप्तिः            | 37                | सन्निपातोदरस्य लद्मणानि                       | "           |
| , लच्चपम्                           | ३४७               | प्लीहेादरस्य लज्ञणानि                         | इंद्र       |
| शकरारोगस्य लच्चणम्                  | ₹K⊏               | श्रत्र दे।पाणां सम्बन्धः                      | ३⊏४         |
| ., सम्प्राप्तः                      | >>                | वद्धगुदोदरस्य लत्त्रणम्                       | 7)          |
| श्रश्म <b>रीशर्करयो</b> रूपद्रवाः   | ३४६               | परिसाव्युदरस्य लज्ञणम्                        | ३८६         |
| श्रनयोरसाध्यत्तर्त्त्रणम्           | 7)                | जिलादरस्य लज्ज्णानि                           | ३८७         |
|                                     |                   | उदररोगस्य साध्यासाध्यत्वम्                    | ३्दद        |
| ( इति पूर्वाघेंम् )                 |                   | साध्यानामप्यवस्थाविशेपेण                      | ,           |
| ग्रथोत्तरार्धम्—                    |                   | साध्यत्वम् 🗸                                  | ३८६         |
| प्रमेहपिडकानिदानम् ।                |                   | शोधनिदानम् ।                                  |             |
|                                     | _                 | शोथस्य सम्प्राप्तिः                           | ३१०         |
| प्रमहरोगस्य हेतवः                   | ३६०               | शोथरोगस्य पूर्वरूपाणि                         | રૂંદર       |
| त्रिदोपजमेहानां क्रमेण सम्प्राप्तयः | ३६१               | , कार <b>णा</b> नि                            | ३६२         |
| सर्वमेहानां दोपदूष्यसंप्रहः         | ३६३               | "सामान्यलज्ञणानि                              | 383         |
| प्रमेहस्य पूर्वरूपाणि               | इह्छ              | वातजशोथस्य लच्चणानि                           | 22          |
| ु,, सामान्यलच्यम्                   | <b>5</b> >        | पित्तजशोथस्य लत्त्वणानि                       | કૃશ્ક       |
| श्लेष्मिकाणां दशमेहानां लच्यानि     |                   | कफजशोथस्य लत्त्रणानि                          | इह8         |
| पैत्तिकमेहानां परणां लुचणानि        | ३६७               | द्धि-त्रि-दोपजशोथस्य लच्नणानि                 | રદપ્ર       |
| वातिकमेहानां चतुराणीं लक्त्यानि     |                   | श्रमिघातजशोथस्य लत्तराम्                      | 2)          |
| <b>वातादिमेद्यानामुपद्रवा</b> .     | 93                | विपजशोथस्य लत्त्रगम्                          | ३१६         |
| अमेहस्या <u>चा</u> च्यलच्चणम्       | ३६६               | शोथस्य स्थानानि                               | શકુદ        |
| प्रकारान्तरेणासाध्यलक्षणम्          | <i>3</i> 60       | " साध्यासाध्यत्वम्                            | 77          |
| मधुमेहस्य लच्चणम्                   | ३७२ -             | <b>्र</b> ष्टुद्धिरोगस्य निदानम्              | i           |
| प्रमेहपिडकानिदानम्                  | <i><b>ફ</b>0ફ</i> |                                               |             |
| सर्वासां प्रमेहिपडकानां लच्चणि      |                   | वृद्धिरोगे सम्प्राप्तः                        | 338         |
| पिडकानामुत्पत्तौ कारणानि            | ३७४               | वातजादिसूत्रजान्तवृद्धीनां क्रमेण<br>लच्चणानि | Soo         |
| श्रसाध्यपिडकानां सत्त्रणानि         | ३७६               | अन्त्रबुद्धेर्त्तच्यानि                       | ४०१         |
| मेदोरोग-निदानम् ।                   |                   | 1                                             |             |
| मेदोरोगस्य हेतुसम्प्राप्तिलचणा      | ने ३७७            | गलगयह-गयहमाला-ऽपचीर                           |             |
| ं                                   | /                 | बु दरोगाणां निदानम्                           | l           |
| <b>उदररोगस्य मुख्यं कारणम्</b>      | 30ફ               | गलगर्डरोगस्य निदानम्                          | ८०३         |
| ं ,, सम्प्राप्तिः                   | ३८०               | " सम्प्राप्तिः                                |             |
| 🕶 🌶 सामान्यतत्त्वणानि 🔧             | . इ <b>द</b> १    | वातिकगत्तगएडस्य तत्त्रण्म                     | Rox         |
| - A                                 |                   |                                               |             |

विषयाः

પ્રસ

. ધર

धर्

33

४३६

OFE.

OES

ನಿಕ್ಷೆ

358

٧,

**680** 

|                                                         |                 | -          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <sup>,</sup> विष्याः                                    | पृष्ठाङ्ग       | <b>;</b> ; |
| कपाजगलगण्डस्य लक्त्यम्                                  | ೪೦              | Ł          |
| मेदोजगलगएडस्य लक्त्याम्                                 | 3>              | •          |
| गलगरडस्यासाध्यलज्ञानि                                   | 80,             | Ę          |
| गण्डमालारोगस्य लच्चणानि                                 | 13              | •          |
| अपचीरोगस्य लक्त्याम्                                    | 801             | 9          |
| प्रन्थिरोगस्य निदानम                                    | Ros             |            |
| <u> यातज्ञप्रन्थेर्लज्ञ्यानि</u>                        | 73              |            |
| पिच जप्रन्थेर्लन्यानि                                   | 808             | Ę          |
| कफजप्रन्थेर्लन्यानि                                     | ४०४             | -          |
| मेद्रोजधन्थेर्ल्चणानि                                   | 8१०             | -          |
| सिराजप्रन्थेर्लज्ञणानि                                  | 3               |            |
| श्रवु दरोगस्य सम्प्राप्तिः                              | <b>ध</b> ११     |            |
| रक्तावु दस्य लक्त्यानि                                  | <del>४</del> {२ | - 1        |
| मांसावु दस्य सम्प्राप्तिः                               | ४१३             | •          |
| श्रर्बु दरागस्य साध्यासाध्यविचारः                       | ध्र             | - 1        |
| श्रध्यर्बु दरागस्य लक्त्यम्                             | >>              | 1          |
| श्रर्बु दस्यापाके कारणानि                               | <b>ሄ</b> ፟ሂሂ    | 1          |
| श्लीपदरोगनिदान त् ।                                     |                 |            |
| रलीपइस्य संप्राप्तिः                                    | ક્રફ            | 1          |
| वातजञ्जीपदस्य लज्ञणम्                                   | ४१६             | ı          |
| पित्तजश्लीपदस्य लव्यणम्                                 | ##              | l          |
| कफ्तबरलीपदस्य लच्चणम्                                   | 3)              |            |
| <b>श्रथैपामसाध्यत्वम्</b>                               | 7)              |            |
| व्रतीपदेषु कफस्य प्राधान्यम्                            | थ्रुष्ट         | 1          |
| श्लीपद्ररोगस्योत्पत्ती देशविशेपाः                       | 77              |            |
| इलीपइरोगस्य पुनरप्यसाध्यत्वम्                           | अर्द            |            |
| विद्धिनिदानम्                                           |                 |            |
| विद्विधियास्य संपाप्तिः                                 | કૃષ્ટ           | ١.         |
| वातजविद्द्रघेलंचणानि                                    | ४२०             | ١,         |
| वातजानद्र वर्षक्यान<br>पिराजनिद्र घेर्ल्कणानि           | 1)              |            |
| <b>क्षप्रजावद्रमेल्</b> च्यानि                          | ध्दर            | 1          |
| क्षतावद्रयलच्यान<br>पाकानन्तरं संजातास्रावस्य लच्चणम्   |                 |            |
| सामिपातिकविद्वेर्वंचण्वि                                | "               | 1          |
| स्तिपातकविद्वधेल्यं गानि<br>समिद्यातकविद्वधेल्यं गानि   | હરર             | ,          |
| सामधातजानद्र यसक्यान<br><b>रक्तजविद्र्</b> घेर्तज्ञपुम् | 853             |            |
| र राज्यान <b>र्धे ल</b> ताके अप                         |                 | !          |

श्रन्तविंद्र घेलक्षणानि विद्रधीनां सावमार्गाः " साध्यासाध्यत्वम् वणशोधनिदानम् व्रण्योथस्य लच्याम ,, वातादिभेदेन विशेपलक्षणानि

श्रामव गुशोथस्य लक्त्गानि धर् पच्यमानवणशोथस्य लच्चणानि 7, परिपक्तव शशोथस्य लक्क्शानि 🕌 -47 पाककाले दोपाणां सम्बन्धः SES, निःशेपानि स्तस्य पूर्यस्य दोषा

83 वणस्यामपकादिकानाकाने गुण्दोषौ शारीरव्रणनिदानम् । ८ वरास्य मेदाः ४३२ रक्तजनसे दोपास्यं सम्बन्धः 833 त्रणानां साध्यासाध्यत्वम , ij दुप्रवणस्य लक्त्यम् धर्ध

शुद्धहणस्य सत्त्रणानि बह्यमाण्यणस्य लज्जणानि सम्यग्र इस्य लक्षणम् वणानां कुञ्छूसाध्यत्वम वणानां गन्धविशेषेणासाध्यत्वम वर्णानामसाध्यलक्ष्यानि सचोव्रणनिदानम् ।

श्रागन्तुत्रणानां लक्तणा ब्रिन्नवणस्यं लचणम् विषवणस्य लक्ष्म श्रवयवविशेषाणां केष्टिसंहा तत्रस्थां विकागञ्च ક્કર विद्ववणस्य लच्चम त्ततव्रणस्य सत्त्रणम

883 पिचितवयस्य लत्त्यम् · P इधुइ घृण्रवणस्य लक्त्यम् ४२३ | सग्रत्यवणस्य तत्त्रणम्

| विषयाः                                             | पृष्ठाङ्काः        | विषयाः                                                      | पृष्ठाङ्काः        |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| काष्ट्रभेदस्य सम्गणम्                              | <b>४४३</b>         | ७५दंशनिद्।न <b>म्</b> ।                                     |                    |
| असाध्यकाष्ट्रभेदस्य तत्त्वणम्                      | ध४४                | उपदंशस्य कारणानि                                            | १३४                |
| मांसशिरास्नाय्वस्थिसन्धिमर्मस्                     |                    | वातिकोपदंशस्य लच्चणानि                                      | धह्रं<br>४         |
| क्तानां सामान्यलक्त्रणानि                          | ,,                 | पंत्तिकोपदंशस्य लच्चणानि                                    |                    |
| मर्मरहितानांसिरादीनांविद्यलच                       | _                  | रोधिरोपदंशस्य लच्चणानि                                      | 17                 |
| अथैषां मर्मविद्धानां लच्चणातिदे                    |                    | सानिपातिकोपदंशस्य तन्यानि                                   | ,<br><b>કદ્</b> દ  |
| मांसचतस्य ज्ञचणम्                                  | 76                 | श्रसाध्योपदंशस्य लच्चणानि                                   |                    |
| सर्वेषां वर्णानां सामान्यापद्रवाः                  | 880                | लिङ्गचरर्याख्यरोगस्य लन्नणानि                               | 9)<br>- 17         |
| भग्ननिद्ानम् ।                                     |                    | श्कदोषनिदानम् ।                                             | -                  |
| ् भग्नस्य भेदाः                                    | ୫୫୮                | शूकरोगस्योत्पत्तिक्रमः                                      | <i>ଞ୍ଚ</i>         |
| सन्धिमग्नस्य तत्त्वणानि                            | "                  | सर्पपिकाया लत्त्रणम्                                        | ४६८                |
| उत्पिष्टादीनां लज्तणानि                            | ક્ષ્રક             | श्रप्रीलिकाया लत्त्रणम्                                     | <b>ક</b> ફ્ર       |
| काएडे मामस्य भेदा लच्छानि                          | च ४४०              | प्रथितस्य लच्चणम्                                           | ,,                 |
| " " नामानुसारि लद                                  | ाणम् ४४१<br>४४२    | कुम्भिकाया लच्चणम्                                          | 97                 |
| ", "कप्टसाध्यत्वम्<br>", "असाध्यत्वम्              | •                  | त्रलज्या लत्त्रणम्                                          | 800                |
|                                                    | यस्वम् ४४३         | मृदितस्य लज्ञणम्                                            | 51                 |
| श्रस्थिविशेषेण मग्नविशेषः                          | र हरह              | संमूढिपिडकाया लज्ञणम्                                       | ४७१                |
| नाडीच्रणनिदानम्                                    | <b>Y</b>           | श्रधिमन्थस्य तत्त्रणम्                                      | . ,,               |
| याडीवणस्य संप्राप्तिः                              | •                  | पुष्करिकाया लज्ञणम्                                         | "                  |
| नाडीशुष्टस्य निबक्तिः                              | "<br>8xx           | स्पशंहान्याख्यशुकरोगस्य सत्त्रणा                            | म् ४७३             |
| नारीवणस्य संख्याः                                  | 878                | उत्तमाया सन्तर्म                                            | 25                 |
| वातजनाङ्या लच्चम्                                  | 8× <i>£</i>        | शतपोनकस्य सत्त्वखम्<br>त्वक्पाकस्य सत्त्वखानि               | ११<br>इ <b>०</b> ४ |
| पित्तजनाख्या सत्त्रणम्                             | ८४७                | शोणिताबु दस्य लच्चणम्                                       |                    |
| कफजनाड्या लक्ष्म                                   | 22                 | मांसाबु दस्य तन्नणम्                                        | ୫୦୫<br>୯           |
| त्रिदोषजनाड्या सत्त्रणम्                           | "                  | मांसपाकस्य लक्त्यम्                                         | J:                 |
| शस्यजनाड्या सत्त्रणम्                              | 872                | विद्रध्याख्यश्चकरोगस्य लज्ञणम्                              | ,,<br>[6           |
| नासीव्रणस्य साध्यासाध्यत्वम्                       | 3४४                | तिलकालकस्य लच्चणम्                                          | ८७४                |
| भगन्दरनिदानम् ।                                    |                    | श्रथष्वसाध्यरोगाणां नामानि                                  | 21                 |
| भगन्दरस्य पूर्वरूपम्                               | ८४६                | कुष्ठरोगनिदानम्।                                            |                    |
| ग्रवपोनकमगन्दरस्य सन्नणम                           | •                  | कुष्ठनिदानम्                                                | <i>४७</i> ६        |
| उष्ट्रशिरोधरस्य सन्तर्णम्                          | કદ્દર              | कुष्टरोगे दोषदूष्याणां संप्रहः                              | 875                |
| परिसाविभगन्दरत्न्त्यम्<br>शम्बुकावतस्य तन्त्र्यानि | LEB                | महाकुष्ठानां सप्त भेदाः                                     | ४७६                |
| रान्युकावसस्य क्रमणान<br>दन्मागियाः सत्त्वग्रानि   | ક્ <b>ફ</b> ર<br>" | कुष्ठस्य पूर्वेद्भपम्                                       | 21                 |
| अगन्दरस्य साध्यासाध्यत्वम्                         | ं ४६३              | सतमहाकुष्ठानां लक्त्यानि<br>पकादशज्जुद्रकुष्ठानां लक्त्यानि | ध्रदः<br>ध्रदः     |
| " असाध्यक्षक्षणानि                                 | ं ध्रह             |                                                             | <b>ह</b> र्द्ध     |

| विषयाः                                             | पृष्ठाद्धाः | <b>विषयाः</b>             | पृष्ठाङ्करः      |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| शर्कराख्यचुद्ररोगस्य लच्चण्म्                      | ४२४         | शोषिरस्य लच्चणम्          | LUX              |
| पाददार्या लच्चणम्                                  | ५२६         | महाशोषिरस्य लच्चेणम्      | xex              |
| कंदरस्य लचणम्                                      | ४२६         | परिदरस्य लज्ञणम्          | ४८६              |
| श्रंतसंस्य तत्त्वणम्                               | ४२७         | उपकुशस्य लज्ञ्णम्         | ,•               |
| इन्द्रलुप्तस्य लच्चणम्                             | "           | वैदर्भस्य लच्चणम्         | 780 ·            |
| दास्यकस्य लच्च्यम्                                 | પ્રર≍       | खलिवर्द्धनस्य लच्चणम्     | 3)               |
| श्रुक्ष विकाया ल्ल्यम्                             | _           | करालस्य लक्तणम्           | 17               |
| पलितस्य लत्तंणम्                                   | ४२६         | अधिमांसकस्य लज्ञणम्       | ሂሄ <del></del> ካ |
| युवानपिंडकाया लक्त्रणम्                            | ४३१         | दन्तनाडोनां लच्चगानि      | 19               |
| पश्चिन्रेक्एटकस्य लत्त्रणम्                        | ধ্র্        | दालनस्य लच्चणम्           | 37               |
| जतुमग्रेर्जचग्रम्                                  | 3,          | किमिद्नतकस्य लज्ञ्णम्     | ४८६              |
| मषकस्य लच्चम्                                      | ४३३         | भक्षनकस्य लच्चाम्         | ,                |
| तिलकालकस्य लद्मणम्                                 | "           | दन्तहर्षस्य लच्चणम्       | XX0              |
| न्यच्छस्य लच्चणम्                                  | X 8         | दन्तशर्कराया लच्चणम्      | 19               |
| व्यङ्गस्य लच्चणम्                                  | "           | कपालिकाया लक्त्रसम्       | . •9             |
| नीलिकाया लच्चणम्                                   | ४३४         | श्यावदःतस्य लज्ञणम्       | · XX ?           |
| परिवर्तिकायां लच्चणम्                              | ,,          | दन्तविद्रघेर्लज्ञणम्      | ور ١             |
| श्रवपाटिकाया लच्चणम्                               | ४६६         | जिद्वारोगाणां लच्चणानि    | 97               |
| निबद्धप्रकशस्य तज्ञणम्                             | . ४३७       | श्रलासरोगस्य लत्त्रणम्    | ४४२              |
| सिवदगुरय लन्णम्                                    | ४३८         | उपजिद्धाया लच्चणम्        | <b>ሂሂ</b> ર      |
| श्रृहिपूतनस्य 'लक्त्यम्                            | ,,          | फएठशुराङ्या लच्च्यम्      | 33               |
| चुप्रण्कु च्छ्वा लज्ज्यम्                          | ४३६         | तुरिडकेर्या लच्चणम्       | . 99             |
| गुरुभंशस्य लज्ञणम्                                 | 780         | श्रध्रुपस्य लत्त्रसम्     | አአጸ              |
| श्कररपूकस्य लक्त्यम्                               | ✓ "         | कच्छुपस्य लक्त्रणम्       | ,,               |
| <u>म</u> ुखारागनिदानम्                             | l           | ताल्वबुदस्य लच्चणम्       | 73               |
| मुखरोगस्य हेतवः                                    | ४४१         | तालुपुष्पुटस्य लत्त्रण्म् | XXX              |
| वानजाप्टरागस्य तत्त्त्त्त्वम्                      | "           | रोहिणारागस्य सप्राप्तः    | <b>4</b> 48      |
| पात्तकाष्ट्ररागस्य लत्त्रग्रम्                     | "           | वातजादिरोहिणीनां लच्चणानि | <b>LKO</b>       |
| क्फजाँछरोगस्य लज्ञ्यम्                             | ४४२         | कराठशालूकस्य लच्चरम्      | <b>ሂሂ</b> ፍ      |
| चिदोष्जोष्ठरीगस्य तत्त्वणम्                        | "           | श्राधिजिह्नकस्य लत्त्रणम् | 3,               |
| रक्तजोष्ठरोगस्य लक्तग्रम्                          | પ્રકર       | वलयस्य लच्चणम्            | <b>3</b> 7       |
| मांसजीष्ट्रोगस्य तत्त्वसम्                         | "           | वलाशस्य लच्चणम्           | <b>አ</b> ሂξ      |
| मेदोजोष्ठरागस्य लज्ञणम्                            | "           | पकवुन्दस्य लत्त्रणम्      | <b>5</b> )       |
| श्रभिघातजोष्ठरागस्य लच्चिम्                        |             |                           | X£0              |
| शीतादस्य लच्चणम्                                   | <b>?</b>    | शतव्नीरोगस्य लत्त्रणम्    | 77               |
| द्त्तपुष्पुटकस्य लज्ञणम्<br>्राह्मनुबेषस्य लज्ञणम् | KRK         | गलायुरोगस्य लच्चणम्       | ४६१              |
| ્રાયુવાયસ્ય તાલાવન                                 | .43         | गल्विद्रघेर्षचणम्         | . 17             |

| विषयाः                           | वृष्ठाङ्काः | विषयाः                            | पृष्ठाद्धाः |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| गलौघस्य लच्चण्म्                 | ४६२         | नासारो।षस्य तन्त्रणम्             | Koe         |
| स्वरघ्रस्य लज्ञणम्               | <b>5</b> 7  | श्रामपक्वपीनसयोर्लक्रणम्          | <b>X</b> E0 |
| मांसतानस्य लज्ञ्णम्              | ४६३         | प्रतिश्यायरागस्य सप्राप्तिः       | ४८१         |
| विदार्था लक्तणम्                 | <b>3</b> )  | " पूर्वकपाणि                      | ४८२         |
| सर्वसरस्य लक्त्यम्               | ४६४         | वातर्जाद्यतिश्यायानां सञ्जानि     | र ४८३       |
| श्रसाध्यमुखरोगाणां तत्त्रणानि    | رد 🖊        | सान्निपातिकमतिश्यायस्य लच्च       | णम् ४८४     |
|                                  |             | द्रप्रमतिश्यायस्य त्वस्यम्        | 7,          |
| <b>क्र्यागतरोगनिदानम्</b>        | 1           | रक्तजप्रतिश्यायस्य तक्त्रणम्      | xex         |
| कर्ण्यालस्य लच्चणम्              | ४६४         | श्रसाध्यमितश्यायस्य लक्त्रणम्     | "           |
| कर्णनाद्स्य लक्त्यम्             | ४६६         | प्रशृद्धप्रतिश्यायानां विकारान्तर | कर्ट-       |
| बाधिर्यस्य लक्षणम्               | ४६७         | त्वम्                             | ४८६         |
| कर्ण्स्वेडस्य लज्ञ्णम्           | 97          | श्रन्येऽपि नासारागाः              |             |
| कर्ण्सावस्य लज्जणम्              | 71          | 2-2                               | •           |
| क्ष्यंक्रवड्वादिरोगाणां लक्तणानि | 1           | नेत्ररोगाणां निद्।नम्             | , t         |
| किमिक्ष्कस्य लक्षणानि            | ४६६         | नेत्ररागस्य हेतवः                 | XEE         |
| कर्ण्प्रविष्ट्कोटानां लच्चणानि   | •           | अभिष्यन्दरागस्य प्रकाराः          | <b>X</b> =8 |
| कर्ण्विद्रघेर्लच्यानि            | 250         | वाताभिष्यन्दस्य तत्त्व्यम्        |             |
| फर्णपाकस्य लज्ञणम्               | • 9         | पैरिकाभिष्यन्दस्य लक्षणम्         | "<br>%      |
| पृतिकर्णस्य लज्ञ्णम्             | ४७१         | रलिपकाभिष्यन्दस्य लक्क्णुम्       |             |
| कर्णशाय-कर्णाबु द-कर्णार्शसांल   |             | रस्द्रजाभिष्यःहस्य ललगाम          | ሂደያ         |
| चरकोक्तकणरोगचतुष्रयस्य लच        |             | श्रधिमन्थस्य लक्त्यम्             | 3)          |
| परिवादकस्य लक्ष्म्               | <i>33</i>   | श्रधात्र दोषभेदेन कालावधिः        | <b>ય</b> દર |
| उत्पातस्य सम्प्रम्               | ક્રાપ્ય     | सामनेत्ररोगस्य लक्त्यम्           | -           |
| उन्मन्थक-दुःखवर्धनयोर्लेच्रणा    |             | निरामनेत्ररागस्य लक्त्यम्         | પદર<br>૧    |
| परिलेहिनो लज्ञ्यम्               | र्वा रिवर   | सशोथाचिपाकस्य तत्त्वप्म्          | "           |
| नासारोगनिदानम् ।                 |             | हताधिमन्थस्य लक्त्यम्             | 468         |
| पीनसरागस्य लज्ञ्णम्              | પ્રહપ્ર     | वातपर्यायस्य लक्त्रणम्            | 43          |
| पूतिनस्यस्य लच्चणम्              | ४७६         | शुक्तानिपाकस्य तन्त्रणम्          | <b>48</b> 4 |
| नासापाकस्य लक्त्यम्              | ,           | । श्रन्यतो वातस्य लच्चणम्         | "           |
| पृयरक्तस्य लद्गणम्               | ४७७         | श्रम्लान्युषितस्य लच्चणम्         | ¥8 <b>Ę</b> |
| च्वथुरागस्य लच्चम्               | "           | सिरोत्पातस्य लच्चणम्              | 23          |
| श्रागन्तुजत्तवर्थार्तज्ञणम्      | 97          | सिराप्रहर्पस्य तज्ञणम्            | रह७         |
| भ्रं शथुरागस्य लच्चम्            | 205         | सत्रणशुक्लस्य लज्ञणम्             | **          |
| दीप्तस्य लच्चणम्                 | 95          | " साध्यासाध्यत्वम्                | रध्य        |
| प्रतीनाहस्य जज्ज्ज्यम्           | ४७६         | श्रव्रणशुक्तस्य तत्त्वणम्         | 22          |
| मासामाचस्य सच्चम्                | 90          | " कृष्ड्याध्यत्वम                 | L. KEE      |

| विषयाः                              | पृष्ठाङ्काः | विपयाः                                               | पृष्ठाङ्काः      |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|
| श्रधास्यासाध्यलच्चानि               | Éco         |                                                      | ,                |
| श्रिचिपाकात्ययस्य ताच्याम्          | ६०१         | पूरालसस्य लक्त्र्णम्                                 | <b>3</b> 3       |
| श्रजकाजातस्य संच्हाम्               | ,,          | श्लेष्मापनाहस्य लज्ञणम्                              | ६२४              |
| प्रथमपटलस्थदोषाणां लच्चणा           | ने ६०२      | चतुर्णा स्नावाणां लच्चणानि                           | ं ६२६            |
| द्वितीयपटलस्थदोषस्य लक्त्णा         |             | प्यास्रावस्य लच्चणम्                                 | ६२७              |
| त्रतीयपटलगतदोषस्य लच्चणम्           | ે ૬૦૪       | कफलावस्य लच्चणम्                                     | •                |
| श्रयान्येऽपि दृष्टिविकाराः          | ६०५         | रक्तमावस्य लज्ञ्णम्                                  | 51               |
| चतुर्थपटलगतदोपस्य लक्सा             |             | जलसावस्य जन्मम्                                      | ६२७              |
| तस्यैव लिङ्गनाशस्य नामान्तरः        |             | पर्वखीरोगस्य तत्त्वखम्                               | "                |
| दोषभेदाद् विचित्र रूपदर्शनम्        | ६०८         | त्रलजीरोगस्य लत्त्रणम्                               | ६२६              |
| परिम्लायिसञ्चकतिमिरस्यलेक           | णम् ६०६     | क्रिमित्रन्थेर्तज्ञणम्                               | "<br>570         |
| तिमिरस्य पाड्विध्यम्                | ે ફ્રેશ્    | ज्त्सङ्गपिडकाया लज्ञसम्                              | ६३०              |
| वातादिरागोइ शः                      | ६११         | कुम्मोकाया लत्त्त्त्त्तम्<br>पोथकीनां लत्त्त्त्त्तम् | ६३१              |
| वातिकरागस्यैव वैशिष्ट्यम्           | ६११         | वर्त्मशक्राया लच्चम्                                 | ນ<br>ຣາກ         |
| परिम्लायितिमिरस्य विशेपलच्          | ाणानि "     | पत्मश्रकराया लच्चणम्<br>श्रशींवर्त्मनो लच्चणम्       | ६३२              |
| लिङ्गनाशस्य विशिष्टलच्चणानि         | ६१२         | अराज्यम् । अराज्यम्<br>शुष्कार्यो लच्चसम्            | . 622            |
| नेत्ररोगाणां परिगणनम्               | ६१४         | - ग्रुकारा लच्चम्<br>- त्रञ्जननामिकाया लच्चम्        | - ६३३            |
| वित्तविद्ग्धदृ ए र्जन्यानि          | **          | वहुलवर्त्मनी लत्त्रण्म्                              | ;;<br>650        |
| श्लेषमविद्गघडप्रे लंदाणानि          | ६१४         | वहर्षवत्मना लज्ञ्ञ्सम् वर्त्मवन्धनस्य लज्ञ्ञ्यम्     | ६३४              |
| धूमदर्शिनो तन्त्रणानि               | ६१६         | क्लिएवरमंनी लन्न्यम्                                 | · ,ı             |
| ह्रस्वजाड्यरोगस्य लत्त् गुम्        | 27          | वर्त्मकर्दमस्य लत्त्र्णम्                            | "<br><b>६३</b> ४ |
| नकुलान्ध्यरोगस्य लच्चणम्            | ६१७         | य्याववर्मनो लच्चणम्                                  | ५२२<br>६३६       |
| गम्मीरिकाया लत्त्रणम्               | ••          | प्रक्लिश्ववत्मनो लक्त्रणम्                           |                  |
| त्रागन्तुजलिङ्गनाशस्य जन्तणा        |             | त्रपरिक्लिन्नवर्त्मनी लत्त्रणम्                      | "<br>839         |
| अर्मरागस्य पश्चभेदास्तत्र प्रस्त    | ार्य-       | वातहतवर्त्मना लच्चणम्                                | ६३८              |
| र्मेण लच्चानि                       | 313         | श्रवु दस्य लच्चणम्                                   | "                |
| ग्रुक्लामेणा लच्चणम्                | ६२०         | निमेपस्य खच्चणम्                                     | ६३६              |
| रक्तामंथा ल्चयम्                    | <b>?</b> >  | शोणितार्शसो लच्चणम्                                  | ६४०              |
| श्रिघमांसामंथा बच्चयम्              | ,'          | स्रगणस्य सत्त्रणम्                                   | ),               |
| स्नाय्वमेषा तत्त्वणम्               | ६२१         | विसवर्तमं तन्यम्                                     | ६४१              |
| श्रुक्तिरागस्य लच्चपम्              | "           | कुञ्चनस्य लच्चणम्                                    | <b>)</b>         |
| श्रजु नस्य लच्चाम्                  | ६२२         | पद्मकोपस्य लच्चम्                                    | ६४२              |
| पिष्टकस्य खच्चणम्                   | "           | पन्मशातस्य लन्त्यम्                                  | <b>ં</b> ફ્કરૂ   |
| जालाख्यनेत्ररागस्य तत्त्वणम्        | ६२३         | शिरोरोगनिदानम् ।                                     |                  |
| सिराजपिडकाया लच्चणम्                | 82U         | शिरोरोगस्य भेदाः                                     | •                |
| ः वृद्धांसप्रथितस्य सन्त <b>णम्</b> | ६२४         | । ।राजानाम्य अवै।।                                   | ÉSS              |

|                                           | yriri           | (4)                               | ( 40 )                    |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>चिपयाः</b>                             | पृष्ठाङ्काः     | विषयाः                            | पृष्ठाङ्काः               |
| चातिकशिरोरोगस्य लक्त्यम्                  | દ્દસ્ર          | संकीलकादीनां लक्तणानि             | <b>6</b> 6 <b>6</b>       |
| पत्तिकशिरोरोगस्य लद्मणम्                  | 37              | श्रसाध्य-मृढगर्म-गमिष्योर्जन्तसम् |                           |
| प्रतैष्मिकशिरोरोगस्य तन्त्रणम्            | દ્દપ્રદ         | सृतगर्भस्य लज्ञ्णम्               |                           |
| सान्निपातिकशिरोरोगस्य लच्चपम              |                 | गर्भस्य मरणकारणानि                | <sub>१</sub> १<br>६(द     |
| रक्तजशिरोरोगस्य लक्तणम्                   | ે ફઇ૭           | गभिएया श्रपराएयप्यसाध्यसक्त       |                           |
| त्त्रयजशिरोरोगस्य लत्त्रणम्               | <i>5</i> 7      | मकन्नरोगस्य लज्ञणम्               | 11                        |
| किमिजशिरोरोगस्य लच्चणम्                   | ६४८             | स्रतिकारोगनिदानम्।                |                           |
| स्यविर्तरोगस्य लन्नणम्                    | 8:8             |                                   |                           |
| अनन्तवातशिरोरोगस्य लक्तणम्                | EXO             | स्तिकारोगस्य लक्तणम्              | ६६६                       |
| श्रर्घावभेदकस्य लत्त्र्णम्                | ६५१             | ,, हेतवः                          | <i><b>E</b></i> 100       |
| शहुकस्य लच्चणनि                           | ६४२             | स्तनरोगनिदानम्।                   |                           |
| भ्रस्यद्रितद्वनम् ।                       |                 | स्तनरोगस्य संप्राप्तः             | ६७१                       |
| प्रदररोगस्य सम्प्राप्तिः                  | ६४४             | श्रस्यातिदशिकं लक्षणम्            |                           |
| ,, सामान्यलद् गुम्                        | 55              | रतन्यदुष्टिनिदानम्                | _                         |
| श्रतिप्रवृत्तस्यार्तवस्योपद्रवाः          | ६४४             | _                                 |                           |
| प्रदरस्य विशेषतज्ञणानि                    | 37              | स्तन्यवुष्टेः सम्प्राप्तिः        | ६७३                       |
| विग्रद्धार्तव्स्य लक्तणम्                 | <i>ફ</i> ્રપ્ટ્ | ,, लच्चानि                        | <b>66</b>                 |
| योनिच्यापन्निदानम् ।                      |                 | विशुद्धस्तन्यस्य तत्त्वणानि       | ६७४                       |
| योनिन्यापद्रोगस्य द्वेतवः                 | ६४७             | वालरेागनिदानम्।                   |                           |
| वातिकानामुदावर्तादियोनि-                  |                 | वातादिद् प्रस्तन्यपानाज्जातानां   | वाल-                      |
| व्यापत्तीनां लक्षणान                      | ६४८             | रोगाणां बच्चणानि                  | <i>દ્</i> ૭૪              |
| रक्तत्त्यादीनां पंचिकव्यापचीनां           |                 | वक्तुमशक्तिशिशोवेदनाविद्यानम      |                           |
| सच्चणानि ू                                | इप्रह           | कुकू गुकरोगस्य लक्तगम्            | ६७६                       |
| <b>ग्र</b> त्यानन्दादिश्लैप्मिकयोनिव्यापव | हों             | पारिगर्भिकस्य लक्त्यानि           | ६७७                       |
| सन्तापानि                                 | ६६०             | तालुकएटकस्य लज्ञ्णानि             | "                         |
| पर्क्यादिसाम्निपातिकव्यापदां              |                 | ग्रहापदाविसपेस्य लक्त्रणानि       | इ७इ                       |
| , सन्त्रणानि                              | ६६१             | अजगल्ल्यहिपूतनयोवीलकेषु           |                           |
| योनिकन्दनिदानम् ।                         | •               | प्रमाववत्त्वम्                    | <i>303</i> °              |
| योनिकन्दस्य सम्प्राप्तः                   | ६६२             | ब्रान्धेवासपि रोगाणां वालकेष्वरि  | तेदेशः "                  |
| वातजादिभेदेनास्य तत्त्वणानि               | 31              | स्कन्दादिवालप्रहगुहीतानां शिश     | लां                       |
| मृहगभैनिदानम् ।                           |                 | सामान्यलच्त्यानि                  | 33                        |
| गर्भपातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः६६३  |                 | श्रथेषां विशेषलक्षणानि            | <b>€</b> ⊑0               |
| गर्भविद्वपातयोः कालभेदाद्वदः              | <b>37</b>       | स्कन्दापस्मारस्य सन्त्यानि        | ह्दर्<br>एकि              |
| गर्भस्याकालपाते सहेतुकं निदर्श            | नम् ६६४         | शकुनीप्रहराहीतस्य शिशोलंचर        | ][[न »<br>n <del>si</del> |
| मृदगर्भस्य निदानम्                        | 7,              | रेवत्यादिवालग्रहगृहाताना ।रार     | म्ह्र                     |
| मुद्रगर्भस्याष्टी गतय                     | ६६४             | े सद्यागान                        |                           |
| <del>-</del>                              |                 |                                   |                           |

### माधवनिदानस्य ।

| विषयाः                             | <b>'पृष्ठाङ्काः</b> | विषयाः                                                  | पृष्ठाङ्काः          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| विषरे।गनिदानम्-                    |                     | श्राखुद्पीविपस्य लच्चणानि<br>प्राणहरम्पकविषस्य लच्चणानि | "<br>\$ <b>\$</b> \$ |
| विषस्य द्वैविध्यम्                 | ६८३                 | कृकलासदृष्टस्य तत्त्वणम्                                | "                    |
| जङ्गमविषस्य सामान्यलच्चणम्         | ६८४                 | वृश्चिकविषस्य लच्चणानि                                  | 900                  |
| स्थावरविषस्य सामान्यलत्त्रणम्      | - 1                 | क्ष्णभद्रप्रस्य लच्चणानि                                | >9                   |
| विषदातुः पुरुपस्य लक्षणम्          | 3)                  | उचिटिइद्रष्ट्य तत्त्वणम्                                | ७०१                  |
| म्लादिविषाणां लच्चणानि             | ६८६                 | सविपमग्डूकदप्रस्य लच्चेणम्                              | 9)                   |
| विपाक्तग्रस्नाघ।तस्य विपपीतस्य च   |                     | गृहगोधिकादप्रस्य लच्चणम्                                | 2)                   |
| ं लच्चानि                          | ६८७                 | शतपदीदप्रस्य लत्त्रणम्                                  | ७०२                  |
| सर्पाणां कतिचिद्धेदाः              | ६८८                 | मशकदएस्य लत्त्रणम्                                      | 9;                   |
| सर्पदंशेषु वातादीनां लच्चणानि      | 33                  | सविपमचिकादप्रस्य लच्चणम्                                | <b>3</b> 3           |
| विशिष्टदेशादिषु दप्रस्यासाध्य-     | Į.                  | नखदन्तयोः सामान्यविपत्तच्रणम्                           | <b>૭</b> ૰ર્ટ્       |
| त्रचणानि                           | ६८६                 | व्याघ्रादिहिंसजन्तुनां विपलत्त्रणानि                    | ₹ "                  |
| फिशिविषस्य कालवशादाश्रघातित्वम् ,, |                     | श्रालकीदिदयस्य मरणचिह्नानि                              | ૭૰૪                  |
| श्चपरायय प्यसाध्यत च्यानि          | "                   | निविपमञुष्यस्य त्रज्ञणानि                               | . "                  |
| सर्पद्रष्टस्य सर्वथा वर्जनीयस्रहार | गानि६६०             | विपयानुक्रमणिका                                         | ७०६                  |
| दृषीचिषसंश्वा                      | ६६१                 | <b>प्रन्थकारस्यान्तिमं निवेदनम्</b>                     | 0.0                  |
| दुषीविषस्य तत्त्वणानि              | ६६२                 | माधवनिदानस्य परिशिष्टम्                                 | 1                    |
| श्रयैतस्य स्थानविशेषास्यत्या       | 1                   | शीतलानिदानम्                                            | ` ৩•ឝ                |
| विशिष्टलच्चणानि                    | ,,                  | फिरह्ननिदानम्                                           | ७१०                  |
| रसादिघातुगतदूर्णविषस्य सम्         | ग्रानि६१३           | <del>फ्</del> लब्यनिदानम्                               | ७११                  |
| नानाविघविषस्यानेकविकारकतुः         | त्वम्६१४            | स्रोमरेागस्य निदानम्                                    | ७१७                  |
| दुर्वीविषशब्दस्य निबक्तिः          | ६६४                 | स्नायुकनिदानम्                                          | ৩१५ /                |
| कुत्रिमविषस्य लच्चणानि             | "                   | श्रान्त्रिकज्वरनिदानम्                                  | ७१६                  |
| ज् <b>ताविषस्यात्पत्तिः</b>        | ६६६                 | निउमानिया निदानम्                                       | ७२२                  |
| लतादंशस्य सामान्यलच्णानि           | ६६७                 | र्नफ्लुएञ्जा निदानम्                                    | ७२६                  |
| ंद्रबीविषाक्यलूतानां दंशलच्रणा     | ने ६६८              | पुतेग निदानम्                                           | ७२८                  |
| प्राण्डरलूतानों दंशलच्यानि         | ";                  | हेंगुज्बर निदानम्                                       | ७३१                  |
| -                                  |                     | •                                                       |                      |



#### श्रीहरिक्शरणम् ।

## माधवनिदानम्।

## मधुकोशाहिन्दीटीकाभ्यां सहितम्।



तत्र पारिभाषिकं पत्रनिदानलन्तग्राम् ।

श्रथ प्रन्थकर्तुर्भहलाचरणुस् ।

प्रणम्य जगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार-कारणम् । स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

#### मधुकोशः ।

थ्यथ टीकाकर्तुर्मद्गलम्।

'शशिकचिरहरार्थव्यक्तसक्तार्थदेहो दिशतु घनघनामः पद्मनामः श्रियं वः । त्रिदृशसरिदृशीतद्योतजावारिमध्यभ्रमिमवमिव नामौ वारिजं यस्य रेजे ॥१॥

> दन्द्रादयोऽपि सतत यत्प्रसादामिकाइविषः । शामेदा बरदा दुर्गा देवां ता ममुपासमहे ॥१॥ वैद्याना करपबृद्धः प्रधितमतिमतां प्रियटनाना समान्यं व्याति यातं परा यश्चिविलभुवि महन्माधवीयं निदानम् ॥ दोकायुक्ते हि तस्मिन् विलिखति ललिता टिप्पणी देवनायया वैषमीपूर्णद्वप्रजनितहरिनारायणो विद्यानः ॥ २ ॥

१ श्रथ सर्वायुर्वेदनत्वशः श्रीविवयरिवती माधविदानस्य मधुकोराच्याख्यामारममायस्तद्भविध्नविनाशाय श्रादी मद्गलाचरणं विवध्नाति — रागिविचरिति । पद्मनाम श्रीकृष्यः, वो युप्मन्यं श्रियं धर्मार्थकामरूपं त्रिवगंतम्पिति विश्व प्रयम्बद्धः । श्रीविवयरिति व्यादिः । कथम्भृतः शिरिवचिरहरार्थं व्यक्तसक्तार्थदेहः । शशा चन्द्रः सः इव विचिर सुन्दरः सः चासी एरण्य सस्यार्थं तिस्मन् व्यक्तस्त्वासी सकद्व देहस्यार्थं देहार्थं । तिस्मन् राशिवचिरहरार्थं व्यक्तमकः स्रष्ट स्पितिनोऽपंदेरो यस्य सः । श्रनेन श्रीकृष्यस्य हरिहरमृतितं व्यक्यते । गुनः कथम्भूतः धनवनामः । धनो मेषः धनो-प्रश्चिव तयोरायेवाया प्रमा यस्य सः । श्रन पूर्वपदस्य द्वस्यमासयुक्तवाद् दन्त्वानते श्रूयमायं पदं प्रत्येकमिसम्बद्धतः इति व्यायवसेनामाराव्यस्य प्रतिपदान्वयात् नोलगीरवर्षः प्रकारितम् ।

त्रिदरााना देवाना मरिश्नदो -विदगसरिङ्गा । अशोत उच्चो बोत िर्यो यस्य स अशोतबोतः सूर्यस्तस्याद्वाताशोत-चोनजा यमुना विदरामिरचाशोतबोनना च ते त्रिदगसरिदशीतबोतने तयोबीरियोर्यन्यच्य तत्र यस वर्तमानम् । यत शब्द-स्योत्यस्यर्यस्तु न सङ्गती मनति प्रवहति बासे कमलोत्यस्यनुपलम्मात् । तदिव वारिज कमल यस्य नामी रेने झुगुम रत्यर्थः । अत्र मालिनी छुन्द्र । तह्यस्रायन्तु ननमययुर्देवयं मालिनी भोगिलोवी । भट्टार-जेज्जट-गदाघर-वाप्यचन्द्र-श्रीचक्रपाणि-वकुलेक्वरसेन-भोजैः । ईशान-कार्तिक-सुकीर-सुधीर-वैद्यैमेंत्रेय-पाधवसुलैलिलितं विचिन्त्य ॥२॥ तन्त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममेप यत्नः सिद्धिविधेय इह दोपविधौ समाधिः । मत्यैरसर्वविद्दुरैविहिते क्व नाम ग्रन्थेऽस्ति दोपविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३॥

> <sup>3</sup>तत्तद्दश्रन्थतरुभ्यो च्याख्याकुसुमरसलेशमाहृत्य । भ्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्यामधुकोश आरव्धः ॥ ४ ॥ खपयुक्तमिहासुक्तं निदानं माधवेन यत् । श्रन्थव्याख्याप्रसंगेन मया तदपि लिख्यते ॥ ४ ॥

अथ प्रियतसर्वाधुर्वेदवोधविश्च द्वद्विः श्रीमाधवकरो विकारितकरहेत्वादितक्व-'बुग्जुत्सोत्सुकचिकित्सकजनानुजिष्टक्तयाविधित्सितप्रन्थसन्दर्भारम्मे तत्प्रत्यूहव्यृहव्य-पोहहेतुं परमाप्ताचारपरम्परापरिप्राप्तं स्वेष्टदेवताप्रणामं प्राक् प्राणेपीत्; \* ग्रन्थश्रो-तृणामपि विक्वेक्वरमहेक्वरस्य प्रणामानुवादमात्रादिप विद्योपश्चमो भवतीत्यिभगयेण तं ग्रन्थादौ निवद्धवान् प्रणामस्य पूर्वकालभावित्वात् प्रणमेः क्त्वाप्रत्ययः । जगच्छ ब्देनोत्पिक्तमन्तः चित्यादयोऽभिधीयन्ते, तेषाग्रुत्पत्तौ स्वकारणसमवाय, स्थितौ कतिचित्कालावस्थाने, संहारे प्रध्वंसे, कारणम् कतारम् । स्वर्गः सुखम्, अपवर्गो-

१ मट्टारेति—अत्र मट्टार पदेन मट्टार हरिचन्द्रस्य महर्णम् । बकुल ईश्वरसेनश्चेति वैद्यद्रयम् । सुधीरो विद्वान्, नतु सुधाराख्यो वैद्यः । भोजैरित्यत्र भव्यैरिति पाठान्तरे भव्यैयोंन्यैः । मुखैराद्येः । एष यत्नो मधुकोशव्याख्यानविषयक प्रयासः । समाधिः समाधानम् । श्रमर्वविदुरैरसर्वशैः । सुचिरन्तनेऽपि विहिते बहुकालं व्याप्य रचितेऽपि अत्ये नाम सम्मावनायाम् वव कुत्र दोषविरहो दोपामावोऽस्ति । किन्तु मानवनिर्मिते अन्ये सर्वजैव दोपसम्भावना विद्यत इति काकुः । अत्र वसन्ततिलकं दुत्तम् । तल्लक्षणन्तु—"उत्ता वसन्ततिलका तमना जगौ गः" ।

२ मन्यैरिति पाठान्तरम् ।

३ तराह्यस्थतरुम्य इति भट्टारादिनिर्मितग्रन्थरूपवृत्तेभ्यः । व्याख्या रूपःकुसुमरसस्तव्लेशं तदिन्दुम् । व्याख्या यत्र मधुकोराः ।

४ बुमुत्सा नोबुमिन्छ। निवासेत्यर्थः । अनुनिषृत्तया अनुध्रद्दीतुमिन्छया । विधित्तितेति विवातं कर्तुमिष्टः । ख्यापको-नोषकः । स्वकारणसमवाय इति — स्वस्य आत्मनस्तत्तिद्दिशिष्टवस्तुनो पत्कार्णं तत्समवायस्तत्समद्दः । यथा तन्तुपु पट-इत्यवते । पटस्य यत्कार्णं तन्तुस्तत्समवाय पव पट इत्यर्थः ।

<sup>• &#</sup>x27;ग्रन्थाध्येतखामपि' इति पारुन्धरम् ।

मीचः, आत्यन्तिकदुःखं निष्टतिल्खणः, तयोद्वारप्रपायम् प्रधानकारणम् । एतेन सकलपुरुपार्थहेतुत्वप्रक्तं, असुलावाप्तिदुःखहानिन्यतिरिक्तस्य पुरुषार्थह्यामावात् । अत्रत एव त्रैलोक्यशरणं त्रैलोक्यरिक्तारम् । न चोक्तजगत्स्थितिकारणत्वेन पौनस्वत्यं, जगच्छन्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात् । अत्र तु त्रैलोक्यशन्दो स्वनत्रयविते चेतनाचेतनसमूहवाचीं, लोकशन्दस्य स्वनजनयोरिभधायकत्वात् । तथा चामरः, ''लोकस्तु स्वने जने''—इति । त्रैलोक्यमिति स्वार्थे प्यत्र्, चातुर्वर्णवत् । हरादि पयायान् परित्यज्य शिवपदिनिर्देशेन ग्रन्थस्य तद्य्येतृणां च सकलकल्याणमिनल-पन् शिवपदं निवद्धवानः शिवकारित्वेनैच महेश्वरस्य शिवपदािभधानिति ॥ १ ॥

भा० टी०-जगत् की उत्पत्ति (पैदाइश) स्थिति (रहा) और संदार (नाश-प्रहाय) के प्रधान कारण, स्वर्ग (सुख) अपवर्ग (मोद्य) के द्वार-(प्रधान उपाय), तथा तीनों लोक (स्वर्ग मर्त्य, पाताल) के रहाक शिवजी को प्रणाम कर ॥ १॥

अभिषेय-सम्बन्ध-प्रयोजनोपदेशमन्तरेण + प्रेज्ञावतां न प्रवृत्तिः स्यात्, इत्यतस्तद्भिधानार्थमाह-

नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात् । सोपद्रवारिष्ट-निदान-लिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥२॥ ५

म०-नानेत्यादि । रोगाणां विशेषण वातजत्वादिसाध्यासाध्यात्वादिरूपेण नि-क्वयो ज्ञानं येन सरोगविनिक्वयो प्रन्थो निवध्यतेऽभिषीयते, 'अस्माभिः' इति शेषः । तस्य विशेषणं-सोषद्ग्वेत्यादि ।-सह जपद्रवादिभिर्वतेते यः स तथा । एतेन विशेषण्डारेण उपद्रवादिए-निदान-छिङ्ग-स्वरूपमिषयमुक्तं भवति, "एतद्व्यतिरिक्तस्या-भिष्यस्याभावात् । तथा सितिजपद्रवादिभिरभिषयैः सह प्रन्थस्य वाच्य-वाचकल्जणः

१ दुःखं त्रिविषस्-आध्यातिमस्, आधिमौतिकम्, आधिदैविकञ्च । तत्राध्यापिकं दिविषम्-शारीमं, मानसन्य । रातोर वातिपित्रद्रतेपायां वैषम्यनिमित्तर् । मानसं-कामकोध्योगिममपेष्यांविषादविषमविशेषादर्शनिवन्धनम् । सर्वञ्चे-तदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यातिमकं दुःखम् । वाग्नोपायसाध्यं दुःखं देषा--अधिमौतिकम्-आधिदैविकन्य । तत्राधिमौतिकन्-आधिदैविकन्य । तत्राधिमौतिकन्-आधिदैविकन्य । तत्राधिमौतिकन्-आधिदैविकन्य । शाधिदैविकन्य । आधिदैविकन्य - यद्यराष्ठसविनायकप्रद्राधिवन्यनम् । शिक्षस्यन्यक्रिम्यां वाचरपविभिधः ।

२ अखिमिति दु खासंपृत्तम् । यदुत्तं -यन्न दुःखेन संभिन्नं न च मस्तमनग्तरम् । भभिकाषोपनीतम्बतसम्बस् ।

३ अनुएव स्वर्गापवर्गयोः प्रधानहेतुत्त्वदिव ।

४ "चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्" इतिवातिके मध्यन्।

५ 'बातादिजल्व' १ति पाठान्तरम् । ६ 'ध्रोतास्य विरोपणदारा' १ति पाठान्तरम् ।

७ 'फाइयतिरेकेखास्य अन्यस्य' इति पाठान्तरम्, 'फाइयतिरेकेखामिचेयामावाद' स्वपि पाठानार्रम् ।

८ 'सति' इति पाठः कुत्रचित्युस्तके न विषते । न- प्रेचावती विवेत्तराालिनाम् ।

सम्बन्धोऽप्यभिहितः । तत्र, उपद्रवो रोगारम्भकदोपमकोपजन्योऽन्यविकारः, उक्तं च चरके-''व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव ज्ज्यते"-इति । 'नियंतमरणख्यापकं लिङ्गमरिष्टं; निदानम् रोगोत्पादको हेतुः; लिंगं-रोगख्यापको हेतुः । तेन 'लिङ्गचन्ते ज्ञायन्ते व्याधयोऽनेन' इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूप रूपोपशयसम्माप्तयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि निदानमपि रोगविशेपं वोधयति, तथा-ऽप्युत्पत्ति–इप्ति-हेतुत्वेन कारणद्दैविध्यप्रतिपादनार्थं तस्य पृथगभिधानम् । एपां चोर्यद्रवादीनां विस्तराभिधानं यथावसरं करिष्यते । नज्ज, रोगनिदानादितत्त्वमति म्च्मत्वेनासर्वज्ञस्य न ज्ञानविषयः, तत्कथं तदुपदेशे पेत्तावतां पवृत्तिरित्यत आह-नानामुनोनामित्वादि । एतेन ग्रन्थस्य प्रामाण्यं प्रवृत्त्यङ्गत्वम्रुक्तं भवतिः ग्रुनयो हि तपोयोगर्घिवलात्त्रैकालिकानिखलज्ञानशालिनः पुरुपातिशया उच्यन्ते । नतु, यद्येवं भूतः कस्यचिद् ग्रन्थोऽन्योऽप्यास्ते तेनैव व्यवहारसिद्धेः कृतकार्यत्वेनास्य निष्पयो-जनता स्यादित्यत आह-इदानीमित्यादि ।-इदानीमस्माभिरेव पाथम्येन नाना मुनीनां वचनैरेवंविधो निवन्धः क्रियते । समासत इति संन्तेपतः । एतेनाल्पबुद्धीना-मतिविस्तरत्वेनाप्रवृत्त्यङ्गतादोषः परिहृतो भवति । नतु, कृतेऽपि यन्थेऽतुपादेयपुरुष प्रणीतत्वेन न किन्निद्धिषक् प्रवर्तिष्यत इति ग्रन्थस्य वैयर्थ्यं स्यादित्यत आह--सद्भिषजां नियोगादिति । नियोगो नियोजनम् " अस्मद्रुपकाराय ग्रन्थः क्रियताम् " इत्येवं प्रार्थनेत्यर्थः, । अथवा नियोग आज्ञां, एतेनात्मनःसविनयत्वम्रुक्तं भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

भा० टी०—अनेक मुनियों के (चरक सुश्रुतादि ) वचनों के द्वारा सद्वैद्यों की आज्ञा से अब मैं रोग विनिश्चय नामक प्रत्थ को, जिसमें हर एक रोगोंका उपद्रव—अरिए-निदान और लच्चण वर्णित रहेगा, वनाता हूं ॥ २॥

ग्रन्थस्योत्कृष्टत्वम् ।

नतु नानाग्रुनिवचनवाहुल्यादल्यमेथसां कथं मद्यत्तिरित्यत् आह— नानातन्त्रविहिनानां भिषजामल्पमेथसाम् । सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३॥

१ नियतेत्याचरिष्टलचयन्तु प्रायिकं यतः प्रतिबन्धकामावेऽरिष्टे समुत्पन्ने मरयानित्यत्व यद्कः चरके भ्रुवन्त्वरिष्टे मरयं त्राक्षयैस्तत्किलामले. । रसायनतपोजप्यतत्परैर्वा निवार्यताम् ॥ योगरत्नाकरेऽप्यस्ति यावदुच्छ्त्रसिति प्रायो तावत्कार्या प्रतिक्रिया । कदाचिद्दे वयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि जीवति ॥ पुरुपातिरायाः पुरुपश्रेष्ठाः । निवन्धो ग्रन्थसन्दर्य । श्रनुपादेयपुरुष-प्रयोत्तत्त्वेन अमान्यमानवनिर्मितन्त्वेन ।

२ 'शथमम्' इति पाठान्तरम्।

मिंदियादि । सुलं यथा भवति तथा आतद्भं सोगं विज्ञातुमय-मव प्रन्थो भविष्यति, "कारणम्" इति शेषः । एनेन रोगज्ञानं भयोजनिमत्युक्तं-फलं चास्य 'चिकिन्सितमिति मन्तव्यम् । यदुक्तं चरके—"रोगमादौ परीचेत ततो-ऽनन्तर्मोपधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाव्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्"—इति ( च. स्त. स्था. अ. २० ) । नतु, नानामुनीनां वचनैरेव रोगज्ञानं भविष्यति, किमनेन तदुपजी-विना प्रन्थेनेत्यत आह्—अल्पमेधसामिति । अल्पमेधसाम् अल्पबुद्धीनाम् । महा बुद्धयो हि अतिविस्तर—दुर्धिगम—नानातन्त्राध्ययनचमा भवन्ति न त्वल्पबुद्धय इति । महाधियामप्यालस्यानासादितदुरुपपादाशेषसंहितानामयमेव रोगज्ञानाय भविष्यतीत्याह—नानातन्त्रेत्यादि ॥ ३॥

भा०टी०-मन्द चुदिवाले,श्रनेक भारी श्रन्थों के देखने में श्रसमर्थ वैद्यलोग इसी श्रन्थ के द्वारा सुल पूर्वक-शात की वात में, रोग पहचान सकेंगे। वुद्धिमान् लोग ही भारी श्रन्थों को देख सकते श्रीर समक सकते हैं। मन्द चुद्धिवाले नहीं। हां वुद्धिमान् पुरुप भी यदि श्रालस्य से वड़े २ श्रन्थों को न देख सकें तो उन्हें भी रोग पहचानने में इस श्रन्थ से श्रन्शी सहायता मिल सकती है।।३॥

#### अथ रोगविज्ञाते पञ्चोपायाः।

व्याधेर्जातव्यस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्तीति तानाह-निदानं पूर्वरूपाणि रूपाग्युपशयस्तथा । सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ । ।

(बार्गनिरु अरु १ इलोर २)

म०-निदानिसत्यादि । <sup>3</sup>एते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिवोधकाः । न च समस्तपन्ने कृतकरणत्वं वाच्यं, प्रमाणसम्प्र्यस्यापि दृष्टत्वात् । (अनुमितवहौ प्रत्यन्तोपमानशव्दानामपि स्थितिसत्त्वात्,यतः प्रमातुः प्रमातव्य एकस्मिन्नर्थे चतुर्णां प्रत्यन्तानुमानोपमानशव्दाख्यप्रमाणानां, सम्प्न्नवः समृहो=दृष्टः, अतः समस्तपन्ने कृतकरणत्वं न वाच्यम् )। न यो ह्यतुमानेन प्रतीतो वहिः स एव प्रत्यन्नागमाभ्यां-

१ चिकित्सितमिति मानेकः, चिकित्सेत्यर्थ । तदुपजीविना मुनिबचनानुसारिया ।

२ श्रह्यमेश्रसामिति-नित्थमसिन्प्रना मेश्रयोरिति श्रांसचा निष्पन्नम् । नच तेन नम् हु.सुभ्य एव परतोऽसिन्तोविधाना दसाधुरेवायमिति वाच्यम् नित्यमसिनितिसूत्रे नम् हु सुभ्यो हिल सक्थ्योरन्यतरस्यामित्यतोऽस्वरितत्वादेव अन्यतरस्यामिति ग्रह्यानमुक्तिसिद्धौ नित्यग्रह्योनान्यतोऽपि विधानात् इर्ति ।

३ प्रते पथ । निकानादयी व्यक्ता प्रतेकशा,

४ यथाविहर्ष् मदर्शनेनः अनुमीयते,हिन्द्रयसिक्षकपंख प्रत्यचत उपलभ्यते, आप्नोपदेराम्य प्रतायते ।

नोपलभ्यते । ( अत्र नञ्द्वयं प्रकृतमर्थं दृढयति, तद्यथा-अनुमानेन प्रतीतो यो विहः स कि मत्यन्त-शब्दाभ्यां नोपलभ्यते ? इति नहि, अपि तु स ताभ्याग्रुपलभ्यत एवेत्यर्थः )। न वा निदानादीनि शेचावन्तो ये नैवमालोचयेयुः। (अत्रापि पूर्वव-त्प्रकृतार्थवोधकं नञ्द्वयम्, यथा-अथवा ये मेत्तावन्तः । ( समालोचकाः ) ते निदा-नादीनि न सन्तीत्येवं कदाचिदालोचयेयुः ? इति न कदापि, किन्तु सन्ति निदा-नादीनीत्यालोचयेयुरेवेति सरलार्थः ) एकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति वयमिहो दास्महे । ( एतेपां निदानादीनां पञ्चानां मध्ये केनचिदेकेनैव प्रतिपादितो व्याधि रिति केषांचिन्मतं, किन्तु वयमिहोदास्महे न श्रद्दध्महे न मन्यामहे तदित्यर्थः )। किञ्च एकेन प्रतिपादिऽतेपि व्याधाव परेऽवश्यमभिधातव्याः, भिन्नप्रयोजनत्वात् । तथाहि-यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवर्जनं कथं छभ्येत ? उक्तं हिं सुश्रुते,-"संत्रेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्"-इति (सु. ड. तं. अ०१)। किञ्च यया मृद्धन्तणात्पाण्डुरोगः, मिन्नकाभेन्नणाच छर्दिरवसीयतेः न च तथा निटानेन सर्वत्र नियतरोगाध्यवसायः, ज्वरगुल्मादीनामेककारणत्वात् । यदाह चरकः,-"एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि। च्याधेरेकस्य वहवो वहूनां वहवस्तथा"-इति (च, नि, स्थां, ग्रा, ८)! अपि च कदाचित्यत्यासन्नं निदानं वाधित्वा . विमकुष्टनिदानकृतो दोषसञ्चयो व्याधि कुर्यात्, तस्मात्केवलानिदानाच व्याधि-ज्ञानं भवतीति पूर्वेरूपादीनामुपादानमिति चाप्यचन्द्रः । असति पूर्वेरूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते । उक्तं हि चरके,-"ज्वरस्य पूर्वरूपे लघ्वशन-वमपतर्पणं वा"-इति ( च. नि. स्था. च. १) । तथा च सुश्रुते, वातिकज्वरपूर्वरूपे घृतपानमिति । तथाऽसाध्यत्वं च नोपलभ्येत । उक्तं च चरकें,─<sup>(1</sup>पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वेरपुरःसरः ।। अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं ध्रुवम्"-इति (च.इ.स्था, च्य. ५)। तथा रक्तिपत्त अमेहयोर्विशेषज्ञानं च न जायते। उक्तं च चरके,-"हारिद्रवर्ण रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपै:। यो मूत्रयेत्तन वदेत्ममेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स मकोपः" इति (च.चि.स्था. अ. ६)। असति

१त्रपरे पूर्वं रूपादयः । क्रियायोगश्चिकित्तित्त्। अवशियते अवशियते । रोगाध्यवमायो रोग विनिश्चय ,प्रत्यासन्नं समीपस्थम् । विष्णकृष्टो दूरस्थः । यथा परश्चोमित्तृनेन कज्ञायेन सिन्तितोवातोऽध्यमित्तिमम्लं पित्तविकार्जनकं वाधित्वा स्वरोगसुत्पादयत्येव । उपादान ग्रह्णम् ।

२ अपतर्पणमुपवास: ।

३ पुरः सरोऽधगमनशीलः।

रूपाभिधाने न्याधेरशेषेण स्वरूपमेव न 'न्यविष्ठद्यते; किंच साध्यासाध्यत्वं च न ज्ञायते । तथा हि-सुखसाध्यलक्षणे चरकः,-''हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै। न च तुन्यगुणो द्ण्यो न दोपः प्रकृतिर्भवेत्"-इति ( च. स. स्या. स्य. १० ); कष्टसाध्यलक्षणे चरकः,-"निमित्त-पूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे वले"— इति (च. स्त्र, स्था. अ. १० ); तथा,-"सर्वसम्पूर्णलक्षणः। सिन्नपातज्वरोऽसाध्यः "-- इति (च. चि. स्था. च्य. ३)। असत्युपशयाभिधाने <sup>३</sup>संकीर्णछत्ताणेऽनिमव्यक्तछत्त्रणे वा व्याघौ विशेषवोधो न स्यात् । तदुक्तं चरके, "य्हिलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपश-याभ्याम्" (परीचेत ) इति (च वि स्था छ ४)। असत्यां च संप्राप्ती पूर्व-रूपादिमतीतस्यापि च्याघेश्चिकित्सोपयोगिनोंऽशांशविकल्पना-त्रल-कालादेरमती-तेश्चिकित्साविशेषो न स्यात् । तस्मात्पञ्चापि निदानादयो वक्तव्याः । "पश्चविध-यप्येतद्वचाध्युत्पत्ति-इप्ति-हेतुभूतं निदानशब्देनोच्यते । यदाह सुश्रुतः,-"हेतु लक्तणनिर्देशानिदानानि"—इति (सु.सू.स्था, स्था, स्र, ३)। तत्रैवं निदानशब्दिन-रुक्ति:-"निर्दिश्यते च्याथिरननिति निदानम्"; "दिशेः पृषोदरादित्वाद्रुपसिाद्धः" इति गदाघरः;-"निश्चित्य दीयते मतिपाचते ज्याधिरनेनेति निदानम्"-इति जे जदः । भद्यरहरिचन्द्रे गापि तन्त्रगुक्त्या निदानादिविवरणप्रस्तावे एपैव धनिरु क्तिरुक्ता । निशब्दो निश्चये । तथा च वररुचेरुपसर्गसूत्रम्,-''नि निश्चयनिषे-धयोः"-इति । लोकेऽपि "अद्य ते निदानं करिष्यामि" इत्युक्ते निश्चयं करिष्या-भीत्यवगम्यते । निदानमिति करणे ल्युद्; तेन 'व्याधिनिश्चयकरर्गा निदानम्' इति निदानादिपञ्चकसामान्यलक्षणम् । निदानशब्दोऽयं "निदानविशेषे जातौ च वर्तते; यथा-तृणशब्दः तृणविशेषे तृणजातौ च वर्तते । यत्तु, भद्वारहरिचन्द्रेश नि-दानस्थाने-"या गौ: मुदोहा भवति न तां निददीत"-इति व्यासप्रयोगमुपन्यस्य निवन्धार्थो निदानशन्दां न्याख्यातः । "निदीयते निवध्यते हेत्वादिसम्बद्धो न्या-

१ व्यविष्युघते विभक्त न मवेत्।

२ हेतवो निदानानि । दूष्योरसरक्तादि: । तुल्यगुणो दोपसमानगुण: । दोपोरोगारम्मक श्रातुरस्य प्रकृतिर्नभवेत् । यथा पित्तप्रकृतीर्वानरोगः मुखसाध्यो वातलस्यत्वसाध्यः ।

३ सकीर्यलचये मित्रलचये ।

४ गृडलिङ्गं ग्रासलद्ययम् । पश्चविधमिति-प्रतत्सर्वे निदानादि सम्प्राप्यन्तं ।

४ पश्चिषम्न्याधिनोधकं निदानरान्देन न्यविद्यते, निदानरान्दक्षयनेनेव निटानपूर्वस्पादीनां सर्वेषां श्रद्धः मवती त्यर्थः । ऐतुल्चणनिर्देशादिति । हेतुनिदानं लच्चणं पूर्वरूपादिस्तयोगिदेशात् प्रतिपादनात् । निदानादीनि निदानपदनीच्यान नि निदानपूर्वस्पादीनि ।

७ निदानविरोपे रोगोत्पादकहेती जाती पूर्वश्रपादी च। निददोत रक्वादिना तत्पादवन्धनं न कुर्याज्त्यर्थ र्वपम्यस्य रथान्य ।

माधवनिदानम् ।

धिरनेन" इति कृत्वा, तत्तु निदानस्थानरूपग्रन्थाभिप्रायेण, नाहि हेत्वादयो हेत्वा-दिसम्बद्धं न्याधि मतिपादयन्ति । (स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्यर्थः )॥ ४॥

भा**०टी०-रोग पहचाननेके** <u>पाँच उपाय हैं निदान,पूर्वरूप,रूप, उपशय</u> श्रीर सम्प्राप्ति। इन में एक २ से भी रोग पहचाना जाता है, श्रीर सबसे भी। निदान श्रादिका श्रर्थ यहीं पर ज्ञागे वतलाया जायगा ॥ ४ ॥

#### अथ निदानपर्यायाः ।

एषां निदानादीनां मध्ये <sup>प</sup>समानासमानजातीयच्यावर्तकंकारणरूपनिदानस्यळत्नणमाह-

## निमित्तहेत्वायतंनप्रत्ययोत्थानकारणैः। निदानमाहुः पर्यायैः,

(वा० नि० अ०१ इली० ३)

म०-निमित्तत्यादिना पर्यायेरित्यन्तेन । एतैः शब्दैर्योऽर्थोऽभिधीयते तान्नी दानम्; यथा-''बुद्धिरुपलिघर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्'' ( न्या. द. प्र. त्रा. स्. १५) नजु, किं मिलितैरेकैकशो वा ? नाद्यः एकाथोभिधायिनां शब्दानां मिलितानाम-प्रयोगात्; द्वितीयक्वेत्तदाः वस्यभिचारः, निमित्तस्य शक्नुनादौ, हेतोः प्रयोजके कर्तरि, आयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य छडादौ, उत्थानस्य उद्दगमनोत्सर्गयोञ्च दर्शनात् । नैवम्, शकुनादीनां निमित्तादिभिः सर्वेरनिभधानात् । अत एवाइ-पर्यायै-रिति । निह तेषां ते पर्यायाः, यतः क्रमेणैकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया डच्यन्ते । तस्मान्निमित्तादिशब्दैः पयोयैरभिधीयमानत्वं निदानत्वम् । एतच पर्या-यकथनं शास्त्रे व्यवहारार्थम् । इदं तु संनेपतो छत्तणम्—<sup>(3</sup>सेतिकर्तव्यताको रोगो त्पादकहेतुर्निदानम्' इति । यन्मते दोषेतिकर्तव्यतारूपा संपाप्तिरिष्यतेतन्मते सं-माप्तिच्युदासार्थं 'सेतिकर्तव्यताकः' इति पदं, 'तस्या दोषेतिकर्तव्यतारूपाया इति कर्तव्यतान्तराभावात् । यन्मते व्याधिजन्म सेप्राप्तिस्तन्मते 'व्याध्युत्पत्ति हेतुर्नि-दानम्' इति छत्तणम् । जभयत्रापि 'उत्पत्ति'पदं ज्ञाप्ति-हेतु-पूर्वरूपादिन्यवच्छेदार्थम्। स च हेतुरनेकथा। तत्र प्रथमं चतुर्विधः, यदाह उपकल्पनीयाध्याये हरिचन्द्रः,

१ समानजातीयानिदानसर्थमिखःपूर्वस्पादय । श्रसमानजार्नीया निदानविरुद्धधमिखो घटपटादयः।न्यावर्तकम् भेदकरम् ।

२ सम्बमिनारः सदोप । तेपा शकुनादोनाम् । ते। निमित्तादिशस्दाः। े १ १तिकर्तन्यता न्यापारस्तया सह वर्तते यः स सेतिकर्तव्यताकः, रोगोत्पत्तिजनक श्र्यर्थः । व्युदासार्थं निरासार्थम् । तस्याः सम्प्राप्ते । इतिकर्तव्यतान्तार-ं भावांत । न्यापारम्तु द्रन्ये नि नि तु तुन्यापारहपे गये । यंदुक्तं —कारिकांवस्था-"गुणार्दिनियु चित्रयः इति ।

"सिश्चिष्ट-चिप्रकृष्ट-चिप्रकृष्टि व्यक्षित्वारि—प्राचानिक—मेदाचतुर्वा"—हित । सिश्चकृष्टो यथा नक्तंदिनर्तु भुक्तांशा दोषप्रकोषस्य हेतवः, न त चयादिक्रमेपचन्ते । विप्रकृष्टो यथा "हेमन्ते निचित्तः क्लेष्मा वसन्ते कफरोगकृत्"; किंवा सिश्कृष्टो ज्वरस्य रूचादिसेवा, विप्रकृष्टो रुद्रकोषः । व्यक्षिचारी यथा—यो दुर्वल्लाद्वचाधिकरणासमर्थः । यदाह चरकः,—"( निदानादि विशेषा) अवलीयांसोऽथवान्नवस्नान्त, न तदा विकारामिनिष्टीतः" हित (च. नि. स्था. अ. ४)। प्राधानिको यथा—विषादिः; त्रिविषो वा असारम्येन्द्रियार्थसंयोग—प्रशापराध—परिणाम-भेदात् । तत्र, 'असारम्येन्द्रियार्थसंयोगोऽयोगा-ऽतियोग—मिथ्यायोग—युक्ता रूपरसादयः, अश्वपराधो विध्याज्ञानादिः, परिणामो अयोगादियुक्ता अद्यत्वस्यमावजाः शीतादयः। "अधर्मस्य च रोगहेतो-भ्रत्तेवान्तर्मावः"—इति अद्यरहरिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्तृ-त्वात् । चक्रस्तु प्रशापराधे तस्यान्तर्मावमाहः "मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽप्रमस्य प्रशापराधे तस्यान्तर्मावमाहः "मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽप्रमस्य प्रशापराधे तस्यान्तर्मावमाहः "मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽप्रमस्य प्रशापराधे तस्यान्तर्मावमाहः "मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽप्रमस्य प्रशापराधे तस्यान्तर्मावमाहः "मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मन्यः सर्वया सिद्धत्वादिति । दोष—व्याध्युमय—हेतुभेदाच स त्रिविधः । दोषहेतचो यथा—यया—चय—प्रकोप-प्रशाप-निमित्ताः यथर्त्त्वा मधुरादयः । व्याधिहेतचो यथा— मुद्रचर्ण पाण्डरोगस्य कारणम् । यद्यपि मृद्रपि दोषं प्रकोपयत्येवः यदुक्तं चरको,—

१—अर्थानासंयोगोऽर्थसंयोग इन्द्रियेर्थसंयोग इन्द्रियार्थसयोगः। अत्मने हितमार्थेत्ययात्येन सह वर्तमानः सात्यः न सात्याः सवासी इन्द्रियार्थ संयोगोऽसात्येन्द्रियार्थसंयोगः। इन्द्रियार्थन्त्रियार्थस्याः । पर्वेद्रियार्थस्याः । अतिहित्यार्थस्याः । अतिहित्यार्थस्य मिष्यायोगः । अतिहित्यार्थस्य मिष्यायोगः । अतिहत्यार्थस्य मिष्यायोगः । स्वेद्रोऽदर्शनमयोगः । अतिहत्यात्याः । स्वेद्रोऽदर्शनमयोगः । अतिहत्यात्याः । स्वेद्रोऽदर्शनमयोगः । स्वेद्रोऽदर्शनस्यान्यः । स्वेद्रोऽदर्शनमयोगः । स्वेद्रोऽदर्शनस्यान्यः । स्वेद्रोऽदर्शनस्यान्यः । स्वेद्रोऽदर्शनस्यान्यः ।

२-अज्ञया बुद्ध्यापराथः प्रज्ञापराथः । कायिकं वाचिकं मानसं कर्मातियोगायोगिमध्यायोगयुक्तं प्रज्ञापराथं जानी-यात् । तत्र वाक्मनःशरीरातिअधृत्तिरतियोगः ॥ सर्वशोऽअवृत्तिरयोगः । वेगधारयोदीरय्वविपमस्वलनपतनाङ्गप्रयिधाना-द्रप्रदूषयाध्यारमर्दं नप्रायोपरोधसंक्तेशनादिः शारीरा विध्यायोगः । सूचकाऽनृताकालकलद्दाप्रियावद्यानुपचारपवय वचनादिवोद्ध्यायोगः । अयरोक्षनोभमोद्दशनेष्यायोगः। स्वः च चरके— धीधृतिस्मृतिविद्याराधं कर्म यरकुरुतेऽगुभम् । प्रज्ञापराध तं विधात् सर्वदोपप्रकोपयान् । बुद्ध्या विषमविद्यानं विषमं च प्रवृतनं । प्रज्ञापराधं जानोयान्मनसो गोचरं हि तत् ॥

३ — यथा शितोप्णवर्षलक्षणेपु कालेषु शोतो॰ तादोनामरपत्वमयोगः । श्रातिमात्रत्वमतियोगः । शोते वर्षयं वर्षाः सु शीतम्, उप्णेषु शीतं शीत श्रीष्यस् । वर्षास्त्रीप्यस्युप्ये वर्षया मिथ्यायोगः !

४ - परिणामे । तस्यापि - अवर्भस्य । ५ शरीरात्मनोरैक्यज्ञानं मिथ्याञ्चानम् । तेन इतात् ब्रह्मकभादेर्जन्म चस्य तस्य । शरीरात्माभिमानिनो मिथ्याज्ञानक्तः शरीरसुखोपमोगाय समस्तब्रह्मकथपरदारादिकर्मसु प्रवर्तन्ते । - तनापि प्रजापराव एव हेतुः । ६ अथर्मे । र् वतावस्यं तत्रं इति पाठान्तरम् ।

कपाया मारुतं पित्तमूपरा मधुरा कफम्"-इति ( च चि स्था, १६ ); तथापि तज्जैदोंपैः पाण्डुरोग एवारभ्यते न त्वन्यो विकार इति व्याधिहेतुता भवति । डम्यहेतुर्पथा-चातरक्तें,-"हस्त्यश्वोष्ट्रे र्गच्छतश्चाश्नतश्च"-इत्यादि (सु. नि, स्था, छा, १)। तत्र यद्यपि दोपमकोपपूर्वकमेव व्याधिजननम्, तथापि दोप-वद्वचाधावपि तस्य कारणत्विमाति वोधयति । तेन तत्र न व्याधिहरमात्रं भेपजं प्रयोज्यं किन्तूभयपत्यनीकम् । न च वाच्यं कारणभूतदोपनिष्टच्येव कार्यभूतस्य व्याधेर्निवृत्तिरितिः, यत<sup>ः</sup> प्रतिनियतशक्तिकानि भेपजद्रव्याणि भवन्तिः, कथमन्यथा क्लैप्मिकतिमिरे क्लेष्महरमेव वमनं न प्रयुज्यते । यदुक्तं सुश्रुते,—''न वामयेर्त्तेमि-रिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्इदररोगपीडितम्"-इति (सु. चि. स्था. ३३)। स एवोत्पादक-च्यञ्जक-भेदाच द्विधा । तत्रोत्पादको यथा-हेमन्तजो मधुर-रसः कफस्य । व्यञ्जको यथा-तस्यैव कफस्य\* व्यञ्जको वसन्ते सूर्यसन्तापः-इति भद्यारहरिचन्द्रः । तत्र व्यञ्जकः प्रेरकं । इत्यर्थः । वाह्याऽऽभ्यन्तरं भेदाश्च द्विधा । तत्र वाह्या आहाराऽऽचार-कालादयः । एतद्भिप्रायेण ितीसटाचार्यः---<sup>उ</sup>च्यायामाद्यतपेणात्प्रयतनाद्धङ्गात्त्वयाज्ञागराद्देगानां च**्विधारणादातिश्चचः शै**-त्यादतित्रांसतः । रून्न-नोभ-कर्पाय-तिक्त-कडुकैरेभिः प्रकोपं व्रजेद्वायुर्वारिधरागमे परिणते चानेऽपराद्दणेऽपिच ॥<sup>४</sup>कटूबम्लोष्ण−विदाहि–तीच्ण–लवण–क्रोधोपवासाssतप-स्नीसम्पर्क-तिल्रातसी-दिध-सुरा-श्चक्ता-ssरनालादिभिः । सुक्ते जीर्यति भोजने च शरदि श्रीष्मे सति प्राणिनां मध्याहे च तथाऽर्धरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं-"गुरू-मधुर-रसातिस्तिग्ध-दुग्धेश्वं-भच्य-द्रव-दिध-दिननिद्रा-ऽपूप-सर्पिष्पपूरैः । तुहिनपतनकाले क्लेप्मणः संमकोपः मभवति दिवसादौ भ्रक्तमात्रे वस-न्ते' ( चि. क. श्लो, २९-३१ )-इति । ब्याभ्यन्तरा यथा-दोषा 'दूष्यास्व ।

१-हस्त्यश्वोद्भिदिगमनं दोपं कोपयित, मातरक्तं न्याधिक्च जनयतीत्यर्थः । २ -- नियमेन तत्त्वहोपरोगहराणि । यथा -- तैलवृतमधूनि क्रमेण ,वातिपत्तरलेप्पदोपहराणि नावश्यं तद्विकारहराणि । एवं हरिद्रादीनिः प्रमेहादिव्याधिहराणि किन्तु न तदारम्भकदोपहराणि । तथा च यानि दशमूलादीनि दोपन्याध्युभयष्नानि न तानि कदाचिदेकमात्रहराणि सन्ति ।

३ — व्यायामात् — श्रमात् । अपतर्पेयात् — लंघनात् । भङ्गात् सन्ध्यस्थिभङ्गात् । शुच्ः — शोकात् । नारिधरागमे वर्षार्धं । अत्रे परियते — परिपाकं प्राप्ते ।

४ - विदाहि विदाहजनकं राजिकादि तल्लचाँ यथा-विदाहिद्रव्यमुद्रारमम्लं कुर्यात्तथा तृपाम् । हृदि दाई-त्य जनयेत् पाकं गच्छति तन्विरात् ॥ तीच्यं - नासादिलावकरम् मरिचादि । तीच्यं विपादीत्यन्ये । शुक्तम् "सिरका" इति लोके । श्रारनालं काञ्चिकम् [ कांजी ] । शुक्ते जोर्यति मोजनपरिपाककाले । मोजने - मोजनसमये - मोजनकाला-तीते, इति केचित् । -

५ — इन्तुभत्त्वम् — गुट्रसितादीनि तस्क्रतानि चान्नानि । प्रपुरैः — परिपूर्णभोजनैः । तुहिनपतनकाले हेमन्तं रितिरायोः ।

६ - दोषाः - बातिपत्तकफाः । दूष्याः - रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमच्नशुक्राणि भातवः, वसासूत्रशकुरस्वेदादयश्च ।

 <sup>&#</sup>x27;कफनवस्य' इति पाठान्तरम् । + अभिव्यक्तकारक इति पाठान्तरम् । [] 'त्रिनटानार्थं इति केचित् ।

दोपोऽपि प्रक्रपितः पाकृतादिमेदादनेकथा । प्राकृतो यथा-वसन्ते क्लेष्मा, शरदि पित्तं, पार्विष वायुः । वैकृतस्तु यथा-त्रसन्ते पित्तं वायुर्वी, वर्षाष्ट्र कफः पित्तं वा, शरदि कफो वायुवों। अस्य प्रयोजनं सुखसाध्यत्वादि। यदुक्तं चरके,-"पाकृतः मुलसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः"-इत्यादि (च.चि. स्था छ, ३) अनुब-न्ध्यानुवन्धभेदाच द्विधा । अनुबन्ध्यः प्रधानम् अनुबन्धोऽप्रधानम् । यदाह चरकः, "स्वतन्त्रो व्यक्तिक्षे यथोक्तसम्रत्थानोपशमो भवत्यन्नवन्ध्यः, तद्विपरी-तल्जाणस्त्वतुवन्धः" इति-(च. वि. स्था. अ. ६)। अस्य प्रयोजनं संसर्गजे व्याधावतुवन्ध्यो विशेषेण चिकित्स्योऽतुवन्धाविरोधने । तदुक्तं चरके,-तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानप्रशमात्प्रशमः"-इति ( च. चि. स्था, ख्य. २१ )। उपद्रवोऽतुवन्धः । मक्तिविकृतितो यथा-चातमकृतेर्वातरोगः कष्टसाध्यो भवति, कफपित्तमकृतेस्तु .मुखसाध्यः । यदाह सुखसाध्यलक्तां चरकः,-"न च तुल्यगुणो दृष्यो न दोपः प्रकृतिर्भवेत्-" इति (च. स्त्र. स्था. अ. १०)। आश्यापकर्षतोः यथा-यदा स्वमानस्थितमेव दोपं स्वाशयादाकृष्य वायुः स्थानान्तरं गमयतिः तदाँ []समानस्योऽपि स विकारं जनयति। यदाह चरकः,-"प्रकृतिस्यं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः त्तये । स्थानादादय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ तदा भेदश्र दाहश्र तत्र तत्रानवस्थितः। गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्वन्यमेव च-" इति (च. स. स्था. इ. १७)। अस्य प्रयोजनं वातस्यैव तत्र विग्रणस्य स्वस्थानानयनं कार्य, न तु पित्तस्य हासनम्; ''ये त्वेनां पित्तस्य स्थानाकृष्टिं न विदन्ति, ते दाहो-पलम्भेन पित्तवृद्धिं मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्तक्यलक्त्यां रोगा-त्वाहु:-भ्रानकादिमेदेन सर्वदेहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयाऽऽकृष्टं पित्तमवय-वान्तर्मनिलेन पापितं तदा तदवयवान्तरस्थं पित्तमागन्तुपित्तसंवन्धेनाधिकमेव जातं, ततश्र (पित्त) दृद्धिलत्तणैवेयं दुष्टिर्न दुष्टचन्तरम्, अन्यथा दाइ एव न स्यातः नहि समानस्थो दोपो विकारं जनयतीति । भद्वारहरिचन्द्रस्य त्वयमभि-प्राय:-यद्यप्येवं तथापि चिकित्साभेदार्थे दृद्धि-त्तय-व्यतिरिक्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टिविशेपोऽवश्यमेवैष्टव्यः, अन्यथा वृद्धं पित्तमिति मत्वा विरेचनं पित्तहासनं वा कार्य, न च तत्तत्र योग्यम्, किंतु स्वस्थानानयनम् । यचोक्तं चरकेण्ज-"न्तयः स्थानं च द्राद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः"-( च. स. स्था. च्य. १७ ) इत्यादि

१ श्राराय: स्थानम् । २ प्रापयति । ३ श्रतिपानयन्ति नारायन्ति । ४ श्रग्न्याराये पाचकं, त्वचि श्रानकम्, यक्नि रक्षकम्, नेत्रदये-श्रालोचकम्, हृदि साधकम् ।

<sup>·[]&#</sup>x27;स्वमानस्थीऽपि' इति पाठान्तरम् । क 'न तु पित्तस्य हासनेन स्वारायापकर्पसम्' इति पाठान्तरम् ।

तत्यायिकमिति । गतितो यथा-गतिदोंपाणां चीण-द्रद्धत्वादयः। यदुक्तं चरके "त्तयंः स्थानं च दृद्धिश्च दोपाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्व चाधश्च तिर्यक्च विद्वया त्रिविधा परा ॥ त्रिविधा चापरा कोष्ट-क्षाखा-ममास्थि-सन्धिपु<sup>?</sup> (च. सू. स्था, घा. १७)। अत्र स्थानियति समत्वम् । तत्र द्वायादिलद्वार्या यथा,-'दोषाः पवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथावलम् । ज्ञीणा जहति स्वं लिङ्गं, समाः स्वं कर्म कुर्वते''-इति ( च, स्त्र, स्था, घ्रा, १७ )। स्वं छिङ्गमिति कुपितस्य वायो रौच्यादयो धर्माः, कर्माणि च संसश्खादीनि । यदाहः चरकपाठसंवादी **\* सुदान्तरोन**ः,-<sup>(१९</sup>आध्मान-स्तम्भ-रौच्य-स्फुटन-विमथन-त्रोथ-कम्प-त्रतोदाः, कण्ठध्वंसावसादौ []श्रमक-विरूपनं स्नंस-शूल्-प्रभेदाः। पारुष्यं कर्णनादो-विषयपरिणतिभ्रंश-दृष्टिप्रयोहाः विस्पन्दोद्धद्वनानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च ॥ नामोन्नामौ विपादो +भ्रमपरिपतनं जृम्भणं रोमहर्षो, विन्नेपा-ऽऽन्नेप-शोप-ग्रहण-ग्रुषिरता-च्छेदनं वेष्टनं च । वर्णः श्यावोऽरुणो वा तृडपि च महती स्वाप-विश्लेष-प्रङ्गा, विद्यात्कर्माण्यमूनि प्रकुपितमस्तः स्यात्कपायो रसञ्च ॥ विस्फोटाः म्छक-धूमकाः प्रष्ट्रपनं स्वेद्सुतिर्मूच्र्ङनं दौर्गन्थ्यं दरणं मदो विसरणं पाको-ऽरतिस्तृद्-भ्रमौ उप्माऽतृप्ति-त्रमः प्रवेश-इहनं कट्वम्ल-तिक्ता रसाः, वर्णः पाण्ड-विवर्जितः कथितता कर्माणि पित्तस्य वै ॥ ऋप्तिस्तन्द्रा गुरुता स्त्मित्यं कठिनता . मल्राधिक्यम् । स्नेहापक्त्युपलेपाः शैत्यं कण्ड्ः प्रसेकक्च । चिरकर्तृत्वं शोयो-

१ — स्तम्मा जाड्यम्, स्तम्भरचेष्टाप्रतीद्याता भयहर्षामयादिभिरित साहित्यदर्पणे । स्फुटनमस्थ्यादिविदारखढेदना, विम-थनम् मथनतुल्या वेदना । चीभी मनसो विकृति. । प्रतोदः सूर्चः वेधनवर्त्पीटा । कयठभ्यंस उरकासिना । ऋवसादः रारीः स्तदः। अमहव अमकोऽकारण्यभमज्ञानम् । विलपन प्रलापः । ससः सन्धिरोधित्यम् । यृत्तप्रभेदा अनेकप्रकारशृत्तानि । पारुप्यम् लचः काठिन्यम् । विषयपरिणतिश्रंशो विषयज्ञानराहित्यम् । दृष्टिप्रमोहो दृष्टिनाशः । विम्पन्दः रार्धः वेदेशकम्पः । उद्घट्टर्न-सन्ध्यस्थना धर्पण्यम् । गलपन ग्लानिः । अशयनं निद्रामानः । ताटनवरपीडा ताटनम् । नामोऽप्रतोनमनम् । उन्नामः पृष्ठतः । विणादः सत्वसंखयो मनसोभद्ग इतियावत् । परिपतनं रारीरस्य पतनवदेदना । विच्चेपो हरतपादादेः । आचेपः रारीरस्य गजाहदस्यस्येवचलनम् । शोपः रारीरस्यशोपः । यहण्यमङ्गमहो वेदनया । शुपिरता रारारविदेशनम्नम् छेदो वा । वेष्टनं वेष्टनवरपीटा : छेदनंशस्त्रादिद्वारा छेदनवर्त्पाडा । स्यानः शुक्लानुविद्धः कृष्णोवर्णः, वर्णोऽयं रारीरस्य मलमूत्रा-देर्वा । स्वापः स्पराज्ञानामावः । विक्लेषः शन्वरीधिवयम् । सगो हस्तादेः मलादेवा । क्षायो रसो सुखरयः

२ - श्रम्लकधूमका श्रम्लोद्वारोधूमोद्वारश्च । दरण त्वचोविदरणम् । मद पूगविजयादिभन्नणस्येव । विसरण-सन्धिवन-निवश्लेप' कष्मा श्रीष्ण्यम् । तम. प्रवेशोऽन्धकारप्रविष्टस्येव ज्ञानम् । दहर्नदाहः । क्वथितता विलोडनत्वम् ।

३ – तृप्तिस्तृप्तरथेवानश्चाभिकाप । ग्रुरता गौरवं रार्रारे । स्तैभित्यमङ्गानामाद्रंपटावगुण्टितत्वभिव । कठिनता शरीरस्य । स्नेह, रारीरस्य स्निग्धता । अपिक्तरपचनम् । उपलेपः कफेनमुखलिप्तता । प्रसेकः कफलालास्नावः । चिर्-कर्नुं स्वं चिरक्रियत्वम् । पद्धलेवणः । स्वादुमिग्टः । अलसता शक्तस्य कर्मीण अनुस्साहः ।

श्रदत्ततेतः इति पाटान्तरम् । [] 'तमक विलयनम्' इति पाठान्तरम् । + 'अमपरिसदनम्' इति पाठान्तरम् ।

निद्राधिक्यं रसौ पडु-स्वाद् । वर्णः वितोऽलसता कर्माणि कफस्य जानीयात् ॥ दिदोपलिङ्गः संसर्गः सिन्नपातिस्रिलिङ्गकः-" इति । लिङ्गज्ञानपयोजनं च चिकित्सा-भेदार्थम् । यदाह सुश्रुतः-'त्तीणा वर्धयितव्याः, दृद्धा हासयितव्याः, समाः पालियतन्या:-' इति (सु. चि. स्था, च्या, ३३)। कर्ज्वादिगतिर्यथा-अर्ध्वनं रक्तिपित्तिमित्यादि अस्य प्रयोजनं रक्तिपित्तस्योध्वगस्य विरेचनम्, अधोगस्य वमनम्। यथोक्तं चरके,-"मतिमार्गे च हरणं रक्तिपत्ते विधीयते-"इति (च नि स्था भ्र २.। यस्तु गतिभेदानभिक्षः स "विरेकः पित्तहराणाम्"-इति ( च. सू. स्था. म्म. २४ )। वचनादधोगं रक्तिपत्ते विरेकं प्रयुज्जान आतुरस्यानर्थमेवोत्पादयतिः ज्वरादिषु तिर्यग्दोषगतिषु यथोक्तं चिकित्सितिमति । दृद्धां दोषाः कदाचित्कोष्टं-कदाचिच्छाखाः कदाचिन्मर्मास्थिसन्धीनाश्रित्य रुजन्तिः वर्मास्थिसन्धिषु गतिः कुच्छ्रसाध्यत्वापादकत्वादेकत्वेन निर्दिष्टा । कोष्ठ=आमाशयादिः, शाला=रक्ता-दयो धातवस्त्वक्वेति, चरककुतैवेयं संज्ञा । कोष्टाद्यभिधानश्योजनं चिकित्साभेदा-र्थम् । यथोक्तं चरके,-"आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते । रून्पूर्वी हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च" ( च, सू, स्था, च्या, १४ ); तथा,-"सन्ततं रसरक्तस्यः सोऽन्येद्यः पिशिताश्रितः"-(सु. ज. तं च्य. ३६) इत्यादिः तथा,-"निगिनकर्मी-पदेष्टव्यं स्नायु-मर्द-त्रणेषु च"-इति । एते च दोषाः उसामत्वानिरामत्वाभ्यामपि ज्ञातन्याः । यद्<del>रक्त.म्,-''</del>ऊष्मणोऽल्पवलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाञ्चयगतं-रसमामं प्रचत्तते ॥ आमेन तेन संयुक्ता दोपा दूष्याश्च दूषिताः । सामा इत्युपादे-इयन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥ स्रोतोरोध-वलभ्रंश-गौरवानिलमुढताः। आलस्या-पक्ति-निष्टीव-मलभेदां विन्नलमाः ॥ लिंगं मलानां सामानां निरोमाणां विपर्ययः (वा. सु. स्था. च्य. १३) 'वायुः सामो विवन्धाग्निसाद्-तन्द्रा-उन्त्रकुजनैः ।

१ - प्रतिमार्गः प्रतिकृत्रमार्गः।

<sup>,</sup> २ - नतुक्तोष्टादाना प्रचविधत्वेन कथगतित्र विध्यमित्यतः आह-मर्मास्थीत्यादि । मर्मादित्रय प्रपन्नादोपाः प्रायेख कुच्छमाध्यमेन व्यापि जनयन्ति ।

३ — सामत्वमामसहितत्वं, निशमत्वमामविरहत्वम् । कथ्मणोजाठरान्नेः । श्रावं घोष्टेश्वरसम्, र्रुष्कः दोषा-वाताव्यः दृश्या रक्तादयो धातव । तदुक्रवाः मामदीपोत्यन्ताः । स्रोतोरीधो नाटीमागरीधः । श्रनिलमूदता-वायोराजुलीम्याः भावः । बलश्ररो बलहानिः स्तव्धता वा, क्लमोऽनायासश्रमः । बदुतं सुश्रुते —योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः स्वासववितः क्लमः स इति विजयदन्द्रियार्थप्रवाधकः । निरामार्णा विपर्ययः सामविपरीतलक्षणम् ।

वेदना—शोथ—निस्तोदैः क्रमशों अगिन पीहयेत्। विचरे सुगप्चापि गृहणाति क्रपितांभूशम् ॥ स्नेहाचि वृद्धिमाप्नोति सूर्य-भेघोदये निशि । निरामो विशदो रूचोनिश्वन्थो अन्यवेदनः ॥ विपरीतगुणैः शान्ति स्निग्धेयोति विशेपतः । दुर्गन्धं हिरतं
स्यावं पित्तमम्छं स्थिरं गुरु ॥ अम्छिका—कण्ट—हृद्—द्राह—करं सामं विनिर्दिशेत् ।
आताम्रं पीतमत्युष्णं रसे कदुकमास्थिरम् ॥ पक्षं विगन्धं विशेषं रुचि—गक्तु—त्रस्ठ—
पदम् । आविष्ठस्तन्तुस्तः स्त्यानः कण्टदेशे अविष्ठते । सामो वस्रासो दुर्गन्धः श्रुदुइगारविघा कृत् ॥ फेनवान्विण्डतः पाण्डुनिःसारो अन्य च । पक्षः स एव
विशेषक्षेद्वान्त्रक्तशुद्धिकृत्"—इति । अस्य प्रयोजनं साम पाचनं निरामे शमनमिति । एते च दोपाः परस्परसम्बद्धास्तरतमादिभेदेन द्विपष्टिधा भवन्ति । तदुदाइरणानि विस्तरत्वापत्तेरत्र न सिष्ट्यन्ते, सौश्रुतदोषभेद्विकल्पाध्याचे द्रष्ट्व्यानि ।
कक्तहेतुदोप—भेद्योः संग्रहक्सोकौ— चत्वारो व्यभिचारि—इर्-निकट—प्राथानिकत्वात्युनस्ते असात्म्येन्द्रियकार्ययुक्—गरिणित म्रहापराधात्त्रिधा । रुग्दोपोभयकारणादिपि तथा द्वौ व्यक्तकोत्त्रव्योग्यस्य, वाह्याऽऽभ्यन्तरमेदतोऽपि कथिता हेतोः मभेदाअमी ॥ दोषस्य च माकृत-वैकृताभ्यां, भेदोऽज्ञुवन्ध्यादिष चानुवन्धात् । तथा
मकृत्य—तकृतित्वयोगात्त्रथान्वाया—ऽऽक्रपवशाद्गतेक्व"।

**\* इति निदानम् \*** 

- &&&& -

९ — युगपदेककालम् । कुपितः सामो वायु भृ रामत्यर्थमङ्गानि वेदनया गृह्णाति व्याप्नोति । वद्यपि स्नेहेन वायुः शान्तिमेति किन्तु मामत्वात्स्नेष्ठाचैः चृद्धिमाप्नोति । विशदो धूलिस्परीवत् । निर्विवन्धो वन्धनमावर्रहितः स्नोतसामरोधको वा ।

२ — हरितं पत्रशाक्तवर्णम् । ऋग्लिका अग्लोद्वारः । अश्यिरम् सरम् । पक्तुवलमग्निवलम् । आविलो म'लन वर्णः । तन्तुलः सूत्रविद्वस्तोर्णशीलः स्त्यानी घन निःसारोलघुर्जले प्रतर्णशालः । छेढवाननुपलेपी — कासतः पुःसः शोत्रमेवनिःसरणशीलः ।

४ - दूरेविप्रकृष्टः । निक्तः संनिकृष्टः । श्रसात्चेन्द्रियक्षयंयुक् कार्यं विषय , श्रसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग इत्यर्थः । ,परियातिः परियामः । रुग्दोपोमयकारयादिति व्याधिदेतुदोपहेतुन्यंधिदोपहेतुः । श्रप्रकृतित्वं विकृतिः । गतेश्चेति । अध्यः स्थानं च वृद्धिश्च दोपायां त्रिविधा गतिः । कथ्वं चाधरच तिर्यक् च विद्येया त्रिविधा परा । त्रिविधा चापरे। कोष्ठराखामर्थ्यास्थिसन्धिषु इति स्मारयति ।

अय प्रवेख्यम् । ( Prodromal Symptoms )

¹निदानानन्तरीयकत्वात्पूर्वरूपादीनां तदनन्तरं प्रायूपमाइ-

प्रामूपं येन रुच्यते ॥ ५ ॥ उत्पत्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।

लिङ्गमञ्यक्तमल्पत्वाद्धचाधीनां तद्यथायथम् श्री।६॥ र्वाः मः १ }

म०-प्राग्नूपमित्यादि । द्विविधं हि पूर्वरूपं भवति, सामान्यं विशिष्टं चरी तत्र सामान्यं यथा येन दोष-रूष्य- संमुच्छेनावस्थाजनितेन भाविज्वरादिच्याधि-मात्रं प्रतीयते, न तु वातादिजनितत्वादिविशेषः। यथा,- 'श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वम्'-इत्यादि ( मा, ज्व, नि, श्लो, ४ )ः, तथा देव-गुरू-विम-द्वेषादि । सामान्यामि मायेणैव तन्त्रान्तरम्,-"<sup>3</sup>व्याधेर्जातिब्रेभूषा च पूर्वरूपेण छत्त्यते । मावः किमात्म-कर्त्वं च छच्यते छच्चणेन हि"-इति । तथाऽऽहे पराशरः,-"पूर्वरूपं नाम येन् भाविव्याधिविशेषो छच्यते न तु दोषविशेषः"-इति । विशिष्टं यथा-उरःज्ञतादौ लिंगान्येव वातादिजान्यव्यक्तानि । यदुक्तं तत्रेव-''अव्यक्तं छत्तणं तस्य पूर्वरूप-मिति स्मृतम्''-इति । तथा सुश्रुतः,-''सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽत्यर्थे समीर-णात् । पित्तात्रयनयोर्दाहः कफार्दन्नारुचिस्तथा"-इति (सु. उ. त. अ. ३३)। हारीते अप्युक्तम्,-"इति पूर्वरूपमष्टानां ज्वराणां सामान्यतः विशेषतस्तु जूम्भांआ मर्दभूयिष्ठं हृदयोद्देगि वातजम्"-इत्यादि । नजु चात्यर्थं व्यक्तत्वं ततक्च जुम्भादेरिप रूपत्वं प्रसङ्येत; यद्वच्यति,-"तदेव व्यक्ततां यातं रूपित्यभिधीयते"-इति । ब्रुच्यते, यथा श्रमाद्य इतररोगव्यतिरिक्तं भाविज्वरमात्रं वोधयान्ति न तु वातज-त्वादिविशेषमित्यतस्तेषामव्यक्तत्वम्, तथा पित्तादिज्वरव्यतिरिक्तं भविष्यद्वातज्वर मात्रं वोधयन्ति जुम्भादयः,न तु वातस्य रूत्त-शात-धातुत्तया-ऽव्वरणादिजन्यत्वरूप विशेषं वोधयन्तिः इत्यतोऽव्यक्तवातज्वरवोधकत्वादव्यक्तत्वमेव जृम्भादीनामिति प्रभूतान्यक्तपूर्वरूपसङ्चरितन्यक्तस्यापि जुम्मादेःपूर्वरूपन्यपदेशः;यथा— मापराशिः

१ - निदानानन्तरीयकलात् निदानस्योत्तरकालवर्तित्वात् । २ - संमूच्छना श्रमिव्याप्तिः सम्मेलनं वा । ३ - व्याधे जांतिक्वरत्वादिः । बुमूपा - मवितुमिच्छा, मावः सत्ता । वातादीनां मध्ये क श्रात्मा यस्या सौ किमात्मस्तस्य आवः किमात्मक्त्वम् । लस्यतेऽवगम्यते । ४ - प्रसच्येत - श्रापचेत । ५ - व्याचचते व्याख्यां कुर्वन्ति । ६ - यथां वहुपु मापेपु पार्यक्येन सन्तिष मापराशौ मापराशिरित्येव व्यवहारः, एवं वहुमिदछ्त्रिमिः साकं छत्ररहितानामपि केषाचित् वर्तमानत्वाच्छ्रत्रियोगच्छन्ति इति वदन्त्येव जनास्त्येव प्रचुराव्यक्तश्रमादिपूर्वस्पर्तिगो जूम्मादेरपि पूर्वस्पनितिसंद्या । क्ष्मानत्वाच्छ्रत्रियोगच्छन्ति इति वदन्त्येव जनास्त्येव प्रचुराव्यक्तश्रमादिपूर्वस्पर्तिगो जूम्मादेरपि पूर्वस्पनितिसंद्या । क्ष्मावस्ययं व्यवस्य व्यायेवर्जरावन्यतमस्य आत्मीयमात्मीयम्, श्रतस्य प्राग्पं त्रिधा दृश्यते - किचिच्छारोरं,

<sup>• &</sup>quot;ययावर्थं यद्यस्य न्यायेक्नराचन्यतमस्य भारमायमारमायम्, अतस्य प्राप्तः । वन्यः १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५१६ । १५६६ । १५६६ । १५६६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १५६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ । १६६ ।

### ञ्रथ रूपम् । ( Symptoms )

यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं संप्राप्तिर्भवति, तथाऽपि व्याधिस्वरूपज्ञानार्थं रूपमाह—

## तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं लिंगं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ७॥

[ वा० नि० भ० १ इसो० ४ ]

तदेवेत्यादि । तदेव पूर्वरूपमेवः व्यक्ततामुद्भततामिति । नतु व्यक्तत्वं पूर्व-रूपस्य कि कात्स्नर्थेन, एकदेशेन वा ? आद्ये सर्वज्वराण।मसाध्यत्वं स्यात्, यदुक्तं चरके-"पूर्वरूपाणि सर्वाणि" (च. इ. स्था. च्य. ५)-इत्यादि; द्वितीये हि "जृ-म्भाऽत्यर्थे समीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः" (मा, ज्व, नि, श्लो, ६)-इत्या-देरपि पूर्वरूपस्य रूपत्वमसङः। नैवम्, अनभ्युपगमान्न कृत्स्नस्य नाष्येकदेशस्य, किन्त्वनिर्धारितैकत्वानेकत्वविशेषस्य पूर्वरूपमात्रुस्य व्यक्तस्य व्याधिलिङ्गत्वम्ः यथा-तार्ण-पाणादिविशेपविरहेण धूममात्रस्य विद्ववोधकत्वम् । एवं व्यवस्थिते यदा सर्वस्याभिन्यक्तिस्तदा न साध्यत्वम्, अन्यथा तु साध्यत्वम् । न च जृम्भादे-रूपत्वमसङ्गः; तस्य प्रागेव व्यक्तत्वात्; अव्यक्तं सद्वचक्ततां यातं तस्य अरूपत्वेनाभि-धानात्, 'अपरप्रभूताव्यक्तालेक्सहचरितत्वेन पूर्वरूप-रूपयोरसमानकालत्वेन च रूपत्वायोगादिति<sup>ः</sup>। **ईश्वरसेनस्त्वाह,**—÷"व्याधेः स्वरूपं यद्वचक्तं तद्रृपम्"–इति । तन्न, विकल्पासहत्वात् । तथाहि-स्वरूपिनित किं स्वं रूपं स्वरूपम् १ ेआहोस्वि त्स्वीयं रूपम् ? स्वीयोऽपि धर्भः, स्वीयं कार्यं वा ? । न तावत्स्वरूपम्, स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । रूपं हि व्याधिमतिपत्तिनिमित्तमुक्तम्, तच्चेत् व्याधिस्वभाव एवं तिहैं च्याधिस्वमावादेव च्याधिस्वभावः प्रतीयत इति च्यक्तः स्वार्त्मिनं क्रियावि-रोधः । नापि धर्मः चरकोक्तकृष्ण-त्वङ् नख-विण्-मूत्रत्वादेरशीरूपत्वानुपपत्ते:। नहि कुष्ण-त्वङ्-नर्खादिकमर्शोधर्भः, अतानिष्ठत्वात्, धर्माणां च धर्मिनिष्ठत्वात्,

१ - कास्त्येंन सम्पूर्णतया । अनम्युपगमात् - अस्वीकागत् । अनिर्धारितोऽनिश्चितः । तार्णस्तृयजनयः । पार्थः पर्युजनयः । ÷ धूममात्रे याग्ने वींधो नत् तत्र त्युपपर्यादिजन्युव्वनियम श्रित मान । २ - कृम्मादेरिति शेषः। ३ - कस्यचिद् पद्मस्यापि सहनायोग्यत्वात् । ४ - आहो श्रित विकल्पे, स्वित् प्रश्ने । ५ - स्वात्मनि क्रियाविरोधमेव व्यक्तं - किरोति - रूपमित्यदिना-प्रतिपत्तिक्तीनम् । व्यक्तः स्पष्टः । स्वात्मनिक्रियाविरोधस्यान्यदुदाहर्णं यथा - अग्निनागिनद्वाहः अनुपपत्तेरसङ्गते । अतिक्रष्टत्वात् - तस्मित्रशैक्षि कृष्णत्वड नरवादेरक्तंमानत्वात्, किन्तु कृष्णत्वङ् नरवादिरशैक्षोरूप- मत्यर्थः ।

<sup>• &#</sup>x27;रूपासिधानत्वास्युपगमात्' इति पाठान्तरम् । × व्याधेः स्वरूपमव्यक्तं पूर्वेरूपं, यद्यकं तद्रूपमिति पाठान्तरम् । -

अन्ययाऽतिमसङ्गात् । नापि कार्यम्, उपद्रवादेरपि ,रूपत्वमसङ्गात् । तदपि कुच्छू-साध्यासाध्यव्याघेलिङ्गमिति चेत् । नैवम्, .असाध्यत्वादेरेव तिल्लगं, न तु व्याधेः, \*तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वाद्धेदेनोपादानाच । तदुक्तम्,-"सोपद्रवारिष्टनिदानिसंगो-ंनिवध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्"-इति । नतु उपद्रवो न व्याधेः कार्यं किन्तु व्या-ध्यारम्भकदोपस्य । यदुक्तं सुश्रुते-"सतन्म्लम्ल एवोपद्रवसंज्ञकः"-इति ( सु. स्र. स्था. अ. ३५ )। च्याचनते च टीकाकृतः-"तन्मूलं तस्य च्याधेर्मूलं दोपरूपं-म् इं यस्य स तन्मूलमूलः"-'इति । नैवम्, अपचारेण मूलभूतदोषोपबृंहणलब्ध वळभ्चेद्द्याधिरुपद्रवं करोति तेन अन्यूल्रमूलं .इत्युक्तवान् । अत एवाह चरका-"किश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भृत्वा प्रशाम्यति" (च, नि, स्था, ख, ८) इत्यादि। सर्वमेवैतत्स्वरूपशब्दस्य वाच्यं वन्दिविदिक्तिक्विदिति, तथा च सति न व्यभिचार्-इति केचित्। तयाऽपि व्यवस्थामात्रं स्थान तु छन्णम्, एकस्य सकछरूपसंग्राह-। कस्य 🛮 रर्मस्याभावादु बद्रवस्यापि व्याधिस्व रूपत्त्राप चेश्चेति । 'तस्मात् उत्पन्नः च्याधियोयक्रमेव लिहं रूपम्" इति लत्तगम् । 'उत्पन्' इति परं पूर्वहराव्यव च्छे-दार्थम्, एवकारेण निदानसम्पाप्तयुपशया व्यवच्छिद्यन्ते, तेपायुत्वज्ञानुत्वज्ञ-व्या-वित्रोधकत्त्रात्; तच दर्शितमेत्र, लिङ्गपदेन चक्षरादेन्धुदासः, यन्मते न्याधिजन्म-क्या संमाप्तिस्तन्मते तस्या लिङ्गादेन व्यवच्छेदः, नहि सा व्याधिज्ञाने लिङ्गाम्, किन्तु कारणमात्रम् । शास्त्रे व्यवहारार्थे निदानवल्लवणार्थे च रूपपर्यायानाह— संस्थानमित्यादि । नतु, रूरेण+ व्याधिक्षीयते, न च रूपव्यतिरेक्षेण व्याधि-रुपछभ्यते, यतो मिलिना अरुच्यादय एव ज्वरः, कासाचेकादशरूपाण्येव राज-यच्मा ।- उच्यते नैवम्, तथाविधदोष-दृष्य- प्रंमू च्छेनाविशेषो ज्वरादिखपे। च्याधिः,

<sup>[]</sup> श्रतिप्रसंगादतिन्याप्तेः।°

१ — तस्य व्याधेः । मे रेनोपादानाच व्याध्यु ग्रुवयो. पार्थक्येन कथनात् ।

२ -- मूलभूतदोपाणामुपवृं हणेन वृद्ध्या लब्धवल येन स न्याधि ।

३ - व्याधेः स्वरूपिति रूपलच्चे स्वरूपपदेन न नियमेन स्वीयरूपस्य, धर्मस्य, कार्यस्य वा ग्रहण कार्य-किन्तु उद्गतित्रसात् काचित् स्वरूपस्य, क्वचित् धर्मस्य, कुवित्कार्यस्य स्वीकारे न दोषः इति माव- व्यभिचारोदीषः ।

४ - व्यतिरेकोऽमादः भिन्ततः वा।

<sup>&#</sup>x27;तस्य क्रच्छूसाध्यासाध्यलस्य पूर्वं रूपेयैव शातस्त्रात्' इति ग्राठान्तरम् । 'स्तरूपशब्दवाच्य काय भवविदाधीयते' इति याठान्तरम् ।

<sup>[]</sup> धर्मस्यामावात, वर्मस्यान्त्रयम्बितिकेणा तनि उत्तरत्त्, उपप्रवस्य च इति पाठःन्तरम् ()

<sup>🕂</sup> न्तु रूपेण व्याधिशंवेत, यदि रूपव्यतिरेकेणात्यो व्याधिश्यतस्थेनं शति पाठान्तरम् ।

माधवनिदानम् ।

तत्कायाश्चारुच्यादयः; =िकंवा [किञ्च ] अरुच्यादय एव प्रत्येकशोरूपाणि तत्सम्रदायो च्याधिः, यतः सम्रदायिभ्योऽन्यं एव सम्रदायः, यथा—लदिरत-रूणं वनिमिति । अन्ये तु राहोः शिरः, शिलापुत्रस्य शरीरिमितिवदसत्यिष् भेदे भेदिविवत्तया समर्थयिनिः, नैयायिकास्तु तत्रापि भेद ं पापादयिनि । वन्तु, "विकारों दुःखमेव च"—इति (च, सू, स्था. घ्रा, ९) चरकवचनाइदुःख-स्यात्मगुणस्य कथमरुच्यादिसमुदायत्वम् १ नैवम्, दुःखयतीति दुःखमिति च्युत्पत्त्या दुःखहेतोधातुवैषम्यादेवर्याधित्वस्वीकारात् । अरुच्यादयस्तु स्वरूपेण विकारा एव, यदाऽन्यमतिपादकास्तदा लिङ्गान्युच्यन्ते । यदाह चरकः,—"ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्वयाधिलिङ्गानि संग्रहे । व्याधयस्ते अतदात्वे तु लिंगानीष्टानि नामयाः"—इति (च, नि, स्था, घ्रा,)। इति रूपलद्याग्म् ॥ ७ ॥

भा० टी०—ज्याधि का पूर्वक्षप ही प्रकट होने पर ज्याधि का रूप कहलाता है। संस्थान, ज्यक्षन, लिङ्ग, लज्ञण, चिह्न श्रीर श्राकृति, ये शब्द रूप शब्द के पर्यायवाची हैं॥७॥



१ — खिद्दित रूंयां ,वनिभिति — यर्थाप भिलिताः खिद्दित्तरवण्वनम् न खिद्दित रूम्योऽन्यद्वनिमिति तथापि खिद्दिर वृज्ञसमुद्दाये — वने, प्रत्येक बिद्देश्य वे से हिंदि । प्रति । प्र

२ — निर्नित "नि प्तारो दुःखने र च' इत्यनेन चरके दुःख शब्दो व्याधिपयाँय उक्तः, व्याधिदचारच्यादिसमुदायः । दुखझात्मगुष्यः । यदक्तं — कारिकावल्याम् — वुद्धचादिपद्व मंक्यादिपव्यक्तं भावनां तथा । धर्माधर्मो गुणा एते आत्मनः स्युद्धचतुर्देशः, वुद्धमुखदुःखेच्छाद्देषप्रयत्नसंख्यापरिमाणपृश्वत्त्वस्यिगविमागमावनाधर्माधर्माः — इति चतुर्देश आत्मनी गुणाः । अरुच्यादिश्च शारोरिक । तत्मथमात्मगुणस्य दुःखस्य शारोरिकाय्च्यादिसमुदायत्वमिति प्रवनः । नैविभित्युक्तयति — अयमभिप्रायः — चरकोच्दु ख शब्दस्य दुःखयतीतिदुःखमितिव्युत्पत्त्या दुःखकरस्य धातुनैपम्यादेर्व्याधिः । त्यस्वीकारः । आत्मगुण्यस्य च दुःखस्य पीडाइष्दुःखमर्थः । एवमनयोः परस्यरं भिद्यार्थलान्त कदिचदीव इति ।

३-- "व्याधीनां लिङ्गसंग्रहे" इति पाठान्तरम्।

४ तदात्मेतु इति पाठान्तरम् ।

<sup>=</sup> ग्रारयाद्ये करिमिन्निन्त् पुस्तके "एवं कासादिरूपतिरेकेपीव यदमा, तत्कार्यािश कासादय इति " इत्यधिकः पाठ छपलभ्यते ।

<sup>() &#</sup>x27;'डपपादवन्ति'' इति पाठान्तरम् ।

### अथोपरायानुपरायौ ।

उपशयमाह---

[ बा० नि० झ० १ इलो० ६—७ ]

हेतुन्याधीस्यादि । हेतुर्वाह्य आभ्यन्तरञ्च, न्याधिर्ज्वरादिः, एतयोईतुन्या-ध्योर्व्यस्त-समस्तयोर्विपर्यस्ता='विपरीताः, पृतयोरेव व्यस्त-समस्तयोर्विपर्यस्तार्थ-कारिणो=निदानसमानधर्मिणोऽपि प्रभावाद्रीगपश्चमकारिणः, एवंविधा ये औपघा-त्रविहारा भेषनाहाराचारास्तेपाम्रपयोगमाचरणं सुखावहं सुखकरमुपंशयं विद्यादु-परायांख्यं जानीयांच्याघेः । तस्य पर्यायमाह-स हि सातम्यमिति स्मृत इति । चरके ऽप्युक्तम्,-"सातम्यार्थो सुपशयार्थः" इति ( च, नि, स्था, छ, १ ) हिशब्दः पाद्पूरणे । सुलावहमिति सुलं रोगनिवृत्तिल्लणम्; यथा व्यपदिशन्ति लोके-भा-रापगमे सुखिनः संद्वताः सम इति, तत्सुखमावहति सम्यगायत्याऽनुबन्धेन च करो-तीति सुखावहम् । एतेन सदाहतृष्ण-नवज्वरिणः शीतलजलपानं तत्कालसुखकर-मि नोपशय ( करम् ) इति तात्यर्थार्थः । अत्र, औषधात्रविहाराणामित्युपल्जनणम्, तेन देश—कालाविषेत्रोद्धन्यौ । अत एव **ष्टद्धवाग्भटेन** न्याध्यादिविपरीतमिषाय-"एतेन देशकालाविप व्याख्याती"-( घृ. चा. नि. स्था, घ्र १ ) इत्याख्यातम् । सुदान्तसेनो अवाह,-'दालानुवन्यो यो हेतुन्याध्यादिविपरीतकः । देशादिकश्यो-पशयो क्षेयोऽनुपशयोऽन्यथा"-इति । संनेपतस्तु छन्नणम्-"त्यौषवादिजनितः सुखानुबन्ध उपश्यः" इति । स्रक्-चन्दन-वनिताद्यपभोगनानित-सुखनिवृत्त्पर्थमौ-पथादिपद्म्, अनुवन्धशब्दश्च अपथ्यजानिततदात्वस्रुखानिवृत्त्यर्थः । एतदप्युदाहरण द्र्ञनपरं, न तु छत्तणम्; औषधादीनां श्रहेत्वादिविपरीतानां परस्परन्यामेचारेण

१—विषरीता नारा झ्रोरः । व्यपदिरान्ति व्यवहरन्ति । संवृत्ता बाताः । श्रायत्या—उत्तरकालेन । श्रतुवन्धेन -सम्बन्धेन, चिरकालस्थायिलेन ।

<sup>.</sup> २ — मुखमारोग्यमनुबध्नाति चिरकालं व्याप्य करोतोति छ्लानु स्वरं । 🛊 'हेतुवि गरोतारं ना च इति पाठन्तरम् ।

छत्तणत्त्रायोगात् । तस्मात् 'सम्यग्व्याधिजदुःखोपशमहेतुरुपशयः' 'सात्म्यमु-पशयः' इति वा लत्तणम्; च्यौषघजनितः सुखानुबन्धं उपशयः' इति वा लत्त-णम्; चरके-आहाराचार-देश-काल-लंघनादीनां द्रव्याद्रव्यभूतानामीपधत्वेना-भिधानात् । च्यथैषामुदाहरणानि । तत्र (हेतुविपरीतानि ) औपधं यथा-शीत (कफ) ज्वरे शुष्ट्याद्युष्णं भेपजम्। यदुक्तःम्, व भितिनोष्णकृतात्रोगान् शमयन्ति भिषा्वदः । ये च शीतकृता रोगास्तेषामुख्णं भिषा्जतम्"-इति (च विस्था अ ३) अन्नं यथा-अमानिलने ज्वरे , रसौदनः । विहारी यथा-दिवास्वप्नोत्थे कफे रात्री जागरणिमति । ( ख्रथ व्याधिविपरीतानि ) । औँपर्थ यथा-अतिसारे स्तम्भनं पाठादि, तथा शिरीपो विषं इन्ति, खदिरः क्रुष्टम्; हरिंद्रा ममेहमिति; नैते दोपमपेत्तन्ते मभावाद्रोगमशमकारिण इति । वाष्यचनद्रस्त्वाह,— "ज्वरादिन्या-धिहरं यद्द्रच्यं तदिप दि।पमत्यनीकम्, किंतु दोपमत्यनीकादस्यायं भेदः-यहोप--प्रत्यनीकं तकावश्यं व्याधिहरम्; यथा-वमनअंत्रने कफहरे न कफगुल्बं हरतः। - उक्तं हि-"कफे छंघनसाध्ये तु कतीर "ज्वरगुल्मयोः । तुल्येऽपि देशकाञादौ -लंघनं न च संमतम्"—इति । तथा—"न वामयेत्तैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डू-'दररोगपीडितम्"-इति (सु. चि. स्था. च्य. ३३ ) । "यत्तु व्याधिहरं तदववयं-दोषहरम्, तन्याधि शमयत्तदारम्भकदोपमपि शमयतीति । अन्यथा म रोगो जित एव न स्यात्, ध्कारणतादवस्थ्यात्" इति । तन्नातिसङ्गतम्, इत्यन्ये; यत्। दोषस्तत्र समवायी निमित्तं वा १ न च समवायिनिमित्ताभावमयुक्ती नियभेन कार्याभावः, -कित्वसमवायिनिमित्ताभावमयुक्तोऽपि, यथा−क्रपालमालासंयोगस्यासमवायिकार-णस्य विनाशादिप घटाभावः । तथा-रोगेऽपि संपाप्तिलक्षणस्य ।संयोगस्य विना-शाद्रोगस्यापि विनाशः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवर्ततेः किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकमवश्यं दोपं निवर्तयेदिति स्वीकियते, तदोभयमत्यनीकाझेदो दुरुपपादः -स्यादिति । ननु, यदि निमित्तकारणं दोपास्तत्कथं तदारब्धविकारे वमनादिना ्द्रोपहरणं विधीयते ? निह दण्डकुलालायुच्छेदे घटोच्छेद इति । उच्यते, यत्र याव-- िन्नमित्तकारणस्थायिकार्यं तत्र निमित्तकारणोच्छेदादापि कार्यनादाः; यथा-वर्तितै-

१ - यत्रीपधननितम्रख न तत्रात्रजनितम्रख, एवं यत्रात्रजनितम्रख तत्र विद्यारजनितम्रखंश्यादिति लच्च एत्वस्य अयोगादसम्बन्धात्।

२ — भिपद्ध विदा हानिनीभिपन्विदः । भिपतां वैद्यानाम् निर्तं जया यस्मत्तिर्दं भिपन्तितः । यभित्यवैः ।

३ - र्सीदनः रसेनमांसरसेनसहित भोदनोरसीदनः ।

४ - दोपप्रत्यनीकं दोपविनारार्फम् । ५ - च्वरगुल्मयोः मिलिनयोरित्वर्थः ।

६--कारणतादनस्थादिति कारणस्य रोगारम्म करोपम्य तादगस्य तस्तान् । कि शन्तरेण अन्ये । चिकिल्पिनेन । स्दुपपादो दुर्लमः ।

लनाशादिप मदीपनाशः; तथाभूताश्र दोषाः मायश इति । अन्नं यथा-अतिसारे स्तम्भनं मस्रादि । विहारो यथा-उदावर्ते प्रवाहणम्; मन्त्रौषाधिधारण-बन्युप-हारनियम-प्रायश्चित्त-होम्-गुरु-देव-शुश्रूषादयोऽपि व्याधिविपरीता विहारा-इति वाप्यचन्द्रः। ( अथ हेतुन्याधिविपरीताश्रितानि )। श्रीषधं यथा-वात-शोथे दशमूलं वातहरं शोथहरं च । यदुक्तं चरके षड्विरेचनशताश्रितोयेःध्याये \*"पाटला" इत्यादि यावत्-"दशेमानि शोयहराणि" इति (च, सू, स्था, झ, ४) असं यथा,-वात-कफ-ग्रहण्यां तक्रम्, शीतवातीत्ये ज्वरे पेया, सा हुष्णवीर्यत्वाहातं-हन्ति मभावाज्ज्वरं च । यदुक्तं चरके,-"ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्" इति ( च, चि. स्था, अ. ) सुश्रुते च, ज्वरे चैवातिसारे च यवायुः सर्वदा हिता "-इति (सु. इ. त. अ. ४०) । विहारो यथा-स्निग्धदिवास्त्रप्नेमजातायां तन्द्रायां रूनं तन्द्राविपरीतं रात्रिजागरणमिति । ( श्रथ हेतुविपरोतार्थकारीिया ) औपधं यथा-पित्तप्रधाने त्रणशोधे पित्तकर उप्ण उपनाहः । स्प्रक्तं यथा-पच्यमाने, त्रण-शोथेऽसं विदाहि । विहारो यथा-वातोन्मादे त्रासनामिति । ( अथ व्याधिविपरी-तार्थकारीशि )। स्त्रीष्यं यथा-छद्यीं वमन्कारकं मदनफलादि । स्रन्नं यथा-अ-तिसारे (विरेचनार्थ) विरेचनं + तीरम् । विहारो यथा-छर्ची वमनार्थ पवाहणमिति। ( **अथ हेतुन्याधिविपरीतार्थकारीिया ) । औष्यं यथा**—₃अग्निप्छुष्टे उष्णोऽगुर्वा-दिलेपः; विषे वा विषम् । अन्नं यथा-भद्यपानोत्थे मदात्यये मदकारकं मद्यम् । विहारो यथा-ज्यायामजनितसंमूढवाते जलपतरणरूपन्यायाम इति । नतु, छर्ची-बहुङ्केप्मजायां 'वमनयोग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा 'चिरानुवर्तीं रोगोऽनुः च्छेद्यो वा स्यात्, ततश्च वमनं मयुक्तं दोषमत्यनीकमेव भवति । तदुक्तं सुंश्रुते,-"छर्दिपु वंहुदोपासु वमने हितसुच्यते"— इति() । एवमग्निप्छुष्टेऽप्युष्णिकियया र-क्तस्य विलयनेन स्थानान्तरगमनादेतुपत्यनीकतैव । अन्यथा, ''रक्तं दाइपक्कपितं-तत्रस्थं पाकमारभेत" । यदुक्तं, सुश्रुतं-"अग्निना कोपितं रक्तं भृशं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन <sup>६</sup>पित्तमस्याप्युदीर्यतें- १३ इति (सु.सू. स्था, अ. १२)

() अस्याप्रे कस्मिरिचत् पुस्तके 'तथा आमातिसारे चीरस्य विरेकितिनामनिःसरणाहेतुप्रत्यनाकमेव मवनि इत्यधिकः पाठ श्ट्रक्यते ।

१ - प्रवाहर्णं कुम्थनम् "काँखना" इतिभाषायाम् । २ - उपनाहः प्रलेपः । ३ - अग्निप्लुष्टेऽग्निदाहे । ४ -संमृद्धवाते प्रतिलोममावमापन्ने वाते । ५ निरानुवर्गी दीर्घकालस्थायो । रोगानुच्छेदो सेगविनोशः । ६ – उदार्थते वर्षते ।

पाटलाग्निमन्थविल्वस्थोनाककाश्मर्यक्यटकारीबृहतीशालपर्योग्धिमप्योगोक्षरका मवन्ति। च स स्था.।

<sup>🕂</sup> तथाचीक चरके – बहुदोपस्य दोष्ताग्नेःसप्रायस्य न तिष्ठति । पैत्तिको यद्यतोसारःपयसा तं विरेचयेत् – इति । रोगानुच्छेदो वा स्यात् - इति पाधनारन 'श मनयोग्यायाम्' इति पाठा तरम् । [] " विकारातुवृत्तिः,

शीतिक्रिया, च तत्र निषिद्धा, रक्तस्य स्त्यानत्वहेतुत्वात्। यदाह सुश्रुतः---"मक्रत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यातिशोणितम् । तस्मात्स्रखयति ह्युष्णं न तु शीतं कथंचन"-इति (सु. सु. स्था, च्य, १२) । स्कन्दयति=स्त्यानीकरोति । तथा जंगमविषे ऊर्ध्वगस्वरूपे मौलविपमधोगस्वरूपं हेतुविपरीतमेव । यदुक्तं चरके-<sup>11</sup>विषं विषघ्न-म्<del>रुक्तं</del> यत्प्रभावस्तत्र कारणम् । ऊर्ध्वानुरुोिमकं यच<sup>ँ २</sup>तत्प्रभावप्रभावितम्'–इति (च. स्त. स्था, घ. २६)। घ्रस्यायमर्थः-विपत्वाविशेरेऽपि कुतो गतिभेद इत्यत उक्तं प्रभावप्रभावितामिति । तथा मद्यकृते मदात्यये यन्मद्यं तद्पि मातुर्छंग-चुक्रादियुतं सुश्रुतादिभिविंहितं केत्रलाच द्रन्यान्तरसंयुक्तमन्यदेव, अथवा वातमदा-त्यये रूत्तमाध्वीकादिना जनिते स्निग्धपैष्टिकादिमद्यं प्रयुज्यमानं हेतुविपरीतमेव । यचोक्तं सुश्रुते—''यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद्भवेत्प्रसादस्तत एव नान्यतः । ध्रुवं तथा मचहतस्य देहिनो भवेत्मसादस्तत एव नान्यतः"-इति (सु.ड.त.च.४७) तन्मद्यजातीयाभिमायेणैव । यच्चोरुस्तम्भे जलमतरणं, तत्रापि जलस्य शैत्येन वहि-रनिर्गच्छन् देहोष्मा<sup>उ</sup> ि लिप्त ' कुम्भकारपवनन्यायेनान्तः पिण्डितौ मेदः इलेप्पाणौ विलाययति व्यायामञ्च तौ शोपयति, ततस्तु निरावरणो वायुः स्वमार्गमतिपन्नो भवतीति हेतुप्रत्यनीकतैव । अनेन न्यायन सर्वमेव तदर्थकारि यथासंभवं हेतुप्रत्य-नीकादावेवान्तर्भवतीति । उच्यते, यद्यप्येवं तथाऽप्यवान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनार्थमा-चार्यैः पृथग्दर्शितम् \*। तथा चरकेऽप्युक्तम्-"उपशयः पुनर्हेतुच्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषघाहारविहाराणाग्रुपयोगः मुखानुवन्धः इति"। च. नि. स्था. च्य. १ 1 वैधर्म्य च हेतुसमानधर्मकत्वेऽपि रोगशमकत्विमिति । विपरीतोऽनुप-शेय इति औपधादीनां दुःखकर उपयोगोऽन्नुपशय इत्यर्थः । तत्पर्यायमाह— व्याध्यसात्म्य इति । व्याधिग्रहणेन दोषोऽपि वोध्यः । नतु अनुपशयः र्क्षि-

१ - स्त्यांनी करोति - वनी करोति । २ - प्रमावेख विषस्यैव सामध्येंन प्रभावितम् । ३ - पूयते पच्यते विहितेजसा माजनं यत्रं तत्पवनम् - कुम्भकारस्य अपक्वमाजनपाकस्थानम् "आवाँ इति भाषायाम् - पवनं कुम्भकारस्य पाकस्थाने नपुंसकम्" इति कौशात्, - प्रायः कुम्भकाराः पवनोपरि आद्र मिक्तादिभिः समन्ततः प्रलेषं कुर्वन्ति, येनाग्निसन्तापो विहरनिगच्छेबन्तरैव दृढतया भाजनपाकं कुर्यादिति । अत्रन्याये श्रंगारितलके पद्यमप्येकं वर्तते तह्यया -

भन्तर्गता मदनविद्विशिखानली या सा नाभते किमिष्ठ च दनचितिन । यः कुम्भकारपवनोपरि पङ्कलेप-स्तापाय केनलमसौ नच तापशानये॥

४ - विलाययति - द्रवतांनयति । ।

अस्याञ्चे 'यथ। शाल्यर्थे प्रवृत्तया क्रिल्यमाणं वी ान्तराधानं तन्नान्तरीयकं, तदुभयहेतुत्वं साधम्यों-दाहरखन्द' इति करिमिश्चित् पुस्तके अधिकः पाठः ।

व्याधिविशेषं वोधयात, नो वा ? नेति चेत्, निदाने तदुपन्यासो व्यर्थः, प्रतिपां-दयतीति चेत्, "विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्"—इति व्याइन्यते, तस्य पष्टत्वापत्तेः । नैवम्, प्रतिपादयत्येव । यदाइ चरकः—"गृहस्मिं व्याधिम्रुपशयान्तु-पशयाभ्यां परीत्तेत" । इति (च. वि. स्था. छ. ४) । किन्तु निदाने तस्यान्तर्भावो, दोषस्य रोगस्य वा वर्धकत्वात् । इत्यन्तपशयस्य निदाने अत्रभीवाद्य पष्टत्वापत्तिः । वद्यति च-निदानोक्तानुषशयः" इति । इत्यनुषशयक्तवाम्॥८॥६॥

भा०टी०-हेतुविपर्यस्त (विपरीत) ज्याधिविपर्यस्त, हेतुव्याधि उमयविपर्यस्त, तथा हेतु-विपर्यस्तार्थकारी, व्याधि-विपर्यस्तार्थकारी, हेतुव्याधि-उमय-विपर्यस्तार्थकारी श्रीपध, श्रन्न श्रीर विहार का सुस्रकर (श्रारीग्य हेनेवाला) जो उपयोग,(प्रयोग) उसे उप श्रय कहते हैं। श्रर्थात्-जिस श्रीपध,श्रन्न श्रीर विहार के सेवन से अच्छी तरह रोग छूट जाने पर श्रारोग्य प्राप्त हो, उसे उपश्य कहते हैं। उपश्य का पर्याय "साल्य" है। इससे उल्टा श्रर्यात् जिस श्रीपध, श्रन्न, विहार के सेवन से रोग मली माँति हूर न हो, उसे श्रनुपश्य कहते हैं। श्रुपुपश्य कहते हैं। श्रुपुपश्य कहते हैं। श्रुपुपश्य कहते हैं। श्रुपुपश्य का पर्याय व्याध्यसास्य है॥ प्राक्ष

सम्प्रासिलक्त्यम् ।

संप्राप्तिमाह--

यथा दुष्टेन दोषेण यथा त्रानुविसर्पता । निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जीतिरागतिः ॥१०॥

(बा० नि० अ० १ श्लो० १)

यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राकृती वैकृती वा, अनुवन्ध्यरूपा अनुवन्ध्यरूपा अनुवन्ध्यरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा रूद्धादिभिः समस्तैभविर्ण्यर्वा, एवमादिदुष्टिदुष्टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निर्देत्तिरूत्पत्तिः सा संमाप्तिरूच्यते। यथा वानुविसर्पतेति अनेकधा दोपाणां विसर्पणं गतिरूध्वधिस्तर्यगादिभेदेन तथा विसर्पता संसर्पता । संमाप्तिपर्यायावाह शास्त्रे व्यवहारार्थं छत्तणार्थं च-जातिरागितिरिति-जात्यादिभिः शब्दैर्योऽभिधीयते सा सम्माप्तिरित्यर्थः; जातिरागितिरिति जन्माऽपि हानकारणस्, अजातस्य हानाभावात्—इत्याह भद्धारहरिचन्द्रः । एतेनैतदुक्तं भवति—निह निदानादिवद्वोधकत्वेन हानकारणत्वस्, किन्तु वोध-

१ उपन्यासः प्रस्पाः ऋषनमित्यर्थः । २ – जातिर्कम । विग्रणदोषाणा रोगोरपत्तिपर्यन्तमनुगमनभागतिः ।

 <sup>&</sup>quot;अत्रै के व्याधिजनसमात्रमन्त्यकार्याव्यापारजन्यं संप्राप्तिमाहुः । स्यं च सप्राप्तियंद्यपि विदानादिवद्वयाधिवी धिका न मवति, तथाऽपि नानुस्यन्तस्य व्याधितिह भवतीति कृत्वा उत्यत्तेव्यांच्युपलम्मकतं वर्षयन्ति । मतधान्ये नानुमन्यन्तेः

विषयत्वेन । तम्न-इत्यन्ये, 'आलोकचल्लरादेरिव एवंविधसम्प्राप्तिज्ञ्चिकत्सायामज्ञुपयोगात् । न चास्ति नियमः जातमेव विज्ञायत इति, अजातस्य व्याधेनिंदानपूर्वरूपाभ्यां वृष्ट्यादेरिव मेघादिना ज्ञायमानत्वात् । अथ जातिमिति 'जन्मावच्छिनसुच्यते, वृष्ट्यादिकं च भविष्यज्जन्माविच्छिन्नमेव, यस्य तु कालत्रयेऽि जन्म
नास्ति तन्न ज्ञायत एव । तथाऽिप न व्याधिजन्म संप्राप्तिः, जन्मवदालोकचन्नुरादेरिप वाच्यत्वापत्तेः, तरिपि विना ज्ञानाभावात् । तस्मादोपेतिकत्त्वच्यतोपलित्तं
क्याधिजन्मेह संप्राप्तिः, नतु केवलं जन्मकः । वारमटेन हि' यथादुष्टेन'—( वा. नि.
स्या. ध्य. १ ) इत्यादि वदता विशिष्टमेव व्याधिजन्म संप्राप्तिकत्ताः, तथा सति
क्रियाविशेषोऽिप लभ्यते । यथा—ज्वरे आमाश्यदूपणाग्निहननादिवोधे लंघन—
पाचन-स्वेदादिकरणमिति । संप्राप्तिश्चेवंविधा यद्यपि दोपाणामवान्तरव्यापारत्वेन
दोपग्रहणनैव प्राप्यते, तथाऽपि चिकित्साविशेपार्थमेव पृथक् क्रियतेः, यथा—क्याधेर्ज्ञापकत्वाविशेपेऽपि पूर्वरूपमेव रूपात्पृथगिति-। । १० ॥

भा० टी॰-जिस प्रकार दोप (वातादि) कुपित होकर और जिस प्रकार शरीर के अन्दर नीचे, ऊपर या तिरहे जाकर रोगों को उत्पन्न करते हैं, उसे सम्प्राप्ति कहते हैं। अर्थात्—कौन दोप कैसे कुपित हुआ, तथा शरीर के अन्दर कैसे और कहां गया और उससे कैसे रोग उत्पन्न हुआ, इसका नाम सम्प्राप्ति है। जाति, आगित भी संप्राप्ति ही का पर्याय है॥ १०॥

यतः नैवं सित संप्राप्तिः किश्चिशियो व्याधेरिषगम्यते । न चायं नियमः—यदुःशन्न एव परं व्याधिरुपलम्यते, यतो निदानपूर्वस्पामगुःसक्षो व्याधिमानित्वेनोपलम्यते, तस्माद्वथाधिजनवदोपव्यापारिवशेपयुक्तं व्याधिजनमेह संप्राप्तिः । इयं च संप्राप्तिव्याधिविशेपं वोधयत्येव, यथा ज्वरे "स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयम्"—स्त्यारभ्य "तदा ज्वरमिनिवर्तः यति"—इत्यन्तेन या संप्राप्तिक्च्यते, तथा ज्वरस्यामाशयदूपकत्वाऽग्न्युपघातकत्व—रसदूपकत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते । नच वाच्यम्—दोपाणामयमामाशयदूपकत्वादिधंमः, ततश्च कारणधर्माणां निदानप्रहृष्येनैव प्रहृणं भवतीति, यतः कारणधर्मो-ऽप्ययं व्याधिजनकदोपव्यापारस्यः संप्राप्तिशब्देन विशेषवोधनार्यं पृथक्कृत्वोच्यते, यथा—लिद्धत्वाविशेपेऽपि माविव्यःथिवो-धक्तविशेपात्पूर्वस्यं पृथगुच्यते । अत पत्र वाग्मटेऽप्येवमेव संप्राप्तिलच्चणमुक्तम्,—"यथा दुष्टेन दोपेण यथा चानुविसर्थता । विद्वतिस्यस्यासी संप्राप्तिजातिरागितः"—इति चरकटीकार्यां निद्यानस्थाने संप्राप्तिविवरणे चक्रः ॥

१ — श्रालोकचक्षरादेरिवेति — श्रालोकः प्रकाशः । श्रालोकेन विना चत्तुपः, तेन विना लोकस्य च यथा रूप-ग्रहणे न सामर्थ्य, तथा व्याधिजन्मरूपसम्प्राप्तिश्वान विना चिकित्सा न शोभना स्यादिति न नियमः । अथवा त्रालोक-चक्षरादिनापि व्याधिकायते पर न तस्य चिकित्सांयां विशेषतो यथोपयोगस्तथैनंविधसम्प्राप्तेरपि नोपयोगित्वमिति ।

२ -- जन्माविच्छन्न-जन्ममात्रं-तत्पूर्वभवेद्व पश्चाद्वेति निश्चयामाव ।

<sup>•</sup> अस्याग्रे 'इति भट्टारहरिचन्द्रामिप्रायः' इति कुत्रचित्पुस्तकेऽधिकम् ।

<sup>ां</sup> तस्माद्दोपेतिकर्तव्यतोपसिवर्तं व्याधिजन्म समितिरित्येव लच्चयम् " इत्यधिकः पाठः कस्मि-दिन्तयुक्तके, दृश्यते ।

### च्यथ संप्राप्तिमेदास्तद्विवरगां च।

तस्या <sup>१</sup>औपाधिकभेदमाह---

संख्या-विकल्प-प्राधान्य-बल-काल-विशेषतः । सा भिद्यते, यथाऽत्रेव वद्त्यन्तेऽष्टी ज्वरा इति ॥ ११ ॥ दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशांशकल्पना । स्त्रातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥१२॥ ४० हेत्त्रादिकात्स्न्यांवयवैर्वलावलाविशेषणम् । नक्तं दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥ ४०००००

> ् ( वा० नि० घ० इलो० ६, १०, १३ )

म०-संख्येत्यादिना सा मियन इत्यन्तेन । अत्र च प्राधानयोपादानादमा- धान्यं च वत्यतियोगितया वोद्धन्यम्, अत एव विवरणे स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्या- पिति वन्यति । एवं वलेऽपि न्याख्येयम् । संख्यादिक्षेत्र वितृणोति-चयेत्यादि । अष्टा न्या इति संख्यावितरणम् । अष्टतं च वातादिकारणमेदात् ; एकजास्त्रयः, द्वन्द्वास्त्रयः, सित्रातन एकः, आगन्दुन्त्रचैक इति । यद्यपि वृद्धेदोंषेः सित्रपादाः स्वपोद्दा, यदुक्तं चरके,—"द्वयुक्त्रणैकोन्त्रणैः पद् स्युर्हीनमध्याधिकैत्रच पद् । समै- इनैको विकारास्ते सित्रातास्त्रयोद्दा"—(च, स्त्र. स्था. स्थ. १७) इतिः तयाद्यत्र त्रिदोषनत्वसामान्यात्सान्त्रियातिक एकत्वेन गणितः । एवं काम—प्रोक-अयाद्यने- ककारणजोऽप्यागन्दुन्न आगन्दुनत्वसामान्यादेकत्वेन निर्दिष्ट इत्यष्टी ज्वरा इति । विकल्पं विवृद्धािति—दोषागामित्यादि ।—दोषाणां समवेतानां परस्परसम्बद्धान्तम्, तेन द्वन्द्वसित्रपातयोग्रहणम् । अंशांशक्तन्यनेति अंशा वातादिगतरौत्त्याद्यः, तैरेक-द्वि-ज्यादिभिः समस्तैर्वा वातादिकोपावधारणं विकल्पना । यदुक्तं सुश्रुते— "सिर्वेभितिकिशिवोऽपि द्वाम्यामेकेन वा प्रनः । संसर्गे क्रपितः कृद्धं दोषं दोषोऽद्य-धावति—" इति (स्त. स्त. स्था, स्थ. २१) । एवंविधक्तच दोषकोपो निदानवैचित्र्या- द्वति । तथ्या—रातस्य रौत्र्य-ज्ञावन—त्रैशवादि—ग्रगस्य एवंग्रणः कपा-

१ - उपाधिना कृतमीपाधिकम् - यथैकदिश उपाधिमेदेन प्राध्यादिचतुःका अवति ।

२---तत्प्रतियोगितया तस्यप्राधान्यस्य प्रतियोगितया विरोधिनया ।

यरसः कलायश्च सर्वेर्भावेर्वर्धकः, रौच्य-श्रीत्य-लाघवेस्तण्डलीयकः<sup>1</sup>, रौच्य-शैत्याभ्यां काण्डेख्रः, रौच्येण 'सीधुः; पित्तस्य सर्विभीवैर्वर्धकः कहको रसो मद्यं-च, हिंगु कडु—तीच्णोष्णत्वैः; <sup>3</sup>दीप्यकस्तैच्ण्योप्ण्याभ्याम्, औप्ण्येन तिलाः; तथा इंडेप्पणः सर्वैभीवैर्वर्धको मधुरो रसो माहिपं च पयः, स्नेह-गौरव-माधुर्ये राजादनफलप्<sup>8</sup>, कशेखं शैत्य-गौरवाभ्याम्, शैत्येन चीरिणां फलानीति। अपरग्रुणोदाहरणप्रकारा 🛘 जेज्जट-गदाधर-वाप्यचन्द्र-च्याख्याविशेपाइच विस्तः रत्वापर्चेरत्र न लिखिताः। प्राधान्यं विवृणोति-स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्या-मिति ।-अनुवन्ध्यानुवन्धभावेनेत्यर्थः । अत्रापि दोपाणां समवेतानामित्यनुवर्त-नीयम् । 'अप्राधान्यं च' इति शेषः, गम्यमानत्वान्नोपदर्शितम् । तेन स्वातन्त्र्या-त्राधान्यम्, पारतन्त्र्यादमाधान्यमिति सिध्यति । वक्तं विवृणोति-हेत्वादीत्यादि ।-हेतु-रूर्वरूपे-रूपाणां साकल्याइव्याधेर्यछवत्त्वम्, तेपामवयवेनैकदेशेनावछवत्त्वम् । कालं विद्यणोति-नक्तमित्यादि ।— नक्तं रात्रिः, दिनमहः, ऋतवो वसन्तादयः, भक्तमाहारः, एपापंशैरेकदेशैः, व्याधिकालो व्याधिद्वाद्धि–हानि–हेतुकालः । अत्र,\* श्रातोरंशाः कतिपयान्यहोरात्राणिः यदाह चारभटः न्त्रत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतु-सन्बिरिति स्मृतः"-इति (वा, स्न, स्था, चा, ३); अथवा संवत्सररूपस्य कालस्य ऋनुरूपोंऽश ऋत्वंश इत्येवपपि योज्यम्, न त्वेकस्य ऋगोर्दिनादिवदादिमध्यान्ता ऋत्वंशाः, ऋतोः संग्रुदितस्य तत्र कारणत्वेनोक्तत्वात् । यथागर्छं = यथादोपम्; त्यथा-रात्रेरादौ श्लेष्मा, मध्ये पित्तम्, शेषे वायुः एवं दिनस्य, वसन्ते कफस्य, भरिद प्रित्तस्य, वर्षास्र वायोः; कोपः; एवं भ्रुक्तादौ=भ्रुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये= पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, अन्ते≐सम्यवगरिणते वायोरिति। तदुक्तं वाग्भटेनेव,-<sup>41</sup>ते च्यापिनोऽपि हृनाभ्योरघोमध्योर्घ्वसंश्रयाः । वयोऽहोरात्रिश्चक्तानां तेऽन्तमध्या-दिगाः क्रमात्-" इति (वा, सू. स्था, घा, १)। अत्र ते इति क्रमेण वात-पित्त-इक्षेष्माणः । नतु, संमाप्तिभेदे चरकेशा .संख्यादिवद्विधित्रप्युक्तः; यथा-'द्विविधा व्याधयो निर्जा-sआन्तुभेदेन"; "द्विविधं रक्तपित्तम्" (च, नि, स्था, घा, १)-

<sup>ृ - &</sup>quot; चौराई " इति लोके । २ - साधु मचम् ।'३ - दोप्यकः "झजनाइन" मापायाम् । ४ - चिरीजी । ४ - न्यग्रोषोदुम्बराक्वतथपारिशप्लक्षपादपाः, पञ्चेते छोरिखो वृक्षा-" इति निवयद्वः ।

माहिषं पयः । विस्तरेख प्रत्थस्य विस्तरत्वापत्तेरत्र् न लिखिताः। इति प्राठान्तरम्। । पत्तरेख कर्दको दोव्यः इलेप्पणी

क नतु ऋतु हपकालस्यांशाः व्याध्युत्पादका न मतन्ति, विशिष्टग्य व्याधिहेतुःतान्, तताँशशान्दस्य कथम् ऋतुशान्द-प्रयोगः १ उच्यते – तन्न, संवत्सरहपकालस्य ऋतुकाँऽश इति योज्यम्, न त्वेतस्य ऋतोर्दिनानि मध्यान्तार्यशाः' इति पासन्तरम् । ऋत्वोरंगां' इति च ।

इत्यादिः तत्कुतोऽत्र विधिनींकः १ उच्यते, संख्याग्रहणेन विधेरवरोधः "तस्याच्यभिचरितसंख्यायोगित्वात् । विधि—संख्ययोश्चायं भेदः—विधिहिं प्रकारः, स
चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्याम्व याद्भवति,यथा—रक्तिपत्तवाविशेषेऽिष
कर्ध्वगादिपकारो भवतिः संख्या तु भिन्नत्वमानेऽिषः यथा—चत्वारो घटा, अष्टी
ज्वरा इति । अत्रैव विधिहिं प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्तः, अतः संख्यादिभिन्नेषु
व्याधिषु कारणधर्मानुगतः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो त्रुवते—"समानेन
धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र कियते स विधिः, संख्या तु भेदमात्रम्" इति ।
वैधाकरणा अपि व्याचक्तते, "अअन्वधवान् प्रकारो निरन्वयो भेदः" इति
वाष्यचन्द्रो लिखितवान् । नज्ज, यथांऽशांशविकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा
संख्यया । उच्यते, संख्याभेदेन व्याधेदीपभेदो ज्ञायते, यतो ज्वरादिकं स्वख्यतो

इात्वा चिकित्सार्थं विशेषो जिज्ञास्यः, "कतमोऽयंज्वरः १ इति । तस्मिन् ज्ञाते
विशेषो भवतीति परम्परया कारणत्वं संख्यायाः । तत्र यदुत्यन एवासौ दोषभेदाद्विशेषो भवतीति परम्परया कारणत्वं संख्यायाः । तत्र यदुत्यन एवासौ दोषभेदाद्विशेषो आतित्वत्वाम् ॥ ११-१३ ॥

भा०टी०-<u>सम्प्राप्ति पाँच प्रकार को होती है सं</u>ख्या १, विकल्प २,प्राधान्य ३, वल ४, काल ४ । छुटा मेद अप्राधान्य भी होता है क्योंकि आगे इसका ज़िक आवेगा । संख्या जैसे-इसी प्रन्थ में आगे कहा जायगा कि ज्वर = तरह का होता है ॥

हुन्द्रज श्रीर सिक्षपातज रोगों में मिले हुए दोषों के श्रंश श्रंश का विचार-श्रर्थात् श्रपने किन-रूच श्रादि गुर्णों से किनना दोव कुपिन हुआ है श्रीर कीन दोप श्रधिक या न्यून है, इस विचार को विकल्प कहते हैं॥

स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य से व्याधि का प्राधान्य और अगाधान्य समसना चाहिए। यदि किसी को ज्वर पहले आया और वाद खाँ ती आई तो ज्वर प्रधान और खाँसी अप्रधान समसी जायगी ॥

निदान, पूर्वकप कप, उपशय और सम्प्राप्ति के पूरे होने से व्याधि को वलवान् सममना चाहिए और कम होने से निर्वल ॥

नक्तं-(रात) दिन, ऋतु और भोजन, इनके जिस २ माग में जो २ दोष कुपित हाता - है, वह २ माग उस दोप से पैदा हुए रोग का काल होना है। जैसे दिन के मध्य-माग में (दोपहर) पित्त कुपित होना है अतएव पित्तोत्पन्न रोग का मध्याह, काल माना जायगा ॥ ११-१३॥

१--तस्य विधेः संख्यारहिताप्रयोगात्, द्वितिषा व्याधवः, द्विवितं रक्तपत्तमित्यत्र द्वित्वसंख्यापि प्रतीयते ।

२-अन्वयात्सन्वन्धात् । भिन्नेषु विजानीयेषु । अतः कारणात् मंख्यादिभिन्नेषु व्याविषु रक्तितादिषु कारणधर्मः प्रकृषिनरक्तिपत्तादिक्तरन्त्यातुगतः आश्रित एव प्रकृषि मश्ति, विजागन्तुमेदेन द्विविषे व्यावी तु कारणधर्मः स्वधातुवैष म्यपस्त्येव । ३-अन्वयवान् सम्वन्थवान् । ४-वानिकः, पैचिकः, इनैध्यिको, दृद्धनः, सान्निगतिको वा। पर्वेषणपन्त्रेपण्यः ।

डक्तनिदानपञ्चकसप्रसंहरति'— इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेदयते ।

म०-इतित्यादि । इतिशब्दः समाप्ती । निदानशब्दोऽत्र सामान्यवचन<sup>3</sup>ः, अर्थोऽभिषेयः । तन्निदानं संन्तेपेण स्वरूपलन्नणमात्रेणोक्तम्, अधुना व्यासेन विस्तरेणोपदेन्यते कथयिष्यतेः सकलेन ग्रन्थेन मातिरागं निदानपूर्वरूपादय एव तत्ताद्विशेषैर्वक्तव्या इत्यर्थः ॥—

यह-निदान, पूर्वेकप, कप, उपशय और सम्प्राप्ति का अर्थ-लक्षण संत्रेप से वतला दिया गर्या। अब आगे सम्पूर्ण प्रन्थ में हर एक रोगों का निदान,पूर्वेकप आदि विस्तार से कहा जायगा ॥

्ष्र्यथ सर्वरोगाणां सामान्यं कार्णम् ।

द्विविधं हि रोगस्य कारणं विषकुष्टं सिनिकुष्टं च; तत्र विषकुष्टं विरुद्धाहा-रादि, सिनिकुष्टं वातादि, तस्य वातादेः सर्वरोगेष्त्रच्यभिचारितकारणत्वयाह—

त्रिक्षि सर्वेषामेव रागाणां निदानं कुपिता मलाः । तत्रकोपस्य तुं प्रोक्तं विविधाहितसेत्रनम् ॥ १४ ॥

म० सर्वेषामित्यादि । यदाह मुश्रुतः,—"नास्ति रोगो विना दोपैर्यस्मात्तः स्माद्विचत्तणः । अनुक्तमपि दोपाणां लिङ्गैर्व्यात्रिम्रुपाचरेत् ॥"—इति (सु. सू. स्था,ग्रा. ३५) । आगन्तुर्व्यापिषु यद्यप्युत्पत्तौ दोषकोपो नास्ति, तथाऽप्युत्पत्त्यन्तरमत्रक्यंभावीः; जत्यन्नद्रव्ये गुणयोगवत् । यदुक्तं चरके,—" आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जयन्यं वात—पित्त—ऋोज्भणां वेषम्यमापादयाति"—इति (च.सू. स्था, ग्रा. २०) निदानं = कारणम् । मला = दोषाः, भालेनीकरणात् । नन्नु, वातादिनां किमिदं दोषत्त्रमः ! अत्राहुरेके—स्वातन्त्रयेण "दूषकत्वं दोषत्वम् इतिः स्सादिद्ष्यव्यवच्छेदार्थ 'स्वातन्त्रयेण' इति पदम्, ते हि वातादिदुष्टाः सन्तो क्र द्ष्यान्तरद्षकाः। अत्राहुरन्ये—किमिदं स्वातन्त्रयम् ! किं दोपान्तरानिरपेत्तत्वम् ! हेत्वन्तरानिरपेत्तत्वं वा ! आग्रे वातस्येव दोषत्वं स्थात्, न तु वातसापेत्वयोः

१--उपसंहरति-समाप्ति शापयति ।

२-सामान्यवचनः - निदानपूर्वरूपादीनां पण्चानांवाचको निदानराष्ट्रः । सक्तचेन सम्पूर्णेन, न पु अन्येकदेशेन । प्रतिरोगं निदानादीनां ये ये विशेषाः सन्ति तैस्तैः सर्वेऽविशेषेरित्यर्थः ।

३-यया द्रव्योत्पत्तिमात्रक्त ये गुर्यो न वर्तते ततोऽन्यस्मिन् र्चये तु वर्तन एवमागन्तुव्याधिषु दोपक्षोगोऽपि भवति । ४-यहुक्तं शाङ्गं धरे - शरीरदूषणादोपा धातवो देश्धारणात् । वात-पित्त-कक्ता वेया मलिनीक्तरणान्मलाः ।

५-दृष्टिकर्वात्वम् ।

<sup>•</sup> दूष्यान् दोषयन्तीति दूपकाः" इति पाठा तरम् ।

कफ-पित्तयोः । यदुक्तम्,-" पित्तं पङ्गु कफः पङ्गुः पङ्गवो मलघातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥"-इति । द्वितीये वातस्यापि न दोपत्वम्, कफापित्तयोरिव निदानसापेत्तस्यैव तस्य दूपकत्वात् । तस्मात् " प्रकृत्यारम्भकत्वे सित दुष्टिकतृ त्वं दोषत्वम्,, इति लक्षणम् । रसरकादिनिष्टस्यर्थे प्रकृत्यारम्भ-कत्वम् इति विशेषणम् । नहि वातादिमक्रतिवच्छास्त्र रस-रक्तादिमक्रतिरुक्ताः वाता-दिमकृतित्वं च शरीरस्य वातादिद्पित-शुक्रशोणितारव्धत्वम् \*।यदाइ चरकः,-"दोपानुशायिता होषां देहमकातिरुच्यते।"-तथा,-"वातलाद्याः सदाऽऽतुराः"-इति (च, स्न, स्था, घ, ७)। सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्त्यो-"वातपकृतिः स्फुटिनचरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तः" (सु. शा. स्था. झ, ४) इत्यादि पठितम् । प्रकृतिरोगयोश्चायं 'विशेष:-प्रकृतिरपथ्यसेवया नात्यन्तं वाधते, यदुक्तम्;-"विषजातो यया कीटो विषेण न विषद्यते। तद्वत्मकृतिभिर्दे-इस्तज्जातत्वात्र वाध्यते ।" (सु. शा. स्था. छ. ४ ) इति संच्रोपः। विस्तरस्तु सुश्रुतश्लोकवार्तिके प्रश्नविद्यानाख्ये टीकासु च द्रष्टव्यः। ननु, 'प्रकु-त्यारम्भकत्वं दोपत्वम्' इत्येवास्तु । सत्यम्, विपन्नाइ व्याद्यत्तिर्भवत्येव, किंतु दोप-स्वरूपं नोक्तं स्यादिति । सुश्रुतादिाभेर्वातादेरिव मकोपकाल-प्रकोपण-निर्हरण-स्थान-विशेष-रोगविशेष-छिङ्गविशेष-चिकित्साविशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषत्वं पूर्व-टीकाकारराषाढ-धर्मदासादिभिः स्त्रीकृतं तदप्येतेन व्यवच्छिन्नम्, अधुनातनैर-स्वीकियमाणत्वात् । नजुः दोपाञ्चेत्कारणं तर्हि तेषां सर्वदा देहे सञ्चावात्सर्वदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्ग इत्यत आइ-क्रुपिता इतिः विकृतिमापन्नाः। नतु तत्प्रकोपः-स्त्रभावात्, कारणान्तराद्दा ? नाद्यः, पूर्ववत्मसङ्गात्; अथ कारणान्तरादिति किं

३ दुष्टिविकृतिः । दाप इति "दुप् बैकृत्ये" इति दुप् धातोर्दुप्यत्यनेनेति विप्रदे "अकर्तरि च कारके" इति सृत्रे ण कररोऽये घना निष्पत्रः । २ वातादिप्रकृतित्वमिति — यस्य रारोरम् शुक्रशोणितसंयोगस्ये गर्भारम्भकाले यद्दोपोल्वणेन शुक्रशोणितेनारस्य भवति तस्य तद्दोपप्रकृतित्वमिद्दोच्यते । दोपानुशयिता दोपकृता । ३ विपत्तार रसरकाह व्यावृत्तिमेदः, गान्ने रसरक्तादिप्रकृत्यनिभधानात् । दोपस्वस्पपिति — दुष्टिकारण्यतं दोपस्य स्पष्टं न स्यादित्ययः । ४ तदिप इति रक्तस्य दोपन्वं श्रनेन लच्चणेन प्रमिन्नम्, प्रकृत्यनारम्मकत्वात् । अधुनातनैराधुनिकीविद्दहरेः । ५ पूर्ववत्प्रसङ्गात् — दोपाणां रारोरे सदा सद्भावात् सर्वदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्गादित्यर्थः ।

६ किमिति तर्तिकारणमित्यर्थः ।

<sup>•</sup> श्रस्यात्रे कर्न्मिदिचत् पुलके 'तत्र वातादिद्धितत्वं नाम शुक्ररोधितसंयोगकाले शुक्ररोधितयोरिधिकतरदोपा-धिकरणालम्, श्रन्यया दुष्टयोल्नयोर्टेद्दारम्भकावमेव न स्यात् । उक्तं च,--"वातादिदुष्टरेतसः प्रजोत्पादने न समर्थाः" इति । तत्रोमयोरेकाधिकरणालेव एकदोपत्रा प्रकृतिः, भिन्नाधिकरणालेव द्वन्द्रजा त्रिदोपना वा । वातादिशकृतित्वं शरीरस्थ वातादिद्धितशुक्ररोणितारस्थलात्" इत्यधिकः पाठः ।

तदित्याहः-विविधाहितसेवनिषिति ।-विविधस्य, नानाविधस्य, अहितस्यासात्म्ये-न्द्रियार्थसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम-स्रज्ञणस्य सेवनिषति ।। १४॥

भा०टी०-श्रनेक प्रकार के श्रपथ्य-श्राहार विहार के सेवन से मल(वात पित्त कफ) स्तराव (कुपित) होते हैं श्रीर फिर वे ही सव रोगों को पैदा करते हैं। श्रर्थात् सब रोग वात श्रादि दोपों से ही पैदा होते हैं, दुसरे से नहीं॥ १४॥

# रोगाणामपि कादाचित्कं निदानत्वम्।

नतु, किमेतदेव निदानम्, उतान्यद्प्यस्तीत्यतञ्चर्ऋवचनग्रुपन्यस्यानि-

# दिने निदानार्थकरो रोगो रोगस्याखुपजायते॥ १५॥

( वा० नि० स्था० अ० ३ स्लो० १३ )

ं म०—निदानार्थंकर इत्यादि । अपिशव्दोऽत्र भिन्नक्रमे । रोगोऽपि निदा-नार्थंकरो रोगंस्य । द्यास्यायमर्थः—निदानेन योऽर्थः क्रियते व्याध्याख्यः, स् रोगेणापीति । रोगोऽपि रोगंकर इति वाच्ये यन्निदानार्थंकर इत्यकरोत्, तेनैवं गमयति—रोगोऽपि रोगान्तरं क्रवीणा निदानान्तरोपचं हितवल प्व करोतिः, एवं रोगो रोगस्य निदानसुपजायत इत्येव योजना ॥ १५॥

आंग्टी०-रोग भी रोग के पैदा करने में निदान का काम (रोग का पैदा करना) करता है। अर्थात्—रोग से भी रोग पैदा होते हैं, परन्तु रोग भी दुसरे रोग को तभी पैदा करते हैं जब कि अपथ्य सेवन से बलवान हो जाते हैं। यो नहीं॥ १५॥

#### अत्रोदाहरगानि।

#### अत्रैव दृष्टान्तमाह-

तद्यथा ज्वरसन्तापादक्तिपत्तमुदीर्थते ।
रक्तिपत्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्यपजायते ॥ १६ ॥
प्रिहाभिवृद्धया जठरं जठराच्छोथ एव च ।
अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ १७ ॥

Ä

( दिवास्वापादिदीपेश्चे प्रतिश्यायश्च जायते । ) प्रतिश्यायादयो कासः कासात्सञ्जायते क्षयः । क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युजायते ॥ १८॥ ।

म॰—तद्यथेत्यादि । ताभ्यामिति रक्तिपत्तात् ज्वराच । दुःस्वमिति दुःस्व-यतीति दुःखं पीडाकरम् । अयं च दुःखशब्दो छिङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव ज्वरा-दिषु योज्य इति वाप्यचन्द्रः । गुल्मक्चाप्युपजायत इति अर्शोभ्य एव । कासा-त्संजायते त्तय इति 'ओजः अभृतीनाम्' इति शेषः । सं च त्तयो रागस्य हेतुत्वे उपनायते । कस्य रोगस्येत्याह--ग्रोषस्येति, राजयच्मणः । अत्र केचित् हरिचन्द्रादिभिव्योख्यातं पाठान्तरं पठन्ति,-''त्तयो रागस्य हेतृत्वे शोपश्चा-प्युपनायते"-इति । अस्यार्थः-दायो = रानयत्त्मा, बरोग = बरःत्ततम्, समाहार-द्दन्द्देनैकवचनं, तस्य हेतुत्वे शोषो धातुत्तय उपजायत इति । नतु, चरके, सर्वे निदानं त्रैविध्येन संग्रहीतम् "असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग"-इत्यादिना, ततश्च रोगस्यापि निदानत्वमाचन्नाणः स्वोक्तं निदानत्रैविध्यसंग्रहं कथं न विख्णाद्धि शत्रेके समाधि-माभिद्धति-त्रिविधं यन्निद्वानमुक्तं तत्सविष्याधिविषयम्, इदं तु प्रतिानियतविषयं, यतो न सर्वे रोगा रोगाज्ञायन्ते किं तर्हि काश्चदेव न्याधिः कुतश्चिद्रोगादिति चतुर्थमेवैतानिदानं रोगाख्यामिति । अन्ये त्वाहुः - रोगस्य रोगोऽपिनिदानं भवन् त्रिविधनिदानन्यतिरेकेण न भवत्येवः यतो यावद्यं ज्वरेाऽसात्म्येन्द्रि-यार्थसंयोगादिभिरुपबृंहितवलो न भवति न तावद्रक्तिपत्तमारभते तस्मात् व्याध्यु-त्पादे त्रिविध एव हेतुः सान्नात्पारम्पर्येण वेति ॥ १६--१८ ॥

भा०टी०-रोग से रोग पैदा होता है—जैसे ज्वर की गरमीसे रकिपच पैदा होता है, श्रीर रकिपच से ज्वर। रकि पित्त श्रीर ज्वर से शोष होता है। ज्लीहा (वरवर या तिल्ली) के श्रधिक बढ़ने से उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग से शोथ (स्जन) होता है। श्रश्री (ववासीर) से उदर रोग श्रीर गुल्म पैदा होता है। दिन में सोने से खांसी श्रीर खांसी से स्वय रोग। स्वय का कारण शोष भी होता है। श्रथवा स्वय श्रीर उरः स्वत शोंप रोग का कारण होता है॥ १६-६८॥

१—श्रमादिपदेन सुश्रुतोक्तानि निदानान्यपि श्रेयानि । तबथा—नारी प्रसद्गः शिरसोऽमितापो धूमोरजः शीतमनि प्रतापः। सम्बार्णं मृत्रपुरोपयोश्च सद्यः प्रतिश्याय निदानसुक्तमः।

२—स्वयश्व वरोगश्चेति स्रयो रोगं तस्य हेतुत्वे कारण्यं शोपश्च व्रत्यक्षत हित । वरसी रोग वरोगः, पृषे दरादि-त्वात् भिक्षिः ।

नर्तुः य इमे रोगान्तरस्य निंदानत्वेनोक्तास्ते किम्रुत्पन्नमात्रा एव रोगं जनयन्ति, उतानन्तरकालमित्यत आह-

# ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिणः ।

(च० नि० अ० द रलो० १८)

म०—ते पूर्वमित्यादि । ते व्याधय उपबृंहकहेत्वलाभात् पाक् केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव रुजाकर्तृत्वात्, पश्चादुपर्वृहकहेतुलाभात् हेतोर्निदा-. नस्य थोऽर्थो=यत्प्रयोजनं व्याधिजननारूपं तत्कुर्वन्ति । यथा-ज्वरो रक्त पित्तमिति ॥—

सा॰टी॰—जब कोई बढ़ानेवाला हेतु नहीं होता तब तक रोग उत्पन्न होकर ही रह जाते हैं, परन्तु जब कोई दूसरा हेतु (निदान) उन रोगों को बलवान बना देता है तब वे दूसरे रोग को पैदा करते हैं।

### .रोगसाङ्कर्यम

तस्यैव रोगजनकस्य व्याधेर्वेचित्र्यमाह-

कश्चिद्धि रोगों रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥ १६ ॥ कारपाछ पान पान हेतुत्वं कुरुतेऽपि च । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च । एवं कुच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः ॥ २०॥

( च० नि० घ० ८ स्लो० १६, २० )

म०---कश्चिद्दियादि । एवग्रुक्तप्रकारेण व्याधिसंकरा व्याधिमेलकाः दृश्यन्ते यथा-नेत्रतिञ्यायो न निवर्तते कासञ्च जायते, अर्शो न निवर्तते जठरग्रुल्मौ स्याताभिति । क्रुच्ब्र्तमत्वं चैषां वहुविधदुःखजनकत्वात्, प्रायो विरुद्धोपक-माचेति ॥ १९ ॥ २० ॥

भा॰ टी॰--कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर श्राप शान्त हो जाते हैं। और कोई नहीं शान्त होते, और रोग को भी पैदा कर देते हैं। ऐसे रोगों से बहुत तकलीफ होती है और इनकी चिकित्सा भी मुश्किल से की जा सकती है, अत एव ऐसे रोगों को प्रायः कुच्छतम (कए साध्य ) या कएदायक कहते हैं, श्रीर ऐसेही मिले हुए . रोग मनुष्यों में प्रायः देख पड़ते हैं ॥ १६–२० ॥,

उक्तनिदानपञ्चकस्य रोगनिवृक्तिजक्तग्रासिद्धिहेतुत्वेनावश्यं ज्ञातव्यतामाह—

तस्माद्यत्नेन सद्वैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुद्धताम् । ज्ञातव्यो वच्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः॥ २१॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते.माधवनिदाने पञ्चनिदानखदागां.समासम् ।

#### المراجعة

म०-तस्मादित्यादि । उद्धतां वहुविषयत्वेन महतीम् । विनिश्चयो निदानामिति । अय वच्यमाणविकारेषु अकृतिसमसमवाय-विकृतिविषमसमवायादिज्ञानार्थे चरकोक्ता वातादिगुणा लिख्यन्ते,—''रूनः शीतो लघुः सूच्मश्चलोऽय विशदः
खरः । विपरीतगुणैर्द्रच्येमोरुतः संप्रशाम्यति ॥ सस्नेहमुष्णं तीच्णं च द्रवमम् सरं
कटु । विपरीतगुणैः पित्तं द्रच्येराशु प्रशाम्यति ॥ गुरु-शीत-मृदु-स्निग्ध-मधुरस्थिर-पिच्छित्राः । श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः"-शति (च. स्त.
स्था. स्थ. १)॥ २१॥

इति श्रीविजयरितकतायां मधुकोशव्याख्यायां पञ्चनिद्।नलत्तणं समाप्तम् ।

#### (A)

सा० टी०—इसिलए जिन सद्वैद्यों को यह इच्छा है कि हमको रोग अच्छे क ने में वड़ी भारी सिद्धि (यश) प्राप्त हो जाय, उन्हें चाहिए कि आगे जो रोगों के निदान कहे जायँगे उनके जानने के लिए कोशिश करें॥ २१॥

इति श्रीहरितारायण शर्म वैद्य क्षतायां निदानदीपिकायाम् रुग्विनिश्चय-भाषादीकायां सर्वरोगनिदानपञ्चक कथनम् ।



१—रोगासामनेकप्रकारत्वाद् तिक्षद्वतिस्वस्यायाः सिद्धरिप बहुविपयत्वमिस्पर्यः।

२-प्रकृतिसमसमनायादीनां लक्षणानि अनैनाये वातिभत्तञ्बराः मधुकोपे वस्पति ।

# ग्रथ ज्वरनिदानम् । (FEVER) फीवरं,

#### श्रथ ज्वरस्योत्पित्तर्भेदाश्च।

अय सर्वरोगप्राधान्यात्प्रथमं ज्वरो वाच्यः । प्राधान्यं च तस्य शारीररोगेषु प्रथमोत्पन्नत्वात्, वळवत्त्वात्, देहेन्द्रियमनस्तापित्वात्, 'जन्मनिधनयोरवश्यंभावि- त्वात्, स्थावरजङ्गमरूपसर्वभृतव्यापित्वाच, नैवमन्ये विकाराः । यदुक्तं चरके— ''देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाप्रजो वळी । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा । तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रख्योदये ॥''—(च, चि, स्था, च्र. ३) इत्यादि यावद् ''भगवन् ! वक्तुमहिसि''—इति (च, चि, स्था, च्र. ३) । तथा—''ज्वरेणाविशता भूतं निह किचिन्न तप्यते''—इत्यादि (च, चि, स्था, च्र. ३)। उक्तं च पाळकाप्ये,—''पाकळः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम् । गवामीक्वर- संज्ञक्य मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रद्यापाख्यः करमे चाळसो भवेत् । हारिद्रो माहिपाणां तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ पित्तणामभिघातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पत्तपातः पतङ्गानां च्याडेप्वित्तकसंज्ञकः ॥''—इत्यादि । तथाऽन्यत्र—''जळस्य नीळिका भूमेरूपरो हत्तस्य कोटरः''—इत्यादि । तस्य प्रागुत्पित्तमाह—

# ×दक्षापमानसंऋद्धरुद्रानिःश्वाससम्भवः ।

ज्वरे। उष्टथा पृथग्दन्दसङ्घातागन्तुंजः स्मृतः ॥ १ ॥

म०—द्त्वापमाने—त्यादि । —दत्वापमानेन दत्वप्रयुक्तपरिभवेन कुद्धस्य रुद्धस्य निःश्वासात् सम्भव उत्पत्तिर्थस्य स तथा । निःश्वासोऽत्र क्रोघंछिङ्गत्वेन निर्दिष्टः, अत एव सुश्चेतन—"रुद्धतोपाग्निसंभूतः" (सु. इ. तं. च्य. ३६)—इत्युक्तम् । कुद्धेन रुद्धेण छछाटे तृतीयमाग्नेयचन्तुः सृष्टा ततोऽप्याग्नेयो वाणो निर्मितः । यदाह चरकः,—"सृष्टा छछाटे चस्चवें दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः । वाणं क्रोघाग्निस-न्तप्तमस्जत्सत्रनाशनम्"—इति (च. चि. स्था. घ्य३)। अत्र सत्रनाशनं यज्ञना-श्वाम् । एषा ज्वरोत्पत्तिकथा चरकचिकित्सिते साविशेषा श्रोतन्या । एतेन रुद्ध-कोषस्य विषकुष्टकारणत्वस्रक्तम्ः यदि हि ततो ज्वरो नोदपत्त्यत अधुनाप्यपचा-रान्नोदपत्त्यतः इति भट्टारहरिचन्द्रः । एतदिभधानस्य चिकित्सानुपयोगित्वेन

१-निधनं मरणम् । प्राणिसपत्नस्य-प्राणिशत्रोः । प्रृवस्य- त्रवस्यम्माविनः । प्रलयो मरण् । उदय उत्पित्तः । अपाडेपु-सर्पेषु । करमे- उच्छे । नीलिका- रीवालम् । "सेवार" इति भाषा ।

<sup>× &#</sup>x27;'दस्तो हि भगवान् वायुस्तस्यापमानो वैषम्यापादकं कर्म तेन संभुद्धो रुद्रः-पाचकाग्निस्तस्य निःश्वासी-निह-निृद्धेपस्तस्त्रंभवोज्वरः, इति' । इति सिद्धान्त निदान व्याख्याने श्रीगणनाथसेन महोदयाः ।

इतोघ्रे कस्मिश्चित् पुस्तके " उत्पन्नश्च तस्मात्, ततो रुद्रसतापार्थं जप्∸द्यम -पूजा-शिवाचैनादिक कार्यम्, तेन स न पाडविष्यति" इत्यिकः पाठः ।

श्रन्ये टीकाकृतोऽन्यथा व्याचलते –कोपोद्धवत्वेन तैजसत्वं प्रकाक्यते; क्रांधो ह्यान्यः; यदाइ चरकः—'क्रोधात्पित्तम्" इति (च, चि. स्था. झ. ६)। तेन सर्वज्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया कार्येति सिध्यति । यदुक्तं वारभटेनेवः,— ''ऊष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजे-त्यित्ताधिकेऽधिकम्"–इति (वा. चि. स्था, झ. १) अत एव चरके—कट्वम्लल्वणान् पाचनान् परित्यज्य तरुण्ज्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तक्तो निर्दिष्टः । यदाइ,—"ल्डङ्वनं स्वेदनं कालो यवाय्स्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्कानां दोपाणां तरुण्ज्वरे"—इति (च. चि. स्था. झ १)। कालोऽत्राष्टाइ इति । झन्ये त्वाहुः,—रुक्कोपसंभवत्वेन देवतात्मकत्वात् पूर्लाईत्वप्टपद्धितम् । यदाइ विदेष्टः—ज्वरस्तु पूजनैवोऽपि सहसैवोपक्षाम्यति"—इति । हरिवंशेऽपि,—"ज्वरिक्षपदिक्षितिराः पद्धुजो नवलोचनः । भस्ममहरणो रौदः कालान्तकयमोपमः —इति मूर्तिमाने-वोक्तः। वहुविधमपि ज्वरं संन्तेपेणाइ—ज्वरोऽष्टवेति । अष्टत्वं विवृणोति—पृथानि-त्यादि । तच्च संमाप्ता विवृतम् ॥ १॥

भा० टी॰—वृत्त प्रजापित के द्वारा किये गये अपमान से गुस्से हुए कद्र भगवान् के कोधाग्नि से उत्पन्न हुआ स्वर आठ प्रकार का होता है—<u>आत</u>ज, <u>पित्तज, कफ्ज</u>, बात्र प्रित्तज, बातकफज, कफ पित्तज, सिक्षपातज और आगन्तुज (ऊपरी )॥ १॥

ष्ट्राथ ज्वरस्य सम्प्राप्तिः।

#### संप्राप्तिमाह---

मिथ्याहार-विहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । वहिर्निरस्य कोष्ठाभिं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः॥ २ ॥

म०-मिथ्येत्वादि । आहारस्य मिथ्यात्वं प्रकृत्यादीनामाहारोपयोगहेत्नां विरुद्धत्वेनोपयोगः । यदाह चरकः,—"तत्र विल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायत नानि भवन्तिः तद्यथा,-प्रकृति-करण-संयोग-राशि-देश-कालोपयोगसंस्थोपयो वत्रप्टमानि " इति (च. वि. स्था. घ. १)। अत्र प्रकृतिर्द्रच्याणां स्त्रामाविकगुरुत्व लघुत्वादिगुणयोगः; यथा—प्रापमुद्दगयोः; करणं=संस्कारः; यथा—त्रीहेर्ग्ररोर्लघवो लाजाः; संयोगः=संहतीभावः, यथा—त्रीरम्तरस्ययोः; राशिराहारस्य द्रवाद्वस्यावय

९-मस्ममहर्यो भरमारतः । कालेति-कालोमृत्युः, अन्तकोयमस्नै रुपमा यस्य ।

२-माहारस्य-भोजनस्य विधिर्विधान तस्य विशेषा हिलाहितस्त्रे तस्यावतनानि कारस्यानि ।

 <sup>&#</sup>x27;मृतिमान् इरको इंद्रः थापिना नारास्त्रारकः' शित पाठा-तरम् ।

वेन सम्रुदायेन वा परिमाणम्; देशो≔द्रव्योत्पत्तिप्रचारादिस्थानम्; काळो≕िनत्यग-इचावस्थिकइचः; उपयोगसंस्थां=उपयोगनियमः यथा−जीर्णान्न एव भुङ्जीत, उप-योक्ता=स्वयं निरूपितात्मप्रकृत्यादिकः पुरुप इति । विहारस्य मिथ्यात्वमयथावस्र मार्म्यादि । आमाश्याश्रया इत्यनेनामाश्यपाप्तिन्यतिरेकेण दोपा ज्वरं नार्यन्त इति प्रतिपादयति । अत्माशयश्च " नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्पृतः"-इति ( च. चि. स्था. च्य. २ ) चरकेणोक्तः । वहिर्निरस्य कोष्टाग्रिमिति कोष्टाग्रिरेव दोषोत्तिप्तो वहिर्निर्गत ऊष्मतया भितभाति । कोष्टाियमिति धात्वाद्यियनिरा सार्थम् । ज्वरदा ज्वरकारिणः । रसातुगा रससंवद्धाः, अवश्यं रसं दूपयित्वा ज्वरोत्पादका इति । एपा च संमाप्तिः शारीराणामेव नत्वागन्तूनाम्, तेपां व्यथा-पूर्वकत्वं ततो वाताद्यनुवन्धः, इति जिज्जटः । अत एव सुश्रुते आगन्तुसंगाप्तः पूर्यगेव पठ्यते । यथा,—''श्रमत्तताभिवातेभ्यो देहिनां क्वितोऽनिलः । पूरियत्वाऽखिलं देई ज्वरमापादयेन्द्रशम्"-इति । (सु. ज. तं. च्य. ३९)। अत्र न आमाशयगत एव वायुः किंतूध्वीधस्तियेग्रसवाहिस्रोतश्चरः । चरके ऽप्युक्तम्-" तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं पद्षयन् । सन्यथाशोथनैवर्ण्यं करोति सरुनं ज्वरम् " इति (च च च स्था भ ३)। नजु, आगन्तुन्वरेऽप्यूष्मोपलभ्यते " ऊष्मा पित्ताहते नास्ति " (वा, चि, स्था, म्य, १) -इत्युक्तम्, अत आगन्तुरिप शारीरः स्यात्। नैवम्, उत्तरकार्लं 'तदुत्पत्तेः । यदुक्तम्,-''आगन्तुर्हि व्यथापूर्वी ज्वरोऽष्ट्रमी भवतिः स किंचित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोपैर सु विध्यते " (व, नि. स्था, च्या, १); तथा,-"आगन्तुरन्वेति नि नं विकारं निजस्तयाऽऽगन्तुमपि प्रदृद्धः"-इति (च. सू. स्था. घा. १६)। नतु, भिष्याहारत्यादिना एकैव संपाप्तिरुक्ता, एतच न युक्तं, यतः संपाप्तिः संयोगभेदः, संयोगभेदश्च संयोगभेदानि<sup>3</sup>वन्धनः, संयोगिनक्चात्र वातादयो नानाविधाः, ततक्च संप्राप्तेरिप नानात्वं स्यात्; नहि वातिपत्तयोर्यः संयोगः स एव कफिलत्तयोरिति । उच्यते, अनेकैव संपाप्तिः कित्वेकजातीया, आश्यदुष्ट्यादेः सर्वेत्राविशेषेणा भ्रिधानात् । एवमागन्तुसंमाप्ति-रिष संयोगभेदाद्भिन्नोति ॥ २ ॥

भा० टी०—िमध्या श्रहार विहार (नियम विरुद्ध भोजन श्रीर श्रन्य कार्य) करने से दोष-वात पित्त कफ कुषित—होकर श्रामाशय में जाकर रस धातु को विगाड़ कर पेटकी श्रामको उसके स्थान से वाहर निकाल देते हैं, वही गरमी शरीर में चारो तरफ फैलकर शरीर को गरम कर देती है। इसी का नाम ज्वर है॥ २॥

१-तदुरपत्तेदोंपोतपत्तेः। २ ब्रातुबन्धते सम्बन्धते । ३ निवन्धन निमित्तम्। ४ श्रविशेषेण सामान्येन ।

#### ष्ट्राथ ज्वरसामान्यलक्त्याम् ।

ज्वरलत्त्रग्रमाह—

स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा । युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥ 🗹

( सु० ड० भ० ३६ श्लो० ६ )

म०-स्वेदावरोध इत्यादि । स्वेदावरोधो=धर्मानिर्गमः । ताप इति वक्तव्ये संतापग्रहणाहेहेन्द्रियमनसां तापं लत्तयति । यदुक्तं चरके-"देहेन्द्रियमनस्तापी-" इति ( च. चि. स्था. अ. ३ ) तथा-" वैचित्यमरतिग्र्लीनिर्मनः सन्तापलक्तणम् ।" इति (च. चि, स्था. घ्य. ३)। सर्वीङ्गग्रहणं=प्तर्वीङ्गवेदना । युगपदितिभिष्ठित मेनल्लन्तणम्, प्रत्येकशो व्यमिचारात् । स्वेदावरोधो हि कुष्टपूर्वरूपे तथा संतापो + दाहाख्ये रोगे, सर्वाङ्गग्रहणं वातरोगे,इति । नजु पैत्तिके स्वेदागमात,वातिके विष-मारम्भविसर्गित्वात् सर्वोङ्गग्रहणाव्यवस्थितेश्राव्यापकं छत्तणमिति । अत्र जेज्जर-कार्तिका-क्रुगडाद्यः समाद्धुः- 'उत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थितिरिति । तन्न संगतिमत्यन्येः विघौ सुत्सर्गापवादभावो न तु लक्तणे, 'अव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्लक्तण-दोषात् । तस्मात् स्वेदोऽभिः । स्विद्यतेऽनेन इति च्युत्पत्त्या तस्यावरोधो दोपच्याप्तिः। वातज्वरे यद्यपि वायोश्चळत्वनारम्भविसर्गयोवेषम्यं, तथाऽपि सर्वदेहगतज्वरारम्भ कदापदुष्ट्यनिवृत्तरजुद्भूतसर्वाक्र्यहणस्य विद्यमानतेवेति न व्यमिचारः। चरके तु ज्वरलक्षणम् "ज्वरमत्यात्मिकं अल्जं सन्तापो देहमानसः।" इति ( च चि स्था अ, ३) ने तु "शारीरो जायत पूर्व देहे मनिस मानसः" इति ( च चि स्था, भ्या, ३) चरक वचना देहमनसो रन्योन्यव्य अभिचारा दळचणिमित चेत्; तज्ञ, सुत्त्मतरकालव्यवहितस्यान्यतररूपस्यावश्यंभावित्वात् । यथा--गुणइ्द्रव्यभिति द्रव्यल्ज्जणिमिति ॥ ३ ॥

मा॰ टी॰—जिस रोग में पसीना न निकले, देह छूने से गरम मालूम हो, सब श्रङ्ग में पीड़ा हो उसे ज्वर कहते हैं। ये तीनों वार्ते एक समय ही होने से ज्वर कहा जा सकता है॥-३॥

९ — उत्सर्नः सामान्यम् । ऋपनादो निरोपः ।

२--- सच्ये लच्चणस्याप्र मृ त्तिरव्याप्तिः । अलच्ये सच्चणस्य प्रवृत्तिरतिन्याप्तिः । विधौ प्रवर्तक्याक्ये । सर् श्र उत्सर्गापत्राट मावेनैवान्याप्यतिन्याप्योनिवारणं मवेत् लक्ष्णदोपत्वं तयोर्ने संमवेदिन्यर्थः । श्रतुङ्कमञ्चत्तमः ।

३--- अन्योन्यन्यभिचारात्-यक्त कल देइमानसयो सन्तापारभा गत्।

<sup>-× &#</sup>x27;दाहाख्यो रीगः' इति पाठान्तरम् ।

<sup>। &#</sup>x27;ज्वरप्रायायकम्'। इति ' ज्वरप्रात्यात्मकम्' इति च पाठान्तरम् ।

### च्रथ ज्वरस्य सामान्यं पूर्वरूपम् ।

## पूर्वरूपमाह-

श्रमोऽरितर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्तवः । इच्छाद्वेषौ मुहुरचापि शीतवातातपादिषु ॥ ४ ॥ ज्ञम्भाऽङ्गमदीं गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः । अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥ ✓

ज्वरस्य विशिष्टं पूर्वरूपम् ।

सामान्यतो विशेपाज्ज ज्वम्भाऽत्यर्थं समीरणात् । . पित्तान्नयनर्योदाहः कफादन्नारुचिर्भवेत् ॥ ६ ॥ ~

द्वि त्रि-दोषज-ज्वरलदाग्रम् ।

रूपैरन्यतराभ्यां तु संसृष्टिद्धन्द्धजं विदुः । सर्विलिङ्गसमवायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ ७ ॥ भ

( सु० ड० झ७ ३६ स्लो० ११, ५२, १३, )

म०-श्रम इस्यादि । श्रमः श्रान्तत्विमव । अरितरनविस्थतिचत्तं, क्रीडा-भावोऽरितिरिति कार्तिकः । विवर्णत्वं म्छानगात्रत्वम् । यतु "दुष्टाः स्वदेद्धिन्दिनः"—इत्यारभ्य "स्वकालेषु ज्वरागमम् । जनयन्त्यथ द्विष्ठं च स्ववर्णं च त्वगादिषु" इति (सु. चि. स्था. च्र.३६) संप्राप्तौ द्युद्धभुतवचनं, तद्द्यर्थ-जृम्भादिविद्धिशिष्टपूर्वक्षपाभिप्रायेण, संप्राप्त्यवस्थापन्नदोषजन्यत्वात्पूर्वक्षपस्येति । वैरस्यिमिति मुखस्य विरुद्धरसता । नयनप्लवोऽश्रुपूर्णनेत्रत्वम् । यदुक्तं चरके—"आलस्यं नयने साक्ते"—इत्यादि (च. चि. स्था. च्र. ३)। आदिशब्दादम्बु-ज्वलनयोरप्यिनिश्चतेच्छाद्देषयोर्ग्रहणम् । उक्तं हि चरके—"ज्वलनातपवाय्वम्बु-भक्तिद्देषाविनिश्चतौ"—इति (च. चि. स्था. च्र. ३.) अन्ये तु शैत्यौष्म्यसाध-म्याज्जञानलौ प्राह्यन्ति, आदिशब्देन तु शयनासनादिकम् । तमोऽन्धकारप्रविष्टु-स्थवासंवित्तिः अप्रहर्षः पीत्यभावः । ज्वलनेच्लया शीते लब्धे शीतं चेति वचनं विशेषेण शीतवेश्यनार्थम् । चकारेण वालपद्देषादिग्रहणामित्याहुः । उत्पत्स्यतीति भविष्यति ज्वरे । उत्पत्स्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वेनः तच्च चिन्नङ इकारेणानुदा-

त्तेनात्मनेपदे सिद्धे 'तदर्थ ज्लिकारणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः । गदाघरस्तु-'छात्पत्सिति' इति पिटित्वा 'पद गती' इत्यस्यैव सन्नन्तस्य "सिन मा-मा-घु-रभस्रभ-शक-पत-पदाम्[अ .७पा, ४ स. ५४] "-इत्यादिना इसि कृते पूर्ववत्सन, [अ १ पा. ३, स्त्र, ६२ ] इत्यत्र भिन्नवान्यतयाः परस्मैपद्मिति व्याचष्टे इति ॥ ४-७ ॥ भा०टी०-कोई भी ज्वर हो उसके श्रानेके पहले मामूली तौर पर ये लक्षण प्रकट होतेहैं-श्रर्थात् ये ज्वरके सामान्य पूर्व कप हैं—श्रम विना परिश्रम किये थकाहट मलूम होना। श्ररित=मनका कहीं न लगना । विवर्णत्व=केहरा उतर जाना । वैरस्य=मुह फीका होना नयनप्लव=प्राँस् से श्राँख डव डवा जाना, कभी ठंडक श्रच्छी लगे, कभी हवा, कभी घाम, कभी श्राग, कभी विद्यौने पर स्तो जाय श्रीर कभी बैठ जाय । जुम्मा = जँभाई, श्रहमर्द=श्रँगडाई=श्रंग श्रंगमें पीडा । गुरुता=रारीर भारी मालूम होना । रोमहर्ष=रोवाँ खड़ा होना । अरुचि=मोजन में रुचिका न होना । तम=प्राँख के सामने अँधेरा हो जाना । श्रप्रहर्व=प्रीति न होना । विशोप पूर्व रूप जैसे-वात ज्वर श्रानेवाला होगा तो ये सव लज्ज होंगे ही, परन्तु जँभाई अधिक आवेगी। पिच ज्वर में आंखों में जलन, श्रीर फफ ज्वर के पूर्व कर में श्रवमें श्रविच श्रधिक होगी ॥ यदि दो दोपों से(इन्द्रज) ज्वर आने वाला होगा तो दोनों दोषों के मिले लच्चण, और सन्निपातज ज्वर के वूर्वक्रपमें तीनों जँभाई श्रादि लक्षण होंगे ॥ ४-७॥

#### श्रथ वातज्वरलक्ताम्।

वातिपत्तंकपानां यंथापूर्वं भूरिदारुणविकारकर्तृत्वेन प्राधान्यम्; यदुक्तं चरके—"अशीतिवातिविकाराश्चत्वारिंशत्पित्तविकारा विकातिः रुकेष्मविकाराः"-इति [च स्त्राह्मा स्था २०]; तथा दारुणाश्च वातिविकारा आन्तेपक-पन्नाघा-तादयः; अतः प्राधान्यात् प्रथमं वातिष्वरस्रन्नणमाह—

वेपश्चिविषमो वेगः कर्ग्डोष्ठपरिशोषणम् । निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रोच्यमेव च ॥ ८ ॥ शिरोहृद्गात्ररुग्वक्त्रवैरस्यं गाढ्विद्कता । शूलाध्माने जुम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वेरे ॥ ६ ॥ ८

सु० उ० भ्रव ३६ इलो० ४१

१-तद्रथंम् आरमनेपदार्थम् । शाब्दिका वैयाकर्षाः । १ भिन्नवाक्यत्येति—"गृहगर्नी" इत्यहमात् आरमने पिदनो .पातोः सनि "कृते" पूर्ववत्स इत्यनेनारमनेपद-प्रासी निनाने देश "पूर्वत्सनः , इति सूत्राच्या सनी न इत्यनुकृत्या . सन्नतादारमनेपट न इति वाक्यमेदेने।रिपत्सतीरयन्नारमनेपदाविधानात् परस्मैपदिमत्यर्थः ।

म०-वेपशुरित्यादि । एवमन्यत्रापि वातादिक्रमनिर्देशे वोद्धव्यम् । विषमो वेग इति वेगो ज्वरस्य प्रवृत्तिवृद्धिर्वा, तस्य वैपम्यमानयतकालत्वम्, अङ्गेषु चौ-ष्ण्याद्यनियतत्वम् । त्तविश्वकां, स्तम्भो गात्राणां जिंदमा, रौत्यमपि गात्रा-णामेवेति गदाघरादयो व्याचन्नते । तच्चानवृशानाद्वव्याख्यातमिति छत्त्यतेः त्तवस्य स्तम्भः त्तवस्तम्भ इत्येकपदताऽत्र युज्यते । यदाह वाग्भटः---''हर्पी रोमाङ्गदन्तेषु वेपशुः चवयोर्प्रहः । भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विलाप-क्चानिलज्बरे<sup>??</sup>–इति [ वा, नि, स्था, घ्य, २ ] । चरकेऽपि निदाने "चव-थूद्गाराविनिग्रहः" [ च नि स्था ऋ १ ] इत्येव पठितम् । विनिग्रहराव्दस्तु तत्र तत्र निरोधार्थ एवाचार्येण निर्दिष्टः; यथा वातगुल्मनिदाने— "रूदान्नपानं विपमा-तिमात्रं विचोष्टितं वेगविनियहश्च" [च च च स्था ख ५ ] इतिः तथा अतर्वेग ज्वर-रुणे ''दोषवर्चोविनिग्रहः–'' [च्रांच, स्था, ख्रा, ] इत्येवं पठितम् । एतेन, ज्वरम्राक्तिलक्षणे क्वस्य भाक्ष्वात्कथमेतल्लक्षणम्, इति यदाशङ्कितं कार्तिकक्कराडेन तद्पि निरस्तम् । आध्मानं=त्रायुना सर्वेदनम्रुद्ररपूर्णत्वम् । शिरोहृद्गात्रस्मित्यत्र गात्रग्रहणेन शिरोहृद्ग्रहणे सिद्धे तदिभिधानं विशेषेण शिरसि, हृदि च वेदनार्थम् । एतानि रूपाणि प्रायाभावित्वेन निर्दिष्टानि सुश्चतेन, तेन चकारेणन्यान्यपि श्लोकेन मया प्रदर्शनते,—"भवन्ति.विविधा घावेदनाः पादसुसता । पिरिडकोद्धेष्टनं कर्ण-स्वनो वक्त्रकषायता।।जरुसादो इनुस्तम्मो विश्लेषःसन्धि-जानुनोः। शुष्ककासो विमर्लोमदन्तहर्षः श्रम-भ्रमौ ॥ श्रक्षां नेत्रमूत्रादि तृद्प्रलापोष्णकामिता " इति ॥ = ॥ ६ ॥

भा०टी०-वात ज्वरमें ये लक्षण होते हैं-वेपथु=कपकपी(शरीर का कांपना)।विषमवेग-कांभी ज्वर अधिक वेगसे और कभी कम वेगसे,तथा एक वंषत से न आये। गला, ओठ सुखे। नीद न लगे। छीक न आवे। शरीर जकड़ा रहे और रूखा होजाय। सब शरीर भर में और विशेप कर हदय और शिर में पीड़ा हो। पाखाना कड़ा उतरे। पेट बायुसे फूल जाय और पीड़ा हो, जॅमाई आवे । प्र-- ह ॥

ष्प्रथ पित्तज्वरलक्त्याम् ।

पित्तज्वरल द्वाग्माह—

वेगस्तीच्णोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा विमः । कृष्ठौष्ठ-मुख-नासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥१०॥

१-ज्ञनवथानात्-असंविधानतया । २ पादस्राता पादेस्पराज्ञानम् । ३ उष्णकाभिता उष्णामिलापः ।

<sup>&#</sup>x27;पाठास्त्रथमत्रलच्या इति पाठान्तरस्।

# मलापो वक्त्रकदुता मून्छी दाहा मदस्तृषा । पीत-विरमूत्र-नेत्र-तं पैतिके अम एव च ॥ ११ ॥

( सु० उ० भ० ३६ रही० १४ )

म॰-चेगस्तीच्या इत्यादि । अतिसारः=पित्तस्य सरत्वेन सद्रवा प्रद्यिनी त्वितसार एव, तस्य ज्वरापद्रवत्वात् । निद्राल्पत्वं=स्वल्पानिद्रात्वम् । उक्तं हि सुश्रुते,- "निद्रानाशोऽनिलात् पित्तात्" [सु, शा, स्था, ग्रा, ४ ] इत्यादि । विमः पित्तस्य कफस्थानगतत्वात् । स्वेदो=त्रमीगमनं, प्रायेण सामदोपेण स्रोतसां निरोधात्सर्वज्वरेषु धर्मनिरोधः,अत्रतु वित्तस्य तैत्त्व्याज्ज्वरमभावाद्वा स न भवतीति। प्रलापोऽसंबद्धभाषणम् । वक्त्रकदुतां=ग्रुखितक्तत्वम्,चरके हिंपैत्तिकनानात्मजचत्वा-रिंशद्विकारेषु तिक्तास्यतायाःपाठादनुभवाच्च । कार्तिकस्त्वराचके "कर्वम्लमुणं विरसं च पूर्ति पित्तेन विद्याल्लवणं च वक्त्रम्"-इति वचनं दृष्टान्तम्रुपन्यस्य कटुमुल-त्वमपीच्छति तस्र तत्रापि सन्देहात्।यदुक्तम्,—''कदुस्यात्कदुतिक्तयोः''-इति। तस्मात् 'वोऽम्रुं भृशोष्णं कडु-तिक्त-वक्त्रः पीतं सरक्तं हरितं वमेद्वा । सदाह - चोप-ज्वर-वक्त्रशोषं सा पित्तकोपमभवा हि छिद्निः-इति (सु. ज. त ४ ६ ) सुश्रुतवचनात् कदुमुलत्वमप्येष्टव्यमिति । मुर्च्छेति मुर्च्छा=ष्र्पाद्यविज्ञानम्, तमः-प्रवेशो विस्पृति-रित्याहुः । मदो=मत्तत्विमव, यथा - पूग - कोद्रव धतूर - भन्नणादौ । भ्रम इति भ्रमश्रकस्थितस्येव भ्रमद्रस्तुदर्शनामित्याहुः; अन्ये तु स्वदेहभ्रमणज्ञानम् ! नतु, भ्रमस्याशीतिवातविकारपिवतस्य वातनानात्मजत्वात्कथं पित्तविकारे पाटः १ उच्यते, "न रोगोऽप्येकदोषनः"-इति वचनात्पैचिकेऽपि वातानुबन्धान्त्रमः इति जेन्नटा समाधानमुक्तवान् । अथवा दोष-दूष्य-संमूच्छेनमभावात्कारणादृष्टस्यापि रूपस्य कार्य खपत्रम्भः; यया —अरूपवा तार्च्यातिसारादाविवारुणत्वम्, हरिद्राचूर्णसंयोग इव लौहित्यम् । यतूक्तं सुश्रुते,-"रनःविचानिश्रद्धमः,,[सु.शा. स्था. च.४]-इति, तत्रापि वातानुगतापत्तजत्वमेव वोद्धव्यम्, अन्यथा भ्रमस्य वातिकनानात्मजत्वेमव न स्यादिति । अपरे तु पित्तद्पितनेत्रत्वेन विपर्यस्तज्ञानं भ्रमः,पीतः शह्व इत्यादिवत् । चकारः पूववद्गुक्तसमुच्चयार्थः। तद्यथा—तोब्रोष्मता, रक्तकोठता, शीते-च्छताऽ**रुचिरिति ॥ १०**–११॥

भार्गिश्वर के लव्या ये हैं-बुखार का वेग तेज हो, श्रतिसार=उतले दस्त श्रावें। नीर कम लगे, श्रंड वंड वके, मुह का स्याद नीम को तरह कडुवा हो। मुच्क्री=बेहोशी सी माल्म हो, शरोर में जलन हो, मद=नशासा जान पड़े। प्यास लगे,

१-स्परिदाः स्परांवान् वायुरिति तकंसपरे ।

पाखाना, पेशाव और श्राँखें पीली हो जाँय, सव चीजें घूमतीसी मालूम हों, श्रथवा श्रपना शरीर ही घूमतासा जान पढ़े ॥१०-११॥

#### अथ कफज्वरलक्षणम्।

कफ्रज्वरलच्चामाह—

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ।
शुक्ल-मूत्र-पुरीष-त्वं स्तम्भस्तृ (त्तरथापि च ॥ १२ ॥
( नात्युष्णगात्रता छर्दिरङ्गसादो अविपाकिता )
गौरवं शीतमुत्केदो रोमहर्षो अतिनद्रता ।
[ स्रोतोरोघो रुगल्पत्वं प्रसेको लवणा अस्यता ।
नात्युष्णगात्रता च्छर्दिकी लावणा अस्यता ॥ ]
प्रतिश्यायो अस्विः कासः कफ्जे अन्लोश्च शुक्लता ॥ १३ ॥

( सु॰ ड॰ अ॰ ३६ इलो॰ १६ )

म०-स्तैमित्यमित्यादि । स्तैमित्यमङ्गानामाद्रीपटावग्राण्डितत्विमव । स्तिमितो वेगो मन्दो वेगः । आलस्यमिति '' समर्थस्याप्यज्ञत्साहः कर्मण्यालस्यग्रुच्यते " [सु, शा. स्था. छा. ४]—इत्यालस्यलज्ञणमाहुः । स्तम्भोऽङ्गस्तव्धता । तृप्तिस्तु-प्तस्येवाज्ञानिमलापः । उत्वलेदः=कण्डोपिस्थितवमन्त्विमव । अरुचिरत्र सत्यप्यिमिलं अभ्यवहारासामध्यीमिति भेदः । चकारः प्रवचत्।तेन "तथाऽङ्गे पीलकाः शीताः प्रसेकश्लिदितिन्द्रके ॥ 'हृदुपलेप लष्णाभिलािषता बिह्माद्वम्—" इति ॥ १२ ॥ १३ ॥

भा०टी०—कफ ज्वर के लच्च ये हैं-स्तै मित्य=देसा मालूम हो जैसे किसी ने गीला कपड़ा ओढ़ा दिया हो। स्तिमितवेग=ज्वर का वेग कम हो-शरीर श्रधिक गर्म न हो। श्रालस्य=शक्ति रहने पर भी किसी काम करने की इच्छा न हो। मुंह मीठा हो, पाखा ना, पेशाब सफेद श्रावें,शरीर कफसे जकड़ा हो, तृति—कुछ न खाये रहने पर भी मालूम हो कि खूव खाया है। कय श्रावे। शरीर सुस्त रहे, दोष पके नहीं, शरीर भारी मालूम हो, कुछ जाड़ासा मालूम हो, श्रोकाई श्रावे किन्तु क्य न हो, नींद बहुत लगे, पसीना न निकले, पेशाव पाखाना भी कम हो मुंह से लार वहे, मुहका स्वाद नमकीन रहे। सदी हो जाय, खांसी श्रावे, श्रीर श्रांखों का रंग सफेद हो जाय।

# अथ वात-पित्तज्वरलक्षणम्।

वातिपत्तज्वरलक्तग्रमाह—

तृष्णा मुर्च्छी अमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । कर्ग्डा-ऽऽस्य-शोषो वमश्रू रामहर्षोऽरुचिस्तमः ॥ १४ ॥ पर्वभेदश्च जृम्भा च वात-पित्त-ज्वराऽऽकृतिः ।

( सु० व॰ भ० ३६ इलो० २१ )

म०-तृष्णित्यादि । पर्वाणि भिद्यन्त इत्र वेदना पर्वभेदः । एतानि च लिक्कानि विकृतिविषमसमवायारन्थस्य वोद्धन्यानि । विकृतिविपमसमवायार-व्यत्वं चैषां केवल-वातिक-पैत्तिक-ज्वरलक्षणानां मध्ये केषांचिदेव नियमेन पाठा-त्तद्तिरिक्तल्ज्जणपाठाच बोद्धन्यम् । यथा-स्त्रत्रेव वातपैक्तिकेऽकविरोमह्षौ , वद्यमागावातरलँष्मिकं स्वेदः संतापश्च, एवं, कफपित्तजे अनवस्थितशीत-दाही, एवं सन्निपातजे सास्र-कलुषादि-नेत्रत्व-शिरोलोठनादि ॥ प्रकृतिसमस मवायारव्धे तु वातजादिज्वरिजङ्गान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । अत एव चिकित्सिते चरको विकृतिविषमसमवायारव्यानां द्वन्द-सिवात-ज्वराणां लच्चणानि साचात्पिठित्वा निदानस्थानोक्तवातादिज्वरलिज्ञातिदेशेन प्रकृतिसमसम-वैतानां द्वन्द्व-सिवापात-ज्वराणां छत्तणग्रुक्तवान् । यदाह — " निदाने त्रिविधा मोक्ता या पृथग्जन्वराकृतिः। संसर्ग-सिन्नपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्''।-इति। ( च. चि, स्था, च. ३ )। एवं वरूपमाणं द्वन्द्व-सिव्यात-स्रव्तणं व्याख्येयम् । " प्रकृतिसमसमवाय विकृति विषमसमवाययोश्चायमर्थः " — प्रकृत्या=हेतु मृतया समः=कारणानुरूषः समवायः=कार्यकारणभावसम्यन्यः=प्रकृतिसमसम-वायः; कारगानुरूपं कार्यमित्यर्थः; यथा--शुक्जतन्तुसमवायारव्यस्य पटस्य शुक्जत्वम् । विकृत्या-हेतुभूतया विषमः-कारणाननुरूप-समवायो विकृतिवि-षमसमवायः, यथा—हरिद्राचूर्णसंयोगे लौहित्यमिति ॥ १०॥

् भार्व्टी०-वात पिचन द्वन्द्र ज्वर के लच्चण ये होते हैं-प्यास लगे, वेहोशी सी रहे, चक्कर आवे, नोद द लगे, शिर में पीड़ा हो, गला मुह स्ले, कय हो, रोमाञ्च हो, अन्नमें अरुचि रहें, श्रीलकें सामने श्रॅंधेरा होनाय। पोरों में फूटन हो, जैंमाई आवे ॥१४॥

#### श्रथं वातकपज्वरलक्तग्रम्।

वातश्लेष्मज्वरलच्च्यमाहः—

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १४ ॥ शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाऽऽप्रवर्तनम् । संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥

( सु० ड० घ० देह खो० २१ )

म०-स्तैमित्यमिस्यादि । स्वेदायवर्तनं स्वेदस्य भ्यासमन्तादकारणेन प्रवृत्तिः, विकृतिविषमसमवायारब्धत्वादिति कार्तिकः । युक्तं चैतत् । यदाह हारीतः''शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य छिङ्गं कफवातजस्य"—इति । स्वेदभवः स्वेदोत्पत्तिः । मध्यवेगो नातितीच्णो नातिमृदुरिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा॰टी-बात कफ ज़्बर के लच्चण ये होते हैं-स्तैमित्य, पोरोंमें फूटन, नीद श्राना, श्ररीर भारी मालूम होना,शिरमें पीड़ा हो, नाक बहे, खाँसी, पसीना खूब निकले, जलन मालूम हो, श्रीर ज़्बर का बेग कम हो ॥ १५-१६॥

### अथ पित्तकफज्वरलक्षणम् ।

पित्तप्रलेष्मज्वरलच्त्रग्रमाह-

लिप्त-तिक्ता-ऽऽस्यता तन्द्रा मोहः कासोऽक्विस्तृषा । मुहुर्दाहो मुहुः शीतं श्ळेष्मिपत्तज्वराकृतिः ॥ १७॥४

( सु० उ० म्न० ३६ श्लो० २१ )

म०-लिप्तेत्यादि । इंडेष्मणा छिप्तं पित्तेन तिक्तं च आस्यं=प्रुलं यस्य, तस्य भावो छिप्ततिक्तास्यता । तन्द्रा=निद्रावत्वज्ञान्तिः । मोहो=प्रूच्छी । एतानि छिङ्गानि शायोभावित्वेन निर्दिष्टानि, तेनान्यान्यपि चरकोक्तानि बोद्धच्यानि । तद्यथा-"तथा स्तंभश्च संस्वेदः कफपित्तप्रवर्तनम्" इति ॥ १७॥

भा० टी०-पित्त कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं—मुंह कफ से भरा हो और पित्त से कड़वा हो, तन्द्रा लगी रहे, आँखें वद रहें। खांसी आवे, अविव हो, प्यास लगे, कभी जाड़ा लगे और कभी गरमी मालूम हो॥ १७॥

 <sup>&#</sup>x27;समन्तास्रकारेख -दित पाठान्तरम् । े लोचनक्लान्तिः इति पाठान्तरम् ।

# अथ सानिपातिकन्वरलक्षणम् ।

(Eruptive Fevers e. g. Typho idFev r) इरिपृव फीवर, टाइफाइड फीवर।

सान्निपातिकज्वरलच्नग्रमाह्-

सणे दाहः सणे शीतमस्थि—सन्धि—शिरो-रुजा।
साम्रावे कछ्ये रक्ते निर्भुग्ने नापि छोचने ॥ १८ ॥
सस्वनी सरुजी कणीं कग्छः शूकैरिवावृतः।
तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भमः ॥ १८ ॥
परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्ना स्रस्ताङ्गता परम्।
छीवनं रक्तिपत्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य च ॥ २० ॥
शिरसो छोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा।
स्वेद—सूत्र—पुरीषाणां चिराहर्शनमल्पशः॥ २१ ॥
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कग्छक्जनम्।
कोठानां श्याव—रक्तानां मग्डलानां च दर्शनम् ॥ २२ ॥
स्वर्तं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च ।
चिरात्पाकश्च दोषाणां सिन्नपातज्वराकृतिः॥ २३ ॥
विरात्पाकश्च दोषाणां सिन्नपातज्वराकृतिः॥ २३ ॥

म०-क्तार्ये दाह. हत्यादि कना=ग्रूछम्, अस्थ्यादिभिः संवध्यते । सास्रावे=
साश्रुणी । कछ्वे=आविछवर्णे । निर्मता ग्रुप्रता=संक्राचितता ययोस्ते निर्भ्रये
"विस्फारिते. इत्यर्थः इति जिज्जटः, "अन्तः प्रविष्ठे" इत्यन्ये, "अतिक्रिटिले"
इति चक्रः । ग्रूके:=ग्रूकिशिव्यान्यादेः परिदग्धा=इग्धवत्कृष्णवर्णा । खरस्पर्शा
गोजिह्नादिवत् । सस्ताङ्गता=निःसहावयवता । ष्टीवनं रक्तस्य पित्तस्य वा ग्रुखेन
स्वन्गोद्दागरणम् । शिरसो छोठनमिति इतस्ततःशिरश्राछनम् । कृशत्वं नातिगात्राणां
दोषपूर्णत्वेन । प्रततं=निरन्तरम् । कोठो भाछिकितन्त्रे पिठतः। तद्यथाः,—"वरिदिष्टसंकाशः कण्ड्रमाँ ब्रोहितोऽसक्षकपित्तात् । क्षणिकोत्पादिवनाशः कोठ इति निगचते

तज्हैः"-इति । मूकत्वं≔्मन्दवचनत्वम्, अवचनता वा । गुरुत्वग्रुदरस्य च उदरगौर-् वम् । चिरात्पाकश्च दोपाणामिति अतिसामतारव्धत्वेन । चकारादन्यान्यपि च थोद्भव्यानि । यदाह वाग्भटः,-"तद्भव्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि । सदा वा नैव वा निद्रा महान् स्वेदोऽति नैव वा ॥ गीत-नर्तन-हास्यादि-विकृतेहा-प्रवर्तनम्"-इति ( वा. नि, स्था. च्य. २ )। एतच छत्तणं त्रयोदशसित्रपातेषु मध्ये स्वमानाइवृद्धैदोिंषैस्तुल्यौरारव्धस्य ज्वरस्य चरकेण पठितं इव्युल्वणैकोल्वणादीनां च द्वादशानां लक्तणं तत्रैव द्रष्टव्यम् । तथा चकारमीरपाठे चरकः-''भ्रमः पिपासा दाहरूच गौरवं शिरसोऽतिरुक् । वात-पित्तोल्वण विद्याल्लिङ्गं यन्दकफे ज्वरे ॥ शैत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रा-पिपासा-दाइ-हृद्वयथाः । वात-इलेप्मोल्वणे व्याघी लिङ्गं पित्तावरे<sup>र</sup> विदुः॥ छर्दिः शैत्यं ग्रुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्वणे ॥ सन्ध्यस्थि-शिरसां ग्रूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोल्वणे स्याइद्वचनुगे वृष्णा कण्ठा-अस्यशुष्कता ॥ रक्तविण्मूत्र, ता दाहः स्वेदस्तृष्णा व रुत्तयः । मूर्च्छा चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्ते 'गरीयसि ॥ आलस्या-ऽस्वि-हृद्धास-दाइ-प्रम्यरति-भ्रमैः । कफोल्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत् ॥ "मतिश्या छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यग्निमार्दवम् । हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ शिरोरुग्-वेपशुक्वास-प्रलाप-च्छर्घरोचकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ शीतता गौरवं तन्द्रा मलापोऽस्थिशिरोतिरुक् । हीनपित्ते वात-मध्ये छिङ्गं इलेष्माधिके विदुः ॥ वर्चीभेदोऽग्निदीर्वन्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्श्नमः। कफहीने वातमध्ये छिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ ब्वासः कासः प्रतिक्यायो मुख-शोषोऽतिपार्श्वबस् । कफहीने पित्तमध्ये छिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ १७ - इति ( च. चि. स्था. च्या, ३)। विकृतौ नियमो नास्ति तेन विकृतिविषमसमवाया अनेकमकारा भवन्ति । अतः सुश्रुतेनाप्यन्यादृशं सिश्नपातलः क्त्रगां पठितम्,—"नात्युष्णशीतो ऽल्पसंज्ञा भ्रान्तपंत्री इतप्रभः। खराजिहः शुष्ककण्ठः स्वेद-विण्-सूत्र-वर्णितः॥ साश्च-निर्ध्वप्र<sup>≛</sup>नयनो भक्तद्वेषी इतस्वरः । क्वसन्निपातितः क्षेते प्रछापोपद्रवान्वितः ॥ अभिन्यासं तु तं पाहुईतौजसमथापरे । सिन्नपातज्वरं कुळूमसाध्यमपरे जगुः" इति (सु. ज. च. ३६) तथा भालुकितन्त्रे इव्युज्वणैकोन्वणादिस्रर्न्णमन्यथा पठितम् । तद्यथा-"वात-पित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । यस्य वरोऽङ्गमर्दस्तृट्-तालुशोष ममीलकाः ।।आध्मान-तन्द्राख्चयः व्वास-कास-भ्रम-श्रमाः।।

१ इंहा-चेष्य ! ६-पित्तावरे-मन्दिपत्ते । ३-द्रथतुगे-पित्तकफातुगे । 

पित्तरहेष्माधिको यस्य स्त्रिपातःप्रकुप्यति ॥ अन्तदाहो बहिः शीतं तस्य तन्द्रा च वाधते । तुद्यते दक्तिणं पार्श्वमुरःशीर्ष-गलग्रहाः ।। निष्टीवेत्कफपित्तं च तृष्णा कण्डूक्च जायते । विद्भेद-क्वास-हिकाक्च वाधन्ते सप्रमीलकाः ॥ विश्व-फल्गृ च तौ नाम्ना सन्निपाताबुदाहृतौ । स्ठेष्मानिलाधिको यस्य सान्निपातः शकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा श्चनूष्णा पार्श्वनिग्रहः। शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भ-प्रमीलकाः ॥ उद्दं दहाते चास्य कटिवेस्तिञ्च द्यते । सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः॥ वातोल्वणः सिव्वणातो यस्य जन्तोः प्रकृष्यति । तस्य तृष्णा-ज्वर-ग्लानि-गर्भ्वरुग्दृष्टिसंशयाः ॥ पिण्डिकोद्देष्टनं दाह ऊरुसादो वलक्षयः। सरक्तं चास्य विष्मूत्रं ऋतं निद्रा 'विषयेयः ॥ निर्मिद्यते गुदं चास्य वस्तिक्च परि-कु त्यते । आयम्यते भिद्यते च हिकते विलयत्यपि ॥ मूर्च्छति स्फार्यते रौति नाम्ना विस्फुरकः स्मृतः । पित्तोन्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रक्रुप्यति ॥ तस्य ढाहो ज्वरो घोरो वहिरन्तञ्च वर्धते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफ-मारुतौ ॥ ततरचैनं मधावन्ते हिका-स्वास-प्रमीलकाः। विस्नाचिका पर्वभेदः मलापो . गौरवं चल्रमः ॥ नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्विश्वस्याश्च विवर्धते । स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोताभ्यः संपन्तते ॥ शूत्रेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्षते । असाध्यः सिन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ निह जीवत्यहोरात्रमेतेनाऽऽविष्टविग्रहः । कफोल्वणः सिवापातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वर-स्वप्न-गौरवाऽऽ लस्य-तन्द्रयः । छर्दि-मूर्च्जी-तृषा-दाह तुप्त्यरोचक-हृद्श्रहाः ॥ **छीवनं सुलमाधुर्य** श्रोत्र-बाग्हिष्टि-निग्रहः । श्लेष्मणो निग्रहं चास्य यदा मकुरुते भिषक् ॥ तदा तस्य भृशं पित्तं क्रुयीत्सोपद्रवं ज्वरम् । निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रक्रुप्यति ।। निराहारस्य सोऽत्यर्थे मेदामेज्जास्य \* वाघते । अथात्र स्नाति भ्रङ्क्ते वा त्रिरात्रं नहि जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातः कफ्फणः स उदाहृतः । कामान्मोहाच छोभाच भयाचार्य प्रपद्य<sup>3</sup>ते ॥ मध्य हीनाऽधिकैदींपैः सिन्पातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ताः प्रायो दोषवलाऽऽश्रयाः॥" इत्यादि । नज्ज वातादयः परस्परं विरुद्ध गुणाः,

१—निद्राविषयेयो निद्रामानः। १—परिकृत्यते-ख्रिवते। १—प्रपवते-स्त्यते।

४—मध्यद्दीनाथिकौरिति-भन्न कुपितौरिति शेषः। तपनेति—नेपशुनिद्रानारानिष्टन्मदाहगौरनाग्निमान्यादयः। दीव बलाश्रया यथा दोषनलं स्यान्मध्यं दीनमधिकं ना तद्दोपनलमननिक्रान्येत्यः।

४--यथा वातस्य लबुरुचराोतादयो गुणाः, पित्तस्य स्निग्यतीक्षोष्णादय , ख्लेष्मणस्य गुरुसातस्यरादयो गुणः । संमृय मिलिला । नुहिनं हिमम् । दहनोऽग्निः ।

भावते श्री पाठान्तरम् ।

विरुद्धगुणानां च संभूयेककायारम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परोपघातात्तुहिनदहनयो-रिवः तत्कर्यं सामिपातिकविकारोत्पत्तिरिति । अत्र समाधानमुक्तं दृढवलेन, यथा-"विरुद्धेरि न त्वेते गुणैर्प्नीन्त परस्परम् । दोपाः सहज'-सात्म्यत्वाइघोरं विप-महीनिव"-इति ( च. चि.स्था. घा २६ )। एतचान्ये दूपयन्ति-सहजत्वादित्यनै-का नितकं, यतः सहजानि धातून् दोपा उपध्नन्तिः, सात्म्यत्वादित्यपि साध्या-विशिष्टं, यतः सात्म्यत्वमवाधकत्वं, तदेव च दोपाणां परस्परं साध्यते । अत्रोच्यते दोपा नोपघ्नन्तीति कोऽयमनुपघातः साध्यते ? विकृतेरकारकत्वम्; त्रविनाशकत्वं वा ? नाद्यः, दोपाणां परस्परं विकृतिकर्तृत्वात् । यथोक्तं चरके,-"विशोपयद्दस्ति-गतं सञ्चक्रं मूत्रं सिपित्तं पवनः कर्फं वा । यदा तदाऽक्षमर्थुपजायते तु क्रमेण पित्ते-' ब्विव रोचना गोः"-इति (च चि स्था च्य २६) । यथोक्तं वाग्मटेन-"सक्केष्ममेदः पवनः साममत्यर्थसंचितम् । अभिभूयेतरं दोपमूरू चेत्प्रतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेप्मणा स्तिमितेन च। तदा स्तभ्राति तेनोरू स्तव्धी शीतावचेतनौ" (वा. नि. स्था. घा. १५) इति । अविनाशकत्वं तु विद्यत एव, धातु-दोषयोः परस्परं च दोषाणां सर्वथोच्छेदमतिपादकागमाभावात्, मरणप्रसङ्गाचः दोषाणामपि देहधारणकारणत्वात् । तस्मात्सर्वयोच्छेदनिरासाभिमायेणैव दृढयल-वचनिमह द्रष्ट्रव्यम्; ततः क्वतोऽनैकान्तिकता । अनचैवं सित विषस्य विपादकर्तृत्वे दृष्टान्तविफल्रत्वं, विषस्य विषादावानंतर्च्यापारस्य प्राणाविनाशकत्वात्; नच सर्वात्मना दृष्टान्तो भवनीति । सात्म्यत्वादित्यस्यायमर्थः — सात्म्यत्वेन प्रतीयमान-त्वात्। दोषाः परस्परं नोपघ्नन्ति, अजुपघातकत्वेन प्रतीयमानत्वात्; यद्यथ मती यते तत्त्रथा निर्दिश्यते, यथाऽग्निकार्यो धूमोऽग्निकार्यत्वेनेति, तत्क्वतः साध्या विशिष्टत्विमाति चकदत्तस्त सहजसात्म्यत्वादित्येक्रमेव हेतं व्याख्यात-

१--महनात् सहोत्पन्नतात् सात्म्यतादगथनत्वात् । अहोन् सर्पान् ।

२—श्रनेकान्तिकमिति-सम्यमिचारो-हेत्वामासः-दुष्टहेतुरित्यर्थः । सचानेकान्तिकस्त्रिविधः साधारखासाधारखाऽनु-पसद्दारिमेदात् । अत्र साधारखः सन्यमिचारः । तल्लचखन्तु साध्यामावबद्दृत्तिः साधारखोऽनेकान्तिक इति । साध्यावि-रिष्टं साध्यसमम् । अत्र यदेव साध्य दोष'खामनुष्धातकत्वम् तदेव हेतुरित्यर्थः ।

३—ंन चैबमिति— ननु विषे तु विपादकारक न विनाशकम्,श्रत्र तु दोषा मिथो विनाशका एव तत्कथ घोरं विषमिति दृष्टान्तः सङ्गच्छते । इत्याशङ्कायामाह न चेति—विषस्य यो विषादावान्तरच्यापारस्तस्य प्राणविनाशकत्वादिति—। विषमिप परम्परया प्राणविनाशकत्वस्येवेति । ननु तथापि दृष्टम्नस्य वैयध्ये, दार्ध्यन्तिके—देपे साम्रात् विनाशकत्वं दृष्टान्ते विषे च परम्परया विद्यते । इत्यत श्राह न चेति—सर्वांत्मना—सर्वांशेन । एकांशेनापि दृष्टान्तस्य सम्भवादित्यर्थः ।

४--- मतीयते शायते ।

वान्-सहजं स्वाभाविकं दोषाणां सात्म्यत्विमिति । दृढवळोक्तहेतु द्वयास्वरसेन गयदासस्तु हेत्वन्तरमुक्तवान्- "दैवादो स्स्वमावाद्या दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धे श्च गुणैः कश्चित्रो पघातः परस्परम्"—इति संचोपः ॥१८–२३॥

मा॰टी॰—सिन्निपात ज्वर के लच्चण ये होते हैं-थोड़ी देर में दाह मालूम हो और योड़ोही देर में जाड़ा। हड्डो, जोड़ और शिर में पीड़ा हो, आँखों से आँस वहे, ऑखें मेली हों या लाल और विट्कल खुली रहें या मीतर घुस जाँग, अथवा टेड़ी हो जाँग। कान में साँग २ आवाज मालूम हो, गले में हूँ ड जैसा गड़न हो, तन्द्रा, मुन्झां, अड वंड वके, खांसी, दमा, अवचि, म्रम हो, जीम काली ओर जर खरी हो जाग, शरीर एक दम सुस्त हो,खून, पित्त और कफ थूँ के, शिर को इघर उघर पटके, नींद विट्डल न लगे, छाती में दर्द हो, पलीना, मूत्र और मल कई दिनों के बाद थोड़ा निकले, शरीर दोगों से मरे होने से बहुत कश न मालूम हो, हर वख्त गला कफ से घर घर करे, शरीर में धूमिल और लाल एक के दिवोर और चकत्ते देख पढ़ें। आवाज़ कम निकले, कान नाक मुंह पके से मालूम हों, पेटमारा हो, दोवों का पाक देर में हो, ॥ १०-२३॥

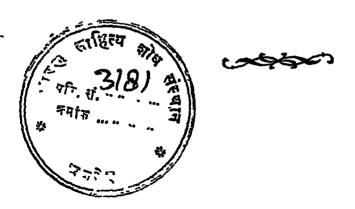

क्षेत्र सह अतं, साल्यत्वमिति हेतुद्रयस्य अस्वरसेन दे,धरहिनत्वेन, सहवाते अनैशान्तिकतं, साल्यत्वे साञ्याविशिष्ट-त्वमिति । हेत्वन्तरमन्यविधहेतुम् । मालुकिना सन्निपातस्य निशक्तिरक्ता-सङ्गता निचिता दोषाः पातयन्ति कतेषस्य । ममं

अथ अश्वनीकुमारसंहितान्तर्गतायाः \*

# 🏶 सन्निपातकिकांयाः 🏶



भ्रथ सर्वेषां सन्निपातानां निदानानि, कोपकालश्च।

श्रम्ल-स्निग्धोष्ण-तीक्णैः कटु-मधुर-सुरा-ताप-सेवा-कषायैः काम-क्रोधा-ऽतिक्सैर्गुरुतर-पिशिता-ऽऽहार-सौहित्य-शितैः । शोक-व्यायाम-विन्ता-प्रहगण-विनता-ऽत्यन्त-सङ्ग-प्रसङ्गेः प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमय-शरद्-वर्षणे सिन्नपाताः ॥ १ ॥

भा०टी०—प्रायः सिनपात, वसन्त (चैत्र वैशाख) शरद् (क्रुवार कार्तिक) और वर्षा (सावन भादों) ऋतुश्रों में श्रधिक होते हैं। कारण विशेषतः सिनपात के ये हैं। खटाई, चिकना, गरम, तीखा, कडुवा, मीठा, मद्य, धाम, श्राग, कषायरस, काम, क्रोध, सखा, देरमें हज़म होनेवाला, मांस, श्रतिमोजन, ठएडक, शोक, कसरत, चिन्ता, भृतजनितवाधा, मेंशुन ॥ १॥

आमोह्याहारदोषात्त्रथममुपचितो हन्ति विह्नं शरिरे, श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः । स्रोतांस्यापूर्य रुन्ध्यादिनलम्थ मरुत् कोपयेत्पित्तमन्तः संमूच्छर्यान्योन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुवंते सिन्नपातम् ॥शो

भा०टी०—भोजन, में गड़बड़ी होने से अन्दर वह न पक कर आँव के रूप में इकट्टा होकर मन्दानि कर देता है। उन दिनों में वह मनुष्य जो कुछ खाता है वह सब कफ हो जाता है। वह कफ वायुद्धारा दूषित होकर वात वाही स्रोतों में भरकर वायु के मार्ग को रोक देता है। बाद वायु पित्त को बिगाड़ देता है। इस प्रकार तीनों दोष परस्पर कुपित होकर और भापस में मिलकर बड़े प्रवल सिशपात रोग को पैदा कर देते हैं ॥२॥

#### तेषां तन्त्रान्तरे नामानि ।

सिन्धकश्चान्तकश्चैव रुग्दाहिश्चित्तविभ्रमः। शीताङ्गस्तिन्द्रकश्चैव क्रण्ठकुञ्जश्च कर्णकः॥ ३॥ विष्यातो भुमनेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्रलापकः।

जिह्नकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश् ॥ १ ॥ ः

भाव्टीव-सन्धिक १अन्तक २रुग्दाह ३चित्तविग्रम ४ शीताइए तन्द्रिक ६कएठकुट्ज ७ कर्यंक म भुग्ननेत्र १ रक्तप्रीवी १० प्रलापक ११ जिह्नक १२ अभिन्यास १३, ये तेरह सित्रपात होते हैं ॥ ३-४ ॥

तेषां दिनमर्यादामाह-

सिन्थके वासराः सप्त चान्तके दश वासराः।
रुग्दाहे विंशतिर्ज्ञेया वह्नच्छा चित्तविश्रमे ॥ ४ ॥
पक्षमेकं तु शीताङ्गे तिन्द्रके पञ्चिविंशतिः।
विज्ञेया वासराश्चेव कण्डङ्गञ्जे त्रयोदश ॥ ६ ॥
कण्के च त्रयो मासा भुमनेत्रे दिनाष्टकम्।
रक्तछीविनि दिग्घसाः प्रठापे स्युश्चतुर्दश ॥ ७ ॥
जिह्नके षोडशाहानि पक्षोऽभिन्यासठन्नणे।
परमायुरिदं प्रोक्तं भ्रियते तत्क्षणादिष ॥ = ॥

भा०टो०-यों तो सिन्नपाती मनुष्य बहुत जल्दी मर जाता है परन्तु अधिकसे अधिक जिस सिन्नपात का रोगी जितने दिनों तक जीता रहता है वह लिखा जाता है। जैसे—सिन्नक ७ दिन, अन्तक १० दिन, रुग्दाह २० दिन, वित्तविभ्रम २४ दिन, शीताइ १५ दिन, तिन्द्रक २५ दिन, कर्यउकुःज १३ दिन, कर्णक ३ मास, भुग्ननेत्र = दिन, रक्तप्रीची १० दिन, प्रलाप १४दिन ,जिह्नक १६ दिन, और अभिन्यास १६ दिन ॥५-=॥

अथैषां साध्यासाध्यत्वम् ।

संधिकस्तान्द्रकश्चेव कर्णकः कगठकुन्जकः । जिह्नकश्चित्तविभ्रंशः षद् साध्याः सप्त मारकाः ॥ १ ॥ भा०टी-इनमें-सन्धिक १ तन्द्रिक २ कर्णक३कएटकुव्जक४ जिह्नक५ चिचविश्रंश ६ ये ज्ञः सन्निपात साध्य हैं श्रीर शेष सात श्रसाध्य हैं ॥ ६ ॥

# अथैषां प्थग् लक्त्यानि लिख्यन्ते । तत्र—

सन्धिकसन्निपातलक्तराम् ।

3 of sol

पूर्वरूपकृत-शूलसंभवं शोष वात-बहु-वेदना-अन्वतम् ।

श्लेष्म-ताप-बल-हानि-जागरं सन्निपातिमति सन्धिकं वदेत् ॥ १०॥

भा०टी०-सिन्धिक के लत्तग्-पूर्वक्षप में ग्रूल हो, शोप, वायु की अनेक पीड़ायें हों, कफ वृद्धि, शरीर गरम रहे, शक्ति कम हो जाय, नींद न आवे ॥ १० ॥

ग्रथ ग्रन्तक-सन्निपातलक्त्यम्।

दाहं करोति परितापनमातनोति मोहं ददाति विद्धाति शिरःप्रकम्पम् । हिकां तनोति कसनं च समाजुहोति जानीहि तं विबुधवर्जितमन्तकाख्यम् ॥ ११ ॥

भा॰ टी॰—ग्रन्तक के लक्ष्य—दाह, (श्रन्दर) (संताप) वाहर,मूच्छां,शिर काँपे, हिंचको, खाँसो, इसे विद्वान वैद्यों ने इसे श्रसाध्य वतलाया है॥ ११॥

( इत्यन्तकस्यासाध्यात्वादौषघं नांस्ति )

ग्रथ रुदाह-सन्निपातलचाग्रम्।

प्रकाप-परितापन-प्रश्नुरु-मोह-मान्द्य-श्रमः
परिश्रमण-वेदना-च्यथित-कर्ग्यु-मृन्या—हुनुः ।
निरन्तर-तृषाकरः श्वसन—कास-हिका-ऽऽकुलः
स कष्टतर-साधनो भवति हन्ति रुग्दाहकः ॥ १२ ॥

भा० टी०—रुग्दाह के लच्चण—प्रलाप,जलन,प्रवल मूर्व्झ और मन्दानिन,धकाहर, चकर, पीड़ा हो, हर वस्त प्यास लगी रहे, दम फूले, खाँसी, हिचको, यह सकिपात श्रत्यन्त करें साध्य है॥ १२॥

ल नाणम् ] मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् । ( 44 ) श्रथ चित्तस्रम-सिंहपातलक्तागुम्। यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा अम-मद-परितापो मोह-वैकल्य-भावः। विकल-नयन-हासो गीत-नृत्य-प्रलापोऽ-भिद्धति तमसाध्यं केऽपि चित्तभ्रमाख्यम् ॥ १३ ॥ भा०टी०-वित्तभ्रम सन्निपात के लज्ञण-शरीर में पीडा, भ्रम,नशा सा मालूम हो, जलन, सूच्क्री, विकलता (वेचैनी) श्राँखों में पीड़ा,हँसना, गाना, नाचना, प्रलाप। इसे कोई त्राचार्य असाध्य वतलाते हैं ॥ १३ ॥ श्रथ शोताङ्ग-सन्निपातलक्त्रग्रम् । हिम-सदृश-शरीरो वेपशु-श्वास-हिका-शिाथिळित-सकलाङ्गो खिन्ननादे।यतापः । क्लमथु-दवथु-कास-च्छर्यतीसार-युक्त-स्त्वरित-मरण-हेतुः शीतगात्रः प्रभावात् ॥ १४॥ भा०टी०- ीनाइ के लज्ञ्य-शरीर वर्फ जेंसा ठएडा हो,कंप,श्वास,हिचकी,जवर्दस्त सुस्ती, बोल न सके, भारी जलन, श्रनायास थकावट, परिताप, खाँसी, कय, दस्त. इस शीताङ्ग सन्निपात से रोगी जल्हो हो मर जाता है ॥ १४॥ ( शीताङ्गसन्त्रिपातो आध्यः ) भ्रथ तन्द्रिक-संविपातलक्त्याम् । प्रभूता तन्द्राऽऽर्तिर्ज्वर-कफ-पिपासा-ऽऽकुलतरो भवेच्छयामा जिह्ना पृथुल-कठिना कण्टकरृता। अतीसार-श्वास-<del>क</del>्लमश्च-परिताप-श्वतिरुजो भृशं करें जाड्यं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे ॥ १४॥

मृश क्रिएठ जा ज्य रायनाचानरा तान्त्रागिए । उस्ता भारतीर-तिद्विक के लक्षण-जवर्दस्त तन्त्रा,पीड़ा, ज्वर,कफ वृद्धि,प्यास, जोम काली,मोटी,कड़ी श्रीर काँटा पेसी खरखरी हो जाय,दस्न,श्रास, जलन,कान में पीड़ा, यता इक जाय, हर वब्ल निद्रा लगी रहे॥ १५॥ च्यथ कराठकुञ्ज-सिन्नपातलकुराम् ।

शिरोर्ति—कगठग्रह—दाह—मोह— — कम्प—ज्वरा रक्त—समीरणा—ऽऽर्तिः।

श्रुट्या हनुप्रहस्ताप-विलाप-मूर्च्छाः

र्भाः स्यात् कग्ठञ्ज्ञाः खलु कप्टसाध्यः ॥ १६ ॥ मा०टी०-कर्व्यक्त के लक्षण-शिर में पीडा, गला में पीडा, जलन, मृच्छी,कंप, ज्यर, बात रक्त की पीडा,दाँत वैड जाय,शरीर गरम रहे,प्रलाप,मूच्छी। यह कर्व्यक्त सिक्षणत कप्टसाध्य है ॥ १६ ॥

्राक्षार स्टिनिके स्थाय कर्णक- सिन्नपातलचाराम् ।

ज्वरं ताप–कर्णान्तयोगेञ्चपीडा बुधाः कर्णकं कप्टसाध्यं वदन्ति ॥ १७॥

भा०टी०-क्रणैक के लक्त्य-प्रलाप, विहरापन, गर्ल में भीड़ाँ, शरीर मर में पीडा, श्वास, खाँसी, मुँह से लार गिरे, ज्वर, शरीर गरम रहे, कान के पास और गर्ल में पीड़ा। वैद्य लोग इस कर्णक सिक्षपात को कप्र साध्य वतलाते हैं ॥ १७॥

ंच्रथ कर्ण्**क-सक्तिपातोपद्रवाः**।

'प्रलाप-क्रग्छप्रह-गात्रदुःखं सरवास-कासौ ज्वर-ताप-कम्पाः । कर्णेऽश्वितिप्रीन्थितया च पीडा स्यात् कर्णके कष्टतरा चिकित्सा॥' संनिपातज्वरस्यान्ते कणमूले सुदारुणः ।

.शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १**=** ॥

मां शिंक के उपद्रव—प्रलाप, कएंड श्रीर श्रीर में पीड़ा,श्वास,खाँसी,ज्वर, जलन,कंप, विहरापन, कान के पास गाँड हो जाय श्रीर पीड़ा हो। कर्णक सिक्सित में चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है। सिक्षिपात के श्रन्त में कान की जड़ में कर्णभूल में रहने वाली लाला श्रन्थि में सूजन हो जाती है,वह प्रायः पकती भी है। बहुत श्रे केंब्री

सन्तणम् ] ८ मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् । तरह चिकित्सा होने पर कोई अच्छा भी हो जाता है, नहीं तो प्रायः लोग सम

( K@ )

तरह चिकित्सा होने पर कोई अच्छा भी हो जाता है, नहीं तो प्रायः सोग उससे मरही जाते हैं॥ १०॥} ज्वरस्य पूर्व ज्वरमध्यतो वा

ज्वरान्ततो वा श्वतिमूलशोयः। क्रमादसाध्यः खब्च कष्टसाध्यः

सुरेन साध्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ १६ ॥ भाव्यो — सिन्नपात ज्वर के पहले यदि वह शोध हो तो असाध्य, मध्य काल में कष्ट साध्य और अन्त में सुख साध्य कहा गया है ॥ १६॥

कष्ट साध्य श्रीर श्रन्त में छस साध्य कहा गया है ॥ १६ ॥ श्रथ सुग्ननेत्र-सन्निपातलक्तग्रम् । ज्वर-चलापचयः स्मृतिशू-यता श्वसन-भुमविलोचन-मोहितः ।

> मलपन-भ्रम-कम्पन-शोफवाँ-स्त्युजति जीवितमाशु स भुग्नहरू॥ २०॥

मा० टो०-भुग्न नेत्र के लक्षण-ज्वर,वल नाश,स्मरण शक्ति नष्ट हो जाय, श्वास, श्रांखें टेढ़ी हों,स्च्छां,प्रलाप,स्रम,कम्प,स्जन। यह रोगी जल्दी ही खतम होता है॥२०॥ ध्यथ रक्तछोवि-सन्निपातलक्षणम्। निर्मालक्षणम् । नि

4

\*

श्यामा रक्ता विकृत-रसना मग्डलोत्थानरूपा रक्तष्ठीवी निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्धः ॥२१॥

हिक्का-ऽध्यान-भ्रमण-दवश्च-श्वास-संज्ञाप्रणाशाः ।

साठ टीठ-रक्तछीवी के सम्राण-मुँह से यूक में खून निक्ते, स्वर, कय, पास, मूर्च्छा, यूल, दस्त, हिचकी, अफरा, चक्कर, जलन, श्वास, वेहोशी, जीम काली या लाल, स्वाद न मालूम हो, देह में चक्के हों। यह रक्तछीवी सिन्नपात, रोगी को मार डालता है ॥२१॥

र प्राचीनायुर्वेदयम्येषु प्रताद्श पाठदर्शनाच्येवास्यात्रोक्लेखः. किन्तु क्रमेऽस्मिन्नुक्लिखिः—चरक-वन्त सह विरोधवारत्याय पाठमेतं परिवर्त्य वैद्यवकचूनामायाना न्तुच्यवेचक्रययेनत्री गणनाथसेन महोदयेन स्वनिर्मिने सिद्धा तिनदान-अन्ये प्रयमिदमित्यं व्यतिक्षि — "वन्तादि । व. चन्तामायाने वा वन्नामाने वा श्रुतिमूनसीयः १ क्रमेच साध्यस्यम्य नहस्ताम्यस्यमान्यसाम्यः क्षितो। स्वनीरदे । ॥" वति ।

[ ज्वरानेदान**-**-

🗥 🖰 🗥 📆 प्रथा प्रलापक सन्निपातलन्तग्राम् ।

कम्प-प्रलाप-परितापन-शीर्षपीडा-प्रौढप्रभाव-पवमानपरोऽन्यचिन्ता । प्रज्ञा-प्रणाश-विकलः प्रचुर-प्रवादः

ंक्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रलापी ॥ २२ ॥

भा०टी०-प्रलापक सन्निपात के लच्च कामप्र,प्रलाप,जलन,शिरमें पीड़ा,पवित्रता पसन्द हो, दूसरों की चिन्ता, बेहोशी, वेचैनो, ज्यादा श्रंड वंड वके,प्रलापक सन्निपाती शीव्र ही यमपुर जाता है॥ २२॥

ष्यथ जिह्नक-सन्निपातलन्तग्रम्।

श्वसन-कास-पारताप-विद्वलः

किन-क्रग्टक-वृतातिनिह्नकः।

बिधर-मूक-बलहानि-लक्षणो

भवति कष्टतरसाध्यजिह्नकः ॥ २३ ॥

भा० टी०-जिह्नक के लक्त्य-श्वास, जलनं, खाँसी, वेचैनी, जींम कड़ी श्रीर काँटेदार हो,बहिरा गुँगा रोगी हो,जाय,शक्तिनाश। यह जिह्नक सन्निपात् कप्टसांध्य होता है॥ २३॥

ष्ट्राथ च्यभिन्यास्-सन्निपातलक्ताग्रम् । .

दोषत्रय-स्त्रिग्धमुखत्व-निद्रा-वैकल्य-निश्चेतन-ऋष्ट्वाग्ग्मी।

ंबळप्रणाशः श्वसनादिनिप्रहो-

अभिन्यासं उक्तो नन्नु मृत्युकल्पः ॥ २४ ॥

भा०टी०—अभिन्यास के सत्ताण—तिदोष खूब कुपित हों, मुँह पर चिकनाहट रहे, नींद अधिक आवे, बेचैनी, वेहोशी, वोलन सके,शिक्त कम हो जाय,साँस न आवे; यह अभिन्यास सिमपात मौत के समान है॥ २४॥ व्यथ हारिद्रक-ज्वरलदायम् । ( Yellow Fever. ) यलो फीवर ।

'हारिद्र-देह-नल-नेत्र-करा-ऽङ्घ्रि-ताप-

निष्ठीवनादि-कसंनैरुपलक्षितो यः। हारिद्रकः स कथितः किल सन्निपातः

साध्यो न चैष भिषजां ज्वरकालरूपः'॥ २४॥

भाव्टीव-हारिद्रक के लक्तण-शरीर, नख, श्राँख,हाथ, पैर,थूक, हरदी के समान पीले हों,खाँसी हो, यह हारिद्रक सिन्नपात क्या है, साक्तात्-कृतल है॥ २५ ॥

श्रथ सन्निपातावधिः।

सद्यास्त्र-पञ्च-सप्ताहाद् दशाहाद् द्वादशादिप ॥ एकविंशाहेनैः शुद्धः सन्निपाती सुजीवति ॥ २६ ॥

इति त्रयोदश सन्निपाताः।

भा० टो०-यदि तुरन्त, तीन, पाँच, सात, दश, वार्ट्स, श्रौर इक्कीस दिनों तक सिक्षपात के उपद्रव शान्त हो जायँ तो रोगी वच जाता है॥ २६॥

श्रथ सन्निपातज्वरस्यासाध्यत्वत्त्रग्रम् ।

तस्य सिव्यातज्वरस्यासाध्यलज्ञणमाइ---

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्व-संपूर्ण-लज्ञणः । सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृञ्क्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४॥

(सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्घीरतरो मूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ १ ॥ सप्तमी द्विगुणा वैव नवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोत्ताय च वधाय च ॥ २ ॥

( वा० नि७ भ० २ स्तो० ६० )

. म०-दोषे विवद्ध इत्यादि । दोषो मलं वातादिश्वः जिज्ञटस्तु मलमेवाह विवद्ध इति वचनात् । नष्टाग्नित्वम् आहारापाकगम्यम् । यदुक्तं चरके,-" अग्नि जरणशक्त्या "-) च वि. स्था च. ४ )-इति । असाध्य-कृष्ट्यसाध्यामियानेन सुख्साध्यों न भवतीति द्शितम् । उक्तं हि चरके-" सिन्नपातो दुश्त्रिकित्स्या-नाम् " (च. स्त. स्था. च्म. २५ )-इति । तथा भालुकि:-"मृत्युना सह योद्धव्यं सिन्नपातं चिकित्सता "-इति । सर्व-संपूर्ण-छत्तण इति सर्वाणि=समग्राणि, संपूर्णिन=ब्छीयांसि, छत्त्वणानि यस्य स तथा ॥ २४ ॥

माठटी०—दोष—मल या वातादि विवद हो, अर्थात् पाखाना पेशाव न उतरे,हवा न खुले और कफ न निकले,पूरे २ और जबईस्त सब लक्त्य हों तो सिक्षपात ज्वर असाध्य होता है, और यदि इससे उलटा हो तो छुड्ड साध्य ।

वात का सक्षिपात ७ वें दिन, पित्त का १० वें और कफ का १२ वें दिन फिर बढ़ कर या तो स्वयं शान्त होता है या मार डालता है।

१४ दिन, १८ दिन, श्रीर २२ दिन त्रिदोष मर्यादा है। इतने दिनों के बाद या तो सित्रिपात श्रच्छा हो जाता है या रोगी मर जाता है। वस्तुतः सित्रपात का दूसरा समाह ख़तरनाक होता है।

#### ष्यथ सन्निपातोपद्रवाः।

सिक्षपातज्वरोपद्रवमाह---

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूळे सुदारुणः । शोथः संजायते तेन कश्चिदव प्रमुच्यते ॥ २५ ॥

(च० चि० ५० ३ इलो० - ६२)

### प्राथाभिन्यासञ्चरतत्त्वाम् ।

(त्रयः प्रकुपिता दोषा उरः स्रोतोऽनुगामिनः । आमाभिवृद्धया प्रथिता बुद्धीन्द्रय-मनो गताः ॥ १ ॥ जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं दृद्ध । श्रुतो नेत्रे प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टां कांचिदीहते ॥ २ ॥ न च दृष्टिर्भवेत्तस्य समर्था रूपदर्शने । न प्राणं न च संस्पर्शं शब्दं वा नैव बुध्यते ॥ ३ ॥

१-क्यम्लरोयोद्भवकारयन्तु ज्वरकाले सम्यण् मुखदन्तादिविशोधनाभानान्मुखादिमलोद्भृतविषायां-कर्य मूलस्य खालाक्रन्यो संक्रमयमेव श्रेयम् । तेन ज्वरितम्य विद्वादन्त वेद्यादीनानित्यरोधनमत्यावस्यकामिति रमर्तव्यम् । इति सिद्यान्तर्निदाने स्नच्छ्लोक् अकायां शेषय्वनायसेनकावराजमहोदयाः ।

शिरो लोठयतेऽभीच्णमाहारं नाभिनन्दति । क्जिति तुद्यते चैव परिवर्तनमीहते ॥ ४ ॥ अल्पं प्रभाषते किंचिदिभिन्यासः स उच्यते । प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिध्यति ॥ ५ ॥ )

# म॰-सन्निपातेत्यादि ॥ २५ ॥

मा॰टी॰-सिश्वपात ज्वर के अन्तमें कानकी जड़के पास एक भारी स्जन हो जाती है जिससे कोई ही रोगी वचता है। सुिश्वपात के समय मुद्द दाँत जीम के साफ न करने से इनकी मैल के जो कि यड़ी जहरीली होती है कर्णमूल में रहने वाली लार की अन्थि में बले जाने से कर्णमूल पैदा होता है॥ २५॥

तीनों बात आदि दोब कुपित होकर उराक्रोतमें जाकर बढे हुए आम के साथ हो कर बुद्धि, इन्द्रिय और मनको बिगाइ कर बहा घोर आमन्यास नामक ज्वर पैदा कर देते हैं। इसमें ये लक्षण होते हैं—कानसे छुन नहीं पडता,आँखसे देख नहीं पड़ता,यहां तक कि हाथ पैर हिलाना भी मुश्कित हो जाता है। नाक से भी गन्धकान नहीं होता, और न त्वचा से न तो स्पर्ध कान होता है। पीखा से इघर उघर शिर हिलाता रहता है। भूख बिल्कुल बन्द हो जाती है। कँहर रहती है, शरीर में सूई चुमोने जैसी पीड़ा होती है और इघर उघर करवर्टे बदलने की चेष्टा करता है। बहुत बुलाने पर एक आध धार बहुत कम बोलता है। यह सिल्पात एक दम असाध्य होता है। शायद ही भाग्य प्रवल हुआ तो रोगी बच जाता है। १-५॥

#### म्रथागन्तुज्वरत्त्वास्यम् ।

आगन्तुज्वरमाह—

अभिघाताभिचाराभ्यामाभिशापाभिषङ्गतः । आगन्तुर्जायते दोषेर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ २६ ॥

( सु० ड० घ० ३६ खोक० ३२ )

म०—ग्रिमिशतेत्यादि ।—अभिघातोऽभिहननं शस्त लोष्ट-ग्राष्टि-लगुडा-दिभिः अभिचारः=स्येनादियागकृतः, अथवा विपरीतैर्पन्त्रेलींहसूचा सर्पपादिहोम इत्याहुः । अभिषङ्गः=कामादीनां भूतानां च संवन्धः, यदुक्तं चरके—"काम-शोक-मय-क्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः । सोऽभिषङ्गज्वरो क्रेयो यश्च भूताभिषङ्गजः" (च. चि. स्था. ध्र. ३)—इति । अभिकापो= ब्राह्मण-गुरु-दृद्ध-सिद्धानामानिष्टा-भिक्षसनम् । तं चागन्तुज्वरं यथास्यं दोषैर्जानीयात् । यदुक्तम्,—"काय-शोक- भयाइ वायुः"-इत्यादि । अयं च दोषसंवन्धः पश्चाद्धावी धत्वारम्भक इति संप्राप्त्यवसरे निरूपितम् ॥ २६ ॥

मार्ग्टी०--श्रागन्तु ज्वर चार तरह का होता है-श्रमिघानज १,श्रमिचारज २,श्रमिश्रापज ३, श्रमिषङ्गज ४। हथियार पत्थर,हेला, चावुक, श्राग से जलना,विवेले जन्तुश्रों का कादना श्रादि से उत्पन्न ज्वर श्रमिघातज हुआ। श्रमिचारज-जादू, दोना, टोटका, मारण, मोहन, उचादन श्रादिसे उत्पन्न ज्वर। श्रमिपङ्गज-काम, कोघ, शोक, भय, श्रीर भूत श्रादि से उत्पन्न ज्वर। श्रमिशापज-श्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुपों के शाप से उत्पन्न ज्वर। इन ज्वरों में भी दोषों के लच्चणों को श्रवश्य जाने, परन्तु इन श्रागन्तु ज्वरों में पहले ज्वर होता है बाद को दोषों का सम्बन्ध होता है॥ २६॥

# भ्रथ विषजन्यागन्तुज्वरत्तराम् ।

श्यावास्यता विषकृते तथाऽतीसार एव च ।
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ २७॥

( सु० उ० अ०. देह इलो० देदे )

म०—श्यावास्यतेति—श्यावः शुक्लानुविदः कृष्णो वर्णः; शाकवर्ण इत्येके विपकृते=स्थावरविषभक्तणादिकृते; अतीसारः, तद्विपस्याधोगत्वात् ॥२७॥

भा०टी ०—विषकृत-श्रभिपङ्ग ज्वर के लक्त्य-चेहरा स्याह हो जाता है,दस्त होते हैं भोजन में श्रहिन, प्यास, कींच,श्रीर वेहोशी होती है ॥ २७ ॥

# भ्रथीषघगन्धजन्दरतादाग्रम् ।

ओषधीगन्धजे मूर्च्का शिरोरुग् वमशुः च्रवः।

(सु० ड० अ० ३६ क्लो॰ ३४)

म?—ग्रोषघीगन्घज इति-तित्रौषधिगन्धव्राणजे, "पुष्पेभ्यो गन्धरजसी ओजस्विभ्यो यदाऽनिलः" इत्यादिना दृद्धसुश्चतेन पठितं तृणपुष्पाख्यं ज्वरम-त्रैवान्तर्भावयन्ति ॥—

भा॰टी॰-जङ्गलो में पेसी वहुतसी श्रोषियां होती हैं जिनकी महक से ज्वर श्रा जाता है। उस ज्वर में मूरुक्की, शिर में पोडा, कय श्रीर झींक श्राती है।

#### भ्रथ कामज्वरलक्त्रग्रम् ।

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽळस्यमभोजनम् ॥ २८ ॥

(सु० ड० घ० ३६ इलो १३१) 🕠

# ( हृद्ये वेदना चास्य गात्रं च पश्चिष्यति । ) 🗡

( सु॰ ड॰ घ० ३६ श्लो॰ ३६ )

म०—कामज इत्यादि—अभिमतकाामिन्याद्यपाप्तिनिमित्ते । चित्तविश्रंशो≈ भ्रमादिः । यदाह वारभटः—"कामाज्यपोऽकचिद्दीहो ही-निद्रां-वी-धृतिच्यः" (वा. नि. स्था. घ. २) इत्यादि ॥ २८॥

मा॰टी॰—कामज्वर—किसी सुन्द्रर स्त्री पर मन लगा हो श्रौर यदि वह न मिले तो काम ज्वर हो जाता है- वित्त ठिकाने नहीं शहता, तन्द्रा, श्रालस्य, श्रम्न में श्रकि श्रौर श्रपने प्यारे का ध्यान लगा रहता है,हृद्य में पीड़ा श्रौर शरीर सूख जाताहै॥२=॥

### ष्यथ भय शोक क्रोधजज्वरल स्त्राम् ।

# भयात्म्रलापः शोकाच भवेत्कोपाच वेपशुः। 🏏

( सु० ड० घ० ३६ स्तो० ३६ )

स०-भयादिति=भयाज्ञाते ज्वरे । एवं शोकात् कोपादित्येतयोवों द्व्यम्ः शोकाञ्च प्रलाप इति संवन्धः प्रलापक्चात्र वातकार्यः, तस्य वातकोपितिपत्तकार्य-त्वात् । विशेषनिक्चयस्तु निदानात्, निदानमिप लक्षणं मवति। उक्तं च-"काम शोकभयाद्वायुः क्रोधातिपत्तं त्रयो मलाः"—इत्यादि । यद्येवं तत्कुतः क्रोधजे वेपथुः ? तस्य वातकार्यत्वात् । उच्यते—"एकः प्रकृपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्" इति वचनात्पित्तकोपितवातजन्य एवात्र वेपथुः; अथवा क्रुद्धक्च वेपमानो दृश्यत इति निद्द हृष्टेर जुपपत्तं नामिति जिज्ञदः । क्रोधः पित्तमिव वातं च कोपयतिति, तद्यक्तम्। यदाद्द विदेदः—"क्रोधशोकौ स्मृतौ वात-रक्त-पित्त-प्रकोपणौ"— इति । कोपाचिति चक्तरेण शिरोक्तं समुचिनोति । यदाद्द वारमदः—"क्रोधात्कम्पः शिरोक्त् च प्रलापो भय-शोक-जः" (वा. नि. स्था. च. २) इति । मानसत्वाविशेषेऽपि भयजादीनां पृथाग्रपादानं हेतुभेदात्, हेतुभेदाच भेदाभिधानं हेतुपत्यनीक- चि.कित्सार्थमिति ॥—

भा० टी०-भयुज्वर में-प्रलाप श्रीर डर,शोकज्वर में प्रलाप श्रीर रोना,। कोघज्वर में-कंप, प्रलाप, श्रीर श्राँख का लाल हो जाना, होता है।

# भ्रथाभिचारा-अभेघातज-ज्वरत्वच्यम्।

( अभिचातज्ज्वर=Traumatic Fever') द्रामेटिककीवर अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ २१ ॥ े स्रिभचारेत्यादि - तृष्णा चेति चकारेणाभिचारजे दाहादिकं सम्रुच्चिनोति । यदुक्तं \* हारीतदार्शेना वाग्भटेन-"त्त्राभिचारिकैर्भन्त्रेर्ह्यमानस्य तप्यते । पूर्वे चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोट-तृद्-भ्रमैः ॥ सदाह-मूर्च्छेप्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः-इति ॥ २९॥

भा॰,टी॰—ग्रभिचार श्रीर अभिशाप ज्वर में-मूच्छी,प्यास,दाह,भ्रम होते हैं ॥२६॥

### ग्रथ भूताभिषक्षजञ्चरत्त्वाग्रम् ।

# भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्य-रोदन-कम्पनम् । 🗸

( सु० ड० अ० ३६ श्लो० ३७.३८०)

भृताभिषङ्गदिति-भूतानि देवग्र॰हादय उन्मादनिदाने वच्यमाणाः' तेपा-मभिषङ्गः≔संवन्धः । उद्देगः≕उद्विप्रचित्तता ॥—

भा॰ टी॰—भूतज्वर में—चिच घबड़ाता है, रोना श्रीर काँपना, श्रीर जो भूत लगे रहते हैं उनके श्रलग २ खास लच्चण होते हैं।

आगन्तुज्वरेष्वपि प्रतिनियतदोपात्नुवन्धप्रदर्शनार्थमाह्-

कामशोकभयाद्रायुः क्रोधाात्पेत्तं, त्रयो मलाः ॥ ३० ॥ अ भूताभिषङ्गात्कुप्यान्ते भृतसामान्यलक्षणाः ।

(च० चि० झ० ३ श्लो० १११)

म०-कामशोकेत्यादि । त्रयो मला भूताभिषकात्कुप्यन्तीति भूतप्रभावात् । यच चरकेण निदानस्थाने "अभिषक्षजः पुनर्वात-पित्ताभ्यां ( च, नि. स्था घर. १) - इत्युक्तं, तत्यायिकं मन्तन्यमिति जेज्जदः । चक्रस्त्वाह - "अभिषक्षज इत्यनेन कामाद्यभिषजङ्ग उच्यते न त भूताभिषङ्गजः" - इति । भूतसामान्यलक्षणा इति यस्य भूतस्य देवप्रहादेराभिषङ्गात्कुप्यन्ति तस्य यञ्चचणं रोदनादि तेन सह सामान्यं सहशं लक्षणं येषां ते तथा, इति न्याचक्षतं जेज्ञ टाद्यः । दोषलक्षणानि भूतलक्षणानि च भवन्तीत्यर्थः ॥ २०॥ ---

भा०टी०—काम शोक मय से वायु कुपित होता है, क्रोध से पित्त और भूतों के लगने से उन २ भूतों के लगग होते हैं तथा तीनों दोषों का कोप होता है ॥ ३०॥

१-देवासुरगन्धर्वयक्षपिशाचीरगराचसपिस्प्रहाः ।

<sup>&#</sup>x27;द्वारीतार्थोत्रवादिना' इति प्राठान्तरम् ।

#### त्रथ विषमज्वरस्य संस्थातिः।

अथ विषमज्वरसंप्राप्तिमाह-

दोषोऽल्योऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥ धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ।

( सु॰ उ॰ घ० ३६ श्लो॰ २८ )

म्०-दोषोऽल्प इत्यादि । अल्प इत्यनेनानितवल्रत्वात्कालिवेशपमवाप्य लब्धवला ज्वरयित, यस्तु वल्रवान् स नित्यज्वरमेव करोति । अहित्संभूत इति अहिताहाराचारादिसंभूतो वृद्धः । ज्वरोत्स्रष्टस्य सहसा निवृत्तज्वरस्य । वाक्षव्देन भथमतोऽपि विषमज्वरो भवतीति दर्शयति । यहुक्तम्-'आरम्भादिषमो यस्तु"- इत्यादि । धातुमन्यतमं रसरक्तादिकस् । विषमज्वरं तृतीयकादिकस् । विषमज्वरं सामान्यलक्तणं च भालुक्तिना पठितम्-'धः स्याद्नियतात्काल।च्छोतोष्याभ्यां सथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः" इति ॥ ३१॥

भा० टी०—विषम ज्वर दो तरह से आता है-(१) ज्वर आकर अच्छे हो जाने पर (पूरी तरह से दोप के न दूर होने पर) अहित आहार विहार होने से फिर वह दोप विषम ज्वर पैदा करता है। (२) या शुक से ही कमजोर दोप होता है तो शुक से ही विषम ज्वर होने लगता है। कि जो ज्वर कमी जाड़ा देकर आवे, कमी गरमी, कमी जोर से आवे,कमी धीरे से, और जिसके आने का कोई ठीक वख्त न हो उसे, विषम ज्वर कहते हैं। विषम ज्वर में रस आदि कोई घातु जकर दूपित होता है। ३१॥

#### द्यथ विवमज्वरमेदाः।

विषयज्वर=( Malarial Fever ) मलेरियल फीवर ( सन्ततः सततोऽन्येद्यस्तृतीयक—नतुर्थकौ )॥ '

सन्ततादिष्वराणां मितिनयतद्ष्यान् धात्नाह— सन्ततं रसरक्तस्थः, सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ ३२ ॥ मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि, त्वस्थिमज्ञगतः पुनः । कुर्याचतुर्थकं घोरमन्तकं रोगसंकरम् ॥ ३३ ॥ (व० व० क० नव रह स्लो० २०)

म् - सन्ततमित्यादि । भूसन्ततशब्दः सततस्योपल्यणः । तेनैतद्वकः

भवित-रसस्थः सन्ततं, रक्तस्थः सत्ततिमितिः, यदुक्तं चरके-"रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततं ज्वरम्" (च, चि, स्था, घ्य, ३) इति। प्रायोग्रहणात्सततको रक्तव्यतिरिक्तं रसधातुमाश्रयते। रसग्रहणं चात्र विशेषपरं, सर्वज्वरेषु रसस्यावश्यः दृष्यत्वात्। अन्ये तु सततग्रहणार्थं 'सन्ततौ रसरक्तस्यौ'-इति पटन्ति। तन्नाति-यक्तम्, अत्र हि सन्तत-सततशब्दौ संज्ञापरौ नतु सातत्यवचनौः, तेन सन्ततशब्देन सततकस्यानाभिधानात् कथमेकशेप इति दोपः। अन्येद्युरिति अन्येद्युष्कम् । घारं=दुःसहम्। अन्तकं यमिय मारकत्वात्। रोगसंकरमनेकरोगसंकुलम् ।।३२।।३३॥।

भा॰टी०—विषम ज्वर के ये भेद हैं—सन्तत (१) सतत २, अन्येद्य ३, तृतीयक ४, चतुर्थंक४। इनमे सन्तत ज्वर रसगत,सतत रक्तगत,अन्येद्य मांसगत,तृतीयक मेदोगत और चतुर्थंक अस्थिमज्ञागत होता है। चतुर्थंक ज्वर वश्नाही भयद्गर और अनेक रोग पैदा करने वाला होता है।।३२-३३॥

# ष्प्रथेषां लक्तगान्याह—

इदानीमेकदोष-द्विदोपजस्य सन्ततज्वरस्य विसर्गकालाविधद्वारेण लक्नणमाइ---

( स्रोतोभिर्विसृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः । सर्वदेहानुगाः स्नब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम्॥)

ष्यथ सन्ततज्वरल दाग्रम्।

(Malarial Remittent FeVer.) मलेरियलरिमिटेन्टफीवर

सप्ताहं वा दशाहं द्वादशाहम्थापि वा । सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ३४

( सु० उ० झ० ३६ स्तो० २६ )

मिं सिराहिमित्यादि । एते विकल्पा यथाक्रमं वातिपत्तकफोल्बणत्वेन हेयाः । यथोक्तम्,-"पित्त-कफाऽनिल्ल-ष्टुद्धा दशदिवस-द्वादशाह-सप्ताहात् । हिन्त विग्रुञ्चित वाऽऽश्च त्रिदोषजो धातु-मल-पाकात्"-इति । अयं च सन्ततिस्तदा-पज एव द्वादशाश्रयत्वेन । यदुक्तं चरकेण-"यथा धातूंस्तथा मूत्रं पुरीषं चानिलादयः। युगपचातुः पद्यन्ते नियमात्सन्तते ज्वरे"-इति (च.चि.स्था.भ्र.३) सन्तत्या=अविच्लेदेन सप्ताहादीन् व्याप्य अविसर्गी=अपरित्यागी, अत्यन्तसं-योगे द्वितीया। नतु, यद्येवं कथमस्य विषमज्वरमकरणे पाटः १ ग्रुक्तानुब-

१ संकुर्ल-संयुक्तमित्यर्थः।

निधत्वं विषमत्वं, तच्चात्र नास्ति । नैवम्, अद्यापि तथाभावात् । तथा च तद्यचणे चरकः,—"विसर्ग द्वादशे कृत्वा दिवसेऽन्यक्तल्रचणः । दुर्लभोपश्चमः कालं
दीर्घमप्यनुवर्तते" इति (च. चि. स्था. अ. ३) । यच्चकं खरनादेन,—
"ज्वराः पूर्व मयोक्ता ये पञ्च सन्ततकादयः ! चत्वारः सन्ततं हित्वा क्षेयास्ते
विषमज्वराः"—इति; तत्सन्तते मुक्तान्नुवन्धित्वस्यैकदा भावित्वेनाल्पत्वाम् वद्वयपदेशः, एकतण्डुलाभ्यवहारेऽनशनशब्दस्य व्यपदेशवत्, निह तृतीयकादिवदावृत्त्या मुक्तानुवन्धित्वमस्येत्यभिप्रायेण द्रष्ट्व्यम् । अथवा या विषमज्वरोद्वेखेनोक्ता चिकित्सा सा सन्ततवर्ज सत्ततादिषु कार्येति प्रतिपादनार्थम् । हरिचनद्रेगापि "कर्म साधारणं जह्याचृतीयक-चतुर्थकौ"-इति (च. चि. स्था. अ. ३)
चरकवचनाद् विषमज्वरोक्तचिकित्सा तृतीयक-चतुर्थकयोरेव,अन्येषु दोषमत्यनीकचिकित्सा कार्येति व्याख्यातम् । अस्यां हरिचन्द्रव्याख्यायां कर्म साधारणं
सर्वत्रैव विषमज्वरे कार्य विशेषण तृतीयक-चतुर्थकयोरिति द्रष्ट्व्यम्, अन्यया
जक्ततन्त्रान्तरिवरोधः॥ ३४॥

मा० टी०—दोष भावी होकर रसवाही स्रोतों द्वारा सव शरीर में फैल जाते हैं श्रोर वहीं रुक कर संतत स्वर को पैदा कर देते हैं। जो स्वर लगातार सात या दश श्रथवा वारह दिनों तक वरावर वना रहे, वीच में जरा भी कम न हो उसे सन्तत स्वर कहते हैं। वाताधिक ७ पित्ताधिक १० श्रीर कफाधिक १२ दिन रहता है॥ ३४॥

श्रथ सततकान्येचुष्कज्वरलक्ताम् ।

(Double Quotidian Fever.) (Quotidian Fever.)

डबल क्वॉटिडियन् फीवर,

क्वॉटिडयन् फोवर्,

अहोरात्रे सततको द्यौ काळावनुवर्तते । अन्येसुष्कस्त्वहोरात्र एककाळं प्रवर्तते ॥ ३४॥

(सु० व० म० ३० श्लो० ३० )

म०-अहोरात्रे सततको द्वौ कालावजुवर्तत इति अहि द्वौ कालो रात्री द्वौ कालो वा, अहि एककालं रात्रावेककालमेवं वा; द्वौ कालो-इत्रोशानदेवः, निय-मानभिधानात्, तथा दर्शनाच । अजुवर्तते = वेगं करोति ॥ ३५॥

भा० टी०-सततक जबर दिन रात में दोबार आता है। दिन में १ बार, रातमें १ बार, अथवा दिनमें ३ बार और रात में २ बार। अन्येशक् ≥ जब दिन रात में सिर्फ १ बार आता है॥ ३४॥

१ ब्रादी मुक्तः पुरुवाह अनुबन्धी पुनरावर्तकाः तस्य भावी मक्तानुबन्धित्वम् । २ व्यपदेशी व्यवहारः ।

**च्रथ तृतीयक-चतुर्थक-ज्वरलद्माग्म** ।

Tertian Fever. ( तृतीयकज्परः ) दशियन्कीवर,

Quartan Fever. ( चतुर्थकज्वरः ) । क्वार्टन्फीवर.

भ्रथ तृतीयक-चतुर्थकयोग्रत्पत्तिबीजम् ।

" अधिशेते यथा भूमिं वीजं काले परोहति । अधिशेते तथा धातून् दोपः काले प्रकुप्यति ॥

स वृद्धि वल-कालं च प्राप्य दोपस्तृतीयकम् ।

चतुर्थकं च क्रुक्ते तत्यनीकवलत्तयात् ॥ \*॥ "

(च चि अ० ३,स्तो० ६४,६४)

तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि, चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः ( सु० उ० अ० ३६ इलो० २८ )

, म०-तियेऽहि तृतीयक इति वेगदिनापेत्तया तृतीयेऽहि यो भवति स तृतीयकः, एवं चतुर्थकेऽपि वाच्यम् ॥ ६६॥--

विषमज्वरस्यैकीयमतेन भूताभिपङ्गजत्वमाह—

👯 केचिद्भताभिषङ्गोत्यं द्ववते विषमज्वरम् ॥ ३६ ( सु द० अ० ३६ स्लो० २८ )

म॰ - केचिदित्यादि । परवचनमप्रातिषिद्धमनुमृतं सुश्चतेनः अत एव विषमज्<del>व</del>रे दैवव्यपाश्रयं बिलहोमादि भूतोचितं, युक्तिव्यपाश्रयं कषायपानादि दोपोचितं

च विधीयते । यदाइ चरकः- "कर्म साधारणं जह्याचृतीयकचतुर्थकौ । आगन्तुर-नुवन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे"-इति ( च. चि. स्था, घ्य. ३ ) अत्र साधारण-मिति दैवयुक्तिन्यपाश्रयभिति न्याचन्नते इति ॥ ३६ ॥

जैसे खेतमें बोया हुन्ना वीज वहीं पड़ा रहता है समय पाकर फिर वही ऊगता है, उसी प्रकार दोषभी घातुश्रों में लीन रहते हैं, समय पाकर श्रपने विरोधों के दूर हो जाने से बलवान होकर तृतीयक चतुर्थक ज्वरको पैदा करते हैं।

तृतीयक ( तिजारी ) तीसरे दिन श्रौर चतुर्थक ( चौथिया ) चौथे दिन श्राता है। कोई श्राचार्य विषमज्वर में भूनों का भी सम्बन्ध मानते हैं इसका श्रर्थ ऐसा ी श्रव 'लगाया जाता है-मून=स्त्रम प्राणी=झीड़े । प्रर्थात् विषमज्वर पैदा करने वाले 'कीड़े ू विषमज्वर के रोगों के शरीरसे मच्छरों में (काटने पर ) घुस जाते हैं। बाद वे मच्छर फिर किसी तन्दु उस्त आदमी को काटते हैं तो मच्छर के शरीर से उन आदमियों के

शरीर में घुस कर खून भर में फैज़कर सब खून को विगाड़ देते हैं, और फिर वाद को विषमज्वर वार २ होने लगताहै और जल्दी छूटता नहीं॥ ३६॥

# तृतोयक-चतुर्थकयोलच्चान्तरम्।

उन्त्रणदोषमेदेन तृतीयक-चनुर्थक गांर्छज्ञणान्तरमाह--

कर्रापेत्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वात-कर्रात्मकः ।

वातिपत्तािच्छिरोत्राही त्रिविधः स्यानृतीयकः ॥ ३७ ॥ चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ।

जङ्घाभ्यां रलैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसंमवः ॥३८॥

(च० चि० स्था० घ० ३ ख्लो० ६७,६८)

म०-कफपित्तादित्यादि । त्रिकग्राही≔नेदनया ्त्रिकच्यापी, त्रिकस्य वात-स्थानत्वेन तद्द्गतौ पित्तकफावन्यस्थानगतत्वेन दुर्वछौ तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानास्थितौ स्यातां तदा सन्ततज्वरमेव कुर्यातामिति जेज्जटः । एवं शिराति कफस्थाने, पृष्ठे च पित्तस्थाने वोद्धव्यम् । पृष्ठादिति ल्यव्योपे कर्मणि पश्चमी, पृष्ठं वेदनया च्याप्येत्यर्थः । नच वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्कयं तत्र पित्तकफावितिः प्रकृतिस्यानां दोषाणां स्थानीनयमा नतु प्रकृपितानां, तेषां ध सर्वदेहगतत्वात् । यदाह सुश्रुतः,- ''कुपितानां हि दोपाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र सङ्गः ख ( स्व ) वैगुण्याद्व्याधिस्तत्रोपनायते"-इति (सु. सू. स्था. ग्र. २४) एवमन्यस्यानगतत्वेन दोपदौर्वन्यादि चतुर्थकेऽपि वाच्यम् । प्रभावं=रुजारूपश-क्तिम् । द्वैविध्यं विवृणोति — जङ्घाभ्यामित्यादि । जङ्घाभ्यां शिरस्त इत्येतच पञ्चमीद्वयं पूर्ववत् पूर्वमिति प्रथमं तत्र भृत्वा निखिलं देहं व्याप्नोति । क्लैप्मिक इति इक्टेब्मोल्बणः सन्ततसततकाऽन्येग्रुष्क-तृतीयक-चतुर्थकानां पञ्चानां सनिपा-तजत्वात् । यदुक्तं चरके-"प्रायशः सिन्धियातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः । सिन्नियाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः"- (च. चि. स्था. अ. ३.) अथवा प्रायो-ग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ति । **श्रन्ये त्वाहुः**∽विकृतिविषमसमवायार-व्याः सन्ततादयः सिन्तरातजाः, तेषामेनोद्दभू नदोषेण व्ययदेशः, प्रकृतिसमसमवा-यारव्यास्त एक-द्वि-दोपना अपि भवन्तीति जेज्जटः। प्रकृतिसमसमवायारव्य-इचतुर्थकस्तु पित्तेन न क्रियत एव, न्याधिस्वभावात्ः पित्तज-गलगण्डवत्। ननु

१ ओएयस्प्नोः एप्ठवंशेत सन्धिस्थानं त्रिकच ।

२ तेषामिति-प्रकुपिनानां दोपारान्।

अस्ति पैतिकोऽपि चतुर्थकः; तथा च हारीताचायो<sup>९</sup> व्याह॰रति,-''चतुर्थको नाम गदो दारुणो विषमज्वरः । शोषणः सर्वधातूनां वल-वर्णाग्र-नाशनः॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थि–मज्ज–गतोऽनिलः । क्रुपितं पित्तमेवं तु कफक्वैवं स्वमावतः ।। शीतदाह-करस्तीव्रस्निकालं चानुवर्तते<sup>र</sup> । स सन्निपातसंभूतो विपमो विषमज्वरः ॥ ऊर्ध्वं कायस्य ग्रह्णाति यः पूर्वे सोऽनिलात्मकः । पूर्वे ग्रह्णात्यधः क्लेष्मवृद्धचतुर्थकः-" इति । अत्राहुः - अतुवन्धरूपमत्र पित्तं, नत्त्रारम्भकं;कथमेपा प्रतातिरिति चेत्, स्थानविशेपानिभागात्; अत एव हारीतेनापि स्थानं नोदाह-तमेव जङ्घादिवदिति चरकटीकाकृतो व्याचनते। कित्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते यदि पित्तिलंगं नोइभूतं दृश्यते, दृश्यत च, तथा हि कथ्यते-भेडेऽपि पैत्तिकः।पट्य-ते,-"आमाशयस्यः पवनो ह्यस्थि-मज्जागतोऽपि वा।क्रुपितः कोपयत्याशु इलेप्पाणं पित्तमेव च"-इति । किंच नागभर्तृतन्त्रे स्थानमप्युक्तमेव,-"अर्ध्वकायं तु यः यृद्णीत सोऽनिहात्मकः । मध्यकायं तु यृद्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ॥ पूर्वं गृह्णात्यधःकायं इल्लेब्मवृद्धचतुर्थकः"-इति । तस्मात्यायेण कफवाताभ्यां भवतीति पैत्तिकश्चतुर्थकश्चरकाादिभिनोदाहृतः, नत्वसंभवादिति मन्तव्यम् । एषां चोत्प-तिकमो बृद्धसुश्रताद्वगन्तव्यः । स यदाह-"अहोरात्रादहोरात्रात्स्थानात्स्थानं प्रपद्यते । ततत्रचामाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ कफस्थानविभागेन संख्यं करोति हि। सतता-ऽन्येद्युष्क-त्र्याख्य-चतुर्योन् सप्रलेपकान्॥" ( सु. तं, घा, ३६)। इति घास्यायमधीः—आमार्शय-हृदयकण्ठ-शिरः-सन्धयः पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितदिंषिर्यथासंख्यं सततादयः क्रियन्ते । तत्रामाशयास्थितेन दोषेण सततकः क्रियते द्विकोलं; न चामाशयमाप्त्या सर्वदा प्रसंगः, प्रकोपकाळापेत्तया ज्वरोत्पत्तेः । हृदयस्थितेन दोषेण आमाशयमागत्यान्येद्युष्कः क्रियते एककाळं,नच सर्वदा, सततारम्भकदोषायेच्याऽस्य व्यवहितत्वात्। कण्ठ-स्थितेन दोषेणैकस्मिन् दिने हृदयमागम्यते, अपरस्मिनामाशयमागत्य ज्वरं आर-भ्यते तृतीयकः । एवं शिरःस्थितेन देषिण कण्ठ-हृदया-ऽऽमाशयान् त्रीन् त्रिभिद्निः क्रमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते । पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हतवेगत्वेन लाघवाद्वेगादिन एव भवति । सन्धिस्थितेन दोषेण मलेपकः क्रियते, सन्धयश्चामा-श्येऽपि सन्तीति स सर्वदा भवति । अयं चाविषमोऽपि विषमसहचरितः , शोषिणाम्" इति (सु. छ. तं. इत्र. ३६) ॥ ३७-३८॥

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> व्याहरति कथयति ।

२ अनुवर्तते आयाति ।

३ उत्पादि उत्पत्तिः ।

सम्पम् ]

मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् ।

मा० टी०-तृतीयकज्वर दीष भेदसे तीन प्रकार का होता है-कफिए में पीड़ा करता हुआ आता है, वातकफात्मक-पीटमें पीड़ा करके आता चात्मक-शिर में पीड़ा पैदा कर आता है। चौथियाज्वर होने पर दो स्था होती है। कफ प्रधान-पहले अहा (पेडुरी) में पीड़ाकर चढ़ता है, बातः

शिर में पीड़ा पैदा करता है॥ ३७-३८॥ चतुर्थकविपर्ययमाह—

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः।

स मध्ये ज्वरयत्यह्नी आदावन्ते च मुञ्चति ॥ ३६

( च० चि० स्था० झ० ३ हां म०-विषमेत्यादि । अत्र तन्त्रान्तरम्-"अस्थि-मज्जोभयगते चहुर्थ

स मध्ये ज्वरयत्य की शादावन्ते च मुञ्चाति"-इति । आदावेकादिनं मु दिनद्वयं भूत्वा, अन्ते एकदिनं न भवतीति व्याचन्तते जेज्जटादयः । " मयगते चतुर्थकविपर्ययः । ज्यहाद् द्वचहं ज्वरयति श्वादावन्ते च ग्रुङ पराशरवचनस्यापि स एवार्थः; त्र्यहादिति त्र्यहस्यादिदिनं विग्रुञ्चा

ज्वरयति त्र्यहस्यान्ते चतुर्थदिनं ग्रुञ्चतीति तात्पर्यार्थं व्याचन्नते।हरिचन द्दे अहनी निरन्तरं ज्वरयित्वा जपरम्यैकमहः पुनर्ज्वरयतीत्येष श्वतुर्थकवि आदिदिनामावक्चोत्तरोत्तरपातिदिवसेष्ववधार्यः।चतुर्थकविपर्ययस्योपलक् यकादिविपर्ययोऽप्यूद्ध इत्याहुः । तद्यथा-मध्ये एकदिनं ज्वरयति, आद्य

तीति तृतीयकाविपर्ययः एककालं विम्रुच्य सर्वमहोरात्रं च्याप्नोतीत्यन्येद्युष कालद्वये मुञ्चति, सर्वमहोरात्रं ज्वरयतीति सततकाविपर्ययः । अत्र दे। नानाविषा हेतुरिति। "कफस्थानेषु वा तिष्ठन् दोषो दि-त्रि-चतुर्षुच । वि न्कुरुते विषयान्कुच्छुसाधनान् ॥" (सु. च. तं. छ. ३६)—इति वृद्ध व्याचन्नाणो जेज्जटः अन्येद्युष्क-मृतीय-चतुर्थकमात्रस्य विपर्ययम्रदाहरति आमाशय-हृदयस्यदोषेण यथोदाहृत एवान्येद्युष्कविपर्ययः, आमाशय-

स्थितेन तृतीयकविषयीयः, तत्रैकस्मिन् दिने हृद्यस्थी दोष आमाशयमाग सह ज्वरयति । ताइने कण्डस्थितक्च हृदयमायाति, अपरादिने सोऽप्याम ज्वर्यति एवं दिनद्वयं यूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति तृतीयकविपर्ययः हृदय-कण्ड-शिर:-स्थेन दोषेण चतुर्थंकविपर्ययः क्रियत, तत्र यस्मिन् दि दोष आमात्रायमागत्य ज्वरयति तस्मिन्नेव कण्डस्थो हृदयं त्रिरस्यञ्च व

FF : Ş.

...

F

र इंड

अपरिदने हृदयस्थ आमाशयमागत्य ज्वरयित, कण्डस्थितक्च हृदयमायाति, अपर-दिने हृदिस्थ एवामाशयमागत्य ज्वरयित, एवं दिवत्रये भूत्वा पञ्चादेकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपयय इति । एते च सर्व एव ज्वरा न विरुद्धाः, सर्वेषामेव म्रुनित्रणीतत्वात् । यथोक्तं स्मृतिशास्त्रे—" स्मृतिद्धैयं तु यत्र स्थात्तत्र धर्मावुमी मतौ "—इति । दृश्यन्ते च नानाविधा एव विपमज्वराः, एप एव न्यायश्चरकमु-श्रुतयोः कुष्ठवैपम्ये वाष्यचन्त्रेगा दर्शितः, न वा चिकित्सामदोऽप्येपामुक्तः यैव वृतीयकादौ चिकित्सा सैव तद्विपर्ययेऽपीति ॥ ३६ ॥

भा० टी०—वीश्यिया का उल्टा एक और त्वर होता है-त्रह पहले और आखीर में एक एक दिन क्रोड़ कर वीचमें दो दिन आताहै॥ ३६॥

#### श्रथ वातवलासकावरलदाराम्।

# (¡Beri Beri or h pidemic Dnopsy) वेरी वेरी एपोडेमिक ड्रॅम्सो।

१ उक्तसंगत्या प्रछेपकादनूपद्रवत्वंन तत्सर्धीर्मणि वातवछासके वाच्ये प्रति छोमतन्त्रयुक्तया वातवछासकमवाह—

नित्यं मन्दज्वरे। रूचः शूनकस्तेन सदिति । स्तव्याङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकी ॥ ४०॥

( बृद्ध राग्मट श्रध्याय २ )

म०-नित्यिमत्यादि । वातवलासकाख्यो ज्वरोऽस्यास्तीति वातवलासकी नरः, तन ज्वरेण, शूनकः=शोथी, सीदत्यवसन्नो भवति, शोथनः स उपद्रव इत्यर्थः । 'शूनः कुळ्कण सिध्यति' इति पाठान्तरे 'तेन' इति शेषः । वातवलासकमेके कुम्भाह्य-पाण्डरोगविषयमाहुरिति गयादासः। वातवलासकारव्यत्वाद्वातवलासकः; वलासकः=कलेष्मा, पित्तमप्यत्र वोद्धव्यम् '। यदुक्तं तन्त्रानरे--"वायुः प्रकृपितो दोषाबुदीयोभौ विभावति । स शिरस्थः शिरःशूजम्''—इत्यादि । यचोक्तं सुश्रुतेन-"पलेपकं वातवलासकं वा कफाधिकत्वात्मवदन्ति तज्जाः"-इति (सु. उंतं. च्य. ३६ ) तत्तु क्लेष्मणो नित्यानुपक्तत्वेनेति जीज्ञदः । खन्नत्वं चास्य वात-पित्तामिभूनत्वात्कफरनेहस्य, व्याधिप्रभावाद्वेति ॥ ४० ॥

भा०टी०-वात वलासक ज्वर के लत्त्रण-हर समय शरीर में मन्दश्ख्यर बना रहे शरीर ख्ला रहे,शरीर में स्जन हो जाय,(यह स्जन सब शरीरमें नहीं होती प्रायःहाथमें

१--पूर्वं चतुर्थकन्वरप्रकरणे मधुकोपे-''प्रलेपकोऽविषमोऽपि विषममहचितः पठितः कफस्थानीत्पादादिति-" उक्तम्, तत्सङ्गत्या यथा प्रलेपकः शोषिणा उपद्रवस्तथा वातवलासकोऽपि, इत्युपद्रवत्वेन प्रलेपकतुल्यथर्मा।वातवलासकः प्रलेपविविद्यादनन्तरं-वक्तव्यरहथापि प्रतिलोमतन्त्रयुक्तशा पूर्वं वातवलासकस्येव लक्षणमुच्यता इत्यर्थः ।

### प्रतिपक्तमाह— Hectic Fever-हेक्टिक्फीवर

#### अथ प्रलेपकज्वरलक्त्याम्।

# प्रिक्तिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च । मन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रळेपकः ॥ ४१ ॥

(वृ०वा० घ० ३)

म-प्रलिम्पन्नित्यादि । मन्दज्वरक्वासी विलेपी चेति मन्दज्वरविलेपी, विलेपित्वं चास्य यस्माद्धर्म-गौरवाभ्यां लिम्पति=संबधातीत्यर्थः। अयं च कफ-पित्तजः। यदुक्तं सुश्रुतेन—'प्रलेपकं वातवलासकं वा"—(सु. छ. तं. घ्र. ३६) इत्यादि। तथा यच्मणिं, "ज्वरो दाहोऽतिसारक्व पित्ताद्रक्तस्य चागमः" (सु. छ. तं. घ्र. ४१)—इत्युक्तं, यच्मिशि चायं भवतीति। अन्ये तु त्रिदोपज—यच्म-जितत्वेन त्रिदोषज एवायम्, उद्दभूतत्वेन तु कफिपत्तव्यपदेशः॥ ४१।।

गा०टी०-प्रलेपक ज्वर के लक्षण-पसीना इस तरह निकलता रहे कि जान पड़े कि पसीना से किसी ने शरीर को लीप दिया है, शरीर में भारीपन रहे। ज्वर मन्द २ रहे, कुछ २ जाड़ा लगे। यह प्रलेपक ज्वर राजयहमा में होता है। प्रातःकाल नहीं जान पड़ता, दो पहर के बाद और सायंकाल तथा रात्रि में ऊपर मालूम पड़ता है, और रोगी पसीना से नहा उठता है॥ ४१॥

#### विषमज्वरविशेषानाह-

### देहार्द्धजातज्वरलच्च्यम्।

विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मिपत्ते व्यवस्थित । तनार्थं शीतलं देहे चार्धं चोष्णं प्रजायते ॥ ४२ ॥

म०-विद्ग्य इत्यादि । विद्ग्धेऽन्नरसे दुष्टे आहाररसे तथा दुष्टे पित्ते दुष्टे इंडेमिण च व्यवस्थिते सित, तेन हेतुना देहेऽर्घ शीतलं कफेनार्घ चोष्णं पित्तेन प्रजायते । अर्घत्वम् चार्घनारीश्वराकारेग्य, नरसिंहाकारेग्य वा, यथादोपम् व्यवस्थाननियमहेतोरभावादिति ॥ ४२ ॥

मा॰टी॰-श्रर्ध देह ज्वर की सम्प्राप्ति-शरीर में भोजन के ठीक न हजम होनेसे कफ पित्त कुपित होकर उल्टी रीति से हों तो श्राघा शरीर ठएडा रहता है श्रीर श्राघा ज्वर से गरम ॥ ४२ ॥

### शीत-पाणि-पाद-ज्वरलच्चणम्-।

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः । तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ ॥

म १- काय- इत्यादि । काये अन्ते कोष्ठ इति यावत् । अन्ते व्हस्त-पादयोः ॥ ४३ ॥

मा॰टी॰-जब घड़-पेट में पित्त कुपित होता है श्रीर कफ हाथ पाँव में कुपित रहता है तो श्रीर गरम, श्रीर हाथ पाँच ठएडे रहते हैं ॥ ४३॥

### उष्ण-पाणि-पाद्-ज्वरत्वस्ताम् ।

कार्ये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् । शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं इस्तपादयोः ॥ ४४ ॥

म०-उक्तार्थस्य विपर्ययेण ज्वरान्तरमाइ--काये रहेष्मेत्यादि ॥ ४४ ॥ भा०टी०-श्रीर जब शरीर में कफ विगड़ा रहता है श्रीर पित्त हाथ पाँव में कुपित होता है तो शरीर (पेट) ठएडा श्रीर हाथ पाँव गरम रहते हैं ॥ ४४ ॥

# शीत-दाह-पूर्वज्वरयोर्लेक्स्याम्

त्वनस्थी श्लेष्मानिली शीतमादी जनयतो ज्वरे । तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४४ ॥ करोत्यादी तथा पित्तं त्वनस्थं दाहमतीव च । तस्मिन् प्रशान्ते त्वितरी कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ४६ ॥

म० त्वकस्थावित्यादि । त्वक्शब्देन त्वक्स्यो रस ज्वयते, 'तत्स्यस्य तदु-पचारेणेति गदाधरः, जेज्ञदस्तु त्वचमेवाह । एतदभिमायेणेव चरकेण ज्वरेऽभ्या-कृष्यं तैलादीन्यभिधायोक्तम्—'तैराशु प्रश्नमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः'-इति (च. चि. स्था, ध्र. ३)। तयोः इलेष्मानिलयोः । प्रश्नान्तयोरिति प्रशान्तवेगयोः, नहि विषमेषु दाषस्य प्रशान्तिभैवति, पुनर्वेगागमात् । यदाह सुश्रुतः—'स

१ तास्थरयेति-तस्मिन् त्वय पर्थने ितप्रतीति तरथरतस्य । उपभारेण आरीपेण

तृतीयकादीनामन्यतमो भवति, "विषादो रोगवर्धनानाम्" (च. स., स्था, घ्र. २५) अन्ये तु मनःशब्देन बुद्धं व्याख्यानयान्ति, कारणे कार्योपचारात् । तस्या- एव वलावलं यथा-यदा चतुर्थकज्वरीं, प्रज्ञापराधोद्देवादीनिभिभूयादितान्याचरित तदा तृतीयकेपूर्वेषामन्यतमत्त्रमाप्नोतिः यदा तु शुद्धसत्त्र्वोत्कर्षाद्विवेकिन्या बुद्ध्या शुक्तः स्याचदा शुमानि देवताऽऽराधनेष्टिवल्युपहारादीन्याचरित तदा सन्ततज्वरी सत्तादीनामन्यतमत्त्रं प्राप्नोति । अथवशाद्यथा-सन्ततज्वरिणोऽपि यदि चतुर्थक- 'वेदनीयं कर्म स्याचदा सन्ततोऽपि चर्युर्यकत्वेन विपरिणमते । अथ चतुर्थक- ज्वराविष्टस्य यदि तत्कालपरिपाकि कर्म वलीयो भवति तदा सन्ततत्वेन परिण मते । एतच्च कर्मवशत्वम्, ऋत्वहोरात्र-दोष-चलावलेष्वपि वोद्धव्यम्, 'तदन्तरं तिविद्धादिति ।।४७॥

मार्ग्टी ०-ये दानों दाहादि श्रीर शीतादि ज्वर जिसमें पहले दाह होता है, तथा जिसमें पहले जाड़। लगता है, संसर्गज-(की दोषों से) होते हैं. (श्रर्थात् सिश्रिपातज्ञ अथवा संसर्गज=) उर्व्हे श्रीर गर्म दोषों से पैदा होने हैं। इन दोनों में दाहपूर्व क श्रत्यन्त दुःख देने वाला श्रीर कप्रसाध्य, है, श्रीर शीत पूर्वक सुखसाध्य ॥ ४७॥

# भ्रथ सौश्रुतानि सप्तघातुगतन्वराणां ल दाणानि ।

उक्तवातादिज्वराणां धातुविशेषदूष्यताऽधिकलक्षणानि भवन्ति । यदुक्तं-"वात-पित्त-क्रफोत्यानां ज्वराणां लक्षणं तथा । तथा तेषां भिषम्ब्र्याइ रसा-दिष्वपि बुद्धिमान् ॥" इति । एतद्भिधानं च रसादियात्वविरोधेन वातादिचिकि-त्साकरणायम् । अतस्तानाह—

तत्रादौ रसधातुगतज्वरस्य लक्त्याम्।

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं बर्धरोचकौ । रसस्ये तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥

म० -गुरुतेत्वादि । हृदयोत्वजेशः=हृदयस्थितस्य दोपस्योपस्थितवमनत्विमव रसस्य हृदयस्थत्वात् । रसस्य इत्यनेन विशेषेणात्र रसो दृष्यः, सर्त्रेपावेव ज्वराणां रसाजुगत्वात् । दैन्यं=चळान्तचित्तत्वम् ॥४८॥

भार्व्याल्यात् क्वर के लवण-ग्रारीर मारी रहे, श्रोकाई श्रावे, सुस्ती रहे, क्षय, श्रवित, दैन्य=श्रयने को श्रकेला समके, कोई भी उसे सहायक न जान पड़े या मन उदास रहे॥ ४८॥

१ वेदनीयमतुमेथम् ।

२ तदनन्तरमिति-नेपामृत्वद्वोरोनादोनामन्तरम् नस्य-प्रांस्य न्त्रान्तनः विशिवनः निर्देशाः कथन दिस्यर्धः ।

### रक्तघातुगतज्वरलक्त्यम् ।

# रक्तिनष्ठीवनं दाहो मोहश्बर्दन-विश्रमौ । प्रकापः पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ४६॥

भावटी०-रक्तगत ज़्वर के लक्तण-ख़ून थूके, दाह, मोह=कुछ न समभे, कय, विम्नम=चित्त व्याकुत रहे। प्रलाप, प्यास, शरीर भर में या किसी एक जगह फुन्सियाँ निकल त्रार्थे॥ ४६॥

### मांसधातुगतज्वरलक्त्रग्रम् ।

# पिरिडकोद्रेष्टनं तृष्णा सृष्ट-मूत्र-पुरीपता ।

. ऊष्मा-ऽन्तर्दाह-विचेषौ गेळानिःस्यानमांसगे ज्वरे ॥४०॥

म०-पिगडकेत्यादि । पिण्डिका=नान्त्रघो जङ्घामांसपिण्डः, तस्या छेट्ट-ष्ट्रनं=इण्डादिना पीडनेनेव वेदना पिण्डिकोद्देष्टनम्, एवमन्यत्रापि । स्टप्ट-मूत्र-पु-रीषता=पवर्तमान-मूत्र-पुरीपता । ऊष्मा=बिहः, एतच्च विशेषपरं, प्रायः सर्व-ज्वरेषु तथामावात् । " ऊष्मा-उन्तर्मेहि-विद्यो "-इति पाठान्तरे, ऊष्पाऽः ।:= अन्तर्दोह इत्यर्थः, विद्येपो=हस्तादिचालनम् ॥ ५०॥

भाव्टी-मांसगत ज्वर के लज्ञ्य-पेंडुरी में पेठन समान दर्द हो, प्यास, छन २ पर पासानाश्चीर पेशाव हो, बाहर गरमी मालूम हो, शरीर के श्रन्दर जलन, हाथ पैर पटका करें, मन प्रसन्न न रहे ॥ ५०॥

# ्र स्थय मेदोधातुगतज्वरलक्त्याम् ।

# भृशं स्वेदस्तृषा मूर्ज्ञा प्रलापश्चिदिरेव च । दौर्गन्ध्यारोचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ४१ ॥

म०~भृशं स्वेद् इति । घर्षस्य मेदोमछत्वात्ः तद्विकृत्येव दौर्गन्ध्यं गात्रे । असहिष्णुता=त्रेदनाया असहत्वम्, क्रोधनत्विमिति कार्तिकः ॥ ५१ ॥

भाव्टीव-मदोगत ज्वर के लहांग-पत्तीना बहुत निकले, प्यास, मूर्जी, प्रलाप, क्य, शरीर में पत्तीना अधिक निकलने से बदवू आवे, अरुचि, पीड़ा सह न सके कहरा करे॥ ४१॥

१ वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्देष्टनं भ्रमः ।

नचान्नमभिकाङ्खेत ग्लानि तस्य विनिदिरोत् । सु॰ शा० ।

चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चित । ग्लानि-गौरव-कार्श्वभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समितकान्ते गतोऽयमिति लच्यते । धात्वन्तरस्थो लीन-त्वात्सौच्म्यान्नैवोपलभ्यते ॥'इति (सु. ड. तं. च्र. ३६ ) इतरौ=वात-कफौ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

भा०टी०-कफ श्रीर वात चमड़ा में रहते हुए ज्वर में पहले जाड़ा पैदा करते हैं, बाद इन दोनों के वेग (जोर) कम होजाने पर पित्त उमड़ कर दाह (जलन) पैदा करता है। यही ज्वर जूड़ी है॥ ४५॥

ं उसी प्रकार यदि त्वचा में पित्त रहता है तो ज्वर,में पहले दाह होता है, श्रीर बाद पित्त के वेग के कम होजाने पर कफ उमड़ कर श्रन्दर से जाड़ा पैदा करता है॥ ४६॥

#### ख्रथैतयोः साध्यविवेकः।

# द्धावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ । दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसाध्यतमश्च सः ॥ ४७॥

(सुव वः भव १६ स्तीत् २४)

म०-दाहशीतादीतिं । एको=दाहादिः, अपरः=शीतादिः । नन्न एतयोः
संप्राप्तौ त्रिदोषनत्वम्रक्तं तत्कथं संसर्गनावित्युक्तम् ? संसर्गो हि द्वयोर्भवति
त्रयाणां सिक्षपात इति स्थितिः, । उच्यते, संसर्गः=संवन्धः स च द्वयोर्वहृनां च
मन्नति, अत्र त्रयाणामुक्तः, न चैवं सर्वत्र, अथवा संसर्गः=सौम्या³-ऽऽनेयदोष-कोटिद्वय-मेळकः । तत्र शीतादौ ज्वरे पित्तमन्नवन्धः, दाहादौ वात-कफावनुवन्धौ, अनुवन्ध्यक्व प्राधान्येन चिकित्स्योऽनुवन्धाविरोधेनेति प्रयोजनमेतस्य । तयोद्दिः-शीता-ऽऽदि-ज्वर्योर्भध्ये दाहपूर्वो = दाहादिः कष्ट इति
दुःखमदः । दाहादेः कष्टमाध्यत्वाभिधानेन शीतादेर्थतोऽकष्टत्वमिति । उक्तविपमज्वराणामुपळन्नणत्वादन्येऽपि विषमञ्वरा रात्रिज्वरादयो वोद्यन्या इति जेद्धः ।
उक्तं च तन्त्रान्तरे-'समौ वात-क्रफी यस्य चीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ

१ स्थितिर्व्यवस्था ।

२ अत्रीव सीसर्गपदेनः त्रिदोपजलपुच्यते न्रीतु सर्वत्र, प्राय आयुर्वेदे सीसर्ग शब्दस्य "द्वयोदोपयोः सन्वन्धः" दत्यर्थस्य प्रसिद्धस्ययैवसिद्धान्ताच । तथा चोकं वाग्यटेन-'सीसर्गः सित्रगतश्च तदु द्वित्रिद्धयक्षेपपः"६ति । तयोद्वयो द्वीपयोगितित्रयोः स्वक्षिपास्यां सीसर्गः । तेषात्रयाणां दोषाणां सीमिलिशनां चयक्षेपास्यां सम्बन्धः सिवपात इत्यर्थः

३ सीम्या इति सोमसम्बन्धि शीर्तं तदीषः श्नेभा वायुश्च । आग्नेयमग्निमन्द्रग्रहस्तदीयः वित्तं, मेनक है सद्गः ।

ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ १ इति । सर्वेषु च विषमंज्वरेष्ववश्यंभावि वायुः । तदाइ वृद्धसुश्रतः-"नर्तेऽनिलाद्दै विपमज्वरः सम्रुपनायते । कफ-पित्ते हि निश्चेष्ट चेष्ट्रयत्यनिलां सदा ॥ इति (सु. च. तं. च्या ३६)। तथा चिदेहे-ऽपि-पवनो गतिवैपम्याद्विपमञ्वरकारणम्"-इति । एपां च ज्वराणामृत्वादिहेत्वन्त-रळाभादन्यथाभावोऽपि दृश्यते । तद्यथा-सन्ततः स्वरूपं त्यक्ता सततादीनामन्य-तमत्वं प्रतिपद्यते, तथा\*चतुर्थकस्तृतीयकादिरूपत्वम् । यदाह चरकः-"ऋत्वहोरात्र-दोपाणां मनसञ्च वळावळात् । काळमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते ॥" (च. छा. स्था. चि. ३)। छास्यार्थः । वलावलादिति ऋत्वादिमनोऽन्तेन संव-ध्यते, वर्लं चावलं च वळावलम् । अर्थशब्दोऽत्र पाक्तनकर्मवाची, तं तं सततकाद्युक्तम् ज्वरः प्रतिपद्यते इति योजना । (,जदाहरणं च )-ऋत्वहोरात्रय-लाद्यथा-यदा निदाघोत्पन्नो वातप्रधाश्चतुर्थको वर्पासमयमाप्नोति तदा नाऽऽप्या यितवल्रस्तृंतियकान्तानां×सततकादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोत्युतकर्पात् । एवं वर्षासम्रत्पन्नः सन्ततः शरदं माप्यापक्वष्टवङः सततादीनामन्यतमत्वमेत्यपक्रपति । एवं पित्त-कफयोरप्युत्कर्पापकर्पावृतुकृतौ व्याख्येयौ । अहोरात्रशब्देन कतिप-यान्यहोरात्राणि गृह्यन्ते, नह्येकस्मिन्नहोरात्रे सततादीनानाग्रुत्कपापकपाभ्याम-न्यथाभाव उपपद्यते, किंतु कतिपयैरेव । यदा वर्षाशरइ-त्रसन्त-प्राश्मभे वातादयो ज्वरं चतुर्थकमारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिनान्यवाप्य स एव तृतीयकपूर्व-त्वेन विपरिणमते उत्कर्पात्ः अपकर्पातु यदाऽन्त्यानि दिनान्याप्नोति तदा सन्ततो र्वातारच्यः प्रावृषः पित्तारंच्यः श्रारदो वसन्तस्य च ब्लेष्मारच्यः, प्रतन्नुकत्वादोषस्य सतनदीनामन्यतमत्वेन विपरिणमत इति । दोषवलावलाद्यथा--यदा सततादीना-मन्यतमकारी दोषः क्लेष्मा मधुरस्निग्धादीन् दिवास्वप्नादींक्च हेतूनाप्नोति तदा सन्ततंकादीन् करोति। एवं वात-पित्तयोरप्यूह्मम् । मनोवलावलाचथा-यदा सन्तन्वर्श सत्त्वग्रुणोद्रेकात्म वहुपिवष्टमभवहुको भवति तदा सततादीनामन्यतमत्वं ' प्राप्नोतिः, यदा चतुर्यकज्वरी तमोग्रुणभूयिष्ठत्वाद्विपादादिभिरभिभूयते तदा

१ निश्चेष्टे कियाई।ने-भ्रकिधित्करे, इत्यर्थ ।

२ स्राप्यायितवलो लब्बवलः । स्रवक्तप्रवलो द्वीनव तः । प्रवतुकत्वात् द्वीयावलत्वात् ।

**२, अवष्टम्मः सम्बन्यः प्रहर्पस्यावष्टम्म सएव बहुतो वस्य सः ।** 

<sup>• &#</sup>x27;तृनीयक्तचतुंर्थकादिरूपत्वेष्' इति पाठान्तरम् ।

 <sup>× &#</sup>x27;तृतीयक्वादीनामन्य\_भत्वम्' इति पाठान्तरम् ।

### स्रथाऽस्थिधातुगतज्वरलत्तग्रम् ।

# भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकश्क्वदिरेव च । विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिमते ज्वरे ॥ ४२ ॥

म०-भेदोऽस्थ्नामिति । भेद इव भेदः = भङ्गवत्पीढेत्यर्थः । परपदार्थेषु प्रयु-ज्यमानाः शब्दो वृत्ति-( वति- )मन्तरेणापि वृत्त्य-(वत्य-) ेर्ध गमयन्ति, यथा-ध्राग्निमीग्यवकः । एममन्यत्रापि भेदादौ द्रष्टव्यम् । कूजनम् = अस्फुटघ्वानिः, 'कुञ्चनम्' इति पाठान्तरेऽस्थ्नामेव संकोच इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

भा० टी०--श्रस्थिगत ज्वर के लक्षण-हड्फून, कँहर, स्वास, दस्त, कय, हाथ पैर का पटक्रना ॥ ४२ ॥

### ग्रथ मज्जघातुगतज्वरतात्त्रग्म् ।

# तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं विमस्तथा । अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्भच्छेदश्च मञ्जगे ॥ ५३ ॥

म०-तमःप्रेवशनम् = अन्धकारप्रविष्टस्येवासंवित्तिः । महाश्वासः = श्वासा धिकारे वच्यमाणलक्षणः । मर्मशब्देन हृदयमुच्यते, प्राधान्यादिति कार्तिकः, तस्य छेद इव मर्मच्छेदः ॥ ५३ ॥

भा॰ टी॰—मजागत ज्वर के लत्तण्-श्राँख के सामने श्रंधेरा मालूम हो, हिचकी, खांसी, जाड़ा मालूम हो, कय, शरीर के श्रन्दर जलन, महाश्वास, हद्य में पीड़ा।

#### श्रथ शुक्रवातुगतज्वरलद्मराम्।

# मरणं प्राप्तुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । रोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥५४॥

म०-मरग्रमित्यादि शुक्रगतस्य । तत्रैतेषु रसादिधातुगतन्वरेषु मध्ये शुक्र-स्थानगते मरणं प्राप्तुयादिति योज्यम् । शुक्रं च तत्स्थानं चेति शुक्रस्थानं; न तु शुक्रस्य स्थानं शुक्रस्थानं, शुक्रस्य सर्वदेहगत्वेन नियतस्थानासंभवादिति कार्चिकः । यदुक्तम्—" यथा पयसि सर्पिस्तु गुढरचेश्वरसे यथा । शरीरेषु तथा नृणां शुक्रं विद्याद्भिणवरः "—इति (सु. शा. स्था, श्र. ४)। विशेषत इति पटेन शुक्रस्य वाहुज्येन विसर्गः, अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति ॥ ५४॥

भा०टी०—ग्रुक्रगत ज्वर के लक्त्य—ग्रुक्रस्थानमें ज्वर के चले जाने पर फिर रोगी नहीं घचता। इसमें लिङ्ग स्तब्ध रहता है श्रीर वीर्थ घरावर निकलता रहता है। वीर्थके निकलते रहने परभी लिङ्ग शिथिल नहीं होता यह इस रोगकी एक विचित्रता है॥५४॥

### ग्रंथेषां साध्यासाध्यश्वम् ।

( रस-रक्ताऽऽश्रितः साध्यो मांस-मेदो-गतश्च यः । अस्थि-मज्ज-गतः कुच्छ्रो शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ )

### इति रसा<sup>2</sup>दिसप्तधातुगतज्वरस्रज्ञणानि ।



भा॰ टी॰—रस और रंक गत तथा मांस मेदो गत ज्वर साध्यहै, श्रस्थि मज्जागत कुन्छ साध्य, श्रीर शुक्रगत ज्वर श्रसाध्य होता है।

२ पनचन पठनीयम्।यतः सर्वशरीरं सन्ततेन न्यासम्,मततादिभिश्च रसादिधातव इति 'कुतोरसादिधातुगतज्वरावकाराः [ अपरो रसादिगतज्वरवेगकाल इति वा ] इति रसादिस्थज्वराणां पाठो न पठनीय प्वेति श्री इल्लनाचार्येण स्वीये निवन्ध संमद्याल्ये सुशुतसंहितान्याल्याने नेजुराचार्याभिमनमुपवर्णितम् । परमत्र ज्वराणां लच्चणं यथा दोपक्रमेण विचार्यते \_तथारस रक्तायाश्रयणात्रमेणापि विचार्ये, तत्तिक्षिंग समुद्भवे तत्त्वस्थात्रश्यणात्रिक्षानादिति । तदिमञ्चान प्रयोजनं च पूर्वोक्तज्वराणां भात्वाश्रयिताञ्चानेन साध्यासाध्यत्वविवेकः चिकित्सापथनिरूपण्डनेति, इति कविराज श्रीगणनाथसेनमहोदयामिश्रायः ।

१ अत्र पिखतप्रवरा महामहोपाध्याय-कितराज-श्रीगणनाथ-सेन-सरस्वती-महोदयास्तु स्वकीय ''सिद्धान्तिवराव विवृत्ती द्वरं स्वामिमतमाचवते स्पष्टम्, यत्-शुक्तस्थानगते-शुक्तस्थान प्राप्ते-कितावत् शुक्तस्थानम् १ वृपणी, पौरुपप्रित्थः शुक्रतहे स्रोतसी, शुक्रपपे, रोफश्चेति । [तदेनदिखलं मदीये प्रत्यचशरीरे स्पष्टम्] अस्ति च सवंशरीर वरं सूच्मं शुक्रमपरं यत् पुंस्त्वचिद्वं दमयुलत्वादि सम्पादयति, तदपेचया तु सवंशरीरमेव शुक्रस्थानं सामान्येन । यृत्कं रिवरोन-"शुक्रस्य सवंशरीरगतत्वेन शुक्रस्थानाऽसम्भवादिति' तत् शबच्छेदादि पुरस्क्रनरागरीरज्ञानामावनिमित्तम् । 'यथा प्रयसि सिपंस्तु'' इत्यदि प्राचीनवचनच सवंदेहचरस्च्मशुक्रसारपरम् । न हि तावता प्रत्यचद्वष्टं शुक्रस्थानं वायते । उत्तव्च वरकेऽपि 'शुक्रतहाना स्रोतसां वृषणी मूल शेफश्च'' इति—[ चरक००विमा० ५ ग्र० ] । शेफसः स्तव्यता = चिरानुवन्धी-रिश्तप्रहर्षः, शुक्रस्य मोचः = सुदुर्गुः चरणम् । विशेपतः-श्र्युक्तः शुक्रस्य चरणेऽपि शिवनप्रहर्षे नापयातीतिवैचि व्यसुननेयम् । सोऽयं शुक्रगो च्वरःसुननाक्षायदामिवाते, आलकंविपस्य चरमावस्थायाव्चारमामिवृद्धः ॥ इति ॥

# ग्रथ पाकृत-वैकृत-ज्वरलक्त्रग्रम्।

प्राकृतज्वरः=(Seasonal Fever.) सोजनलफोवर
वैकृतज्वरः=(Perenneal Fever.) पेरेनोअलफोवर
बक्तवातादिज्वराणां कालप्रकृतिम्राद्दिश्य प्राकृतत्वं वैकृतत्वं चाह-वर्षा-शरद्-वसन्तेषु वाताद्येः प्राकृतः क्रमात् ।
वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ५५ ॥
(वा० वि० वा २ १ लो० ४६)

म॰ वर्षत्यादि । वर्षादिषु वाताद्येः क्रमाद्यो ज्वरः स प्रा'कृतः; वर्षासु वातिकः, शर्राद पैत्तिकः, वसन्ते श्लैिष्मकः । अस्मादन्यो वैक्कतः, यथा—वर्षासु पैत्तिक इत्यादि । स इति वैक्कतो दुःसाध्यः, अर्थात् सुखसाध्यः प्राकृत इति । यदु-क्तम्—"प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्त-शरदुद्भवः ॥" (च. चि. स्था. अ. ३) – इत्यादि । अत्र वारमटेन वातजस्य प्राकृतत्वप्रणयनं यत्कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःसाध्यत्वेन वैक्कतादिभन्नत्वात् । जतुक्तर्णेनाप्यसौ न पिठतः । यदाह—" वसन्त-शरदोः प्राकृतोऽन्यत्र वैकुतः "—इति । अत्रोच्यते—न प्राकृतत्वं सुखसाध्यत्वख्यापन्यरा संज्ञा, किंतु कुम्मकारादिवद्यौगिकत्वं; यतो यथत्कृपितो दोषः प्रकृतिरुच्यते, तत उद्दश्तः प्राकृतः, तेन प्राकृतत्वेऽपि दोषस्वभावाद्वातिकस्य दुःखसाध्यत्वं वैकृतविदिति । दुःखसाध्यत्वेन वैकृतसाधम्योत्तु चरकः जतूकर्णाभ्यां नोक्तः, नतु प्राकृतत्वाभावादित्यभिप्रायो वारभटस्येति । अन्यरोगेषु प्राकृतत्वेन दुःसाध्यत्वं, ज्वरस्य दु व्याधिप्रभावात्सुखसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि—" ज्वरे तुल्यर्तुदो विद्याव्यक्षसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि—" ज्वरे तुल्यर्तुदो विद्याव्यक्षसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि—" ज्वरे तुल्यर्तुदो विद्याव्यक्षसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि—" ज्वरे तुल्यर्तुदो व्यक्ति । अप्र ॥

हि॰टी॰-प्राकृत वेकृत ज्वरके लक्त्य-त्रशीमं वातिक,शरद् ऋतुमें पैत्तिक श्रीर वसन्त में श्लैष्मिक ज्वर प्राकृत कहलाताहै, क्योंकि वह तीनो ऋतु तीनों दोपों के कुपित होने का स्वामाविक समयहै, श्रतपव उन ऋतुश्रों में उन २ दोपों से उत्पन्न ज्वर भी प्राकृत

१ स्वयः तुमनितक्रम्य कृपितो दोषः प्रकृतिः कृथ्यते तस्पमावः प्राकृतं तदस्यास्तीति प्राकृतः । प्रार्थः स्वादिन्येऽन् ।

२ स्वमृतुं परित्यन्य कुपितोदोपो विकृतिस्तस्य भावो वैकृतं तदस्यास्तोतिवैक्षनः ।

३ तुल्यो ऋनुदोपो यस्य .तस्यमावस्तुल्यतु दोपत्वम् । एवं च यस्माह् देश्वाङ्गानो ज्वरः स दोयो यदि ऋनुदोपः स्यादित्ययेः ।

कहा जाता है। इससे उल्टा वर्षा में पैत्तिक, शरद्में श्लैष्मिक श्लोर वसन्त में वातिक ज्वर वैकृत हुआ, क्योंकि वह ऋतु उन दोपों के कोपका समय नहीं है। इनमें शरद् श्रीर वसन्त का पैत्तिक तथा श्लैष्मिक प्राकृत ज्वर सुख साध्य होता है, किन्तु वर्षा का प्राकृत तथा सब वैकृत ज्वर दुःसाध्य होते हैं.॥ ४५॥

### श्रथ प्राकृतज्वरागामुत्पत्तिकमः।

तेषामेव माकृतज्वराणां चिकित्साविशेषार्थग्रत्यत्तिक्रममाह— वर्षाग्च माकृतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् । कुर्यात्, पित्तं च शरिद तस्य चानुबलः कृषः ॥ ५६ ॥ तत्प्रकृत्या विसर्गाच तत्र नानशनाद्भयम् । कृषो वसन्ते तमिष वातिषत्तं भवेदनु ॥ ५७ ॥

( वा० नि० घ्र० २ स्लो० ५१, ५२ )

म॰वर्षास्वित्यादि । दुष्ट इति क्वपितः, श्रीप्मे संचितत्वात् । पित्तक्छेप्मा-न्वित इति तत्कालोचितिपत्तकफानुवन्धः । यदुक्तम्-"भुवाष्पान्मेघनिष्यन्दा-त्पाकादम्लाज्जलस्य च । वर्षास्वग्निवले चीण कुप्यन्ति पवनादयः"-इति (च. स्, स्था. म्य. ६)। कुर्यादिति छेदः, पित्तं च शरदीति दुष्टं ज्वरं कुर्यादिति पूर्वी-क्तेन संवध्यते; एवं कफो वसन्ते इत्यत्रापि योज्यम् । पित्तदुष्टिञ्च शरदि वर्षीस्र संचितत्वात् । अनुवलोऽनुवन्धः, तस्य च हेतुर्वार्षिकक्लेदानुरुचिरेव । तत्पक्तत्ये-ति = तयोः = पित्त-इलेष्पणोः, प्रकृत्या = स्वभावेन, - तत्कृतयोर्ज्वरयोरनशनाल्लक्ष-नाम भयं भवति । यदुक्तम्-"कफ-पित्ते द्रवे धात् सहेते लङ्घनं महत् । आमन्त-यादूर्ध्वमतो वायुर्न सहते चणम्-" इति । विसर्गाच हेतोर्नानशनाद्भयम् । वर्षा-शर्इ-हेमन्ता विसर्गः, तत्रोपंचितवेलाः प्राणिनो भवन्ति, सोमबलत्वात्; वसन्त-प्रीष्मास्त्वादानं, तत्रापचितवलाः प्राणिनः, सूर्यस्य वलवत्वादिति च्युत्पा-दितं शास्त्रे । 'तत्प्रकृत्या विसर्गस्य'-इति पाठान्तरे , तत्प्रकृत्या = कफ-पित्ते-मकुत्या, विसर्गस्य च मकुत्योति योज्यम् । कफ इत्यादि । तं कफमनु ' वात-पित्त भवतः, अनुवन्धरूपे भवतं इत्यर्थः । हेतुश्चात्र वसन्तस्यादानमध्यत्वेनाग्नेय-रूज्ञ-त्वाद्वात-पित्त-प्रकोपक-त्वम् । यदुक्तं चरके-"आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु"-इति ( च. चि. स्था. घ्य. ३ )। अत्र कफ-पित्त-प्रकृत्या छंघनं युक्तमेव, कित्वादानमध्यत्वेन निभर्यं तन्न कार्यम् । अत एव "तत्र नानशनाद्भयम्" इत्यतस्मात् पूर्वमेत्र पठितम् अन्यथा सर्वशेषे, पठितं स्यादिति ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

भा०टी०—वर्षा काल में वायुं कुपित—होकर पित्त और कफसे मिल कर ज्वर पैदा करता है। और पित्त शरद् ऋतु में कुपित होकर ज्वर पैदा करता है, परन्तु पित्तके साथ सहायक कपसे छुछ कफ भी अवश्य रहता है। कफ वसन्त में कुपित होकर ज्वर पैदा करता है, और उसके पीछे (साथ) वात पित्त भी अवश्य रहता है। शरद् कें पित्त ज्वर में और वसन्त के कफ ज्वर में लहुन कराने से कोई डर नहीं, क्योंकि शरद् ऋतु विसर्ग काल, और वसन्त ऋतु आदान का मध्यकाल है, इस से इन समयों में स्त्रमावत निर्वलता नहीं रहती। दूसरे, कफ पित्त द्रव घातु हैं ये दोनों लहुन सह सकते हैं अत एव पित्त और कफ ज्वर में लहुन कराने से कोई डर नहीं। १६८-४७॥

#### अथ कालकृत ज्वरलच्चाम्।

कालोऽपि दोपविशेषस्य छत्तणमित्याह—

# काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिवृद्धिरेव वा । 🏏

(बृ० वा० ५०३)

म०-काल इत्यादि । यथास्वं काले यस्य वातादेर्यः मकोपकालस्तत्र तन्जन्यन्वरस्य मद्यत्तिरूत्यादो वृद्धिर्वा भवतिः अय वा मवृत्तिर्नित्यन्वरस्य, वृद्धि-विषम<del>न्वरस्ये</del>ति ॥

### च्रयोपशयानुपशयाभ्यां व्याधिविज्ञानम् ।

तथोपशयातुपशयाविष स्रज्ञणमित्याह्-

# निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ४८ ॥

(बृ० वा० अ०३)

#२-निदानेत्वादि । निदानत्वेन ये उक्ता आहाराऽऽचारादयस्तैरनुप-शयो = दुःखंनिदानोक्तानुपशयः । विपरीतैर्दोपादिविपरीताऽऽहाराऽऽचारैरूपशा-यिता = सुखजननशीळत्वं विपरीतोपशायितेति ॥ ५८॥

भा० टी०—वात आदि दोषों के कुपित होनेका जो २ समय है उन्ही समयों में उन २ दोषों से जबर पदा होता है या वड़ना है। जो आहार विहार जिस दोप और जिस रोग के निदान (कारण) होते हैं उस आहार विहारका सेवन उस दोष या रोग का अनुपश्य होता है, और जो आहार विहार ऐसे नहीं हैं वे उपश्य होते हैं॥ ४५॥

# **ष्ट्रायान्तर्वहिर्वेगभेदेन** ज्वरस्य द्वेविध्यम् ।

### तत्रान्तवेंगज्वरस्य जन्तग्रम् ।

उक्तज्वराणां मध्ये संप्राप्तिवशात्काश्चिदन्तवेर्गो भवति कश्चिद्दवहिर्वेगस्त योर्छज्ञणमाह−

अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोष-वर्चो विनिग्रहः ॥ ५१ ॥ अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लच्चयेत् ।

(च०चि० म०३ श्लो० २६)

म०-ग्रान्तर्राह इत्यादि । श्वसनं = श्वासः; सदनमिति पाठान्तरं, तन्न युक्तिमिति जेज्जटः । यतोऽन्तर्वेग एव सुश्रुते गम्भीराख्यः पठितः, तत्र च श्वास एव पठितइति विनिग्रहोऽपष्टत्तिः ॥-५६ ॥

भा० टी०—ग्रन्तर्चेंग ज्वर के लत्त्वा—ऊपर शरीर कम गरम रहे, किन्तु श्रन्दर दाह श्रधिक हो, प्यास, प्रलाप, श्वास, श्रम, जोड़ श्रीर हिंद्हियों में पीड़ा,पसीना न निकले, श्रथवा विट्कुल कम निकले, दस्त पेशाव न हो, हवा न खुले, कफ न निकले॥ १९॥

### भ्रथ बहिवेंगज्वरलक्त्याम् ।

सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मादेवम् ॥ ६० ॥ बहिवर्गेस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च । 😿

( च० चि० घ० ३ श्लो० १७ )

म०-तृष्णादीनामित्यादिशब्देनोक्तप्रहापादीनां यहणम् । मार्दवं = स्वल्प-त्वम् । अस्य सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तर्वेगस्य कृच्छ्रसाध्यतां सूचयति, असाध्य-तां वा, ''गम्भीर-तीच्ण-वेगाऽऽर्ते ज्वरितं परिवर्जयेत् । ''-इति (सु. ज. तृ भ्रा० २६) सुश्चतवचनादिति ॥ ६० ॥

भा० टी०—विहवंग ज्वर में शरीर वाहर की तरफ श्रधिक गर्म रहे, श्रौर श्रन्तवंग ज्वर में जो तृष्णा श्रादि त्वच्या श्रधिक होते हैं वे इसमें कम हों। श्रन्तवंग ज्वर दुःसाध्य श्रौर विहवंग ज्वर सुखसाध्य होता है। ये दोनों ज्वर स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु यह, श्रवस्था सभी ज्वरों में हो सकती है॥ ६०॥

### श्रया-ऽऽम-पच्यमान-पक्व-ज्वराणां लक्त्यानि । तत्राऽऽमज्वरलक्त्याम् ।

चिकित्साविशेषार्थमाम-पच्यमान-पक्व ज्वरस्रज्ञणमाह-

ठाठाप्रसेको हल्लासंहदयाशुद्धचरोचकाः ॥ ६१॥ तन्द्राऽऽलस्याऽविपाकाऽऽस्यवैरस्यं गुरुगात्रता । ज्ञुन्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता बळवान् ज्वरः ॥६२॥ अश्रामज्वरस्य छिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् । भेषजं ह्यामदोषस्य भूया ज्वळयित ज्वरम् ॥६३॥ अश्रीधनं शमनीयं तु करोति विषमज्वरम् । तस्मादत्रीषधं प्राह्मैनं देयं सप्तरात्रकम् ॥ )

(बा० नि० घ० र श्लो० ५५)

म॰ जालेत्यादि । नतु 'न दद्यात्तत्र भेषत्रम्' इति विरुद्धम्, द्विविधं हि भेषत्र मुतं चरकेण, द्रव्यभूतंमद्रव्यभूतं चेति, तत्र द्रव्यभूतं कषायादि अद्रव्यभूतं छंवन-स्वेदादि, अत्र छङ्घनादिकं षडक्षार्धशृतं च प्रयुक्यते । उच्यते—भेषज्ञश्वेदनात्रान्नपा नसाधनव्यतिरिक्ता कल्यनोच्यते, न तु सामान्येनीपधमात्रम् । कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, तरुणज्वरे भेषत्रपानिषेधेऽपि भेषजविधानद्रश्रीनात् ॥ ६१–६३॥

हिल्टी०—श्रोम ज्वर के लक्त ए-मुंह से लार वहे, हल्लास=श्रामाशयसे कुछ व्यथा सहित मुंहसे नमकीन पानी निकले। हृद्याश्चिद्ध=इ्दय-श्रामाशय(पेट) भरा मालूम हो, श्रवित्त,तन्द्रा,श्रालस्य, श्रविपाक=त खाने पर भी श्रजीर्ण मालूम हो। मुंह फीका रहे, श्ररीर भारी भालूम हो, भूख एक दम वन्द्र हो जाय, पेशाच बहुत हो,शरीर जकड़ा रहे, वुखार जोरसे चढ़ा रहे। इस ज्वरमें खातदिनों तक काढ़ा न हे, रस श्रीपघ तथा पडक़ पानी श्रादि देनेमें कोई हर्ज नही। यदि श्राम पकानेके लिये काढ़ा दिया जाय तो उससे वुखार वढ़ जाता है। यदि इस ज्वरमें शोधन-इस्तावर, या क्य करानेवाली, या ज्वर

<sup>(</sup> १ ) ''हल्लासो हृदयादीषदुन्यथः पट्नम्बुनिर्गैमः'' इति योग रत्नाकरे ।

२ अक्षपानयोः साधनं कार्यं तद्वयतिरिक्ता भिन्ना । भेपन विधाने-तदुक्तं-सुख्यभेपनसन्दन्यो निपिदरवरुर क्यरे । तोयपेयादि संस्कारेनिर्दोपं तत्र मेवनम् । क्यरे सुख्य मेपन क्वायः । लड्च स्वेदनं कानो यवागूस्तिकको रसः । पाचनान्यविपन्यानां द्वीपाणां तरुणे क्यरे ॥ इति ॥

द्वानेवाली दवा दी जायगी तो उससे भी फायदा न होकर विपम ज्वर हो जायगा। इसलिए जान कार वैद्यों को चाहिए कि सात दिनों तक दवा न दें॥ ६१-६३॥

#### च्यथ पच्यमानज्वरलद्गग्।म् ।

ज्वरेवगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । मलप्रवृत्तिरुत्कलेशः पच्यमानस्य लज्ञणम् ॥ ६४ ॥

म०-एवं पच्यमानेऽपि वोद्धन्यम्, तत्रापि सामतायाः सद्भावात् ॥ ६४॥ हि॰टी०--त्रामदोप पचने के लच्चण--ज्वर का वेग श्रधिक हो, तृष्णा, प्रलाप, श्वास, भ्रम, पाखाना हो, पेशाय हो, कफ निकले, हवा खुले, श्रोकाई श्रावे, ॥६४॥

### ष्यथ परिपक्वज्वरलक्त्रग्रम् ।

च्चुत् क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् । दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ६४ ॥ ८

(च० चि० घ० ३ श्लो० १३१)

म०—चुिंदित्यादि — असमासकारणात् श्वदादयो व्यस्ताः समस्ताश्च वोद्धव्याः। अष्टाहः पकञ्ज्ञणमिति जेद्धः। हरिचन्द्रस्त्वाह् — असत्यप्यष्टाहे श्वदादिभिनि-रामत्वं दोषप्रद्वत्या वा श्वदाद्यभावेऽप्यष्टाहेनैव शिष्यहितैपितया कालं लज्ञणं च निर्दिष्टवानिति द्विविधा हि सामता—एका रसस्य, अपरा दोपस्य । रससामता तु श्वववेरस्यादिल्ज्ञणा, दोपसामता तरुणत्वरूपा, साष्टाहेनैवापैति । अत्र च हरिचन्द्रेग् हेतुरुक्तः—"सप्ताहेनैव पच्यन्ते सप्तधातुगताः मलाः । निरामश्चाप्यतः भोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहाने ॥" इति । सप्तानां धातूनां धात्वग्निना सप्ताहेनाम-पाकादष्टाहेनैव निरामत्विमिति । रससामता \* त्वष्टाहात्परतोऽप्यज्ञवर्तते । एनमर्थं जेद्धदेऽपीच्छति, यदेवं लिखति चरकसुश्चतदोकायाम् — तरुणा सामताऽष्टाहा

<sup>•</sup> शत-श्रीगणनाथसेन-सरस्तो-महोदयेन स्त्रभीये सिद्धान्तनिद्दानन्याख्याने, एवं प्रतिपादितम्'यत्तु केचिदिदम् 'सप्ताहेनैव' श्रत्यादि वचनं व्याच्छाणा द्विविष्यामतां करपयन्तोऽश्रुनपूर्वमर्थमसमदेवाकपंन्ति, उपदिशन्ति च- 'स्तिसामता तु श्रश्रहात् परतोऽप्यनुवर्तते' श्रते, तद्द वृथाऽऽप्रश्रम् नम् प्राचां विरुद्धं च ! उक्तत्रचने दि प्राय श्रत्युक्तेः। क्षाचित् सप्ताडाद परतोऽपि सामगानुवृद्धिरयर्थः सुनच । न स्त्रनेन दिविषा सामगा । एका रसस्य, श्रपरा दोषस्य श्रत्यर्थः । कथमपि प्रतिपाचते रसस्य, श्रपरा दोषस्य श्रत्यर्थः । कथमपि प्रतिपाचते रसप्त श्राविपत्तनः श्रामसंद्यां लमने तत् केयं रससामतेति शशविपाणकस्पना ? वस्तुतस्य सामता दोषाणामेन चत्ररादीनां च उपचारात् । सा च सप्ताहेनापैति प्रायः दित प्राचानुपरदेशः। यत्र तु सप्ताहात्परतोऽपि दोषाणां सामताऽवशिष्यते, तत्र पाचनमन्यया शपनमीषभ दोयते–शति मिषतां सिद्धान्तः ॥ शति ।

द्णैति रससामना तु परतोऽप्यज्जवर्तते"-इति । एतत्मयोजनं च तरुणसामताया-मौषर्थं नोपयुज्यते, रससामतायां तु पाचनं दीयते । अत एवाह चरकः-"ज्वरितं षडहे 'ऽतीते लघ्वन्नमतिभोजितम् । पाचनं शमनीयं वा कपायं पाययेत्तु तम् " इति । (च. चि. स्था. 'ग्र.३) तथा—"मृदौ ज्वरे छघौ देहे मचलेषु मलेषु च । पक्षं दोषं विजानोयाज्वरे देयं तदाषघम् ॥" (सु, छ, तं, छा, ४३)-इत्यभिघायापि यत् सुश्रुतेन पञ्चितम्, "सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौपधम् । दशरात्रात्परं केचिद्दातव्यिमिति निश्चितम्" (सु. ड. तं घा. ३६)-इति, तेनैवं ज्ञापयित-सप्ताहादवीक् पाचनमपि न दीयत इति कार्तिककुराडेनापि व्याख्यातामिति । नतु, ''ज्वरितं पडद्देनीते'' ( च.चि. स्था. ग्रा.३ )-इति चरकवचनस्य"सप्तरात्रा त्परम्" (सु. ड. तं च्य. ३६ )—इत्यादिना सुश्रुतवचनेन विरोधः, यतः पहहेऽतीते सप्तमादिनं भवति, तत्र कपायं विधत्त इति । उच्यते, पहहेऽतीते सप्तमे ल्डबन्नमातिमोजितमष्टमे कषायं पाययेदिन्यष्टमपदलोपाद्योज्यं रसौदनवदिति चक्रः, "भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्" (च.चि.स्था च्य. ३)-इति दोषश्चतेरुक्तमुश्चतविरोधाच । प्रकारान्तरेणैनमर्थं कार्तिककुराडोऽप्याह, तद्यथा---पहहेऽनीते इति ज्वरोत्पाददिनं परित्यज्य गणना,वस्तिदानदिनपरिहारेण रपरिहार-कालगणनावत् । एवं "पाययेदातुरं साममीपघं सप्तमे दिने । शमनेनाथवा दृष्टा निरामं तमु<sup>3</sup>पाचरेत् ॥"-इत्येतद्पि वचनं न्याख्येयम् । महारहरिचन्द्रेणापि सप्तमंदिने कषायपानं यद्व्याख्यातं तस्यायमेवाभिमायो गवेषणीयः, सुभूता-दिविरोघात्। चिन्द्रिकाकारेगापि व्याख्यातम्-"अत्तिरोगे दिनचतुष्ट्यवज्ज्वरस्य सप्ताई सामताकालः, तत्र न पाचनं, न वा शमनं, नच शोधनम्" इति । यत्तु पेयाद्यनन्तरं हारीतेनोक्तम्-"एतां क्रियां प्रयुञ्जीत पड्रात्रं सप्तमेऽहिन । पिवेत्क-षायसंयोगान् ज्वरघ्नान् साधुसाधितान्"-इति । तथा-"इति पाद्गात्रिकः प्रोक्तो नवज्वरहितो विधिः अतः परं पाचनीयं शमनं वा ज्वरे हितम्"--इति खरनाद्वचनं च पूर्ववद्षष्टाहमतिपादकं द्रष्टव्यम् । अथवा पित्तज्वराभिनायेणैव तद्भचनद्भयम् । यदाह सुश्रतः--"सप्तरात्रात्परम्"-इत्यारभ्य, यावत्-"पैत्तिके वा ज्वरे देयमन्यकालसम्रुत्यिते ।, अचिर्ज्वरितस्यापि भैपज्यं "दोपपाकतः" इति

२ यथासुश्रुतोक्तम्यइपरिहारकाल एव वस्तिदानदिनस्यवता चरकेण द्विपुणः पारहार काल उक्त इति ।

१ षडहेऽतीत इति लघनेन षट्सु दिनेषु गतिथ्वत्यर्थः ।

त रोगिखमुपाचरेत् चिकित्सेत् । गवेषधीयोऽन्वेषणं कार्यम् ।

४ पहात्रे भवः पाद्रात्रिकः ।

५ दोषपाकं विद्याय क्रीपथ देव न तु दशरात्रं तत्र प्रतास्यमित्यर्थः ।

(सु, ख, तं, ख, ३६) सप्ताहादवीगिष यदेतत्पाचनं कपायपानमुक्तं ,तन्नात्युइमृतसामतायां द्रष्ट्रच्यम् । यदाह वारभटः— 'सप्ताहादौपधं केचिटाहुरन्ये दशाहतः ।
केचिल्लघ्यनभुक्तस्य योज्यमामोन्चणे न तु ॥ तीत्रज्वरपरीतस्य दोपवेगोदयो यतः ।
दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तैमित्यकारिणि ॥ अपच्यमानं, भैपज्यं भूयो ज्वलय'ति ज्वरम्''–इति (वा, चि, स्था, ध्रा, १) । 'अयमर्थोऽभियु कैञ्च कैञ्चिदुक्तिश्चिकित्सकैः । सप्ताहात्परतोऽस्तव्धे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ।॥ निरामे शमनं,
स्तव्धे सामे नौपधमाचरेत्"-इति संच्तंपः । विस्तरस्तु क्षायनिर्णयप्रकर्णे
द्रष्ट्रव्यः । पक्रज्वरलज्ञणेन जीर्णज्वरलज्ञणमपि चिकित्सोचितं वोद्धव्यम् । यदुक्तं
तन्त्रान्तरे— "आसप्त रात्रम्" – इत्यदि । जातृकर्णोनाऽप्युक्तम्— 'जीर्णस्रयोदशदिवसः इति । 'जिससाहे व्यतोते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । प्लीहामिसादं
कुरुते स जीर्णज्वर ज्वयते' रहित तु तन्त्रान्तरमितपुराणाभिमायेणद्रष्ट्रव्यम् ॥ इपा

भा०टी०-श्राम दोष के पक जाने पर लक्षण--भूख लगे, कृशता शरीर हल्का हो जाय, ज्वर कम हो जाय, दोष निकलें श्रीर श्राठ दिन-श्रर्थात् सात दिनों में प्रायः दोष पक जाते हैं। श्राठवें दिन श्राम रहित हो जाते हैं॥ ६५॥

### ष्प्रथ साध्यज्वरलदाग्रम् ।

ज्वरस्य साध्यलन्नणमाह—

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः

( च০ चি০ য়০ ३ ফ্লী০ ४৩ )

म०-षलवत्स्वत्यादि । वलवत्सु पुरुषेषु साध्यः, यदुक्तम्-"वलाधिष्ठान-मारोग्यम्"-इति (च. चि. स्था. च्य. ३)। अल्पदोषेषु=नातिमवलदोषेषु । अनु-पद्रव इति ज्वरस्योपद्रवाः कासादयः । यदुक्तं 'तन्त्रान्तरे-"कासो मूर्क्काऽरुचि-श्क्र(देस्तृष्णा-ऽत्रीसार-विड्यहाः । हिक्का-श्वासाङ्गभेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा 'द्श''-इति ॥-

हि॰टो॰-यदि पुरुष बलवान हो श्रीर ज्वर कारक दोषकम उभद्दे हों, कोई उपद्रव न वढ़ गया हो तो ज्वर साध्य होता है।

१ ज्वलयति जनयति उद्दीपयतीत्यर्थैः।

२ श्रमियुक्तैः कुरालैदिचकित्सकैः।

३ पूर्वश्लोकस्त्वेवम् ''श्रासप्तरात्र तरुर्व ज्वरमाहुर्मनीषियाः । मध्यं द्वादशरात्र स्थात पुरायमत उत्तरम्'' इति । श्रासप्तरात्रमिति सप्तरात्र मर्यादोक्कत्य, रात्रिशब्देन दिवसो।वोध्यः । ततश्च सप्तरात्रात्रभ्यमं ज्वरस्तरुष इत्यर्थः यदुक्तस्त्यत्र-''क्वरो व्यतीते पटहे जीर्थ इत्युच्यते दुर्थः,, इति ।

#### ष्ट्राथासाध्यज्वरलक्तग्रानि ।

ज्वरस्थासाध्यल्लाणान्याह-

१२

# हेतुभिर्वहुभिर्जातो बिलिभिर्वहुलक्षणः ॥ ६६ ॥ ज्वरं प्राणान्तकृदु, यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ।

(च० चि० झ० ३ ज्मे० ४=)

म॰-हेतुभिरित्यादि । नतु यो हेतुभिर्विलिभिर्वहुभिश्चोपनायते स वहु-भवति, तर्हिक वहुलचणवचनन १ जन्यते, यथास्वहेतुकुपिताः लन्य एव दोषाः सर्वस्यैव रोगस्य हेतवो भवन्ति, 'प्राक्तनकर्मापेच्या तु यदा विशिष्टां सामग्रीं संप्राप्तिलज्ञणामासाद्यन्ति तदा ज्वरमापाद्यन्ति, तथा सहकारि-कारणसामिध्यासाकिध्याभ्यां वहुळत्तणतामल्पळत्तणतां च कर्वान्त्। तथा हि तन्त्रान्तरम् — 'एकं द्दौ त्रीन् वहून्वापि देहे धात्वादियोगतः । दर्श-यन्ति विकारांस्ते कुपिताः पवनादयः" इति । अपि च विकृतिविपमसमवायाद्व-हुहेतुकोऽप्यन्पलक्षणोऽन्पहेतुकोऽपि वहुल्क्षण इति । प्राणान्तकुदिति शोधिमिन्द्रियनाशन इति उत्पन्नमात्र एव चिकित्स्यमानोऽपीन्द्रियशक्ति रूपा-दिग्रहणलक्षणामुपहन्ति सोऽप्यसाध्यो नत्पेत्तया।अन्येऽपिरोगा उपेत्त्यमाणा इन्द्रि-यशक्तिग्रुपव्निन्ति असाध्यतां वाधिरोहन्ति । एवं वहुलक्षणोऽप्यादावेव चिकित्स्य-मान एव वोद्धन्यः। इन्द्रियाण्यत्रैकादश .वोद्धन्यानि ३ सांख्यसिद्धान्तेन तथा चरकसुश्रुतनिर्दिष्टत्वात् । चश्चः,श्रोत्रम्, घ्राणम् ,रसनम्,स्पर्शनं चेति भ्यीन्द्रिया-णि । इस्तपाद--गुदोपस्थ-जिह्नाः कर्मेन्द्रियाणि । उभयात्मकं मनः, एवमन्यत्रापि द्रष्ट्रच्यम् ॥ ६६ ॥

भा0डी०—जो ज्यर,प्रवत्त और वहुत कारणों (दोषों) से पैदा होता है और जिसमें सब पूरे व्लक्षण होते हैं तो वह ज्वर असाध्य माना गया है। इसी प्रकार जिस ज्वरके पैदा होते ही चिकित्सा होते रहने पर भी सब इन्द्रियाँ वेकाम हो जाँय—आंख वन्द रहे, कान से खुन न पड़े, नाक से गन्ध झान न हो, जिह्वा से रस झान न हो, शरीर में छूने पर स्पर्श मालूम न हो, हाथ पैर न उठे, गुद और इन्द्रिय से पासाना पेशाय न कर सके, बोली वन्द हो जाय तो रोगी नहीं वचता॥ ६६॥

९ प्राक्तनं पूर्वजन्मकृत यस्कर्म दैविमिति यावत् । आसादयन्ति लभन्ते । आपादयन्ति जनयन्ति ।

२ भिरोहन्ति गच्छन्ति ।

३.यथाचोक्तं साख्यकारिकायाम्—नुद्धोन्द्रियाणि चझःश्रोत्रत्रापरसनलगाल्यानि । नागापिपःदपानृपन्धानं कर्मेन्द्रियाण्याद्वः । उमयात्मकमत्र मनः । शति ।

४ धीन्द्रियाणि इतिन्द्रियाणि ।

### च्यथ प्रकारान्तरेगासाध्यज्यरलचगाम् ।

ज्वरः चाणिस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः ॥ ६७ ॥ असाध्यो बळवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः ।

( च० चि० घ० ३ स्तो०.४६ )

म०-ज्वरः त्तोगास्य शूनस्येत्यपरमसाध्यलत्तगाम् । "गम्भीरो दैर्धरानिकः"इति गम्भीरोऽन्तर्धातुस्यः, अथवा गम्भार इव गम्भीरः, यत्र वातादीनां निक्चयः कर्तुं न शक्यते । स्त्रम्ये त्वाहुः—"गन्भीरोऽन्तर्वेगः" । द्र्ष्यात्रिक्त इति—"दीर्धरात्रानुवन्धी"—इति जेज्जटः, "दीर्घा मरण्ड्यां रात्रिमनुवर्तते इति दैर्धरात्रिकः' इति चक्तः । असाध्य इत्यर्थः । अत्र पत्ते दैर्धरात्रिक इति पूर्वेण संवध्यते, असाध्य इति परेण । केशसीमन्तकृदिति — अकस्मात् केशेषु सीमन्तान् यः करोति । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—"केशाः सीमन्तिनो यस्य संन्तिपते विनते भ्रवौ । स्त्रमन्ति चान्तिपत्तमाणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥"—इति ॥ ६७ ॥

मा० टी०—श्रसाध्य ज्वर की श्रलग २ स्र्रतें—(१) क्षीणताकी श्रवस्था में ज्वर श्रसाध्य होता है। (२)जिसके शरीरमें स्जन श्रागई हो उस हालतमें ज्वर श्रसाध्य होता है। (३)गम्भीर=श्रन्तवेंग ज्वर,या धातुलीन,श्रथवा जिसमें दोषोंका ठीकरपता न चले, (४)बहुतिद्नों तक बरावर बना रहनेवाला ज्वर श्रसाध्य होता है। (४)बहुत तीत्र वेग से चढ़ा हुशा श्रीर जिस ज्वर में शिर के वालों में सीमन्त=रेखायें हो गई हों=शिर में मांग कढ़ी सी मालूम हो, वह ज्वर सर्वथा श्रसाध्य होता है॥ ६७॥

# भ्रथ गम्भीरज्वरल दाग्रम्।

गर्मभीरार्था थे जेजनटादिभिन्धीर्ख्यातास्तेषु मध्ये अत्र "गर्मभीरोऽन्तर्वे-ग " इत्ययमर्थो माधवकरस्याभिमतः, अत एवासा एतदनन्तरं सौश्रुतं गर्मोर-जन्म छिखति—

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया ॥ ६८ ॥ ४४ ज्ञानद्धत्वेन चात्वर्थं श्वासकासोद्गमेन च ।

म०-गम्भीर इत्यादि य एव चरकेंऽन्तर्वेगः स एव सुश्रृते गम्भोरः पठितः, समळत्तणत्वात्, पृथक्पाठाभावाचेति । आनद्धत्वेन चेति = विवद्धमळत्वेन ॥ ६८॥ भा० टी०-गम्भीर ज्वर के लक्षण-गरीर के अन्दर दाह हो, प्यास, पाखाना पेशाव न उतरे, और स्वास खांसी अधिक हो, ॥ ६८ ॥

### श्रथापरमसाध्यज्वरलव्याम् ।

# आरम्भाद्रिषमो यस्तु यश्च वा दैर्घरात्रिकः ॥ ६१ ॥ क्षीणस्य चातिरूचस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तस् ।

( सु॰ द॰ इ॰ ३६ इलो॰ ४० )

म०-द्यारम्भादित्यादि । आरम्भाद्दतादात्मधृति यस्य विषमज्वरः सोऽसा-ध्यः यस्य तु नित्यज्विरणो ज्वरोत्प्रष्टस्य वाऽपचारादिना विषमः स साध्य एव । एतच विषमत्वं सन्ततादिकः वोद्धव्यम्, न तु विषमत्वमात्रेण, वातिकज्वरे-ऽपि मसङ्गादिति । दैर्धरात्रिको व्याहृत एवः न चास्य पुनक्कतत्वम्, तन्त्रान्तरीः यवाक्यत्वात् । अधिकार्थमतिपादनार्थे बुद्धवाऽपि छिखितम् । एवं गम्भी-रेऽपि वाच्यम् । 'अतिक्त्वस्य' इत्यत्र 'अनिमिपात्तस्य' इति पाठान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येत्यर्थः ॥ ६६ ॥

मा० टी०—जो ज्वर शुरू से ही वियम हो, सीए और श्रति रूस पुरुप का ज्वर, र्घरात्रिक, श्रीर गम्भीर ज्वर मार डलता है॥ ६६॥

#### ष्यथासाध्यज्वरत्नस्यान्तरम् ।

# विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७० ॥ शितार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः ।

म०-विसंज्ञः=विह्वन्नः, ताम्पने=मुद्धित । शेते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते नोत्यातुं समर्थः । शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्चेति=शीतार्दितो वहिः,अन्तरुष्णोऽ-न्तदीहवान् ॥ ७० ॥

भा० टी०—जो ज्वर का रोगी वेहोश हो, वहुत उदास हो, लेट जाने पर लेटा ही रहे, विना किसी के पकड़े न उठ सके, बाहर से जाड़ा मालूम हो श्रीर भीतर जलन, तो वह उस ज्वर से नहीं वचता ॥ ७० ॥

# भ्रथापरमप्यसाध्यज्वग्लक्तगम् । यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ॥ ७१ ॥ वक्त्रण वैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ।

म०-हृष्ट्रोमा=रोमाञ्चितगात्रः। हृदि संघातश्रू ज्वानिति संघातरूपेण वस्तुना अष्ठीलिकादिनाऽऽक्रान्तिमव हृद्यं मन्यते यः स तथा। घ्रान्ये त्वाहुः-नानामकार-कश्रू ज्वानिति। वक्त्रेण चैवोच्छ्वसितीत्येवकारेण नासिकां व्यवच्छिनत्ति। व्यादि-तास्यमितपादनार्थे, खरक्वास इत्यर्थः।। ७१।।—

भा० टी०—जिसे ज्वर की हालत में रोयें खड़े होते रहें, श्रांख लाल रहे, दिलके पास ऐ जा दर्द मालूम हो मानो पत्थर सा रक्खा है, श्रीर मुंह से ही श्वास लें, नासिका से नहीं, वह रोगी नहीं बचता ॥ ७१ ॥

# हिका-श्वास-तृषा-युक्तं मूढं विभ्रान्तळोचनम् ॥ ७२ ॥ सन्ततोच्छ्वासिनं चीणं नरं चपयति ज्वरः ।

म०-हिक्केत्यादि'। हिकादिभिर्मिलितैरेकेनाप्यातवलवताऽसाध्यत्वम् । मूढं= मोहयुक्तम् । विश्रान्तलोचनं=भ्रान्तपेत्तणं, चलितनेत्रं वा । सन्ततोच्छ्वासिनं=निर-न्तरखरुवासयुक्तम् ॥ ७२ ॥-

भा० टी०—ज्ञर की हालत में हिचकी आये, साँस फूले, प्यास लगे, सुव न रहे, नेत्र चञ्चल रहें, हर समय सांस फूले,शक्ति क्षीण हो गई हो तो रोगी नहीं बचता॥७२॥

### .अथान्यद्प्यसाध्यज्वरलत्त्वाम् ।

# हतप्रभेन्द्रियं चीणमरोचकनिपीडितम् ॥ ७३ ॥ गम्भीरं-तीच्ण-वेगाऽऽर्तं ज्वारितं परिवर्जयेत् ।

( सु॰ व॰ अ॰ ३६ ख्लो॰ ४१ )

- म०-हतेत्वादि । इतमभाणि=इतशक्तीनि स्वविषयात्राहीणि चक्षुरादीनि यस्य स तथा; अथवा इता मभा=दीतिरिन्द्रियाणि च यस्य स तथा । 'अरोचक-निपीडितम्' इत्यत्र जिल्लद्धः पाठान्तरद्वयं पठति--"दुरात्मानप्वयुत्तम्" इति, व्याचष्टे च-दुरात्मान=दुष्टान्तःकरणम् । उपद्वतिमिति श्वासादिभिष्ठपद्ववैष्यद्वतम् । "दुरा-त्मिकपद्वतम् " इति पाठान्तरे तु राच्नसादिभिर्जुष्टमित्यर्थः । एषामसाध्यञ्चणा-नाप्रपञ्ज्चणत्वादन्यान्यपि तन्त्रान्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्यथा-"मेतैः सह पिवेन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते श्रुना । स्रवोरं ज्वरमासाद्य स जीवमपसृच्यते ।। ज्वरः पौर्वा-दिको यस्य शुष्ककासश्य दारुणः । बल्ल-मांस-विद्दीनस्य यथा मेतस्तथैव सः ॥ ज्वरो यस्यापराह्वे तु श्लेष्मकासश्य दारुणः । वल्ल-मांस-विद्दीनस्य यथा मेतस्तथैव

१ अपस्चयते विमुम्बति ।

सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्की वल्रचयः विक्लेपणं च सन्धीनां ग्रुमूर्पोरुप-जायते ॥ गोसर्गे वदनाद्यश्च स्त्रेदः अन्यवते भृशम् । छेपन्वरोपसृष्टस्य उद्धर्भं तस्य जीवितम् ॥ ४मृत्युश्च तस्मिन् वहुपिच्छिछत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सर-त्वात् । स्वेदो ललाटे हिमवन्नरस्य शीतार्दितस्यैति स्रिपिच्छिलक् ॥ कण्डे स्थितो यस्य न याति वत्तो नूनं यमस्यैति गृहं स मत्र्यः ॥ स्नुतस्त्रेदो छछाटाद्यः इछथस-न्धानवन्त्रनः । मुह्हेदुत्याप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिव-हुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशेत् ॥ ३३ इति । · अाथान-जन्म-निधने परपर्याख्ये वियर हरे। नक्तत्रे न्याधिरुत्यनः क्लेशाय मरणाय वा ॥ ज्वरस्तु जातः पद्दात्राद्दित्रनीषु निवर्तते"-इत्यादिना ग्रन्थेन नत्तत्र-भेदेन ज्वरस्य साध्यत्वासाध्यत्वं यद्भिहितं, तद्धारोत-चृद्धवारमदयोद्रेष्टन्यम्, इह तु विस्तरभयात्र छिखितम् । सित्रपातासाध्य-प्रकरणं यथा,---"पित्त-क्रफा-निल-बृद्धचा दशदिवस-द्वादशाइ-सप्ताहात् । हन्ति विम्रुञ्चित वाऽऽशु त्रिदोपजो थातु--मल्ल-पाकात्" इति । सप्ताहाद्वानाधिकः, दशाहात्पित्ताधिकः, द्वादशाहात्क-फाधिकः, विचाधिकवद्वातिवाधिकः, ककाधिकवद्वातककाधिकः, योगवाहित्वा-द्वायोः । यदाह चरकः-"थोगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत् । दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात्"-शति (च. चि सथा, च्य. ३ )। धातुपाकाद्धन्ति, मलपकााद्विभुश्वतीति व्यवस्थितविकल्यः । घातु--मल--पाक--विकल्ये च दैवमेव हेर्तुः। उत्तरोत्तर-रोग-बृद्धि-बल-हानिभ्यां शुक्रादिथातुसहितमुत्रादिना च धातुपाको क्रयः । यदुक्तम् -- 'निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची । अरतिवेछहा-निश्च धातूनां पाक्कल्लणम्"-इति । अन्यया च मळपाकः -दोप भक्कतिवैकृत्यं छघुता ज्वर-देहयोः । इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोपाणां पाकळ्लणम्"-इति । नतु तरतमादि-भावव्यवस्थित-शीघ्र-मध्य-मन्द-शक्तित्वादोषाणां कथं सप्ताहादिनियम इति चेन्न, तथा-स्वभावाद्वचावेः, विचित्रा हि प्रतिरोगं स्वभावाः, यथाऽप्रिरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न तयाऽन्ये विकारा इति । अतः "सप्तमी द्विग्रणा यावन्नवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमयोदा मोत्ताय च वशय च" (वा. नि. स्था च्य. २)-इति

१ विश्लेषण शैथिल्यम् ।

३ प्रच्यवते निःसरति ।

३ लेप ज्वरोप सृष्टस्य प्रलेप कथ्वरमहितस्य ।

४ वस्मिन् च्नरे शीतस्य शीताङ्गस्य, हिमवत् हिमविन्दुवत् । कपटेस्थिन इत्यत्र स्वेद इति योज्यन् ।

द्वीया वाजादयस्तेषा प्रकृतिदांद-तन्द्रा गौरवादि-करण तस्य वैक्स्यं वैपरीस्थमिति भावितवः ।

हारोतवचन संवादार्थमेवं व्याचदाते !— दशमीमत्यासस्या नवमी, द्वादशीमत्यास्या एकादशी च गृह्योतं ततो द्रुद्धयेति पदमावत्ये सर्वत्र द्वेगुण्यं कार्यम् । एवं "सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽि वा । प्रनर्धारतरो भूत्वा प्रश्ममं याति हन्ति वा" (सु. छ. तं. घ्य. ३९ ) इत्यत्र सुश्रुतवाक्ये पुनःशब्देन द्वेगुण्यमिति व्याख्यातवान् कार्तिककुग्रहः । एवं "दश्य—द्वादश सप्ताहैः पित्त—क्ष्रेष्माऽनि-छाऽभिकः। दण्य्वोष्मणा धातु-मछान् इन्ति ग्रुञ्चित वा ब्वरः" (चा. नि. स्था. च्य. २) इत्यत्राधिकशब्दमावत्ये क्रियाविशेषणं कृत्वा द्वेगुण्यं वोद्धव्यम् । तथा "वात – पित्त—कप्तेः सप्त—दश्य—द्वादश वासरान् । प्रायाऽज्ञुयाति मर्यादा मोत्ताय च वश्यय च" (वा. नि. स्था. च्य. २) इत्यत्राग्निवेशमने पायोग्रहणेन द्वेगुण्यमिति । नज्ञ सप्तमीत्यादौ कथं तिई दश—विश्वति—द्वादश—चतुर्विश्वतीनां ग्रहणमिति चत्, उच्यते, एकादशीत्यत्र एकेति प्रमावर्तनीयं, तेन नवमी एकेति दशमी छभ्यते, एकादशी एकेति द्वादशी, ततः सर्वत्र द्वेगुण्यम् । तुशब्दः सग्रुच्ये, तेन सप्तमी गृह्यते, सा द्विगुणा च । एवं नवम्यादिषु योज्यम् । चतुर्विशात्यिकस्तु मर्याद्विस्तो नास्ति, तत्यपाद्कागमादश्यनात् ॥ ७३ ॥—

भा० टी०—जिस जार के गोगी के शरीर की कानित फीकी हो गई हो, इन्द्रियाँ वेकाम हो जाँय, निर्वतता, श्रविव,ज्वर गम्मीर श्रीर तेज हो तो रोगी मर जाता है। उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए ॥ ७३ ॥

# च्यथ ज्वरमुक्तेः पूर्वस्त्पम् ।

ज्वरविमुक्तिपूर्वस्त्पमाह—

दाहः स्वेदा अमस्तृष्णा कम्पविड्भिदसंज्ञिता ॥ ७४ ॥ क्जनं चास्यवेगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ।

म०-दाह इत्यादि । विद्मिदिति विद्मेदः, संपदादिपाठात् भावं किप् । असंज्ञिता = संज्ञानाञ्चः । कूजनम् = अस्कुटध्विनः । यदुक्तम्, "ज्वरममोन्ने पुरुषः कूजेद्वमित चेष्टते" - इति । वारभटो अप्याहः "धात्न् मन्नोभयन् दोषो मोन्नकाले वलीयते । ततो नरः श्वसन् स्वियन् कूजन्वमित चेष्टते" - [ वा, नि. स्था, घा, २ ] इति । वैगन्ध्यं = दुर्गन्यता गात्रे ज्वरमोन्नणे भविष्यति आक्वातिर्लन्नणम् । 'भवति' इति शेषः । नतु दोषन्नयं विना न व्याधिनिष्टत्तिः, न्नीणश्च

清明清

....

-

3

77 8

7

<del>;;</del>

-

늯

- {|

दोषः कथमेनंविधं छत्ताणं क्रयात् ? उच्यते, किश्चद्भावः सीणोऽपि विनाशकाछे स्वशाक्तं दर्शयति, यथा — निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात्मञ्बलतिः, अथवा दोपाभि-भूतानां धात्नां दोषापगमेन सोमाहाहादयः, भतरलतर-वानर-परिहीयमान-तरुण-तरुवल्लरी-शिखर-कम्पवदिति ॥ ७४॥—

भा० टी०--ज्वर के छूटते समय के लक्षण--वाह, पसीना,सम,प्यास शरीर कांपे, पासाना हो, वेहोशी सी रहे, केंहर हो, शरीर और मुंह में वदवू आवे ॥७४॥

# श्रथ विज्वरपुरुवज्ञक्तग्रम् ।

विगत-क्लम-सन्तापमन्यथांवमलेन्द्रियम् । युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात् पुरुषमज्वरम् ॥

( नलमः = अकृतश्रमस्यापि श्रमानुमवः, सन्तापो = दैहिकतापाधिक्यम् । व्यथा = मानससन्तापविशेषः । विमलेन्द्रियम् = अनाविलेन्द्रियशक्तिम् । प्रकृति-सन्तेन = स्वायाविकहत्या स्थैय्योदिना श्चत्पिपासादिना च युक्तम् ॥ इति ) भा० टी०—किस मनुष्य को थकाहर न माल्म हो, शरीर गरम न रहे, मन प्रसन्न रहे, इन्द्रियाँ साफ श्रीर शक्ति युक्त हों,स्वस्थावस्था की तरह प्रकृति हो, वष्त पर भृक्ष श्रीर प्यास को श्रीर वह ठीक हक्तम हो जाय,पाखाना साफ हो तो सममना चाहिए

### अथ ज्वरमुक्तस्य लक्त्याम्।

ज्वरमुक्तिल क्यामाह—

कि यह आदमी विल्कुल तन्दुरुस्त है। इसके ज्वर नहीं है।

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कगड्डः पाको मुसस्य च॥ ७५ ५। विश्व स्वश्रुत्वान्नित्तपा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ।

( हु० ड० अ० २६ खो० १४० ) म०-स्वेद इत्यादि । स्वेदो = धमागमनं, स्रोतसां स्फुटत्वात् । लघुत्वं गात्रस्य । शिरसः कण्ह्रिति सर्वो हि ज्वरस्तैजसो विरोधिन्यपगमात् सोम्यः

<sup>े</sup> तरलनरस्व व्यवतारो यो वानरहनेन परिद्वायमानत्यत्यन्यमानत्य तरूप तरु वस्तरी शिखरस्य । वहरी रूप ), शिखरोऽममत्मा । २ विरोधीति-विरोधिन कथ्मणो ध्युपगमान्नासात ॥

कलेषा छन्धवछः सन् शिरसि स्वस्थाने असाधा 'रणात्मछन्नणं कण्ह्ं करोति, व्याधिमहिन्ना तु नान्यत्र कफस्थान इति वदान्ते । पाको ग्रुखस्येति ज्वरोप्मकोपितात्पिनात् । यन्तु पूर्व नाकापींदन्यत्र वा तदिप व्याधिमहिन्नेव । एतच्च दाहमारभ्य छन्नणं त्रिदोपजे उन्तर्वेगे ज्वरे भवति, न तु सर्वत्र । तथा चैतदनन्तरं भालुकिः पाह-"त्रिदोपजे ज्वरे श्वेतदन्तर्वेगे च धातुगे । छन्नणं मोन्नकाछे स्यादन्यस्मिन् स्वदेदश्चम् "-इति । नन्नु ज्वरस्य प्रत्यन्तत्वात्तस्याभावोऽपि प्रत्यन्तः, तत्कि तन्नन्तणपाठेन १ तथाऽपि वा पठितव्यं, ति सर्वविकारेषु पट्यताम् १ उच्यते-विपम् ज्वरशिङ्गोनरांसार्थम् । विपम् ज्वरे हि निष्टत्तोऽपि ज्वरः पुनरायाति,दोपाणां धातुछी नत्वति । एतन्नन्तण तु निः शेपदोपनिवृत्त्या न पुनरागमः । यत्र चैवविधा शङ्का तत्रैवं छन्नणं पठित, न सर्वत्र, यथा प्रमेहातीसारादिष्विति सर्वे ग्रुस्थम् ॥ १॥ ।

भा० द्री०—ज्वरके एक दम छूट जानेके लच्च पसीना निकले, शिर श्रीर शरीर हल्का हो श्रीर खुजलाये, मुहके पक जाने से श्रीठ पर पपड़ी पड़ जाय श्रीर फर जाय, श्रींक श्रावे, भोजन करने की इच्छा हो॥ ७५॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवेशकृतायां निदानदीपिकायां— रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां ज्वरप्रकरणम् ।

### (200 ppc)

अथातोसारनिदानम् । (Diarrhoea) डायुरिया

### अथातिसारहेतवः ।

पित्तज्वरेऽतीसारपाठाज्ज्वरातीसारयोरन्योन्योपद्रवत्वाच ज्वरानन्तरमतीसारमाइ-

गुर्वति-स्निग्ध-रूचोषण् दव-स्थूलातिशीतलैः । विरुद्धाध्यशनाजीणैर्विषमेश्चापि मोजनैः ॥१॥ स्नेहाचैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तिर्विषभयेः । शोकाहुष्टाम्ब्र-मद्यातिपानैः सात्म्यतिपर्ययैः ॥ २ ॥ जलाभिरमणैर्वेगविघातैः क्रिमिदोषतः । नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वच्यते ॥ ३ ॥

(सु॰ उ० झ ४० इलो० २)

१ असाधारणात्मलद्या विशेषस्वलद्याम् ।

<sup>्</sup>२—म्बतिसरति म्रातगच्छति गुदमार्गेख पुरीपमिश्रो वहुदव इति, म्रतिसरण्मतिसारो वा । उपसुर्गस्येति बाहुलकादीर्वेतिसारोऽतोसार इति स्पद्रयमि भवति ।

रुव्तणम् ]

स**्-गुर्वतिस्मिग्वेत्यादि । गुरुशन्देन** मात्रागुरुष्ट्यते, यथाऽतिमात्रोपुगुक्तो रक्तशाल्यादिः, तथा स्वभावगुरु च माषादि, अथवा गुणतः पाकतश्च । अति: शब्दः स्थूलान्तैः सह सम्बध्यते । स्यूलं संहतावयवम्, यथा ल्ड्डुकापिष्टकादि । शीतलं स्पर्शाद्वीर्याच । विरुद्धभिति संयोगढेशकालमात्रादिभिविरुद्धं, यथा ज्ञीर-मत्स्यादि । तच वहुपकारं सुश्रुते हिलाहितीयेऽध्याये[सु. सू. स्था. ग्रा. २०] चरके चात्रयमद्रकाण्यीयाध्याये [ च सु. स्था. ग्र. २६ ] द्रष्टव्यम्। अध्यशनं पूर्वदिनाहाराजीर्णे भोजनम्। उक्तं हि चरके-- भुक्तं पूर्वानशेषे तु पुनरध्यक्षनं सनस्" (च, चि, स्था, च्य १६)-इति । एवं सर्वत्र । अजीर्णम-पक्वमनम् । विपममकालभोजनादि । उक्तं हि सुश्रुते—"वहु स्तोकमकाले च तन्हों विषमाशनम् ।' (सु. सू स्था, ध्य, ४६ ) इति । 'विषमः' इत्यत्र स्थाने 'असात्स्यैः' इति पाठान्तरम् । भोजनैरिति विरुद्धादिभिः सर्वैः संवध्यते । स्तेहाचैरिति । स्त्रः=स्तेहपानं, स्तेह आद्यो येपां ते स्तेहाद्याः स्त्रेद-वमन-विरेच-नातुवासननिरूहाः, तैरतियुक्तेरिति अतियोगयुक्तैः। एतच यथायोग्यं दोध्यं, चमनातियोगस्यातिसारकारणत्वायोगात् । पिथ्यायुक्तैरिति हीनयोगयुक्तैः, वमना-दिकर्मणां मिथ्यायोगामात्रात्, हीनयोगात्तु ते दोषानुत्क्छेश्यातीसाराय स्युः। नजु कदाचिद्दमनं प्रयुक्तं विरेकं करोति, विरेकक्च वयनपिति दर्शनाचेषां पिथ्या-योगः संनवत्येव । न सोऽप्ययोग एवेति सिद्धान्यः । यदुक्तं चरके-"ेयोगः सम्यक् प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवर्तनम् । अयोगः प्रातिह्योम्येन न चाल्रं वा मवर्तनम् "-शति (च सि. स्था. चा. ६) । विषमत्र स्थावरमुच्यते, अशोगत्त्वात् । कातिकक्करास्टाह-विन=र्वाविष, तल्लक्षेण्यतीसारपाठात् । दुष्टाम्ब मचाविषा-नैरिति दुष्टं=व्यापनं, दुष्टयोरम्बुमचयोः पानात्, अदुष्टयोरप्यतिपानात् । तथाह चरकः-"दुष्ट-मद्य-यानीयातिपानात्"-इति (च, चि, स्था, च्य. १६) सात्म्यर्तु-पर्ययैरिति सात्म्यविपर्ययैऋताविपर्ययैक्च, सात्म्यविपर्ययोऽसात्म्यम् । न च पूर्वी-क्तेन असारम्येरित्यनेन पौनस्कत्यम् । उक्तं हि चरके छात्रेयभद्रकाप्योये-"द्विवियं हि सात्स्यं प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्यं च " (च.स.स्था, अ-२६) इति । आहाराऽऽचारभेदादन्न-पान-भेदाद्वा न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । जलाभिरमणिरिति जलक्रीहादिभिः । वेगाविघातैरिति मूत्र-पुरीपादीनाम् । क्रिमिटोपत इति क्रिमिभा

<sup>9</sup> योग इति—काचिदुव्याविक्तं दिनायुर्वेदोक्ततेगप्रवर्तन योग । प्रतिप्रवर्तनमन्योगः प्रानिल्गुन्येन वैदरीरेन् यथा-वसन दक्तं विरेक्तः, विरेक्तश्व प्रयुक्तो वसनं स्थाउ नच प्रवर्तनं सर्व-गडप्रवर्तनं तथा जन्यपवर्तनस्याः ।

२ 'प्रदुष्टमचपानीयपानादतिमद्यपानीयपानात्' इति चरकीयपाठः ।

पकामाशयद्षणात्, किमिजनितवातादिकोपाद्वा । एतानि च निदानानि यथा-संभवं वातादीनां बोद्धव्यानि, दोप-व्याधि-हेतुत्वख्यापनार्थे पठितानि । एवमन्य-त्रापि निदानविशेषपाठे प्रायो द्रष्टव्यमिति ॥ १-३ ॥

भा०टी०-ग्रितसार के कारण गुरु=देरमें हजम होने वाले स्वामाविक गुरु पदार्थ जैसे उर्द् ग्रादि, श्रथवा गुरु=हल्के पदार्थ भी श्रधिक खाना, घी, तेल, क्रखा, गरम, पत्तला, स्थूल=हड्झ, गोिमया, मालपूवा, कचौरी श्रादि, स्पर्श श्रीर गुण, दोनों में ठएडा पदार्थ, श्रधिक खाना, तथा विरुद्ध=श्रममेल की चीज खाना, श्रध्यशन=वद्द-हजमी की हालत में खाना, श्रजीर्ण=कच्चा श्रष्ठ खाना, विषम=खुराक से बहुत कम श्रथवा बहुत ज्यादा श्रीर विना भूखके खाना, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरुद्दण, श्रजुवासन का श्रधिक करना श्रीर विना विधिके मनमानी करना, स्थावर विष=संखिया, सींग्या कुचला श्रादिका खाना, हर, श्रोक, जल श्रीर मधका श्रधिक पीना, चाहे वह ख़राब हो या श्रच्छा। मनके न प्रतिकृत चीजों का खाना, मौसिमों का-खराब होना, श्रधिक देर तक जल विहार करना, पाखाना पेशाव रोकना, पेट में कीडों का होना। इन सब कारणों से मजुष्योंके श्रतिसार (पतले दस्त) होता है, जिसका ख़ज्या श्रागे कहा जायगा। १—३॥

च्यथातिसारस्य सम्प्राप्तिः।

सर्वातीसारसाघारखीं संप्राप्तिमाह—

र्सशम्यापांघातुरिंन प्रवृद्धः शकृन्मिश्रो वायुनाऽघः प्रणुन्नः । सरत्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घारं षद्विधं तं वदन्ति ॥ एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः॥४॥

( सु० ड० घ० ४० खो० ६, ४)

म०-संशस्थेत्यादि। संशम्य=शमयित्वा। अत्र अन्तर्भावितो ण्यर्थ इति गदा-भरः, अग्नि मन्दीकृत्येत्यर्थः। मृद्धः=मृदुष्टः। अपांधातुरित्यनेनासमासकरणने रस-जङ-भूत्र-स्वेद-मेदः-कफ-पित्त-रक्ताद्यो माह्याः। चरकेऽप्युक्तम्-"शोणिता-दीन् धात्न दृषयन्त"-इति (च.चि. स्था. घ. १६)। अधः मणुत्रः=मेरितः, सरति=गच्छत्यतीवेत्यनेन निवक्तियुक्तवान्, ग्रदेन बहुद्रवसरणमातिसार इत्यर्थः। निवक्तिरपि छन्नणं भवति, एतेनाधो द्रवसरणत्वाविशेषेऽपि ग्रहण्या दीनां

१ महरायामहरायामतिसारे तु अतिसरायमित्यर्थः । अन्यश्च मेदो यथा — अतिसारे द्रवधातुनिःसरायम्, महरायं तु बद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्तिः, अतिसारः—अशुकारी महरायीरोगस्तु चिरकृत् भवति, यदुक्तं वाग्मटेन-"सोऽनिसारोऽ-तिसरायादाशुक्तिः स्वभावतः,, "चिरकृदुमहर्यारोगः स्वयाचोपवेशयेत्,, इति ।

व्यवच्छेदः,वातातीसारे त्वल्पत्वं कफ-पित्तातीसारापेत्तया न तु ग्रहण्येपत्तया इति। उक्तपृङ्विघत्वं विभजते-एकैकश इत्यादि । नतु चरकादौ दोपैरेकैकशस्त्रयः, सन्निपातेनैकःभयशोकजौ द्रौ, एवं पड्वियः । अत्र त्वन्यथेति कोऽभिमायः १ उच्यते, चरके-भय-शोकजौलक्षणसंज्ञाकार्यभेदाद्भिनावुक्तौ,आमजस्त्वनाजीणिकुपिनत्रिदो-पजत्वेन सिन्यातेनावरुद्ध इति न संख्यातिरेकः,सुश्रुते तु हेतुपत्यनीकचिकित्सार्थ शोकजाऽमजौ पठितौ वातजत्व-सिव्यातजत्वाभेदेऽपि, यथा वातादिजत्वाभेदेऽपि मृत्तिकानः पाण्डरोग इति । एवं भय-शोक-जाविष चरके हेतुपत्यनीकचिकित्सार्य पृथक् पठितौ । सुश्रुते भयजः केवलवातिके अवरुद्धः, मानसत्वाविशेराद्वा शोक-जेऽवरुद्ध होत जेज्ञटः । ननु पष्ट आमेन चोक्त इति पृथकरणमसंगतं; यतः सर्वेपाम-मेवातीसाराणां प्रागवस्था आमशब्दवाच्या, जीणोवस्था पक्वशब्दवाच्या, अत एव सर्वातीसारगोचरमुदाहरन्ति-"आमपनवक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता। अनः सर्वातिसारेषु न्रोयं पक्वाऽऽमञ्जलगम्" ( सु. ७, तं. चा. ४० )-इति । नैवम्-आमेनैवारभ्यत इति आमनः, दोषास्तु संसर्गिणः पेरियतारवच, न त्वार-म्मकाः । आगश्च दुष्टानकार्यो दोष-घातु-मल्ल-व्यितिरक्तो वातादिसंस्रष्टो वातादि-मेरितो वा रक्तादिवद्वचाध्यारम्भक इति । द्वन्द्वजास्त्वतीसाराः मकृतिसमसमवाया-रञ्चत्वाञ्च पृथग्गणिताः; विक्वतिविषमसमवायारञ्चास्तु न भवन्त्येव, न्याधिस्वभा-वात । दौली चेयमाचार्याणां प्रायः प्रकृतिसमसमवायारव्यान् द्वन्द्वान् सिन्नपातांक्व न गुणयन्ति, विकृतिविषमसमवायारब्धांश्चावश्यं छिखन्ति । यथा चरके — "पञ्च "संख्रष्टह्यानपरांस्तु गुल्मांस्रीनादिशेदीपयक्रत्यनार्थम्" गुल्मा<sup>57</sup>-इत्यभिघाय (च, चि, स्था. घ. ५) — इत्युक्तम्। तथा सुश्रुते, — "षडर्शासि" इत्यभिषाय ध्यर्शः सु हश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्धयोः । संसर्गे तं विजानीयात्संसर्गः षद्विघ-इच सं:"-(सु. नि. स्था, घा, २) इत्युक्तम् ॥ ४॥

मा॰टी॰-पहले कहे हुए कारणोंसे दोषके विगड़ जानेसे शरीरका जलीय श्रंश(रसजल,मूत्र-स्वेद,कफ, मेद,पित्त, रक,श्रादि)वढ़ जाता है,श्रीर उससे श्रान्त मन्द हो जाती
है। फिर वही जल मल से मिलकर श्रपान वायुके द्वारा नीचे की तरफ पाखाना के
रास्ते से वहुत ज्यादा गिरने लगताहै, इसे हो श्रतिसार कहते हैं। यह वड़ाहो भयानक
रोग है। यह छः प्रकार का होता है—। वातज, २ पित्तज, २ कफज, ४ सिज्ञातज,
४ शोकज,६ श्रामज, चरक में श्रामजके स्थान में मयज है श्रोर श्रामज तो सिज्ञातज
में मानलिया है, क्योंकि श्रामसे सिक्षात कुषिन होता है। यह पाउ सुश्रुत का है। ४॥

१ भवन्द्रीऽन्तर्गदितः। २ जैली प्रयानी

#### . च्यथ सर्वेषामतिसाराण्। पूर्वस्पाणि ।

सर्वातीसारपूर्वरूपमाह--

हन्-नाभि-पायृदर-कुंचि-तोद-गात्रावसादानि लसिशोयाः । विद्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥४॥

मि हिनाभीत्यादि । तोदः सर्वेहिदादिभिः संवध्यते, अत्र क्रान्तिशब्द उद्रैकृदेशवाची, तेन न पौनरुक्त्यम् । अनिल्सित्रिरोध इति वायोरमद्वत्तिः । विद्
सङ्गः चपुरीपामवृत्तिः; एतच दोप-दूष्य-संमूच्छनावस्थापातिनियतं पूर्वेरूपं, तेन
रूपावस्थायां नाजु वर्तते, यद्यज्ञवर्तेत तदा तत्र व्याधिरेव नोत्पद्येत, विद्सङ्गातिपृतिपेधात् । अविवाकोऽन्नस्य । पुरः सराणि पूर्वेरूपाणीति ॥ ५ ॥

भार्थ्यो०-श्रित्सार का पूर्वकप-हृदय, नाभि पायु=गुद, पेट, कोखा, में सुई चुमोने जैसी पीड़ा हो, शरीर सुस्त रहे, हवा न खुले, पाखाना कव्ज हो, पेट वायु से फूल जाय, भाजन हजम न हो, ॥ ५ ॥

### श्रथ वातातिसारलज्ञ्यम् ।

· वातिकमाइ—े—

अरुणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः । शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥

( सु० ड० श्राच्या ७ )

म्नाहिण्यादि । अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोप-दृष्य-संमूर्च्छना-द्वविः, एवमन्यत्रापि । फेनिलं=सफेनम् फेनादिलच् । शकृत्=पुरीषम् । सरुक्श-इंद्रिमिति सञ्चलं सशब्दं चेति ॥ ६ ॥

भाव्टी०-वातातिसारके लच्चण-पाखाना लाल रंग का फेनदार, क्खा, कचा, दर्द ,श्रीर श्रावान के साथ थोड़ा २ कई बार होता है ॥ ६॥

### ग्रर्थं पित्तातिसारलक्ष्यम् ।

. पैत्तिकमाह—

ं पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णा-मूर्श्ची-दाह-पाकोपपन्नम् । ( इ० ३० १० १० १०)

म् प्रितादित्यादि । दाह-पाकोप प्रमिति दाहः सर्वाङ्गे, पाको ग्रद एव, उक्ते हि तन्त्रान्तरे—"तृष्णा-स्वेद-मुच्छी-बुध्न-सन्ताप-पाक-परीतः"—इति । बुध्नो= ग्रदः । अत्राप्यतिसार्थते शक्कदित्यन्वर्ततेः एवं इन्नेष्मिकेऽपि ॥——

१ नानुवर्तते न न्यक्तं मनति । २ उपपन्नं सहिनम् ।

मा० टी०-पित्तातिसारमें-पाखाना (दस्त) पीला या नीला या गुलावी रंग का होता है. और प्यास, मुरुद्धी, शरीर मे जलन, तथा गुदा पक जानी है। साम पित्तसे नीला और निरामिष्यसे पीला दस्त होता है।

### श्रथ कफातिसारलक्त्याम्।

रङ्गैष्मिकमाइ—

शुक्लं सान्द्रं रलेब्मणा रलेब्मयुक्तं विस्नं शीतं हृएरोमा मनुब्यः ॥७॥ (उ॰ व॰ व॰ ४० व्योर ५, ०)

म०-शुक्तिमत्यादि । शुक्तिपत्यादिना हृष्टरीमा इत्यन्तेन क्लेप्सिकः । विस्नमामगान्य ॥ ७॥

भा० टी०--कफानिसार में-दस्न-सफेद, गाड़ा, कफ्से मिला हुआ, कचाईन् वद् वृदाप्र-श्रीर ठंडा होता है। श्रीर रोगी को रोमाञ्च होता रहता है॥ ७॥

### श्रथ त्रिदोषजातिसारलक्तग्रम् ।

सानिपातिकयाह-

वराहस्नेंह-मांसाम्बु-सदृशं सर्वरूपिणम् । कृच्ळ्रसाध्यमतीसारं विद्याद्दोषत्रयोद्भवम् ॥ ८ ॥

(सु॰ उ० घ० ४० ज्नो० ८)

म०-वराहेत्यादि । वराहस्तेहः=शूकरस्य मेदो मज्जा वा, मांसाम्बु=मांस प्रज्ञालनोदकं,तैः सदृशम्। सर्वरूपिणमिति उक्तवाताद्यतीसारत्रयलज्ञणयुक्तम् । एवं-विधमतीसारं दोषत्रयोद्धवं विद्यात्ः तच कुच्छ्रसाध्यं, त्रिटोपजत्वादेव ॥ ८॥

सन्निपातज अतिसार के लच्चण-

भा०टी०-सूत्रर की चरबी श्रीर मांस के घोषन की तरह पाखाना हो, श्रीर वात पिच कफ के श्रतिसार के सब लक्षण हों ो तीनों दोयों से उत्पन्न श्रतिसार जाने। यह कुच्छूसाध्य होता है॥ म॥

अथ शोकजातिसारलक्षम्।

शोकजमाइ--

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य वाष्पोष्मा वै विह्नमाविश्य जन्तोः । के ष्टंगात्वा क्षामेयत्तस्य रंक तचाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम् ॥ ६ ॥ निर्गच्छेद्रै विद्विमिश्रं ह्यविद्वा निर्गन्धं वा गन्धवद्याऽतिसारः । शोकोत्पन्नो दुश्चिकत्स्योऽतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ १० ॥

( सु० उ० घ० ४० खो १० )

मा॰तेस्तेरित्यादि । तैस्तैर्भावेर्धन-वन्धु-नाशादिभिः शोचतः=शोकं कुर्वतः । अल्पाश्चनस्य=शोकादेवाल्पं भ्रुङ्गानस्य । एतेन घातुच्चयो ऽप्यस्य स्यादित्युक्तम् । वाष्पोऽक्षत्युद्गतनेत्रनासागछादिगतं जलं,तत्सिहत जज्मा=शोकं देहतेजो न्यष्पो-ष्माः स कोष्ठं गत्वा विह्माविद्य=ज्याकुलेकृत्यः, चानयेचस्य रक्तम्, जज्मत्व-द्वत्वाभ्यां समानगुणत्वात् । तच्च रक्तं काकणःतीन काशं=गुङ्गाफलंकंकश्वामः, अयस्ताकिर्गच्छेत् । पिक्तमाविद्येति पाद्यान्तरे स एवार्यः । गदाधरस्तु विह्वश्ववेत्वे पित्तमाद्द्वे । पिक्तमाविद्येति पाद्यान्तरे स एवार्यः । गदाधरस्तु विह्वश्ववेत्वे विक्तन्यः, अविद्सविद्भ्यामिति कार्तिकः । अन्ये तु पिचस्य प्तित्वात्मवल्यान्यवत्ता, तस्य नातिदुष्ट्या निर्गन्यत्विमितिःगन्यश्च विस्त इत्याद्धः । च्यायाच्यात्व्यः रक्तमित्यत्रंशोषयेचस्य भ्रुक्तं -इति पाद्यान्तरम्युक्तम्, काकणन्तीमका-शत्वे हेत्वन्तराभावात् । तस्मादायः एव पाद्यो ज्यायानः, ज्याख्यातश्च । जिज्ञ दादिभिः सर्वरेवायं वातिपत्तज चक्तः । दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रमिति शोकापः नोदं विना केवलेन भेषजेनानुपश्मात् अतः, एवाह्-कृष्ट एष प्रदिष्ट इति । वैद्ये-वृद्धादिभिः । गदाधरस्त्वाह-'एषं इत्यनेनैवं संगः।प्तक एव कष्टो न त्वन्यः शोकज इति ॥ ६ ॥ १० ॥

भा० टी०—शोक जातिसार के लच्च और सम्प्राप्ति—कारण विशेष से ( कैंसे—धननाश, बन्धु नाश, अपमान आदि ) यदि कि जो को शोक होता है तो उसकी आह की भाफ = आंस् नाक गला का पानी शोक की गरमी से मिल कर पेट में जाकर अग्नि मन्द कर रक्त विगाड़ कर उसे उसको जगह से हटा देता है। बाद लाल धुमची की तरह वह खून अकेलाही या पुरीष के साथ, बदबूदारया विना बदबू का गिरने लगता है। यह शोकातिसार अत्यन्त कृष्ठ साध्य होता है, क्यों कि चाहे कितनी ही दवा की जाय, विना शोक के हटे केवल दवा से यह अञ्का नहीं होता ॥ ६॥ १०॥

१ आदः प्रथमः ''चीमयेसन्य रक्तम्'' इनि पाठी स्थायान् श्रेष्ठः ॥

<sup>• &#</sup>x27;मन्यूद्भवनेत्रनामागलादिगनम्' इति पाठान्तरम् ।

### ष्यथ ष्रामातिसारलक्गम्।

Mucous-colitis म्युकस् कोजापटिस्।

अन्नाजीणीत्प्रद्वताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा घातुसंघान्मळांश्च । नानावर्णं नैकशः सारयन्ति शूळोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ ११ ॥

(सु० उ० अ० ४: ज्लोक० ११)

म॰ प्रान्नाजोर्गादित्यादि । अर्नं च तद्जीर्णं चेति अन्नाजीर्णम् । अत एवाइ चीरपाणिः,-''यथाभुक्तमनशनमुपविशति''—इति । पद्धताः=विमार्गगाः । चोभयन्तो=दूषयन्तः । घातुसंघान्=रक्तादीन् । मञान्=पुरीषादीन् । नैकशो= बहुशः ॥ ११ ॥

मा॰टी॰-आमातिसारके लक्य-भोजन केटीक हजम न होनेसे (अजीर्य से) दोष कुपित होकर पेटमें जाकर सबधातुओं और मल=रुरीप आदि को विगाड़ कर ग्रल के साथ रंग विरंगा वार २ दस्त लाते हैं। यह छुठा आमातिसार है ॥११॥

सर्वातिसाराणां चिकित्सोपयोगित्वेनामछन्नणं पकछन्नणं चाइ-

भ्रथ भ्रामपक्वपुरोषयोर्लद्वग्राम् ।

संसृष्टमेभिर्दें। षेस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदित ॥ पुरीषं मृशदुर्गन्धि पिन्छिलं चामसंज्ञितम् ॥ १२॥ एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै। लाघवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत्॥ १३॥

( सु० ड० घ० ४० खो० १२ )

म०-संसृष्टिमित्पादि । संसृष्टं=संवद्धम्, एभि ्पिंदुष्टिमिरुक्तवाताद्यतीसारछिद्गैः । दुष्ट्यश्रात्र यथासंभवं व्यस्ताः समस्ताश्र वोद्धव्याः; तेन सर्वातिसाराणां
न सान्निपातिकत्वपसद्गः । न्यस्तमप्सु=जले निप्तम्; अवसीदिति=निमज्जति, आमस्य
गौरवात् । भृशशब्दः पिच्छिलेनापि संबध्यते । दुर्गन्धि=विस्तम् । पिच्छिलमामसंवन्धात् । एतानीति जलनिमज्जनादीनि । लाघवं कोष्टस्य शरीरस्य च, चकारेण
कप्पदुष्ट्यादिकं विनाऽप्यम्बुनिमज्जनं ल्याणिमिति सम्रुचीयते । यदुक्तम्—"मज्ज-

त्यामा गुरुत्वाइ विद् पक्वा तूत्प्छवते जले । विनातिद्रव-संघात-शैत्य-इछेष्म-पद्र्ष-णात्<sup>11</sup>—इति । अथ वा आमिलङ्ग वैपरीत्येनैव लाघवे सिद्धे पुनर्लायवकरणं तत् कफदुष्टचादिव्यतिरेकं वोधयतीति ॥ १२ ॥ १३ ॥

साठटी०—आम और पक पुरीप के लत्तण—यदि पुरीप में दोपोंका लत्तण (निशान) देख पढ़े, जलमें डालने पर इव जाय, लवाव दार (पिच्छिल) हो, वदवृदार हो तो जानना चाहिए कि यह मल आम है। ओर यदि जलमें न इवे,दोपों के लत्तण नहीं,वदवृ और लवावदार न हो,पेट और शरीर हरका हो तो वह पुरीप पका होता है। पतला, सुद्दा, ठंडा और कक दूषि । विष्ठा पकी होने पर मो पानी में इव जानो है,अतः इन सवका विचार कर लेना चाहिए। खाली पानी में इवने से ही आम न सम के लेना चाहिए॥ १२-१३॥

### ञ्रथ श्रसाध्यातिसारलक्तग्रम्।

असाध्यलचणान्याह---

पक्वजाम्बवसंकाशं यकृत्लयहिनभं तन्तु ।

घृत तेल-वसा-मजु वेशवार-पयो-दिध- ॥ १४ ॥

मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुणप्रभम् ।

मेचकं स्निग्धकर्बूरं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥ १५ ॥

कुणपं मस्तुलुङ्गाभं सुगन्धि द्धिथनं बहु ।

तृष्णा-दाह-तमः-श्वास-हिका-पार्श्वास्थिशूलिनम् ॥ १६ ॥

संमूर्ज्ञा-ऽरित-समोह-युक्तं पक्व-वली-गुदम् ।

प्रलापयुक्तं च भिपग् वर्जयदितसारिणम् ॥ १७ ॥

असंवृतगुदं चीणं दृराध्मातमुपदृतम् ।

गुदे पक्वे गतोष्माणमितसारिकणं त्यजेत् ॥ १८ ॥

श्वास-शूल-पिपासा-ऽऽर्तं क्षीणं ज्वरिनपीहितम् ।

विशेषेण नरं बृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १९ ॥

े ( सु० उ० ग्र० ४० इलो० १३ )

म**्पक्वेत्यादि ।** पक्वजाम्बवसंकाशं≔ाक्वजम्बूफलसदृशवर्ण स्निग्धकु-ष्णमित्यर्थः । यक्रत्लण्डनिभं≔क्रुष्णलोहितम् । तनु≕स्वच्छम् । घृतादी*न*ां

मांसघोवनते ायान्तानामिवाभाः मतिभासो यस्य तत्तवा । वैशवारो "निरस्थिपि-शितं पिष्टम्"—इत्यादिपरिभाषितमांसमकारः । कुप्णमञ्जनमख्यम् । एतच कृप्ण-त्वादिकं पिचातिसार्वर्ज बोद्धव्यम्, तत्र रूपत्वेन पठितत्वात् । नीस्रारुणं≕चापप-स्तवर्णम् । मेचकं=मर्दनाञ्जनपिण्डवदीपत्कृष्णरूत्तम् । कर्तृरं=नानावर्णे,तत् स्निग्धं स्तेद्दवधात्योगात् । चन्द्रकोपगतं=ययुरिप्छचन्द्रकेरिव धातुस्तेदैरुपगतम् । उक्तं हि करवोराचार्येग्-"चन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैनील-पीताद्-राजिभिः। आवृतं वेशवाराम्बु-मज्ज-सीरोपमं त्यजेत् ॥" इति । तदेव धनं 'घात्वन्तरव्यामिश्रत्वात् । कुणपं=शवगान्त्रि । मस्तुलुङ्गाभं मस्तुलुङ्गं=मस्तकाभ्यन्तरस्रोहः घृतकेदि ख्यातं, तत्सदृशम् । कुथितं=पृति । तृष्णोत्यादि । तृष्णादीनां पाञ्चास्थिशूलान्तानां द्वन्दं कृत्वा मत्वर्थाय इनिः, तृष्णादियुक्तमित्यर्थः । अत्र संम्यूच्छो≔मनोमोहः,संमोह=इ-न्द्रियमोह इत्यपौनस्कत्यम् । चकाराचरकोक्तः सहसोपरतातीसारञ्चासाध्यो वोद्धन्यः । पक्षवलीगुदं=पका वलयो गुदे यस्य तं पकावलीगुदम् । असंवृतगुदं=गु-दसंवरणात्तमम् । तमेव त्तीणं≔वलोपचयरहितम् । दूराध्मानं≔भृशमाध्मानयुक्तम्, तस्य विरेकसाध्यत्वनातिसारविरुद्धोपक्रमत्वातः दुरात्मानमिति पाठान्तरे दुष्टान्तः-करणम्, अजितेन्द्रियमिति जेज्जटः । **उ**पद्वुतमितसारोपद्रवैः=शोथादिभिर्युक्तम् यदुक्तम् — "शोथं शूलं ज्वरं हुण्णां ज्वासं कासमरोचकम् । छदिं, मूर्च्छी च हिकां च दृष्ट्वाऽतीसारिणं त्यजेत्"--इति । गुदे पक्वे गतोष्माणमिति । गुदे पाकार-म्भकपित्ते वर्तमानेऽपि गतोष्माणं=शीतगात्रं, नष्टारिन'वा । अतिसारंकिणम्=अति-सारयुक्तम् । "वातातीसाराभ्यां क्कक् च" (पा. घ. ५ पा. २, स्त. १२६) -इति कुक्, चादिनिः । विशेषणेति वचनाद्वाळस्याप्यसाध्यत्वं वोषयति । यद्विह सुश्रुतिश्चेकित्सायाम्—"कुच्ब्रक्चायं वालवृद्धेष्वसाध्यः" (सु. ७.तं. अ. ४०) -इति । एतचावलत्वे 'सति वोद्धव्यम् ॥ १४-१६ ॥

मा०टी०-श्रसाध्य श्रतिसारके लक्षण-यदि पुरीपका रंग, पकी जामुन,यकृत्सएड (काला लाल मिला हुआ रंग)साफ, घी तेल चरवी, मझा, वेशवार(विना हुईो के तरह पीसे हुए मांस का मसालेदार रस्सा, दूध, और दही, मास का घोवन जल कं समान सांवला, काला, नीलवर्ण या लालवर्ण हो मेचक=रूसा काला, चिक-ना, चितकावर, मोरके पंख की तरह चमक दार, गाढ़ा, भुदेंनी वू वाला, शिरकी चरवी की तरह, खुशवूदार, सड़ा, अधिक, प्यास दाह हो, आँसके सामने अँघेरा हो, श्वास हिचकी, पँसुलियों में पीड़ा, मुच्झी = आँस कान आदि इन्द्रियां वेकाम हो जाँय, कहीं

९ 'घात्ववयवन्यामित्रत्वाद्' इति पाठान्तरम् ।

मन न लगे, (वेचेनी) संमोह = मन ठिकाने न रहे, गुद्की विलयाँ पकजाँय, प्रलाप हो तो षेच ऐसे अतिसार के रोगी की द्वा न करे, क्यों कि यह अतीसार अच्छा नहीं होता, यदि इतना दस्त बराबर हो कि गुदा बंद न हो, रोगी बहुत चीण होगया हो, बायु से ऐट बहुत फूलता हो, उपद्रव उत्पन्न होगये हों, (शोथ, श्र्ल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, खांसी,अरुचि, कय, वेहोशी,हिचकी,ये अतिसार के उपद्रवहें)। दस्त के साथ शरीर की गरमी (पित्त) गुद्में आकर उसे पकादे और सब शरीर शीत हो जाय तो अतिसार का रोगी नहीं वचता। वैद्य उसकी चिकित्सा न करे। यदि अतिसार में श्वास, श्र्ल, प्यास, चोणता और ज्वर हो तो, और विशेष कर वृद्ध पुरुष का अतिसार अच्छा नहीं होना ॥ १४-१६॥

### श्रथ रक्तातिसारलक्त्यम् ।

न्तुं रक्तनोऽप्यतिसारोऽस्ति तस्य सप्तमत्रापत्तेषक्तं पद्कं विरुध्यते, इत्याशङ्कृत्य पैत्तिकस्यायमवस्थाविशेष इत्याह—

# पित्तकृत्ति यदाऽत्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके ।

तदोपजायतेऽभीच्णं रक्तांतीसार उल्बणः ॥ २० ॥

म॰पित्तं त्यादि । पैत्तिकेऽतीसारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकृन्ति=पित्तकारकाणि द्रव्याण्यत्यर्थ=प्रभूतमभीच्णं=निरन्तरमश्चाति तदा रक्तातीसार उच्वणो=महानुपजायत इति संवन्धः । अत्र चारुण-कृष्ण-पाण्डु-त्वादिना वातादयो
दूषका वोद्धव्याः । यदुक्तम्—"दोषछिङ्गेन मतिमान् संसर्ग तत्र छत्तयेत्" इति ।
एवं स्नहाजीण-विस्चिका-विपार्शः-क्रिमि-प्रभृतिजन्येष्वतीसारेषु पद्कातिरिक्तत्वं
प्रतिचिष्तं वोद्धव्यम्, अव्यभिचरितदोषछिङ्गत्वादिति जेज्जटः ॥ २०॥

, मा॰ टी॰-पित्तातिसार के ल्लाण-पित्त का श्रतिसार हुश्रा हो या होनेवाला हो, उस हालत में यदि मसुप्य पित्तकारक पदार्थ श्रत्यन्त खाता है तो बहुत जवर्दस्त रक्ता तिसार पैदा हो जाता है ॥ २० ॥

ग्रंथ प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिः । (Dysentery) डिस्नेन्ट्री

अथ द्रवसरणादामपक्वलचणयोगात्मवाहिकातीसारयोः साधर्म्यम्, अतोऽ-तीसाराधिकारे प्रवा हिकासम्प्राप्तिमाह—

वायुः प्रवृद्धो निचितं बळासं जुदत्यधस्तादहिताशनस्य । प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः २१

१ प्रवहति गुढेन क्रकोऽत्र, प्रवहर्णं वा । प्रपूर्वकाद्वहतेः रोगाख्यायामिति ग्युल्, यप् प्रात्ययस्थादिति इदादेशस्च।

मन्नायुरित्यादि । अतीसारे नानाविधद्वयातुसरणं प्रवाहिकायां तु कफ-मानसरणिति सेदः । निचितं वछासपहिताश्चनस्य संचितं कफम्, पछावतं= पुरीषसहितं, वायुर्वातः, अधस्तान्तुदति=ग्रदेन पातयति । प्रवाहतः=प्रवाहणं क्वर्वतः भोजादौ त्वयं विस्नंसीति नाम्ना पठ्यते; पराश्चे त्वन्तर्ग्रन्थिरिति । हारीतस्तु निश्चारकाख्यामेतां पठित । यदाह—"प्रवाहिकेति सा श्चेया कैठिचन्निश्चारकस्तु सः"—इति ॥ २१ ॥

भा०टी०—त्रवाहिका के लक्तण-श्रहित भोजन करने से वायु विगडकर संचित कफ को मलके साथ थोड़ा २ गुद्रमार्ग से वार वार गिराता है, वैद्य लोग उसे प्रवाहिका कहते हैं। कोई इसे विस्न सी, कोई श्रन्तर्गन्यि श्रीर कोई निश्चारक भी कहते है। श्रतिसार में श्रनेक प्रकार का पतला घातु गिरता है और प्रवाहिका में केवल कफ, यही इन दोनों में प्रस्त्र भेद हैं॥ २१॥

त्रथ सर्वासां प्रवाहिकानां पृथक् पृथक् लक्षणानि । तस्या वातादिमेदेन रूपमाह-

प्रवाहिका वातकृता सशूला, पित्तात्सदाहा, सकका ककाच । सशोणिता शोणितसंभवा च ताः क्षेह-रू ज्ञ-प्रभवा मतास्तु। तासामतीसाखदादिशेच लिङ्गं कमं चाम-विपक्कतां च ॥२२॥

( सु० ड० घ० ४० स्लो० ३१ )

म०-प्रवाहिकेत्यादि । नतु वायुः प्रवृद्धो निचितं वहासिनत्युक्तं तत्कयं वातकृतिति ? उच्यते, आधिक्येन व्यंपदेशात् । नतु तथापि पित्त-रक्त-संभवा कुतः ? उच्यते, अहिताशनस्येत्युक्तम्, आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्यायां पित्तं रक्तं च कोपयति, ते च पश्चाद्वातस्यातुवहे -स्विहतं यदा दर्शयतस्तदा ताभ्यां व्यपदेशःस्नेह-रूक्त-प्रभवा इति स्नेहम्भवा=क्रकजा, रूक्तम्भवः=गातजाः तुज्ञव्दाच तीस्णोष्णप्रभवा=पित्तजाः रक्तजा च । हिक्तं=शतादिभेदेन हक्तणम् । क्रममाम-पवन-भेदेन चिकित्साक्रममिति ॥ २२ ॥

भा०टी०-यदि प्रवाहिका में वात अधिक एहता है तो ग्रून, और पित्तके आधिक्य में दाह होता है। कफ की अधिकता में कफ अधिक निकलना है। रक रहने पर पाखाना में खून निकलता है। प्रवाहिका में वात आदि के लग्न आम ओर पक्ष की पहचान तथा चिकित्साक्रम अतिसार की तरह जानना चाहिए॥ २२॥

# ष्र्यथ मुक्तातिसारवक्तग्रम् ।

वातविष्टम्भादुदावर्ताद्वा मलापवृत्तावतीसारानवृत्तिरिति शङ्कानि-रासाथेमतीसारानिवृत्तिलक्तणमाइ—

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः॥ २३॥ 📉

( सु० ड० घा ४० खो० ३१ )

( ज्वरातीसारयोरुक्तं निदानं यत्पृथक् पृथक् । तत्स्याज्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः ॥ १ ॥ )

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं सगप्तम्

म०-घस्पेत्यादि । उचारं विना यस्य मूत्रं प्रवर्तते, सम्यगिति सम्यक्-प्रवृत्त्या न हीनयोगेनत्यर्थः । वायुक्च गच्छति, गुदेनेति क्षेपः । स्थिनो=निवृत्तिं गतः । उदरामयोऽतीसारः; प्रकरणात् । एतेन संपाप्तिभङ्ग उच्तः । अतीसारे हि संपाप्तिरियम्-यन्मूत्रोचितोऽपि द्रवधातुर्गुदेनैव प्रवर्तते, सर्वस्यैवाव्धातोर्गुद्पवृत्त-त्वात् । यदा तु मूत्रमार्गेण प्रवर्तते, तदाऽपि पुरीषप्रवृत्तिसमकार्रागति ॥ २३ ॥

भा०टी०-ग्रतिसार के श्रच्छे हो जाने के लक्क -श्रतिसारमें पेटकी सब पानीदार चीजें पालाने के हो रास्तेंसे निकलती हैं श्रतः मूत्र मालूम होने पर भी मूत्र न होकर वह गुदाकेही रास्ते निकल जाता है, यदि होता भी है तो पालाना पेशाब एक साथ हो होताहै। हन्ना भी साथ ही खुलतीहै। श्रलग नहीं। जब कि ये वार्ते न हों, पालाना पेशाब श्रीर हवा श्रलगा जाय, श्रानि दोस श्रोर पेट हरका हो तो समसना चाहिए कि श्रतिसार रोग श्रच्छा हो गया॥ २३॥

मा॰टी॰—यदि किसी को उबर श्रीर श्रतिसार साथही हो तो उन दोनों के जो श्रलग २ लक्षण पहले लिखे गये हैं उनके द्वारा समक्ष लेना चाहिए कि किस दोष से यह रोग है। श्रतः श्रलग लक्षण दोनों का नहीं लिखा गया है।

> इति श्री हरिनारायणग्रर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां चन्विनिश्वय भाषाटीकायामतीसारनिदानस्



### अथ ग्रहणीरोगनिदानम्

(Indian Eprue, ) (Duodinal Diarrhoea) इन्डियन स्पू इऑडिनल डायरिया

### श्रथ ग्रहरायाः सम्प्राप्तिः ।

द्रवसरणसाधम्यत्पिरस्पराजुवन्धित्वाचानीसारानन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्रा-प्तिमाह —

अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दामेरिहताशिनः । भूयः संदूषितो विद्वित्रेहणीमिनदूषयेत् ॥ १ ॥ भू

(सुर उ। अ० ४० न्या० ३३ )

म०-अति। इत्यदि । अभिशब्दादानिवृत्ते अपितासार इति व्यावक्तते । मन्दाग्नेरित्यनेन दीप्ताग्नेराहिताशनमि न विकारकारीति वाधयति । उक्तं हि— "दीप्ताग्नेर्तिवरुद्धं वितयं भवेत्" (सु. सू. स्था. अ. २०) इति । भूय इति पुनरत्यर्थे वा, संदूषितः पूर्वनतीसारेऽपि दूषितत्वात्, अभिदूषयेत् = समन्तादृप्येत् । एतेन निवृत्तातीसारेणाहिताऽऽहारपरिहारः करणीयः, आविह्नवरूत्रभावित्युक्तं भवति । अन एवाह सुश्रुतः— "तस्पात्कार्यः परीहारस्वतीसारे विदिक्तिवत् । यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा ॥" (सु. इ. तं. अ. ४०)—इति ॥ १ ॥

साठ टी०-प्रतिसार में मन्दान्ति श्रिविक होता है, श्रितिसार के श्रन्छे हो जाने पर भी कुछ दिन तक मन्दान्ति रहता हो है, उससमय यदि कोई मनमानी श्रिहिन भोजन करता है तो मन्दान्ति श्रीर प्रवलहोकर ग्रहणों श्रद्ध को विगाड़ देना है। श्रितसार होने परही श्रहणी होती है, यह वात नहीं, विना श्रितसार के—जिसे श्रितसार नहीं हुशा रहता है, उसे भी श्रहणी रोग होजाता है ॥ १॥

१ विरुद्धं विरुद्धमोचन, वित्रभ व्यर्थमन्यामितरमित्यर्थः ।

२ अर्निसारे निवृत्ते यावत् दौषनो बातादिनि प्रायनो बनेन प्रकृतिस्थ स्वन्धो न मवेतावर् दिन्दन्त् सृहन्तिस्थ स्युपनन् परिद्वारोऽपयन्परिस्यागः कार्य इति ।

च्यथ संग्रहरायाः संस्थातिपूर्वकं सामान्यलक्तराम् ।

तस्याः संपाप्तिपूर्वेतं सामान्यल्ज्ञणमाह —

एकेकशः सर्वशश्च दोषेरत्यर्थमूर्ञ्छितेः।

,सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ २ ॥

पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं मुहुर्दवम् ।

प्रहर्णारागमाहुस्तमायुर्वेदविदों जनाः ॥ ३॥ ( सु० उ० भ्रः ४० खी० ३६ )

म०-एकेंक्श इत्यादि । मूर्विकतैरतिहदैः, 'मूर्च्का मोह-सम्रद्धाययोः' इति धात्वर्थात् । 'डिच्छ्रतैः'-इति पाठान्तरे स एवार्थः । सा ग्रहणी दोषेर्दुष्टा सती भ्रक्तमाहारमाममपनवमेव पनवं वा विग्रुञ्चति । वाशब्देश्चार्थे, एवकारः सम्रुचीयमानावधारणे, यथा−"नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतःम्रुतौ संजन-

याम्बभूवतुः" -- इति । अथवा एवकारो विकल्पार्थः, निपातानामनेकार्थत्वा-दिति । सरुनं=प्रशूलं, पूर्ति=दुर्गनिय । वातेन मुहुर्ददं, वित्तेन मुहुदेवम् । महणी-

रोगमिति ग्रहण्या रोगो ग्रहणीरोगः । ग्रहणी=वाग्न्यविष्ठानं नाडी । यदाह चर-क:-- ( अन्यधिष्ठानमञ्जस्य महणाइ ग्रहणी मता । नाभेरुपरि सा ह्यानिवलोपस्त-म्भबृंहिता ॥ अपनवं धारयत्यनं पनवं स्जिति चाप्पधः।' ( च,चि, स्था, च्य, १५ )

इति । सुञ्जेनेऽप्येतदुक्तम्-<sup>११</sup>पष्ठी पित्तयरा नाम या कञ्चा परिकीर्तिता । पक्वामा-श्चिमध्यस्था ग्रहणी सा मकीर्तिता ॥" ( सु. ज. तं. च्य. ४० )-इति । कला= यात्वाज्ञयान्तरमर्यादां, पक्तामाज्ञयमध्यस्थाःचंच्यमानाज्ञयरूपेत्वर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥

भा० टी०-प्रहृशी रोगकी सम्प्राप्ति श्रोर सामान्य लच्चण--कुपित हुए श्रलग २ एक२ वा सम्निपात दोषों से प्रह्मणो विगड़ जानी है। तब जा कुछ खाया जाता है वह बहुत-करके कचाही गिर पड़ता है। कमी २ पका भी गिरताहै। बदवू श्रिधक स्नाती है, पीडा होती है, कभी पतला दस्त होता है और कभी वँवा हुआ। आयुर्वेद के

बाता वैद्य लोग उसे प्रहणी रोग कहते हैं। २-३॥ च्यथ ग्रहणीरोगस्य पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह-पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णाऽऽस्यं बसक्षयः । विदाहोज्बस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

( च० चि० अ० १६ स्लो ४२ ).

म०-पूर्वेरूपमित्यादि । तृष्णाः=िषपासा । विदाहोऽत्रस्य अग्निमान्धेनाहा-रस्य विदग्धत्वम्, अत एव चिरात् पाकश्चात्रस्यैव । कायस्य गौरवं सामत्त्रा-दिति ॥ ४ ॥

भा०डी०-त्रहणी का पूर्वक्षंय-प्यास, श्रालस्य सुस्ती, श्रव श्राघा हजम हो और देर में हजम हो, शरीर भारी मालूम हो ॥ ४॥

अथ वातिकग्रहराया निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः।

- वातिकग्रहण्या निदानपूर्विका सम्माप्तिमाह—

कदुःतिक्त कषायातिरूच-संदुष्ट-भोजनैः। प्रमितानशनात्यध्व-वेगनिग्रह-मैथुनैः॥ ४॥ मारुतः कुपितो विद्वं संछाद्य कुरुते गदान्।

म०-कदुतिक्तेत्यादि । संदुष्टभोजनं=संयोगादिविरुद्धभोजनम् । संदुष्ट-भोजनैरित्यत्र शीतादिभोजनैरिति पाठान्तरम् । प्रमितमल्पभोजनम्, प्रवृतेति पाठान्तरे अतीतकालभोजनं वोद्धन्यम् । अनशनम्रुपवासः । एतैः कारणैः क्वपितो मारुतः विद्वं संत्राद्य=संदृष्य, गदान् करोति ॥ ४ ॥---

भा० टो०-वातिक ग्रहणी का निदान श्रीर सम्प्राप्ति—कटु, तिक, कसैला, सस्ता विसन्द-भोजन, खुराकसे वहुत कम खाना, उपवास, श्रधिक रास्ता चलना, पाखाना पेशाय रोकना, श्रधिक मैथुन, इन कारणों से पेटका वायु विगड़ कर श्रान्त को विगाड़ कर रोगों को पैदा कर देताहै ॥ ॥

### अथ वातिकग्रह्यया लक्त्यानि।

कान् गदान् करोतीत्याइ---

तस्यात्रं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥ र् कराठांऽऽस्यशोषोऽच्चनृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः । र पाश्वोंक्वङ्क्षण-ग्रीवा-क्राभिद्णं विस्नृचिका ॥ ७ ॥ हत्पीढा-काश्य-दौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका । गृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ६॥ जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यभुपति च ।
स वातगुल्म-हद्रोग-प्लीहाऽऽशङ्की च मानवः ॥ १ ॥
चिराहुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्द-फेन-चत् ।
पुनः पुनः मृजेद्रचेः कास-श्वासार्दितोऽनिलात् ॥ १०॥

( च० त्रि० घ० १६ खो० ५८-६२ )

म०-तस्यात्रमित्यादि । शुक्तपाकम् = अम्छपाकम्, एतचाग्निमान्यजनितान्न-विदाहाद्भवति । खराङ्गता = कर्कशशरीरत्वम्, वातेन त्वग्गतस्त्रहशोपात् । तिमिरं = मन्ददृष्टिता । रुक् पीढा, सा च पार्श्वादिभिः संवध्यते । विस्चिका = अर्ध्वमध्यत्वा-मान्त्रमृष्टितः । वैरस्यं = विरुद्धरसास्यता । परिकर्तिका = गुद्धे कर्तनवत्पीढा । गृद्धिः = काङ्चा, सर्वरसानां मधुरादीनां, कर्मणि पष्टी । एतच वातदृषितान्तः करणत्वेन, व्याधिमहिम्ना वा । मनसः सदनमवसादः । आध्मानं जीर्णे जीर्यति च 'अन्ने'' इति श्लोषः । स वातग्रन्म-हद्रोग — प्लीहाऽऽशङ्कोति वातग्रन्मादिवत्यीढायुक्तत्वाच-च्छङ्की । द्रवं शुष्कं = कदाचित् द्रवं कदाचित् शुष्कम् । तनु = अन्पमिति ।। ६ — १०।।

भा०डी०-उस आद्मीका भोजन दुःखके साथ पचताहै, ब्रही डकार आतीहै। शरीर क्ला हो जाता है। गला मुंह स्वता है। भूज प्यास वंद होजानी है। आँक ती रोशनी कम हो जाती है। कानमें साँयर आवाज उठती है, पँचुली वङ्त्य (पहा)गईन में पीड़ा होती है। कय और दस्त होतेंहें, हदय में पीड़ा होती है। नाशकती होजातीहै। शरीर दुबलापतंला होजाताहै। मुंहका स्वाद फीका पड़ जाताहै। गुदामें केंचीसे कतरने पेकी पीड़ा होती है। अनेक एस-जहा मीठा चरपरा आदि खाने की इच्छा होती है। मन उदास रहताहै। भोजन के पकते समय और पक्ष जाने पर पेट फूलता है। खा लेने पर तुरन्त-कुछही देरतक कुछ आरामसा मालूम होताहै। वातगृदम, ह्नोग, प्लीहा रोगों के कुछर क्ला मिलनेसे कुछर इन रोगों के होनेका भी सन्देहहोता है। दस्त जो आते हैं,वह किमीपतले और कमी स्ले, थोड़ा, कचा, आवाज के साथ और फेनदार, दस्त वार कई होते हैं, खांसी आती है और दन फ़लता है। यह वात प्रह्णी का लच्चण है। इसमें जो स्वरसों के खाने की इच्छा होती है उसे इस रोग का प्रभाव समसना चाहिए ॥६-१०॥

च्रथ<sup>,</sup>पैत्तिक ग्रह्**गया हेतवो लत्तगानि च**।

पैचिकग्रहण्या निदानसंशाप्तिपूर्वकं रूपमाह— क्ट्रबजीर्णविदाह्यम्लक्षाराचैः पित्तमुल्बणम् । आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम् ॥ १.१.॥

# सोऽजीर्णं नीलपीतामं पीतामः सार्यते द्रवम् । पूत्यम्लोद्गार-हृत् –क्खट–दाहारुचि-तृडर्दितः ॥१२॥ 🏏

म०-कट्वित्यादि । विदाहि=विदाहजनकं वंशकरीरादि । नारोऽपामार्गि-दिकृतः, तथा सन्तारं च द्रव्यं; नारोदकसाधितं हि व्यञ्जनमञ्ज्ञनित कामरू-पादौ । आद्यमहणाञ्चवण-तीच्णोष्णानां ग्रहणं, तेर्बृद्धं पित्तमनलं आप्लावयत्= अभिभवत् तं हन्ति । नन्नु पित्तमाग्नेयमग्निरेव वा, ततश्च द्राद्धिमेवामोति कथं हन्त्यत आह—जलां तसिमवानलिमिति । यथा उप्णग्रुणयुक्तमपि जलमनलं हन्ति, तथा द्रवांशेन परिचृद्धं पित्तमूष्मरूपमण्नि हन्त्येवेति । स पीताभः पुरुषः सार्यते, वर्षः इत्यज्ञवर्तते ॥ ११ ॥ १२ ॥

हि॰टी॰-पैत्तिक प्रह्णी का निदान तथा संप्राप्ति—कटु = चरपरा, श्रज्ञीण, जलन पैदा करने वाली चीजें = वंशकरीर राई श्रादि। खटाई, ह्यार्/जवाखार) तीखा तथा गरम पदार्थों से पित्त वढ़कर उदरा नि को दूपित करता हुशा उसे मन्द कर देता है। यद्यपि पिश्त और श्रन्ति में कोई श्रन्तर नहीं, पित्तके बढ़ने से श्रन्तिवृद्धि हो सकती है नि कि मन्द, तथापि पतला = पानीदार पिश्त विना पानी वाले श्रन्तिको मन्द करताही है जैसे कि गरम पानी श्राग को बुक्ता देता है। वाद कथा नीला या पीले रंग का पतला दस्त होना है। शरीर पीला हो जाता है। वदवृद्दार और खट्टी डकारें श्राती हैं। द्याती गला में जलन होती है। श्रद्यि तथा प्यास से तकलीफ होती है। १११-१२॥

श्रथ श्लैष्मिक-संग्रह्यया हेतवो लक्तगानि च।

गुवितिस्निग्ध-शीतादि-भोजनादितभोजनात् ।
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्नि कुपितः कफः॥ १३॥
तस्यात्रं पच्यते दुःखं हृद्धास-च्छ्रग्रीचकाः ।
आस्योपदेह-माधुर्य कास-ष्ठीवन-पीनसाः॥ १४॥
हृद्यं मन्यते स्त्यानमुद्रं स्तिभितं गुरु ।
दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १५॥
भिन्नाऽऽम-श्लेष्म-संसृष्ट-गुरु वर्दः प्रवर्तनम् ।
अकृशस्यापि दौर्वल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६॥
(च० व० व० व० १६ १०० ६४-६०

म॰—गुर्वित्यादि । आदिशब्दात् पिच्छिष्टमधुरादीनां ग्रहणम् । अतिभोजनादितमात्रभोजनात् । नतु, ग्रुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निमिति विरुद्धम् ?
स्वप्नोऽत्र दिवास्वप्नो ग्राह्यः, रात्रिस्वापस्य स्वास्थ्यहेतुत्वातः दिवास्वापश्च
स्रोतः संभीछनेन जठरानछं 'सन्धुच्चयति, अत पवाह—"अतीसारिणामजीणिनां
च दिवास्वापो विहितः"—इति । जच्यते, ग्रुक्तवतां दिवास्वापोऽत्यन्तकफद्धद्याऽ
गिन हन्ति अग्रुक्तवतां तु संधुच्चयति । यद्धुक्तम्—"नरान्निरश्चनान् कामं दिवा
स्वापयेत्"—इति । आस्योपदेहमाधुर्यभिति ग्रुखस्य छिप्तत्वं मधुरत्वं च श्लेष्मणैव ।
स्त्यानं=धनद्रवाऽऽपूरितिमव । स्तिमितं=विवद्धं, निश्चछिमत्यर्थः । ग्रुर=जहम् ।
दुष्टो=विद्धतः । मधुरः=मधुरत्वेनोपछित्तत छहारः । सदनमग्निसादः । स्त्रीप्वहर्पणं=स्त्रीरिरंसाया अभावः । भिन्नं च तदाम-श्लेष्मभ्यां संसृष्टं चेति समासार्थः ।
दौर्विच्यमसामर्थ्यमिति ॥ १२—१६ ॥

भांग्ही०—गुरु, श्रितिस्तम्ब, टर्ग्डा, लवावदार, मघुर चीजों के श्रात्यस्त सेवन सें, श्रिषिक भोजन करने से, खाकर दिन में तुरस्त सोजाने से कफ कुपित होकर श्रान्त भन्द कर देता है। उससे भोजन तकलीफ के साथ पचता है,हरलास = मुह में नमकीन पानी श्राना, कथ, श्रवचि,मुह कफ से भरा और मीठा रहता है, खांसी,वार२ थूकना, खुकाम, हदय भारी तथा पेट निश्चल और मारी होता है। उकार खराब और मीठों श्राती है। सदन = मंदानि हो जाती है। स्त्री रमण करने की इच्छा नहीं होती, फटा, कथा, फफसे मिला, कुछ गाढ़ा पाखाना होता है। उपर से देखने में रोगी मोटा जान पडता है, परन्तु भीतर से उसे शिक्त नहीं रहती, और श्रालस्य रहता है। यह लक्षण कफ शहणों में होता है। १३—१६॥

### ् द्र्यथ सान्निपातिक-संग्रह्णीलव्तग्रम् ।

शिष्यहितैषितया मकुतिसमसमवेतत्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन छत्त्रणमाह—

# पृथग्वातादि। निर्देष्टेहेतु लिङ्गसमागमे । त्रिदेशं निर्दिशेदेवं तेषां वच्चामि भेषजम् ॥ १७॥

(च० चि० भ० १६ स्लो० ७०)

### अथ संग्रह ग्रहणीलक्षम्।

(अन्त्रक्जनमालस्यं दौर्वल्यं सदनं तथा द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शकृत् ॥ १ ॥ आमं वहु संपेन्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् । पचान्मासाद्दशाहादा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥ २ ॥ दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्तिं त्रजेन्च सा । दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालानुवन्धिनी ॥ ३ ॥ सा भवेदामवातेन संग्रहग्रहणी मता ।

मा॰टी॰-संग्रहग्रहणीके लक्तण-श्रांत में गुरुगुडाहट,श्रालस्य,दीर्यहय,श्रीनिमान्य, हो जाता है। पाखाना, पतला, ठएडा, गाढ़ा, चिकना, कचा, लवावदार, श्रावाज तथा कमर श्रीर पेटकी पीडा के साथ बहुत-कई वार होता है। दस्त पन्द्रह दिनों पर या महीने भर पर अथवा मितिदिन होता है। दिन में श्रीधक होता है श्रीर रात में कम इसकी पहचान जल्दी नहीं होती श्रीर वड़ी मुश्किल से चिकित्सा की जाती है। यह जल्दी श्रच्छी नहीं होती। इसका लगाव बहुत दिनों तक रहता है। इसके होने का मुख्य कोरण श्रामवात है॥ १—३॥

ष्र्यथ घटीयन्त्राख्य प्रह्णीरोगलक्त्रणम् ।

स्वपतः पार्श्वयोः शूळं गळज्जळघटीध्वनिः । तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम् ॥ ४ ॥)

भा० टो०-घटीयन्त्र नामक प्रह्णी रोग के लज्ज् —पतले दस्त हों, सोने पर पँसु-लियों में पीडाहो, दस्त होते समय ऐसी आवाज हो जैसे कि भरे घड़ेसे पानी निकलते समय होता है। यह घटीयन्त्र प्रह्णी रोग असाध्य माना गया है ॥ ४ ॥

म०-पृथितित्यादि । संपूर्णव्होकानुरोघात् 'तेषां वद्यामि भेपजम्'-इति लिखितम् । ग्रहणीदुष्ट्या ग्रहण्याश्रितवंहर्षि दुष्टेरियमान्याद्योऽपि ग्रहणीविकारा जन्यन्ते । यदुक्तं व्यरक-"यद्याग्नः पूर्वम्रहिष्टो रोगानीके चतुर्विधः । तं चापि ग्रहणीरोगं समवर्जं प्रचत्तने" ( च. चि. स्था. झ. १५ )- इति ॥ १७ ॥

भा० टी०-सिन्तपातप्रहणी के लक्षण—जात, पिच, कफ प्रहणी के जो अलग २ निदान और लक्षण लिखे गो हैं उनके इकट्टें होने से त्रिशंष प्रहणी समभना चाहिये। इनकी दश्र आगे लिखी जायगी। यहां 'तेषां वस्थामि भेषजं'यह पद श्लोक खिएडत न होने की गरज से लिखा गया है। इस प्रत्य में दवा है ही नहीं॥ १७ ६

# अथ ग्रहणयामाम पक्व-दोष परिज्ञानम् । दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसाखत् ॥ १८॥

भा॰ टी॰-ग्रहणी में मलकी श्रामता श्रीर निरामता श्रतिसार की तरह जानना चाहिए॥ १८॥ ं

च्यथ च्यसाध्य ग्रह्मारोगलक्तम् ।

िंड्जिस्साध्यो प्रहणीविकारो यैस्तैरतीसारगदो न सिध्येत्। वृद्धस्य नुनं प्रहणीविकारो हत्वा तनूं नैव निवर्तते च १९

ष्ययं वयोमेदेन ग्रह्**गयाः साध्यासाध्यत्वादिविज्ञानम्** ।

(बालके प्रहणी साध्या यूनि कुच्ल्रा समीरिता।

ं वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम् ॥ १ ॥ )

म् प्रवादितासारे जलनिमन्जनादिना आर्यं, तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते तथाऽत्रापि ज्ञेयम् । यैलिङ्गेरतीसारगदो न सिध्येत्तैलिङ्गेर्ग्रहणीविकारोऽसाध्यः, अतीसारस्य यान्यसाध्यलिङ्गानि ग्रहण्या अपि तानि ॥ १८ । १६ ॥

भा० टी०—जिन तत्त्वणों से अतिसार असाध्य समभा जाता है उन्हीं तत्त्वणों से प्रह्मणी रोगमी श्रसाध्य होताहै, अर्थात् अतिसारके जो असाध्य तत्त्वणहें वेही प्रह्मणी के भी हैं ॥१६॥

मार्थ्या-वाल्यांवस्था में प्रह्णी साध्य होती है, जवानी में हुन्कूसाध्य श्रीर बुढ़ापे में श्रसाध्य। यह धन्वन्तरि भगवान का मत है॥ १॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीयिकायां विश्वनिश्चय भाषाटी-कायां प्रह्णीनिदानम् ।-

पाइल्स, हिमसॅइडस

- अथाशोनिदानम् । (piles Heemorrhoids)

अतीसारमङ्ण्यर्शसां परस्पराज्जवन्धित्वादतीसारमङ्ण्यनन्तरमर्श उच्यते— पृथग्दोषेः समस्तैश्च शोणितात्सङ्जानि च । अर्शासि षट्प्रकाराणि विद्याद्गुदवित्तत्रये ॥ १ ॥

्रे म॰-पृथगित्यादि । अरिवत प्राणान् मृणाति≔हिनस्तीत्यर्शहति पृषोदरादि-पाठानिरुक्तिमाहुः । सहजानीति सह शरीरेण जातानि ग्रद वन्यारम्मक-

१-गुदबल्यार्म्म हेरि-नीर्ये मर्वेपामेवांगानामास्यन्तरबाक्षानां सूद्दवासूद्दवायाः वीजं भवति, ततश्च गर्भाषानसमये यदि असोनिक्तं संदेरिपे प्रदेशस्यस्मकं बीजं दृषितं स्यात्तदा संहजारांस अस्पत्तिरिति ।

चीजर्मागस्य दूषितत्वात् । अत्र द्वन्द्वजानि प्रकृतिसमसमवायार्व्यत्वार्क् पृथग्ग-णितानि । उनते हि सुश्रुते-" अर्शःस दृश्यते रूपं यदा वै दोपयोर्द्वयोः । संसर्ग तं विजानीयात्संसर्गः पह्विधश्र सः ॥ [ सु, नि. स्था, च्य. २ ]"-इति । पद्वि धत्वं चात्र संसर्गस्य वातादिभिर्युग्मैस्तयः संसर्गाः, तरेव रक्तयोगाद्परे त्रय इति । सिन्नपातनं त्वेकैकदोपनेप्वदृष्टस्यासाध्यत्वस्य योगाद्विकृतिविपमसमवायार्व्यमिति संख्यया पृथग्गणितम् । गुदविश्रिय इति अर्धपञ्चा इगुलमानं गुदं, तस्यावयव-भूतास्तिस्रो वलय जपर्युपरि व्यवस्थिताः शङ्कावर्तनिभाः भवाहणी-विसर्वनी-संवरणीनामिकाः, तत्र गुदौष्ठमर्थाङगुलं, तद्ध्वमङ्गुलमाना प्रथमा वीलः सुक्रुतेन [सु. नि. स्था. भ. २ ] निर्दिष्टा । भोजेनाऽप्युक्तम्—"रोमान्तेभ्यो यवारे-ध्यर्थे गुदौष्ठं परिचत्तते । गुदौष्ठादगुरूं चैकं प्रथमां तां वलीं विदुः ॥" इति सार्धा-ङ्ग्रलमाना द्वितीया चेति ॥ १ ॥

हि॰ टी॰-पाखाना के मुकाम ( गुदा ) की तीन विलयों में छः प्रकार के अर्श (ववासीर) होते हैं। १ वात से,२ पित्तसे, ३ कफ़से,४ सन्निपात संध शोणित (खून) से श्रीर ६ सहज, जो कि पैदाइशी होता है ॥ १ ॥

अथार्शसां स्वरूपम् ।

संमाप्तिपूर्वकमर्शःस्वरूपमाह-

दोषास्त्वइ-मांस-मेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन्। · मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यशांसि ताच् जगुः ॥शा 🝜

( ৰাত নিত ঘত ও হন্ত্ৰীত ্ত্ৰ)

भ०-दोषा इत्यादि । त्वङ्गांसप्रहणेन त्वङ्गासाश्रितं रक्तमपि गृह्यते, चिकित्सायां रक्तस्रावणोपदेशात् । अपानं = गुदम्, आदिशब्देन नासिकादीनां ग्रहणम् । कायचिकित्सकास्तु गुदंजस्यैवार्शस्त्विमच्छन्ति नासादिजानां त्विधिमां-सत्वं, तेषु 'पञ्चात्मा मारुतः' इत्यादिसंप्राप्तेरमावात्, विष्टम्भ इत्यादिपूर्वरूपस्य चासंभवात् । यदाह चरकः-"शिक्न"-इत्यारभ्य यावत् "अधिमांसन्यपदेश एन" (च, चि, स्था, अ. १४) इति । सुश्रतेन तु मांसाङ्करत्वसाधम्यात् शह्न-न्नाराग्नि-साध्यत्वाच तेष्वर्शःशब्दमयोगः कृतः, सर्पपादिस्नेहे तेलव्यपदेशवत् । सुश्रुतानुवादिना वाग्भटस्याप्ययमेवाभिमाय इति ॥ २ ॥

भा० टी०—अर्श की सम्प्राप्ति और स्वरूप-दोप त्वक्, मांस, मेद्स् और रक को ख़राव कर गुदा आदि में मांस के अँकुवे ( मस्से ) पैदा कर देते हैं उन्हीं को वैद्य

१-अत्र प्रवाह्णी सर्वोम्यन्तरे तनोऽभी विसर्वनो, तदभः संवरपो तदभो गुदौष्ठमिनि क्रमतो होसेनजनीनिवेगः।

१-यवाध्यर्थमङ्गुलार्थम् । २-तेषु नातिकाषु रपन्तेषु 'भराःसु ।

स्तोग अशे वतलाते हैं। गुदा के अलावा नाक,कान, आँख, लिक्क और नामि में भी ववा-सीर के मस्से होते हैं, परन्तु चरक सिर्फ गुद में ही पैदा हुए मस्से को ववासीर कहते हैं, कान, नाक आदि के मस्सों को नहीं। क्योंकि ववासीर के 'विएम्मोऽन्नस्य" आदि पूर्व रूप और "पञ्चात्मा मारुतः" आदि सम्प्राप्ति के लवण, गुद के अतिरिक्त स्थानों में उत्पन्न मस्सों में नहीं होते। परन्तु सुश्रुतने सब स्थानों में पैदा हुए मस्से को ववासीर माना है, इस लिए कि सब जगह एक ही तरह के मस्से होते हैं और उनकी चिकित्सा भी प्रायः एक ही (शक्ष, चार, अग्नि,) होती है। वान्मद भी सुश्रुत के ही अनु-गामी हैं॥ २॥

# म्रथ् वाताशिसां हेतवः ।

वातार्शसो निदानमाह---

कषाय-कटु-तिकानि रूक्ष-शीत-लघूनि च । प्रमिताल्पाशनं तीच्णं मद्यं मैथुनसेवनम् ॥ ३ ॥ ठंघनं देश-कालौ च शीतौ व्यायामकर्म च । शोको वातातप-स्पर्शो हेतुर्वातार्शसां मतः ॥ ४ ॥

(च० चि० घ० ६ श्लो० १२, १३)

म०-कषायेत्वाद् । प्रमितमल्पतमम्, अल्पं = मात्राहीनमशनम्, जिज्ञद्दस्त्वाह प्रमितमतीकालभोजनं; प्रमृतेति पाठे तु नष्टशक्तिकं धान्यादिकमाहुः ।
प्रमिताशनमेकरसाभ्यास इत्यन्ये । तन्नातियुक्तम्, एकरसाभ्यासः कि वातप्रकोपकस्य कट्वादेः,कफप्रकोपकस्य मधुरादेवी ? नाद्यः,कट्वादेरत्रैवोपात्तत्वात्,द्वितीये
मधुरादीनां त्वभ्यासो वातशामक एव, एकरसाभ्यासाच्च दौर्वल्यमुक्तं न तु वातवृद्धिरिति चिन्त्यमेतत् । तीच्णामिति मद्यविशेषणं, पैष्टिकादिमृदुमद्यस्य वातप्रशमकत्वात् । शीतो देश आन्त्यः, कालो हेमन्तादिः । आतपस्योष्णगुणस्याप्युद्भूतरौच्याद्वातप्रकोपकत्वमिति ॥ ३-४ ॥

भा० टी०—त्रात के अर्श के कारण—कसेला, चर्परा, कडुवा, कला, ठंडा, हलका मोजन,बहुत कम या विना भूलके खाना,खुराक से कम खाना, तेज शराव पीना,अधिक मेथुनं, उपवास, ठएडी जगह—सीड,वाली—जैसे—गया, पटना, छपरा आदि। छएडा समय—जाड्। का दिन, वर्सात, अधिक न्यायाम, शोक, तेज हवा और तेज खाम ॥ ३—४॥

### अथ पैत्तिकाशोंनिदानानि ।

पित्तार्शेनिदानमाह-

कट्वम्ळ-लवणोष्णानि व्यायामाग्न्यातपप्रभाः। देश-काळावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम्॥ ४॥ विदाहि तीच्णमुष्णं च सर्वं पानान्नभेषजम्। पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकापे हेतुरशसाम्॥ ६॥

च० चि० झ० ६ इन्हे० १४–१५ )

म०-कद्वम्लेश्यादि । देशकालावशिशिराविति चण्णो देशो मरुः, उप्णः कालः शरइ शिष्मञ्च । अस्यनं परसम्पत्तौ द्वेपः, सक्रोधविशेष एव । वित्तोन्चणा-नामित्यनेन सर्वेषामर्शसां त्रिदोपजत्वम्,अधिकेन तु च्यपदेश इति दर्शितं चरकेया। यदाह स एव — "अशीसि नाम जायन्ते नासिन्निपतितैस्त्रिभः । दोपैदीपविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेऽशेसाम्" [च. चि. स्था, छा. १४] इति ॥ ५॥ ६॥

भा० टी०—पित्तार्शं के कारण—कटु=वरपरा; नमक, गरम, भोजन, व्यायाम श्रानि, घाम, किसी तेजस्वीको प्रमा,गर्भ देश जैसे मक्सूमि-माइवार-श्रलवर वीकानेर श्रादि। गर्भ समय(शरद्श्रतु, गरमी का दिन)। कोध, मद्यपान। श्रव्यत=दूसरे की उन्नति में डाह करना,विदाह जनक, तीखा,गर्भ भोजन गर्भ पीने की चीज, श्रोर गर्म द्वा॥४-६॥

## अथ कफार्शसां हेतवः।

क्छेष्मार्श्वीनदानमाह— मधुर-स्निग्ध-शीतानि लवणाम्ल-गुरूणि च । ग्रव्यायामो दिवास्वप्नः शय्या-ऽऽसन-सुखे रतिः ॥ ७॥ प्राग्वातसेवा शीतौ च देश-कालावचिन्तनम् । श्लोष्मकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमशीसाम् ॥ =॥

( व० चि म, ६ रनी, १६, १७, )

म०-मधुरेत्यादि । शय्या-ऽऽसन-मुले रतिरिति = मुलशय्यासने रतिरा-सक्तिः । प्राग्वातसेवा=पुरोवातसेवनम् । अचिन्तनं=निश्चिन्तता ॥७॥=॥

भा०टो०-कफज अर्शके निदान-मधुर, सिग्ब, ठंडा, नमक, खटाई, गुर पदायों का खाना, कुछ काग न करना, दिनमें सोना, हर समय सेज़ और गईपिर सोये और बैठे रहना, पुरवैया हवा में अधिक रहना, ठंडा देश, ठंडा समय, वेफिक रहना ॥ऽ-=॥

## अथ दुन्द्वजाशोविज्ञानस् ।

द्वन्द्वजाशॉनिदानादिकमाह-

हेतु-लक्षण-संसर्गाद् विद्याद् द्रन्द्रोल्वणानि च । 🗸

( च० चि० घ० स्लो० ६८ )

म -हेत्वित्यादि । हेतु-छत्तण-संसर्गादिति दोपद्वयस्य निदानमेछकेन छत्त-णमेलकेन च द्वन्द्वोल्वणानि द्वन्द्वजानि विद्यात् ॥---

भा०टी०-दो दोषोंके कारण श्रीर लक्षण मिले होनेसे द्वन्द्वजववासीरभी जानना चाहिए।

श्रथ त्रिदोषजाशीनिदानम् ।

त्रिदोषजाशोंनिदानपाइ--

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजेर्रुक्षणं समम् ॥६॥ (च० चि० भ० ६ श्लो० १६)

म०-सर्व इत्यादि । सर्वो हेतुरिति एकैकशो वाताद्यर्शसां यो हेतुरुक्तः स त्रिदोपजानां भवति, त्रयो दोपा जनकत्वेनैपां सन्तीति त्रिदोपजानि । सहजै-र्छन्नणं समामिति तेषां छन्नणं सहजैरशोभिः सह समं सदृशम् । सहजानां यहान्नणं तित्रदोषजानाभित्यर्थः । 'सहजैलेन्नणैः समम्' इति पाठान्तरे तु सहजैः सहजा-र्शोभवैल्ज्जणैः समं सह सर्वो हेतास्त्रदोपाणामिति योज्यम्। सहजार्शोल-न्तणं चात्र. संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरादनुस्मर्तव्यम्, यदाह सुश्रतः—"दुर्दर्श-परुषाऽरुण-पाण्डूनि दारुणान्तर्भुखानि, तैरुपद्रुतः कृशोऽल्पभुक् सिरासंततगात्रोल्पप्रजः न्तीणरेताः क्रोधनोऽल्पाग्निर्घाण शिरो-न्नामस्वरः **ऽचि-श्रवण-रागवान्, सततपन्त्रकूजनाटोपहृदयोपलेपाराचकमभृतिभिः पीड्यते**-[सु. नि. स्था, म्र. २]" इति । चरके च-"कानिविदणूनि-" [च. चि. स्थाः च्य, १४ ] इत्यादिना मभूततरं लच्चणमुक्तम् । नतु त्रिदोषजानीति विशे-पामिधानमनुपपन्नं, सर्वेषामेत्र रोगाणां त्रिदोषजत्वात् । यदुक्तम्-"द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषनः । योऽधिकस्तेन निर्देशः क्रियते रस-दोषयोः"-इति । नैवम् 'सर्वदेहचरास्तु वात-पित्त-इल्लेष्माणः' इति वचनादेकस्मिन् धात्वादौ दोषेण द्षिते सति तद्दगतेतरदोषेऽप्यवश्यभाविनी काचिद् दुष्टिः, दुष्टदोषसंवन्धात्। किंच स्वकारणाइवृद्धो वायुः शैत्याच्छीतस्य इलेष्मणो वलमाद्धाति. लाघवात्ते-जोरूपस्य पित्तस्यः पित्तं च कदुत्वाद्वातस्य, द्रवत्वात् रुक्तेष्मणः; कफरच शैत्या-द्वायोः, द्रवत्वात् पित्तस्येति। अतं एवे।क्तम्-"न रोगोऽप्येकदोषजः;-एति । अने-

नैवामिमायेणोक्तम् - 'एकः प्रकापितो दोषः सर्वानेव प्रकापयेत्"-इति । यत्र तु

• स्वकारणात्त्रयोऽपि कुपितास्तत्र त्रिदोषंच्यपदेश इति सिद्धान्तः; एवं सर्वत्र ॥९॥

भा० टी०-अलग २ वात आदि अर्श के जो निदान पहले यतलाये गये हैं, वे सद त्रिहोपज अर्श के निदान हैं। सहज और त्रिहोपज यवासीर के लक्षण एक ही होते हैं। सहज अर्श के लक्षण-अस्से मुश्किल से देख पड़ें, स्खे, लाल तथा पाएड वर्ण के हों, मुँह भीतर हो, रोगी कृश हो, खाया कम जाय, शरीर में शिरायें (नसें) उमड़ जॉय, सन्तान कम हों, वीर्य कीण रहे, आवाज मन्द हो जाय, कोंघ अधिक आये, मन्दागित रहे, नाक, आँख, कान में पोड़ा रहे, गुड़गुड़ाहट हो, हदय भारी रहे, अब में अकिंच रहे, ॥ ६॥

### व्यथ वाताशसां लक्तगानि ।

पूर्व निदानमुक्तम्, संमति वातादिभेदेनार्शसां छत्तणान्युच्यन्ते, तत्र मयमं वातार्शोलत्त्रणमाह—

गुदाङ्करा वह्ननिलाः शुष्काश्चिमचिमान्त्रिताः ।
म्लानाः श्यावारुणाः स्तन्धा विषदा परुपाः खराः ॥ १० ॥
मिथो विसदृशा वक्तास्तीदृणा विस्फुटिताननाः ।
बिम्बी-खर्जूर-कर्कन्ध्-कार्पासी-फल-सिन्नमाः ॥ ११ ॥
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ।
श्रिरः-पाश्वांस-कृष्ट्यूरु-वृद्ध्सणाद्यधिकन्यथाः ॥ १२ ॥
क्षत्रश्रुद्धार-विष्टम्भ-हृद्ग्रह्दाराचक-प्रदाः ।
कास-श्वासाग्निवेषम्य-कर्णनाद-भ्रमावहाः ॥ १३ ॥
तेरातीं प्रथितं स्तोकं सश्चदं सप्रवाहिकम् ।
रुक्फेन-पिन्ञ्चानुगतं विश्वद्धमुपवेश्यत् ॥ १४ ॥
रुक्फेन-पिन्ञ्चानुगतं विश्वद्धमुपवेश्यत् ॥ १४ ॥
गुल्म-लिहोदहाष्ठीला-संभवस्तत् एव च ॥ १४ ॥

म०—गुदेत्यादि ।-गुदाङ्करा गुदे अङ्कराकारा मांसप्ररोहाः, त एव अर्शासि वहिनला=वातोल्वणाः । शुष्काः=स्नावरहिताः । चिमचिमा=वेदनाविशेषः । स्काना=अतुरचिताः। स्तब्धाः काठिन्यात् । विश्वदा=अपिच्ल्लिः, धृल्लिस्पर्शवत् । प्रषाः=कर्कशाः, गोजिह्यास्पर्शवत् । खराः=कर्कोटफलवत्स्च्मानेककण्टकाचिताः।

•

एषु विकल्पेषु वच्यमाणं केचिदिति पदं संवन्धनीयम् । मिथोविसहशाः=परस्पर-भिष्कृरूपाः । वक्रा=धतुःकाष्टादिवत् । तीच्णाः=मूच्माग्राः । फलसिन्नभा इति विम्व्यादिभिः संवध्यते, विम्व्यादिसिन्नभत्वं चाकृत्या क्षेयम् । विम्वी=ओष्टोप्रम-फला, 'तेलाकुचा' इति लोकं ख्याता, कार्पासी=वनकार्पासी, कदम्बपुष्पाभाः, स्थूला=अनेकसूच्मशिखराः सिद्धार्थकोपमाः=सूच्मिपटकारूपाः । हृद्यं गृहीतिमिवेति वेदना=हृद्ग्रहः । श्रथितं=ग्रन्थिलं पापाणवत् । क्व=शूलम् । पिच्छा=पिच्छिलो द्रवभागः । छपवेद्यते=वर्चम्त्याज्यते । कुष्णद्राव्द्यत्वगादिभिवेवत्रान्तेः प्रत्येकं संबध्यते अरथोपद्रदमाह-गुल्मेत्यादि । अष्टीला=वातरोगविशेषः ॥ १०-१६ ॥

भा० टी०—वातार्श के कल्ला—वातके मरसे स्खे होते हैं, उनमें जुन जुनाहर होती है, मंला = पुरंकाये से होते हैं। रंग उनका स्याह और लाल होता है। स्तव्य = कड़े होते हैं। विशद = भूल की तरह अरुप्तरे से हों, पठप = खरदरे हों, खर = खेकसा की तरह अने क काँटों से युक्त हों, आपस में पक से इसरे मिन्न हों, वक = देहें हों, मुँह फटे हों, कुँ दक, खजूर ( कोहारा ) पैर, कपास के फल के समान आकार वाले हों। कोई कदम के फूल की तरह अने क अनीदार हों, शिर, पस्वाड़ा, कंवा, कमर, लाँघ, वङ त्तर = पट्टा आदि में अधिक पीड़ा हो, खींक, डकार, कब्ज, हद्मह=हद्य को मानो पकड़े हो, पेसी पीड़ा हो, अरुचि, खाँसी, श्वास, अगिवयैपम्य, कान में शब्द, भ्रम, यह सव रोग पेदा हों। इनसे वडीही तकलीफ रहे, पाखाना थोड़ा गाँउदार, आवाज के साथ, वात प्रवाहिका के लच्च युक्त, पीड़ा के साथ, पतला, लवावदार, कब्ज के साथ हो, चमडा, नख, पांखाना, देशाव, आँक और मुँह का रंग काला पड़ जाय। इसके वाद गुल्म, प्लीहा, खदर रोग, अष्ठीला (वान रोग में आगे हैं) यह सव रोग उपद्रव कप से पेश हो जाते हैं॥ १०—१४॥

### ष्प्रथ पित्तार्शसां लत्तगानि ।

्पित्तार्शोल्ज्ञणमाह—

पित्तीत्तरा नीलमुखा रक्त-पीतासित-प्रभाः । तन्त्रसम्माविणो विस्नास्तनवो सदवः श्लथाः ॥ १६ ॥ शुक्रजिह्वा-यकृत्लग्रह-जलोकोवक्त्र-सिन्नभाः । दाह-पाक-ज्वर-स्वेद-तृग-मुर्च्छा-आचि-मोहदाः ॥१७॥ सोष्पाणो द्रव-नीलोष्ण-पीत-रक्ताऽऽम-वर्चसः । यवमध्या हरित्-पीत-हारिद्र-त्वङ्-नखादयः ॥ १८ ॥

( वा० नि॰ घ०७ श्वी० ३४, ३७, ३६ )

मः-पित्तोत्तरा इत्पादि । नीलप्रुखाः=नीलाग्राः । तनु=मयनम्,मसं=एकं, स्वन्तीति तन्त्रस्रसाविणः । विस्ना=मामगान्त्रनः । तनवः=हत्रन्याः । मृद्यः=कोम्लाः । रल्लाः=लम्बन्तिः । यवमध्याः=यववन्मध्ये स्थूलाः । इतित्पत्र-वर्णं, पीतं=हरितालामं, हारिद्रं=हरिद्रावर्णम्, आदिश्चदाद्विण्मूत्र-नेत्र-वक्त्राणां महणम् ॥ १६-१८ ॥

भा० टो०—िपचार्श के लच्चण—िपच्च वंवासीरके मस्से नीले मुहवाले,लालं,पीले श्रसित-श्यामवर्ण के हो;मस्लों से पतला खून वहे, कचाइन वू उठे,पस्से मुलायम श्रोर लटके हों, सुग्गे की जीम, यहत्—ंजगर, जोंक के मुह की तरह हो। दाह, पाकः (पक्ता) ज्वर, पसीता, प्यास, मुच्छीं, श्रद्यि, मोह = वेहोशी सी, ये सव उपद्रव पैदा हो जायँ, पाखाना, गर्म, पतला, नीला श्रीर कचा होता है, पीला खून गिरता है। मस्से जव की तरह श्रगल बगल पतले श्रोर वीच में मोटे होते हैं॥ १६-१८॥

### ग्रथ कफजाशीलक्षेगानि ।

### श्लेब्माशींलक्ष्यामाह—

श्रेष्मोल्बणा महामुका घना मन्दरुजः सिताः ।
उत्सन्नोपचित-श्लिग्ध-स्तव्य-रृत्त-ग्रुरु-स्थिराः ॥ १६ ॥
पिन्छिकाः स्तिमिताः श्रुरुणाः कग्रह्याच्याः स्पर्शनित्रयाः ।
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसिन्नभाः ॥ २० ॥
वङ्चणानाहिनः पायु-बस्ति-नाभि-विकर्षिणः ।
सश्रास-कास-हृञ्जास-प्रसेका-ऽरुचि-पीनसाः ॥ २१ ॥
मह-कृञ्ळू-शिरोजाड्य-शिशिरुवर-कारिणः ।
क्रिञ्याग्निमाद्व-च्छदिरामप्राय-विकारदाः ॥ २२ ॥
वसाभ-सक्क-प्राय-पुरीषाः सप्रवाहिकाः ।
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाग्रहु-श्लिग्य-द्याद्यः ॥ २२ ॥
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाग्रहु-श्लिग्य-द्याद्यः ॥ २२ ॥

म०-श्लेष्मोल्पणा इत्यादि । अत्र गुदाङ्कुरा इत्यनुवर्तते । महामूला=दूर-वास्त्ववगा हिनः। घना=निविद्यावयवाः। उत्सन्ना=दैर्ध्येणोद्द्यताः, उपचिताः=परि-णाहेन स्थूलाः, स्तब्धा=अनम्राः, वृत्ताः=परिणा<sup>२</sup>हेन वर्तुलाः, ग्रुरवो=ग्रुख्द्रव्या-क्रान्तमिव गुदं कुर्वते, स्थिरा=अचश्रहाः। इहरणा=मणिवन्मसणाः। कण्ड्वाह्याः= कण्डूबहुळाः, कण्डूव्यपगमार्थे स्पृश्यमानाः प्रीर्णयन्त्यशैसमिति स्पर्शनापियाः। करीरों=मरुजद्वुमः, पनसः=कण्टाकिफलं, तयोरस्थ्याभाः; अथवा करीरी= वंशाङ्कुरः, तेन करीराभाः; पनसास्थ्याभाश्चेत्यर्थः तथा गोस्तनसन्निभाः= गोस्तनसह्या इत्यर्थ: । वङ्चणौ आन्दुं=बद्धिमव शीलं येषां ते तथा, ग्रद-प्रत्यासत्त्या वङ्चणयोः प्रेरणाद्यसामध्येकारिण इत्यर्थः । पायु-त्रस्ति-नामि-वि रुपिण इति पाय्वादिष्वाकर्षवत्पीडाकारिणः । मसेको मुखस्य गुदस्य वा । शिरोजांड्यं=शिरःस्तिमितता, शिशिरज्वरकारिणः=शित-कुच्छं=मूत्रकुच्छं, ज्वरकारिणः । क्लैब्यं=स्रीष्वतुत्साहः, अग्निमार्दवं=ब्रह्मिगन्धं, आपप्रायविकारदाः=आमबहुला ये रोगा अशिसारग्रहण्यादयस्तत्पदाः। प्राय-स्थाते 'माज्य' इति पाठान्तरे स एत्रार्थः । माय-माज्य-शब्दयोः मचुरार्थस्त्रात् । वसामं च सक्तफ़ं च पाल्यं च पुरीषं येषां ते तथा। न स्रवन्ति 'कड़ेद-रक्ता-दिकम्' इति शेषः। न भिद्यन्ते गाढ-विद्युत्त-प्रशिहिता अपि न इति ॥ १६–२३ ॥

भा० टी॰—कफार्श के खचण—कफके मस्से खूब जड़-थाला बाँथे रहते हैं। खूब ठोस होतेहें, पीड़ा कम होती है,रा उनका सफेद होता है। उचाई में उमड़ेसे होते हें। मोटे, खड़े(न मुक्कने वाले) गोल,स्थिर = हिलाये डुलाये न जा सकें। छूने पर फिसलन सी मालूम हो, मन्द, चिकने हों, खुजली उनमें बहुत आयं, छूने पर अच्ड्रा मालूम हो, करीर ( वृज के फल ) और कटहर की गुउली को तरह हों, या गाय के थन की तरह हों, पहा में तनाव और दर्द हो, गुदा, पेड़ और नाभि में खिचावट जैसी पीड़ा हो। श्वास, खांसी, मुंह में नमकीन पानी भर जाना, प्रसेक ( मुह गुद्दा से पानी टप क्ना ) अवचि, पीनस, प्रमेह, मुक्कच्छ; शिर का मारी होना,जूड़ी ज्वर, नामदीं,मन्दाग्नि,कर, आमजनित रोग=विस्चिका,अलसक अतीसार,प्रह्णीआदि,यह सब रोग पदाहो जाँथ। पाखाना—चरबी की तरह, कफ के साथ, बहुत हो, प्रवाहिका हो, गाढ़े पाखाने से दब कर भी मस्से न फूटते हैं और न बहते हैं, चप्रड़ा, नख, मूत्र, पुरीष, नेत्र, मुख ये सब पाएड वर्ष के और चिकने हो जाते हैं॥ १६—२३,॥

१ वास्तु अधिष्ठानम् । "दूरधात्ववगाद्दिनः इति पाठान्तरम् ।

२ परिखाहेन विशालतया "दरिखाहो विशालता" इत्यम् १ ।

भ्रथ सान्निपातिकानां सहजाशसां च खर्चिग्रम् । सन्निपातार्शसः सहजार्शसञ्च छन्नणमाह—

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्रुक्षणेः सहजानि च।

(बार्ग निरु भर ७ म्लो ४२)

म॰-सर्वें रित्योदि । सर्वेर्वातजाद्यशीं भनैर्रुत्तणैः सर्वात्मकानि=त्रिद्रोपजानि तथा तैरेव रुत्तणैः सहजान्यप्याहुः, तेपामपि त्रिद्रोपजत्वात् ॥—

भा०टो०—त्रात श्रादि से उत्पन्न श्रशं के जां श्रलग २ ल त्य लिखे गये है, वे सय लक्षण जिस श्रशं में मिले ता उसे त्रिदोषज श्रीर सहज ववासीर समभा चाहिए। सहज श्रोर त्रिदोषज श्रशं के लक्षण प्राय! एकसे होते हैं॥

भ्रथ.रक्तार्शसां जन्तसानि । 1

(Bleeting piles) व्हीहिङ्ग पार्क्स

रक्तार्शोलन्नणमाह−

रक्तोल्बणा गुदेकीलाः पित्ताऽऽ कृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ वटप्ररोहसहराा गुञ्जा—विद्रम-सन्निभाः । तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाद-विद्क-प्रपीडिताः ॥ २५ ॥ स्रान्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । भेकाभः पीड्यते दुःषैः शोणित-स्रय-संभवैः ॥ २६ ॥ विन-वर्ण-बलोत्साहो हतौजाः कज्जेषान्द्रयः ।

( वा० नि० भ० ७ स्नो० ४२-४५ )

त्रिट् श्यावं कर्डिनं रूसनवोवायुर्न वर्तते ॥ २७ ॥

( च० चि० म० ६ रही ३ १७१ )

मः न्रत्तोल्यणा इत्यादि । गुदेकीलाः कीलवत् कीलाः अर्गासि, "हलद्नाः न् सप्तम्याः संज्ञायाम्"—(पा. च्य. ६ पा. ३ स्त. ६ ) इत्यलुक्समासः ।
पित्ताकृतिसमन्त्रिनाः—ौत्ति कार्गो लक्तण गुक्ताः । विद्वुपसान्तिभाः—प्रवालमणिवन्लोहि ॥ इत्यर्थः । ते गाढ-विद्क-प्रपीहिताः किन-पुरीप-पन्त्रिताः, दुष्टम्—भाविलं
रक्तग्रुष्णं च स्रवन्ति । तस्येति रक्तस्य, अतिमद्यत्तिंगंऽतिक्तयात्, भेकाभः=पा'दृषेण्यवर्षान्तामः पीतच्छविः, 'पुरुषः' इति शेषः । दुःलैः—रोगैः । शोणित-

न्तय—संभवेरिति त्वक्षांरुष्याम् उ-शातपार्थना-सिराशिथन्येः सुश्रुनोक्तैः । (सु. सू. स्था. घा. १६) । चलम् स्थोन्यं, उत्साहं हर्षः । हतीजा हत-शक्तिः । कल्लपेन्द्रिय आविछचन्नः न्याकु स्मर्वेन्द्रियो वा । विद् श्यावामिति । विद्शान्दो नपुंसको ऽप्यास्त, एतिन्निर्देशादेव । काश्मीरास्तु चरके — "विद्शावा किना कन्ना" — इत्येव पठन्ति । अश्रोवायुर्न वर्तते गुदेन, प्रतिछोमगन्त्वात् ॥ २४-२७ ॥

भा० टी०—एकार्श के लच्चण—खूनी वद्यासीर (मस्से) पिचार्श के सहरा होते हैं, वरोह, लालघुमची, मूंगा के रंग के होते हैं। कड़े पाखाने से द्वनेपर उनसे खून वहता है। खून के अधि म जाने से रोगी मेद्या की तरह पीला हो जाता है, और खून के कमहो ने से—वमझा का कखा होना, खटाई, ठएडी चीजों पर मन चलना, शिराझों का शिथिल होजाना आदि रोग पैदा होजाते हैं, वल, प्रसन्नता, एरीरका रंग, शिक, ये सब कम हो जाते हैं, सब दिन्द्रयाँ व्याकुल होजाती हैं। पाखाना स्याह, कड़ा और कखा आता है। हवा नहीं खुलती है ॥ २४-२७॥

घ्यथ रक्तार्शसि वातानुबन्धबन्तग्रम् ।

इदानी तस्यैव रक्तार्शसो निदानस्य रक्तस्य वातादिभेदेन छन्नणमाह-

तनु चारुणवर्ण च फेनिलं चासृगरीसास्। कृद्यूरु-गुद-शूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम्॥ २८॥ तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणस्। शिथिलं स्वेत-पीतं च विद् स्निग्धं गुरु शीतलम्॥ २६॥

(च०चि० म ६ १७२, १७३)

मा नित्रतियादि । तत्रानुवन्यो वातस्येति वातादिदुष्टस्यैत रक्तस्यार-स्भक्तरास्त्रत् केवलस्य, दोषत्वाभावाद् । शिथिलभित्यादिना कफानुवन्यस्य । ननु, पित्तानुवन्यः कृतो नोक्त इति? उच्यते,रक्त-पित्तयोः प्रायः समानलिङ्गत्वात् । उक्तं ना पूर्वम् 'रक्तोन्यणा ग्रदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्यिताः"—हति॥२८-२६॥

भा० टो०—खुनी वंशसोर में बात श्रादि का लवण-पदि खुन, पतला, लाला फेनहार हो और कटि, जांव और गुद्रामें ग्रल हो, दुवंज ग अधिक हो तथा रक्तार्श का कारण कलीचीजीका,सेवन होतो वहां बात का सम्बन्ध, और पाखाना ढोला सफेद या पीला; विकता श्रावे तथा सिनम्ब द्रव्यंका सेवन कारण हो तो रक्तार्थने कफका सम्बन्द, जावना श्रावे तथा सिनम्ब द्रव्यंका सेवन कारण हो तो रक्तार्थने कफका सम्बन्द, जावना श्रावे ए सम्बन्द, जावना सम्बन, जावना सम्बन्द, जावना सम्वन, जावना सम्बन्द, जावना सम्बन, जावना सम्बन्द, जावन, जावना सम्बन्द, जावन, जावना सम्बन्द, जावन, ज

श्रय रलेष्मानुक्ध रक्तार्शीलक्याम् ।

यद्यरीसां घनं चासृक् तन्तुमत्पाग्ड पिच्छिलम् । गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु रिनग्धं च कारणम् । श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तारीसां बुधेः ॥ ३०॥

( च० चि० झ० ६ इली० १७१ )

भा० टी०—कफ जितत रक्ताशंके लक्षण-खूनी ववासीर का खुन-गाढ़ा, तारदार, पाएडुवर्ण, लवावदार हो, गुदा गीली, ठंडी मालूम हो, गुरु तथा स्निग्धद्रव्योंका सेवन कारण हो, तो वहां कफ का सम्बन्ध जानना चाहिए ॥ ३० ॥

# ष्प्रथार्शसां पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह--

विष्टम्भोऽन्नस्य दैविल्यं कुक्षेराटोप एव च । कार्श्यमुद्गारवाहुल्यं सार्क्थिसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥ ग्रहणी-दोष-पागड्वर्तेराशङ्का चोदरस्य च । पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यरीसामभिवृद्धये ॥ ३२ ॥

( च० चि० भ० ६ इलो० २१, २२ )

मान्विष्टम् इत्या दि । विष्टम्मोऽन्नस्येति विष्टम्यान्तस्य जीर्णनागमनम्, आहारो विष्ट्वन्य आमाराय ए गवितिष्ठते, वाननेगुण्यात् । दीर्वल्यम् = होनराक्तिता । 'विष्टम्मोऽङ्गस्य' इति पाठान्तरे विष्टम्मो मलस्य, अङ्गस्य दीर्वल्यम् । यद्यपि निदान्तान्तरं पूर्वरूपं वक्तन्यं भवति, तथाऽपि निदानलक्षणानन्तरमत्र पूर्वरूपं; निदानिलङ्गयोश्रिकित्साङ्गामत्वप्रतिपादनार्थं तयोः पूर्वमभिधानम्, अथवाऽवय्यवक्तन्यानां कामचारादिभिधानपिति । एवमन्यत्रापि न्यतिक्रमे द्रष्ट्रन्यम् । कुत्तेराटोपो गृहगुडान्शब्दं इति चक्तः, तलतल इति ग्रणाकरः, रुजापूर्वकः स्तोभ इति गदाघरः, पुरीप्रवृद्धिलक्षणे च आटोपमाध्मानपिति विवृतवान्, एतच न सर्वत्र, गुल्मपूर्वरूपे आटोपाऽध्मानयोरपि पाठात् । उद्गारवाहुल्यमधीनरुद्धस्य वायोर्क्श्वगमनात् । सिक्यसादो=जङ्गावसादः । ग्रहणी-दोप-पाण्ड्वतिः ग्रहणी-दोप-युक्त-पाण्डरोगस्य चरस्य चराङ्का, तेषां लक्षणदर्शनात् । 'ग्रहणीदोपपाण्ड्वतिः' इति पाटान्तरे मद्दणी दोषस्य पाण्डोः पाण्डरोगस्य चार्तिः पीढा स्यात् । अभिदृद्धये=इत्यस्यर्थं मिति ॥ ११॥ ३२॥

भा० टी॰—ववासीर के पूर्व रूप—भोजन जल्दी हजम न हो कर कब्ज हो, शक्ति कम हो जाय, पेटमें गुड़गुड़ाहट हो, शरीर दुवला पतला हो जाय, हकार अधिक आवे, टांग थहराय, पाखाना कम हो, प्रहिषी रोग, पाएडु रोग, उदर रोग के लक्षण मिलने से इनियोगों के होने की आशहा हो ॥ ३१-३२॥

# ष्यथार्शसामत्पत्तौ सर्वदोषप्रकोपः।

नज्ञ, गुददेशदुष्ट्या गुदजस्योत्पादात्कथं सर्वदेहे क्रशत्व-कृष्णत्वादिरूपा दुष्टिरित्यत आह-

पश्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवाळित्रयम् ।
सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ ३३ ॥
तस्मादशांसि दुःखानि बहुन्याधिकराणि च ।
सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥

म०-पद्यात्मेत्यादि।पञ्चात्मा पञ्चस्वरूपः, 'प्राणापानसमानादानन्यानभेदात्, एवं लिङ्गिविपरिणामात् पञ्चात्मकत्वं पिचेऽपि योज्यं,पित्तं 'ह्यालोचक-रञ्जक-साध-क- पाचक-भ्राजक-भेदान्निक्षम् । एवं कफोऽपि पञ्चात्मा, हृदयाऽऽमाश्चयजिह्या- किरः-सन्धिषु क्रमेणावलम्बक-क्लेदक-वोधक-तर्पक- स्रोल्कक-भेदात् । यदाह गौतमः- "क्लेब्मा पञ्चविधोरःस्थः क्लेब्मकादिस्वकर्मणा । कफधान्नां च सर्वेषां यत् करो त्यवलम्बनम् ॥ अतोऽवलम्बकः क्लेब्मा यस्त्रामाश्चयसंश्रितः । क्लेदकः सोऽन्नसं- धातक्लेदनाद्रसबोधनात् ॥ वोधको रसनास्थस्तु किरः संस्थोऽज्ञतर्पणात् । तर्पकः क्लेब्मकः सम्यक् क्लेब्णात्सन्धिषु स्थितः"—इति । ग्रुदवल्जित्रयस्य च मकोपो विक्रतत्वं, प्रवाहणादिस्वकायाकर्तृत्वं च । ग्रुदवल्जित्रये इति पाठान्तरं न ग्रुकं, तत्र प्राणोदानयोः सिक्धानस्याप्यभावात्, बल्डिदुष्टरप्राप्तेक्च । सर्व एवति चक्कमास्ता- द्यः एवति । बहुव्याधिकराणीति जठराग्निमान्याद्यपद्रवकराणि । प्रायः कुच्छ्रतमा नीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि स्रुखसाध्यान्यपि ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मा० टी०—ग्रशंकी उत्पत्ति में सवदोषों का कोप—ग्रशं के उत्पन्न होने पर प्राण, ग्रपान, समान, उदान, ज्यान ये पाँच प्रकार के बात। पाचक, श्राजक, रज्जक, ग्रालोचक, साधक, ये पाँच प्रकार के पित्त। क्लेंद्न, स्नेहन, रसन, श्रवलम्बन, श्लेष्मक ये पाँच प्रकार के कफ, तथा ग्रुदा की तीनों वलियाँ, ये सब के

१ इदि प्राँची गुदेऽपानः समानी नामिसंस्थितः । उदानः क्रयठ देशे स्यात् व्यानः सर्वशारीरगः ।

२ अ चोचर्त तेत्रयोः । रष्टनतं यद्गति, साधकम् इदि । पाचक्रपामाराये, अलबं खिर् ।

सब विगढ़ जाते हैं,इसी लिए अर्श से वड़ी तकलीफ होती है,अग्निमान्य आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, सारे शरीर में कप्र मालूम होताहै और यह कप्रसाध्य या असाव्य होता है। गुदाकी विलयों के खराव होने से काँसा नहीं जाता ॥३३-३४॥ (२० वि० अ० ६ स्तो- २४, २४)

# अथ सुखसाध्यार्शसां लक्त्यानि ।

उक्तवांताद्यर्शसां साध्यत्वादिकमाइ—

बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोपोल्वणानि च । अर्थाासि सुलसाध्यानि न चिरोत्पातितानि च ॥३४॥

( च० चि० घ० ६ स्तो० ई१ )

्मु - बाह्यायामित्यादि । न चिरोत्यतिवानीति अनतिक्रान्तसंवत्सराणि॥३५॥ अर्थेकी सुबसान्यता म्रादि—

्यदि मस्से बाहर की बलि में हुए हाँ, एक ही दोप जान पड़े, एक वर्ष न वीता हो तो जल्दी अञ्झा हो जाता है ॥ ३५ ॥

# ग्रथ कुच्छुसाध्याशेसां लक्तगानि ।

. द्रन्द्रजानि दितीयायां वर्छो यान्याश्रितानि च । कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६॥

( च० चि० झ० ह स्ती० २०)

म०-परिसंवत्सराणीति परिगतोऽतिकान्तः संवत्सरो यैस्तानि तथा १ यानि तु वाह्यविक्षनातानि दिदोषोल्वणानि नानि कृच्छ्राणि त्रिदोपजानि याप्यानीत्युक्तम्, एवं द्वितीयायामेकदोषोल्वणानि कुच्छ्राणि, दिदोषोल्वणानि याप्यानि ॥ २६॥

भा०डी०--यदि दूसरा वितमें मस्से हों और द्वन्द्वज हों, एक वर्ष के पुराने हों तो कुछ साध्य होते हैं ॥ ३६॥

. स्रथासाध्यार्शीलक्गानि ।

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां विरुप् । े जायन्तेऽशांसिं संश्रित्यं तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ३७॥ ं म०—त्रिदोषोल्वणान्यसाध्यानिः एवं तृतीयायामेकदोपोल्वणानि याप्यानि शेषाण्यसाध्यानि । यदियाप्यं प्रत्याख्येयं वा तद्दोपविश्वेदेऽप्यसा-ध्यमेव, यदुक्तं चरकेस्।,--'दिनासाध्यः साध्यनां याति साध्यो याति त्वसाध्य-ताम्'' (च. नि. स्था. घ. ८)—इति ॥ ३७ ॥

भा० टी०-भीतर की तीसरी वर्ति में उत्पन्न हों, तथा सहज और त्रिदोपज अर्शे असाध्य होते हैं ॥ ३७ ॥

म्रथ म्रासाध्येष्वपि याप्य-प्रत्याख्येयमेदः ।

असाध्यो हि द्विविधो याप्य-प्रत्याख्येय-भेदात्, तत्र यद्यायुः शेषोऽस्ति चतुष्पादसंपादिश्च तदा याप्यत्वमन्यथा प्रत्याख्येयत्वामित्याह—

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 
र्याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा । ३८ ॥
(वर विर वर ६ इतीर ३०)

म०-श्रेषत्वादित्यादि । चतुष्पादसमन्विते 'अर्शोरोगिणि' इति शेषः । सम-न्वित इति भावे क्तः, तेन चतुष्पादसमन्वये सतीति चक्रः ॥ ३८ ॥

भा० टी०—याप्य अर्श के लक्षण—चिकित्साके चार पाद होते हैं १ वैद्य,२ रोगी, ३ परिचारक-सेवक(कम्पाउन्डर)४ श्रीषघ। यदि अर्श रोगी की श्रायु(उम्र)वाकी हो,चारो पाद ठीक २ गुणवान हों, रोगी की जठराग्नि तोक्ष्य हो तो श्रश याप्य होता है, श्रीर यदि ये वातें न हों तो चिकित्सा न करनी चाहिए। जब तक दवा श्रीर पथ्य सेवन हो तब तक रोग देवे रहें, श्रीर दवां पथ्य सूट जाने पर फिर उभद जाँय, इसे याप्य कहते हैं ॥ ३८ ॥

#### ष्यथैषांमुपद्रवादंसाघ्यत्वम् ।

**उपद्रवादसाध्यत्वमाह** 

हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृष्णयोस्तथा ।
शोथो हत्-पार्श्व-शूळं च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥३९॥ हत्-पार्श्व-शूळं संमोहश्वंदिरङ्गस्य रुग् ज्वरः ।
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युर्गुदजातुरम् ॥ ४०॥ र्

<sup>ें &#</sup>x27;१ थीप्पस्वरूपं यया—यापनीय विजानीयात् क्रियाधारयते तु थम् १ क्रियायां तु निष्टतायों सच पव विनश्यति ।प्राप्ता क्रियाथार्यक्रि सुखिनं याप्यमापुरम् ('प्रपतिष्यदिवागरः स्तम्भो यत्नेन योजितः ॥ श्रायुर्वेदविद्यानम् ।

# तृष्णा-ओचक-शृलाऽऽर्तमातिप्रस्नुतशोणितम् । शोथा-अतिसार-संयुक्तमशांसि क्षपयन्ति हि ॥ ४१ ॥

(च० चि० घ० १ इती० २६-२८)

#०-हस्त इत्यादि । इस्तपादादिशोधो मिछितोऽसाध्यलज्ञणम् । अत्र इत्पार्श्वग्र्लसंमोहादि न्यस्तं समस्तं वा ॥ ३६-४१॥

भा० टी॰—अर्श के उपद्रव—हाथ पैर में स्जन हो, नाभि, मुख, गुद, अरडकोश, स्ज जांय, छाती पंसुली में पीड़ा हो तो रोगी नहीं बचता ॥

हृद्य, पंछली दर्द करे, सूच्छाँ, कय, शरीर में पीड़ा, ज्वर, प्यास, गुद एक जाय, तो रोगी ग्रर जाता है॥

प्यास, श्रक्वि, दर्द, शोथ (स्जन) श्रतिसार हो, तथा मस्से से ख़्न श्रधिक बहे तो रोगी नहीं वचता ॥ ३६—४१॥

### ध्रथ मेह्जादीनां लक्त्याम् ।

अथ मेढुजादीनां स्वरूपमाह—

मेद्रदिष्वपि वच्यन्ते यथास्वं; नाभिजानि च । गगङ्कपदाऽऽस्यरूपाणि पिन्छिलाने मृद्द्वने च ॥ ४२॥

( वा० नि० अ० ७ दत्ती० ४६ )

म०-सेद्रादिष्यत्यादि । मेद्रादिप्यपि वच्यन्ते यथास्विमत्यन्तेन छेदः । तेन नासार्शे इत्यादिन्यपदेशः। गण्ह्रपदास्यरूपाणि=िकञ्तुलिकग्रुखसदशानि ॥१२॥

सा॰ टी॰—श्रम्य स्थानों के श्रर्श के लक्षण—तिङ्ग, नाक,नाभि श्रादि स्थानों के भी । अर्श बतलाये जाँयने, वे केसुवा के मुंह की तरह, क्रोमल तथा पिच्छिल होते हैं। ४२॥

#### ग्रथ वर्मकीलस्य सम्प्राप्तिः।

#### चर्मकीलसंप्राप्तिमाह—

ज्यानो मृहीत्वा श्ठेष्माणं करोत्यरीस्तवो वहिः। कीलोपमं स्थिरलरं चर्मकीलं तु तद्विदुः॥ ४३॥

( बार निरंदर -वनार -व )

म॰-व्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, एतच गुदौष्ठदेश एव नान्यत्रेति कार्तिककुरखाद्यः, ॥ ४३ ॥

मा० टी॰—चर्मकीलके लच्च —च्यान वायु (सर्व शरीर में रहने वाला ) कफ को विगाद कर वाहर चमदा में कील की तरह करा कला मस्ता पैदा कर देता है उसे चर्म कील कहते हैं। किसी का मत है कि यह सब जगह होता है और किसी का मत है कि शदा में ही वाहर होता है ॥ ४३॥

ध्यथ वातादिभेदेन तल्लक्षाम् ।

तस्यैव वातादिभेदेन छत्तणमाह—

वातेन तोदपारुष्यं पित्तादिसितव्कत्रता । श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य श्रथितत्वं सवर्णता ॥ ४४ ॥ ( अशिसां प्रशमे, चित्तमाशु कुवीत बुद्धिमान् । तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुर्युर्वद्धगुदोदरम् ॥ ४४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने श्रीनिदानं समाप्तम् ।

(वा० नि० भ्रव ७ श्लोव ५८, ५६ )

म् - वातेनेत्यादि । संवर्णता गात्रसवर्णता ॥ ४४ ॥

ं आ० टी०—यदि वात से चर्मकील होता है तो तोद (कॉच) और कला होता है। पिचले मुंह उसका स्याह होता है और कफ से चिकना, गँठीला तथा शरीर के रंग की तरह होता है॥ ४४॥

भार्व्या चवासीर के पैदा होते ही उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो श्रशं बढ़कर सारे ग्रद को छेक कर वद्ध ग्रदोदर रोग पैदा कर देते हैं॥ ४५॥

इति श्रीहरिनारायणश<sup>े</sup>वैद्यकृतायां निदानदीपिकार्यारुखिनिश्चय- . भाषाटीकायामशोंनिदानम् । ष्यथाग्निमान्चाजोग्-विस्वचिका-ऽलसक-विलस्विका-निदानम् ।

श्रथ मन्दंाग्निनिदानम्।

**ब्हि**स्पेप्सिया या लास ञ्राफ एपिटाइट ।

( Dyspepsia, or Loss of Appetite)

अर्थः कार्यत्वाद्गिनमान्चादोनां तान्याह—

मन्दस्तीक्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः।

कफ-पित्तानिलाऽऽधिक्यात्तत्साम्याज्ञाठरोऽनलः ॥१॥

स०—सन्द इत्यादि । मन्दस्य दुजयत्वात्रागिभिषानम् । कफिपितानिअधिक्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु योज्यम् । तत्साम्यादिति तेषां कफादीनां
प्राम्यात् । समोऽिवक्रतः, धातुसीम्यहेतुरित्यर्थः । एतस्याविकारस्यापि विकारमतावेऽभिषानं मक्रतिज्ञानानन्तरीयकं विकृतिज्ञानामिति वोधनार्थम् । जाठर इति
।त्वािनभूतािनन्यवच्छेदार्थम् ॥ १॥

मा॰टो॰—ग्राग्ति मान्य श्रादि-पेट की श्राग्त चार प्रकार की होतीहै। यिचाधिया होने से तीक्ण, कफ से मन्द, वायुसे विषम और तीनों दोपोंके वरावर होने से उम होती है॥ १॥

### अथ समाग्न्यादीनांलज्ञ्यानि ।

-मतिलोमतन्त्रयुक्तमा तेषां रूपमाइ-

विषमो वातजान् रोगान् तीच्णः पित्तानिमित्तजान् ।
करोत्याग्नस्तथा मन्दो विकारान् कपसंभवान् ॥ २ ॥
समा समाग्नरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ।
स्वल्पाऽपि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ --कदाचित्पच्यते सम्यकदाचिन्न विपच्यते ।
मात्राऽतिमात्राऽप्यशिता सुलं यस्य विपच्यते ।
तीच्णाग्निरिति तं विद्यात्; समाग्नः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ।।।

स०-विषम इत्यादि । वातजान् रोगानिति वातनानात्मजानामशीतेरन्यत-ान्, सामान्यजांश्च ज्वरातीसारादीन, एवं पित्तनानात्मजानामोपचोपादीनां चत्वारिंशतोऽन्यतमान् एवं कफनानात्मजानां विंशतेरालस्यादीनामन्यतमान् । एते च विकाराश्चरके महारोगध्याये (च.स. स्था. खा. २०) एव द्रष्ट्रच्याः । समेत्यादि । समा जचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यग्यस्य विषच्यते स समाग्निः । तीच्णाग्निरिति तं विद्यादिति छेदः । मात्राऽतिमात्रेत्युपळ्चंणम्, तेनाजीणग्रुक्षभो-जनादिकमपि ळच्चणीयम् । यंदुक्तमन्यत्र—"अतिमात्रमजीणेऽपि ग्रुक्त चाक्रमथा-श्वतः। दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽग्निक्तमः"—इति । तीच्णग्रहणेन भस्य-कस्यावरोधः, अत्यन्ततीच्णाग्निरेव भस्मक इत्युच्यते । यदुक्तं चरके—"नरे चीणक्रफे पित्तं कुपितं माकतान्नुगम् । स्वोष्मणा पावकस्थाने वळमग्नेः मयच्छति ॥ तदा लग्धवलो देहं विक्लेत् सानिलोऽनलः। अभिभूय पचत्यमं तैच्ण्यादाश्च ग्रुहुर्ग्रहः॥ पक्त्वाऽकं स ततो धात्न् शोणितादीन् पचत्यपि । ततो दीर्वल्यमात-क्रुान् मृत्युं चोपानयेक्तरम् ॥ अक्तेऽके लभते शान्ति जोणीमात्रे मताम्यति । तर्-श्वाः च्यूच्कीः स्युव्याध्योऽत्यग्निसंभवाः॥ (च. चि. स्थाः ध्रः१६)"—इति ॥ २–४॥

- भा० टी० विषम श्रीन वातज रोग, तीच्ए पित्तज रोग मन्द कफज रोगों को ऐदा करती है। जिसका विधिपूर्वक भोजन किया हुआ बिना क्लेश हुज़म होजाय वह समानिन है। मन्दानिन पुरुप थोड़ा भी भोजन हज़म नहीं कर सकता, विषमानिन से कभी हज़म हो जाता है कभी नहीं, जिसका भोजन भटपट हज़म हो जाय, वाहे अधिक खाया हो चाहे खुराक भर खाया हो छसे तीच्एानिन कहते हैं। इन बारो प्रकार के श्रीन में समानिन श्रेष्ठ है॥ २-४॥

चरक में एक भस्मक रोग कहा गया है। वह तीव्णाग्न से होता है। उसमें बड़ी तेज भूख लगती है। आदमी १०—१ सेर तक खा लेता है सब घड़ाघड़ जल्दी हजम हो जाता है। यदि अन्न खाने में देर लगती है तो खून मांस आदि घातु हज़म होने लगते हैं। खाने पर कुछ देर के लिए आराम हो जाता है मगर पच जाने पर फिर तकलीफ होती है। दुवंतता खांसी, दाह, मुच्छा प्यास, आदि रोग पैदा हो जाते हैं। यदि चिकित्सा ठीक तरह हुई तो रोग अच्छा हो जाता है। नहीं तो रोगी नहीं बचता।

१ म्रतिमात्रमतिशयभोजनम् । मनोर्थेऽभि माहारेऽपरिपरने सत्यपि गुर्चनान्तमस्ततो भुन्नानस्य दिवा स्वपतोऽपि धस्म देनीहरेगाग्निनाःसम्यक् ५५मते सस्य स छत्तमोऽग्निरिति ।

# म्रथाजोर्ग्यनिदानम् ।

भिनिमान्चाजीर्णयोः परस्परकारणत्त्राद्जीर्णान्याह— आमं विदग्धं विष्टव्धं कफ-पित्ता-अनेलैस्त्रिामः । अजीर्णं केविदिच्छन्ति चतुर्थं रसरोपतः ॥ ४ ॥ व अजीर्णं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च । वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ ६ ॥ व

म०-ग्राममित्यादि । त्रिाभारिति कफादिभिरेकैकशो यथासंख्येन । रस-भेषत इति रसाय शेषो<sup>र</sup> रसशेपः, प्रकृतिविकृतिभावे चतुर्था, यथा-यूपाय दारु यूपदारः अथवा रसशब्देन रसवानाहारोऽभिनेतो छत्तणया, तेन रसशब्देन रस-वानाहारोऽभिधीयते, तस्य शेषोऽपरिणातिलत्तणो रसशेप इति जेज्ञदः । नतु यद्येवं तदा आम-विद्य्य-विष्ट्व्यानामन्यतमरूपस्यावश्यंभावित्वात्र तेभ्यो भद्रः किंच तल्लिङ्गेरम्लोड्गारादिभिभीवितन्यं, तथा च सत्युड्गारशुद्धे रसशेपानीर्णन्न-णस्यानुद्यमसङ्गः । उक्तं हि सुश्रुते—"<sup>३</sup> उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्चा नजायते हृद्गुरुता च यस्य । रसावशेषण तु समसेकं चतुर्थमेतत्मवदृन्त्यजीर्णम्" इति (सु. सू. स्था. घ. ४६) च्यारोग्यमञ्जर्यां नागार्ज्यनोऽप्याह—उद्गारेऽपि विशुद्धताग्रुपगते काङ्चा न भक्तादिषु स्निग्धत्वं वदनस्य सन्त्रिषु रुजा कृत्वा शिरोगौरवम् । अन्दाजीर्णरसे तु छत्तणमिदं तत्रातिष्ठदे पुनर्ह्लास-ज्वर-मृच्छेनादि च भवेत्सर्वामयत्त्रोभणम्"-इति । नैवम् अवश्यंभाविविद्ग्यादिरूपस्याप्याहारशेप-स्यात्यल्पत्वेन न "तद्जुरञ्चितोद्गारोदयप्रसङ्गः, अकाल्बुग्रुज्ञायामित्र । यदाह सुअतः स्वल्पं यदा दोपविवद्मामं लीनं न तेजः पथमाहणोति । भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुग्रुचा सा मन्दबुद्धिं विषवित्रहन्ति (सु. सु. स्था. घ्य. ४६ )"-इति। तन्त्रान्तरेऽप्याहारापाकज-रसशेष-छत्तणप्रुक्तम्-"आमं विद्ग्यं विष्ट्रव्यं रसशेप-मयापि च। चतुर्विधमजीणी स्यादाहारापरिपाकतः "-इति। गदाधरस्त्वाह-रसे केषो रसकोषः, आहारजनित रसे केष "आहारावयकोऽनुपविष्टोऽङ--च्यमाणः त्तीरे नीरामिव रसशेषः । नज्जु, आमाजीर्णादिभ्यो रसशेपस्य को भेदः ? जन्यते, आमादित्रयमन्ननं, रसशेपस्त्वाहाररसनः; वातिकादिव्यपदेशव्चात्र<sup>ं</sup> न

१ परिवातावरिष्ट आहारः । २ "व जायते,, रत्ययान्वयो मसकाहृद्या पदेन नद । एड्उन्टा न मनी । ३ मना जीवरिसे रसरोपाजीवरिसे । सर्वामयकोभया सर्वरोगोत्पादनम् । ४ तदनु इनि-आनादि तिस्तन्तपुद्वास्त्रदर्वनं स मर्गः । इत्यर्थः । अकालेऽजीवों इनुदा तत्याम् । ५ आहारावयव आहारस्यत्यरिपावारा रत्यः । अनुप्रकिः कृष्यरिस प्रदेशः

कृतः, अन्पत्वाद्वातादिलिङ्गानाः हेतु-लन्नणचिकित्सा-भेदाचास्य भेद इति । तिहरोधे न्य जीर्ण=ाक्वं तिहरुद्धमजीर्णः, यथा--असितम् अजीर्णमिति एकदोषव्यपदेशस्तूत्कटैकदोप**लिङ्गत्वेनोक्त** सर्वमजीर्ण त्रिदोपनम्. व्याख्यानयन्तिः ' यतस्त्रेदोपिकमेत्राजीणिकारणमुक्तम्-अत्यम्बुपानात्' इत्यादि । अजीर्णादपि दोषत्रयकोपो भवति । यदुक्तं सुश्रुते-''अजीर्णात्पवनादीनां विश्रमो वलवान् भवेत्। (सु, सू, स्था, घ्या, ४६) इति । अजीर्ण पञ्चमं केचिदि-त्यादि । निर्दोषमाध्मानादिदुष्टेरकारकम् । दिवपाकि चेत्यहोरात्रेणाहाराः पच्यत इत्युत्सर्गः, यत्र तु मात्राकालासात्म्यादिदोषाद्परदिने पच्यते तहिनपाकि । काल-च्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न करोतीति पूर्वभ्यो भेदः। एतदिभिधानस्य तु प्रयोजनं पाककालपतीचणं, नैशाजीणं भोजननिषेघात् । पाकृतं प्रतिवासरमिति पाकृतमवैकारिकं, प्रतिवासरं प्रतिदिनं क्रियमाणम् । अयमभिसन्यः-अधैव भ्रक्तमनं कि जीर्णमजीर्ण वा ? न तावज्जीर्ण, चुत्विपासा-मछोत्सर्गादेर्जीर्ण-रुवणस्याज्ञद्यात्ःतस्मादजीणी तचाध्मानादिक न करोतीति पूर्वेभ्यो भिन्नम् । तस्य चाभिधानप्रयोजनं पाकार्थं वामपार्थशयनाद्याचारसेता । उक्तं हि सुश्रुते-''ग्रुक्त्वा पादुशतं गत्वा वामपार्थेन संविशेत् । शब्द-रूप-रस-स्परी-गन्धांश्च मनसः त्रियान् ॥ भक्तवानुपसेवेत तेनात्रं साधु तिष्ठति" (सु. सू. स्था. अ. ४६)—रति । न् चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शास्त्रेण विहितत्वात् । चरके तु-'तस्य लिङ्गमजी-र्णस्य"-इत्यादिना "घोरमत्रविषं च"-इत्यन्तेनात्रविषाख्यमजीर्ण पठितम्; तच पित्तादिसंग्रष्टरसशेषाजीर्णमेत्रीत व्याचन्तरे, तेन रंसशेष एव तस्यान्तर्भीव इति न . पृथक् पठितम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

मा० टी०—अजीर्ण मेद- मन्दानि होने से अजीर्ण होता है याने अन्त . ठोक हजम नहीं होता । वह अजीर्ण मुख्यतः तीन प्रकार का हाता है—कपसे आम अजीर्ण, प्रिचसे विद्ग्ध-अजीर्ण और वातसे विष्टब्ध अजीर्ण। कोई आहार रस टीक न प्रकार से चौथा रस अजीर्ण भी मानते हैं। कोई पँचवा दिनपाक अजीर्ण का होना वतताते हैं। इसमें जिसदिन खाया जाय उसदिन रातमें हजम न होकर दूसरे दिन, हजम होता है। रोज खाया गया रोज पचता है, इसे भी, कोई प्राक्षत स्वामाविक अजीर्ण ही कहते हैं। ठोक भी है क्यों कि भोजन ठीक हजम होने के लिए खाने के बाद सौ कदम चलना और वार्य करवट लेटना आदि करना लिखा है, यदि यह न किया जाय तो वस्तुतः भोजन हजम न होने से अजीर्ण होजाय ॥ ४-६॥

<sup>् ी.</sup> अस्य रसरोवानीर्थस्य । सितं श्वेतं तदिपरितं कृष्यमित्यर्थः ।

# अथाजीर्ग्-निद्ानानि ।

यजीर्णकारग्रमाह—

अत्यम्ब्रपानादिषमाशनाच संधारणात्स्वप्नविपर्ययाच । कालेअप सातम्यं लघु चापिभुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य॥॥। ईष्यी—नय—क्रोध—पारिष्तुतेन लुब्धेन रुग्-दैन्य—निपीडितेन । प्रदेष—युक्तेन च सेब्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाकमेति ॥ = ॥

( स॰ स्० म॰ ४६ म्लो॰ २३६ )

मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति । चिन्ता-शोक-भय-क्रोध-दुःख-शय्या-प्रजागरैः ॥ १ ॥

म०-अत्यम्बुपानादित्यादि । संधारणादिति वेगानाम् । स्वप्नविपर्ययात् दिवास्त्रप्नादेः । लघु चापीत्यिपशब्देन स्निग्घोष्णादिग्रणयुक्तमपि वोध्यम् । केचित् 'ईष्या-भय-क्रोध-परिप्छतेन'—इत्यादि इठोकं पठन्तिः; स च मानस-दोपानीर्णविषयो वोद्धव्य इति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ८ ॥

भा० टी॰—श्रजीर्ण के कारण—भोजन में श्रधिक जल पीना,श्रधिक खाना,पकदम कम खाना, विना भूख के खाना, मलसूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना, रात में जागना, इन कारणों से दितकर और हरका भी खाया हुआ श्रक्त हज़म नहीं दोता ॥७॥

श्रजीर्णं का मानसिक कारण—डाह, डर, क्रोध लोभ, रोग, उदासी, दुश्मनी फी हालत में भोजन ठीक नहीं पचता ॥ ८॥

मात्रा से भी किया गया मोजन चिन्ता, शोक, भय, कोध, दुःखकरश्य्या, रातमें जागने त्रादि से भो हज़म नहीं द्वोता ॥ ६॥

त्रथाऽऽमाजीर्ण्वन्तरणानि ।

बिद्धनामामाजीर्यादीनां बच्चणमाह— तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोथो गगडाक्षिक्र्टगः । उद्गारश्च यथाभुक्तमाविदग्धः प्रवर्तते ॥ १० ॥ ॰

म०-तत्रत्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये । गण्डः=क्ष्पोलः, अक्तिकृटस्यञ्चर्गोलकः, तद्गतः शोथो भवति प्रभावात् । उद्गारक्य यथाग्रक्तमिति पधुरादिस्यः । अवि-दग्धोऽनम्लः, द्वितीयपाके ह्याहारस्याम्लता दक्षिता ॥ १०॥

₹**=** } आग्नेमान्यरोगानेदान-माधवनिदानम् । भा0 टीo---आमाजीर्णं के खत्तण-ग्रंरीर श्रीर पेट में 'भारीपन मालूप हो, श्रोकाई श्राचे, श्राँखों पर सूजन हो,श्रीर जैसा खट्टा मीठा खाया गया हो घैसाही हृत्ह कचाइन डकार आये॥ १०॥ ष्प्रथ विदग्घाजीर्गालक्तगानि । 💢 विदग्धे अम-तृग्-मूर्च्छाः पित्ताच विविधा रुजः । 🗦 😕 इद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदों दाहश्च जायते ॥ ११ ॥ म०-विद्ग्य इत्यादि । पित्ताच विविधा रुज इति ओप-चोषादयः। सधूपाम्क इति धूमोद्दगारोऽम्लोद्दगारक्च ॥ ११ ॥ मा० टी०—विद्ग्वाजीएं के लच्चण—म्रम, प्यास, मूच्छा जलन, चूमने जैसी पीका, सहा और धुंआईन डकार आवे, पसीनां हो, दाह हो। आधे पके भोजन को विद्रशाजीर्ग कहते हैं ॥ १॥ म्रथ विष्टन्धाजोर्गालक्तग्रम् । विष्टब्धे शुळमाध्मानं विविधा वातवेदनाः ।

्रा । विष्ठव्य सृलमान्मान ।वावधा वातवदनाः । ्र मृळवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहाङ्गपीडनम् ॥ १२ ॥

म०∹विष्ठव्य 'इत्यादि । विविधा वातवेदना तोद-भेदादिरूपा । अंगपीडनं≕ र्सीर्मकीतेवदनादि ॥ १२ ॥

भा० टी॰—विप्रव्याजीर्णं के लच्चण—ग्रल हो, पेट फूले, शरीर में अनेक तरह की बात पीड़ा हो, हवा न खुले, कन्ज हो, शरीर जकड़ जाय, वेहोशी सी रहे, शरीर में पीड़ा हो॥ १२॥

भ्रथ रसशेषाजीर्यालन्यम् ।

(रसशेषेऽत्रविदेषो हृदयाशुद्धि—गौरवे । यावत् सन्तिष्ठते ह्यस्य दुष्टोऽत्रस्य रसो हृदि । तावन्ममाणि भिद्यन्ते विषं पीतवृतो यथा ॥ )

रकाजीय के लक्षण—खाने की इच्छा न हो, छाती भारी रहे, शरीर और पेट में / भारीपन रहे, जब तक अपक्व रस इदय में वर्तमान रहता है तब तक ऐसी तकतीक होती है जैसी कि विष साने पर ॥

### स्रथाजीर्गोपद्रवाः ।

**उपद्रवाना**ई---

मुर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः । उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ १३ ॥

( सु० सू० अ० ४६ ज्नो० २३६ )

म०-मूच्छेत्यादि । अतिप्रबृद्धाजीर्णे तु मरणपपि ॥ १३ ॥

भा० टी०—श्रजीर्यं के उपद्रव—मूच्छी, प्रलाप, कय, मुंह से लार टपके, श्ररीर शिथिल रहे चक्कर श्राये, श्रीर श्रधिक वढ़ने पर मृत्यु हो जाती है॥ १३॥

# अथाजीर्गोत्पत्तौ कारगम्।

उक्ता नीर्णकारणेभ्योऽतिमात्र मोजनस्य 'विशेषकारणत्वमाह---अनात्मवन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्रप्तुवन्ति हि ॥ १४ ॥

म०-स्रनात्मवन्त इत्यादि । अनात्मवन्तो=दुष्टमनोयुक्ताः, लोलुपत्तेन तदात्वसुखाकाङ्क्षिण इति । अत एवोक्तं पशुवदिति । रोगानीकस्य=रोगसम्- इस्य विस्च्यादेः, मूलं=कारणम् ॥ १४ ॥

भा० टी०—जो लोग अपने मन के वशीभूत होकर, प्रेशकी तरह, विना विचारे अधिक खाया करते हैं उन्हें ही अजीर्ण हुआ करता है जो कि अनेक विस्विका आदि रोगों को पैदा करता है ॥१४॥

### **ञ्रजीर्गावस्थायां** ज्ञुद्ञ्रान्तेः कारग्रम्.।

"स्वल्पं यदा दोषविवद्धमामं लीनं न तेजः पथमातृणोति । भवत्यजीर्णेअपि तदा बुभुक्षा या मन्दबुद्धिम् विपविन्नहान्त ॥ प्रायणाहारवैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् । तन्मूलो रागसंघातस्तद्धिनाशादिनश्यति ॥-१५॥ १६॥ ।

# भ्रथाजीगोद्भवा विषूच्यादयो रोगाः।

अजीर्णसंभवत्वाद्विस्च्यादीनामजीर्णानन्तरं विस्च्यादीनाह—

भा० डी॰—श्रजीर्ण में भूठी भूच—यदि वहुत धोड़ा श्रजीर्ण होता है छौर जंडरानि को न विगाड़ कर देट में एक कोने में पड़ा रहता है तो उस हालन में भूस ्मालूम होती है। इस बात को जानकर जो इस नकली भूख में खा लेता है तो उससे श्रनेक रोग पैदा होते हैं ॥ १४॥

श्रवसर भोजन में गड़वड़ी होने से श्रजीर्ण होता है, श्रजीर्ण सव रोगों का मुल कारण है। अजीर्ण न होने से रोगभी नहीं हो सकते ॥ १६॥

# , अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीारतम् । विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेचापि विलाम्बका ॥ १७ ॥

( सु० उ० भ - ५६ इलो० २ )

मं > - ग्रजीर्गंमित्यादि । ''आम-विप्टब्ध-विद्ग्धेषु त्रिषु विसूच्यलसक-विलिम्बिका यथासंख्यं भवति"-इति कार्तिककुराडः । 'तन्न'-इति चकुलकरः । यथासंख्ये हि विल्लीम्बका विदरधात् प्राप्नोनि, तां च कफ बाताभ्यां पठिष्यति, तस्मात्त्रिविधाजीणीद्यथासम्भवं विस्च्यादीनामुत्पाद इति युक्तम् । उक्तं हि -'अजीर्णात्पवनादीनां विभ्रमो वछवान् भवेत्''–इति ॥ १७ ॥

मा० टी०-- श्राम, विष्टन्घ श्रीर विदग्ध ये जो तीन श्रजीर्श पहले कह श्राये हैं, उनसे विस्चिका अलसक और विलम्बिका ये भयद्वर रोग पैदा होते है ॥१७॥

# ष्यथ विस्चीलन्गम्। (Choler .) कालरा

विसूच्या निरुक्तिमाइ-

सूचीभिरेव गात्राणि तुदन् सर्नितष्ठतेशनेलः। यत्राजीणेनं सा वैद्यैर्विसूचीति ।नेगद्यते ॥ १८ ॥ न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। मुढास्तामाजितात्मानो लभन्तेऽशनलोजुपाः ॥ १६ ॥

(सु॰ उ० घ० ५६ खो० ३,४)

म॰ सूचीभिरित्यादि । 'वाहुल्याद्वायुः सूचीभिरिव तुद्न', इति विसूचिनि-रुक्तिः। पाण्डरोगवत्स्चीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि वेदनाभेदा विविधा भव-न्त्येव । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"विविधैर्वेदनाभेदैर्वाय्वादेधृशकोपतः । सूचीभिरिव गात्राणि भिनत्तीति विस्नचिका"—इति । विदितागमा विदितायुर्वे<u>दाः</u> । मृहास्त-**ज्ज्ञानानभिज्ञाः । अ**जितात्मानोऽजितोन्द्रयाः । अशनलोलुपाः = पशुवद्यमाण-मोजिनः ॥ १८॥ १६॥

भा0टी • — विस्चिका के लक्षण — जिस रोग में श्रजीर्ण से वायु विगड़कर सूई चुमोनेकी तरह शरीर में दर्द पैदा करता है वैद्य लोग उसे विस्ची रोग कहते हैं॥ १८॥ भोजन करने की विधि (तरीका) जानने वालों श्रीर नियमानुसार कम भोजन करने वालों को विस्ची रोग नहीं होता, किन्तु उस विधि को न जाननेवालों, भोजन के लालची मनचले, जीम चटोरों को यह रोग श्रवश्य पैदा होता है॥ १६॥

श्रथ विस्चाः सामान्यलक्तग्रम् ।

विस्च्या लक्षणमाह—

मूर्कांशतिसारा वमश्रः पिपासा शूलभ्रमोद्धेष्टन—ज्रुम्भ—दाहाः । वैवर्ण्य—कम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥२०॥

( इ० उ० घ० ४६ ग्लो० ४ )

म०—मूर्च्छेत्यादि । वमथुर्वान्तः । शिरसङ्च भेटः = शिरःश्लम् । अत्र वमनातीसारौ मिलितौ लक्तणमितिः सुश्रुते त्वधोगाया आमातीसारेण ग्रहणम्, जर्ध्वगायाङ्च छद्याः । चरके तु पठ्यते—''ऊर्ध्व चाध्रःच महत्तामदोपां यथोक्त-रूपां विस्चीं विद्यात्" (च. वि. स्था. छा. २)—इति । अत ऊर्ध्वगा विस्चीं भवति, तथाऽधोगाऽपि,चरके आमातीसारस्यापिठतत्वात् । चकारादुभयमार्गगाऽपि व्याचक्तं, ऊर्ध्वगायाङ्चापक्चाहारवमनेन त्रिदोपजच्छार्टभ्यो भेदइति मन्तव्यम्।२०।

भा॰ टी॰—विस् चिका के लक्ष्य—चेहोशी, कय, दस्त, प्यास, शरीर श्रीर पेट में श्रुल, चक्कर, पेंठन, जँमाई, दाह, चेहरा उतर जाय, शरीर काँपे, हदय में पीट़ा हो, श्रिर में दर्द हो। इसे ही हैजा कहते हैं॥ २०॥

म्रथ विसुच्यामुपऱ्वाः।

निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता । अमी उपद्रवा घोरा विस्नुच्यां पञ्च दारुणाः ॥ २१ ॥

विस् विका के उपद्रव—नींद न लगे, वेचैनी रहे, शरीर कॉपे, पेशान उनरे, वेहोशी रहे, ये पाँच उपद्रव विस् विका वड़े ही कठिन मयद्भर होते हैं ॥ २१॥

श्रथ अलसक-रोगतक्णम्।

थलसकमाह--

कुक्षिरानहातेऽत्यर्थं प्रताम्येत् परिक्जिति । निरुद्धो मारुतश्चव कुक्षाबुपरि धावति ॥ २२ ॥

[ अग्निमान्चरोगंनिदानं-

# वात्-वर्ची-निरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदिप्। तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारी च यस्य तु ॥ २३ ॥

( सु० ड० भ० ४६ ख्लो० ६ )

म०-क्रुचित्रित्यादि। आनहाते=आध्मायते, मलिवष्टम्भस्य वच्यमाणत्वात्। प्रताम्येत्=ग्रुह्यति, पुरुपः परिक्रूजति=आर्तनादं करोति। निरुद्ध इत्यजीर्णेनाधः प्रतिरुद्धगतिः कुत्तौ वा, तेनोपरि धावति=उध्व हृदय-फण्ठादिकं गच्छति। अलसक इति दोषस्थिरत्वनिषित्ता संज्ञा। यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"प्रयाति नोध्व नाधस्तादाहारा न विपच्यते। आमाश्येऽलसीभूतस्तेन चालसकः स्मृतः"—इति॥ २२॥ २३॥ भा० टी॰—अलसक के लक्षण—पेट खूव फूला रहे, वेहोशीसी हो, रोगो पीडा से कहरे, क्काहुआ वायु पेट में ऊपर हृदय वर्षठ तक जाकर दर्द करे, पाखाना,पेशाव,हवा एकदम वित्वु ल न हो, प्यास लगे और डकार आवे, उसे अलसक कहते हैं ॥२२-२३॥

# ग्रथ विलम्बिकालक्षणम्।

विलम्बिकामाह—
दुष्टं तु भुक्तं कफ-मारुताभ्यां प्रवर्तते नोध्वमधश्च यस्य ।
विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः २४
(स वल मन ५६ स्लोन ५)

म् ०-द्रुष्टिमित्यादि । अक्तमनं कफ-मारुताभ्यां द्रुष्टिमिति संवन्धः । भृशं द्रुक्तिकित्स्थामत्यर्थं द्रुक्तिकित्स्यां, प्रत्यख्येयां वर्जनीयामित्यर्थः । नत्नु अलसक-विलिम्बक्योरुभयोर्पि वात-क्रफ-प्रवलयोरूभ्वीधोऽपर्वतनर्शालयो-स्तुल्यत्वात् को भेदः १ जच्यते, अलसके तीन्नाः श्रूलादयो भवन्ति, यदुक्तम्-"पीडितं' मारुतेनानं श्लेप्पणा रुद्धमन्तरा । अलसं न्नोभितं दोषैः विल्यत्वेनैव संस्थितम् ॥ श्रूलादीन्कुरुते तीन्नांक्लर्यतीसारवर्जितान्"-इति ॥ २४ ॥

भा॰टी॰ - विलिम्बिका के लक्त्य-क्रफ और वायुसे भोजन हजम न होकर पेटमेंही पड़ा रहता है, न तो क्य होती है और न दस्त ही। प्राचीन विद्वान वैद्यों ने उसे विलिम्बिका कहा है। यह रोग विल्कुल असाध्य है, इसकी चिकित्सा जवाब देकर करनी चाहिए। अलसक और विलिम्बका दोनों में ही कफ वातका प्रकोप होताहै और कय, दस्त विल्कुल नहीं होते॥ दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि अलसक में दर्व वगैरह बड़ी तेजी से होते हैं और विलिम्बका में उतनी तीवता से नहीं॥ २४॥

१ पीडितं दूषितम् । अन्तरा मध्ये, दीवैचौभितं रोगोत्पादनार्यं संचालितम् ॥

२ 'स्तब्थत्वेनैव' इति पाठान्तरम्।

### श्रथ श्रामस्य कार्यान्तरम् ।

अजीर्णजातान् विसूच्यादीनभिधायाजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यान्नरमाइ--यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः। दोषेण येनावततं शरीरं तत्त्वक्षणैरामसमुद्भवैश्व ॥ २४ ॥

( सु० उ० प्र० ५६ १२), = )

म - यत्रस्थमित्यादि । आमं ऋती यत्रस्थं तमेव देशं विशेषेण रुनेतुः एतेना-नान्यदेशंऽपि फिञ्चिटुजं करोतीति बोधयति । यत्रेतिसर्वनामशब्देन कुपितवाताटी-नामिवानियतमेव स्थानमामस्येति दर्शिनम् । कै रुजेदित्याइ-विकारजातिर्विकार-समृहैः । किंभूतैरित्याह-दोपेण येन=स्वकारणकुषितेन वातादिनाऽवततं⇒त्र्याप्तं शरीरं, तल्लाचणैः=तल्लिक्षेस्तोद-दाइ-गौरवादिभिः,न केवलं तैरामयग्रुव्वव्य विका-र्जातैरपाकालसकादिभिरपि। अनेनैव क्लोकेन तन्त्रान्नरोक्तमामवातारुपं रोगं पृहीतवान् सुश्रुतः, तस्य लक्तणस्य समानत्वादित्याहुः ॥ २५ ॥

भा॰ टी॰—योंतो श्रामसे सारा शरीर पीड़ित होताहै,परन्तु शरीर में जिस जगह वह रहता है विशेषतः उसी जगह, उस समय जो दोप उमड़े रहते हैं—वात या पित्त या कफ उन दोषों के तोद, दाहागौरव श्रादि लक्त्यों से युक्त श्राम तरोग-श्रामवात अलसक आदि रागों को पैदा कर पीड़ा उत्पन्न करता है ॥ २५॥

# म्रथ विस्चन्यलसकयोरसाध्यलक्तगानि ।

विस्च च्यलसकयोरसाध्यत्वलचणमाह —

यः श्याव-दन्तौष्ठ-नखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायात्ररः सोऽपुनरागमाय ॥ २६ ॥ ( द्वुव डव ६० ५६ स्नोब ६ )

म॰—य इत्यादि । विलम्त्रिकायास्तु स्वरूपेगौवासाध्यत्वमिति जेज्जटः। अन्पसंज्ञो मोहयुक्तः । अभ्यन्तरयातनेत्रः कोटरान्तः प्रविष्टान्तिगोलकः । सर्व-विमुक्तसन्धिः क्लथीभूतसर्वपर्वास्यिसन्धिः । अपुनरागमाय मरगाय ॥ २६ ॥ · भा॰ टी॰—विस्ची श्रौर श्रलतक के श्रसाध्य लच्च —जिस हैजा या श्रतसक के रोगी का दांत, श्रोठ, नख स्याह हो गये हों। वेहोशी हो, कय पहुत हो, रासि भीतर घुस गई हों, आवाज धीमी पड़ गई हो, शरीर के सब जोड़ डॉले हो गरे हों तो रोनी मर जाता है ॥ २६॥

### च्यथ जोर्गाहारस्य लद्मग्रम्।

मजीर्णप्रतियोगितया जीर्णाहारलचणमाह-

उदुगारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः । लघुता चुत्-पिपासा च जीर्णाऽऽहारस्य लक्षणम् ॥ २७ ॥

च्यथ सामान्याजोर्णस्य बन्तग्रम् ।

ग्लानि-गौरव-विष्टम्भ-भ्रम-मारुत-मूढताः । विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णस्रक्षणम् ॥ २५ ॥

म०--- उद्गारेत्यादि । उद्गारशुद्धिर्धूमाम्लादिरहितत्वम् । उत्साहः शरीरम-नसोर्वछम् । उत्सर्गो≔मलमूत्रप्रवृत्तिः, वेगसाहित उत्सर्गो वेगोत्सर्गः । यथोचित⇒ जपयुक्तार्हारानुरूपः । लघुता देहस्य, विशेपेण कोष्टस्येति ।। २७ ॥ २८ ॥

भा०टी०—ग्रन्न इजम होने के चिह्न—डकार साफ श्राये, मनमें उत्साह हो, वर्उसे भोजन के श्रतुसार पाखाना-पेशाव लगे श्रौर हो, पेट श्रौर शरीर हल्का हो, समय पर भूख प्र्यास लगे तो समभाना चाहिए कि भोजन हजम होने में कसर नहीं ॥२७॥

सामान्याजीए के लच्च - लानि (मुंह मीठा हो, तन्द्रा रहे, हृदय में पेठन रहे, भ्रम श्रीर श्रविच हो ) शरीर भारी रहे। कब्ज हो, हवा न ख़ुले, कुछ पाखाना हो या एकदम न हो।। २८॥

> इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां दन्ति-निश्चबभाषादीकायामन्त्रिमान्द्यादिनिदानम् ।



लज्ञणम् ]

अथ किमिनिदानम्।

(Worms) वर्म्स।

अथ किमिमेदाः।

अजीर्णात् क्रिमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह—

क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता वाह्याऽऽभ्यन्तरभेदतः । वहिर्मल-कफा-ऽस्ग-विङ्-जन्मभेदाचतुर्विधाः ॥ १ ॥ नामतो विंशतिविधा,—

( वा॰ नि॰ म॰ १४ रती॰ ४२ )

म॰—क्रिमप इत्यादि। तत्र वाह्यास्त्वगुपलेपकवाह्यमलसम्भवाः, आभ्यन्तरा आमाश्यादिसंभवाः। ते देशभेदेन द्वैविध्येनोक्ताः कारणभेदाचतुषा भवन्तीत्याह—विद्मिलेत्यादि। विद्मिलो=गात्रोपलेपी स्वेदादिकक एव, विद्मिलादिषु चतुर्पु जन्म विद्मिलादिजन्म तद्धेदात्। त. एव चतुर्विधा नामभेदेन विंशतिविधा भवन्ति, विंशत्यातिस्काश्चातिस्चाः क्रिमयः सह त्राश्चरकेणोक्ताः, ते चावैकारिकत्वेन रोगाधि-कारे नोच्यन्ते, विंशतिविधास्तु क्रिमयो दोपप्रकोपणद्वारेण व्वरग्रूलादीन् जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १॥

भार्ग्टी -- किमि (की है) दो प्रकार के होते हैं -- नाहरी श्रीर भी ।। इन फीड़ों के कारण चार होते हैं। वाहरको भैल-(पसीना वगैरह), कफ, खून । एप्रीप। उनके वीस नाम हैं॥ १॥

अथ षाद्याः क्रिमयः।

उक्तान् वाह्यान् विवृणोति—

वाह्यास्तत्र मलोड्नवाः । तिलप्रमाण-संस्थान-वर्णाः केशाम्वराश्रयाः ॥ २ ॥ बहुपादाश्च सुद्माश्च युका लिक्षाश्च नामतः । द्विधा ते कोठ-पिडका-करण्ड-गर्ण्डान् प्रकृति ॥ ३ ॥

( वा० नि० घ० १४ मी० ३५,४४ )

म०-बाह्या इत्यादि । तिञानामित प्रमाणं परिमाणं संस्थानमाकृतिर्वर्णश्च क्वेतः कृष्णो वा येषां यूकादिरूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्रया इति अम्बरं= बस्नम् । बहुपादा इति यूकाः, संस्मा इति लिसाः ॥ २ ॥ ३ ॥

भा॰टो॰-उनमें वाहरके मलसे पैदा हुए कीड़े तिल के वरावर होते हैं श्रीर वैसी ही उनकी सूरत तथा रंग होता है, कोई काले होते हैं कोई सफ़ेद। उनके नाम हैं जूँ श्रीर लीख (चीलर)। जूं के वहुत से पैर होते हैं श्रीर लीख वहुत सूदम (महीन) होती हैं। ये दोनों कपड़ा श्रोर वालों में होते हैं श्रीर दिदोरा, फ़न्सियां, खुजली श्रीर फोड़े पैदा करते हैं। २—३॥

#### ंच्रथाभ्वन्तरिकमीयां निदानानि ।

तेषां निदानमाह—

अजीर्णभोजी मधुराम्लिनित्यो द्रविषयः पिष्टगुडोपभोक्ता । 🗸 🗸 व्यायामवर्जी च दिवारायानो विरुद्धभुङ्ना १लभते क्रिमीस्तु॥४॥

म०-**ध्रजीर्योत्यादि ।** अनीर्णे भोजनशीलोऽनीर्णभोनी । मधुराम्लानित्यः= सततमधुराम्लभोनी, विरुद्धं=नीरमत्स्यादि ॥ ४ ॥

भा॰टी॰—भोतरी किमिके निदान—श्रजीर्ण में भोजन करना, वरावर मीठा श्रौर खटाई खाना, पत्रली चीज खाना, मैदा—गुड़ खाना, परिश्रम कुछ भी न करना, दिनमें सोना, विरुद्ध मोजन (श्रनमेलकी चीज खाना)॥ ४॥

ष्ट्राथ निदानभेदात् क्रिमिभेदाः।

क्रिमिविशेषे निदानविशेषमाह—

माषिष्टा-ऽन्ल-लवण-गुड-शाकैः पुरीषजाः । मांस-मत्स्य-गुड-क्षीर-दिधि-शुक्तैः कफोद्भवाः ॥ ४ ॥ विरुद्धा-ऽजीर्ण-शाकाद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि । ४

स्०-माषेत्यादि ॥ ५ ॥—

माण्टी॰—उर्द, मैदा, खटाई, नमक, गुड़, तरकारी के अधिक खानेते पुरीष में, मांस, मझली, गुड़, दूघ, दही, सिरका से कफमें, और विरुद्ध भोजन, अजीर्ण में ओजन, शाक आदिसे खुनमें कीड़े हो जाते हैं॥ ४॥

९ "संलमते" इति पाठान्तरम् ।

#### अथाभ्यन्तर-क्रिमिलच्चग्रम्।

आभ्यन्तराक्रीमेलचणमाह-

ज्वरो विवर्णता शूळं हृद्रोगः सदनं अमः ॥ ६ ॥ भक्तद्रेषोऽतिसारश्च संजातिकमिलक्षणम् ।

( सु॰ ड॰ घ० ४८ ज्ञी० ८ )

म॰-ज्वर इत्यादि ॥ ६ ॥

भा०टी०—पेटमें की दे होने के लत्तरा—ज्वर,शरीर स्थाह पीला हो जाना, जी मच लाना, भ्रम, श्रक्वि, पतले दस्त होना ॥ ६॥

#### श्रथ कफज क्रिमिलन्गाम् ।

#### कफजानाह—

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ॥ ७ ॥

पृथु-ब्रध्न-निभाः केचित्केचिद्गग्रह्णदोपमाः ।

रूदधान्याङ्कुराकारास्तनु-दीर्घास्तथाऽणवः ॥ ८ ॥

श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तथा तु ते ।

अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महाग्रदाः ॥ ६ ॥

चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ।

हृज्ञासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ॥ १० ॥

गुन्का-न्वादि-ज्वरा-ऽऽनाह-कार्श्य-क्षवथ्र-पीनसान् ।

(वार विर चर १४ ह्ये। ४० १४

मः क्यादित्यादि । कफनिमित्ताः किमयो य आमाशये जायन्ते, ने द वृद्धाः सन्तः सर्वत उर्ध्वमधश्च सर्पन्ति, एवं पुरीषजादिषु द्रष्ट्रव्यम् । व्रध्नश्चनिः छता, व्रध्नीति छोके रूढं मरूडम् । तनवः परिणाहेन, दीर्घा आयापेन, अपनः उभाभ्यामपि स्वल्पाः । ते इति कफजाः । सप्त नामानि विवृणोति स्मन्त्रादाः इंत्यादि । एते च नामविशेषाः केचित्सान्वयाः, केचित्रिरन्वयाः व्यवनागर्थः पूर्वाचार्यः प्रणीताः, एवं वन्त्यमाणेषु वोध्यमिति ॥ ७-१०॥— मा॰टी॰—कफ्रज की ड़ों का वयान-कफ्रके की ड़े आमाशय (मेदा) होते हैं। वे धीरे २ बढ फर सब शरीर में फेल जात हैं। कोई चिपटे कोई तांत की तरह, कोई के चुवाकी तरह, कोई जमें हुए धान्य के अँक्रवा की तरह, कोई पतले, कोई लंधे और कोई छोटे तथा कोई सफेद और कोई तामा की तरह लाल होते हैं। शिनतो में उनके सात नाम हैं— [अन्त्राद, उदरा-वेष्ट, हदयाद, महागुद, चुरु, दर्भ कु सुमन्ध। ये की ड़े हदलास ( श्रोकाई ) मुद्द से लार ट्रफ्ना, श्रव हजम न होना, श्रविद, मूच्छी, कय, ज्वर, आनाह, कुशता, छींक और पीनस ( प्रतिश्याय ) रोगों को पैदा करते हैं॥ ७—१०॥

### ग्रथ रक्तजात-क्रियलच्चग्रम् ।

#### रक्तजानाइ--

रक्तवाहि-सिरा-स्थान-रक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ ॥ अपादा वृत्ततांम्राश्च सौद्ग्यात्केचिददर्शनाः । केशादा रोमविष्वंसा रोमद्रीपा उदुम्बराः । षद् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरस-मातरः ॥ १२ ॥ अ

(वा० नि० अर्० ४ इने० ५१, ४२)

म०-रक्तेत्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानाञ्च ते रक्तजाञ्चीत रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजाः, अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं यद्गकं तज्जाः। नामभेदात्ते षद्, तत्र केशादादयश्चत्वारः सहसौरसनाम-पादनामभ्यां क्रिमिभ्यां वर्तन्ते इति सहसौरसमातरः, एवं षद् भवन्ति । क्रुष्टैककर्माण इति क्रुप्टमैवैकं कार्यं येथां ते तथा, क्रुष्टजनका इति यावत् । उक्तं हि सुश्रुते-"सर्वाण क्रुष्टानि सनातानि सिपित्तिन सञ्चेष्माणि सिक्रमीणि चोपदिश्यन्ते"-इति (सु. नि. स्था, अ. ६) ॥ ११-१२ ॥

भार्ग्टीर्न्-रक्तज किमि उन सिराश्रों में रहा करते हैं जिनमें रक्त वहा करता है। वे बहुत छोटे होते हैं। वेपैर के होते हैं। गोलं श्रीर तामेको तरह लाल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते। ( खुदैवीन यन्त्र से देखे जा सकते हैं) गिनती में वे छः, होते हैं-केशाद, रोमविध्वंस, रोमडीप, उदुम्बर, सौरस श्रीर मातृ। वे सिर्फें कोढ़ पैदा करते हैं। ११-१२॥

#### अय शकुजातिक्रमिलक्राप्य ।

### पुरीपजानाह—

पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽघोविसर्पिणः।
प्रचुद्धाः स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्युवाः॥ १३॥
तदाऽस्योद्धार-निःश्वासा विद्गन्धानुविधायिनः।
पृथु-चृत्त-तनु-स्थूलाः श्याव-पीत-सिना-ऽसिताः॥ ११॥
ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुक-मकेरुकाः।
सौसुरादाः सश्लाख्या लेलिहा जनयन्ति हि॥ १४॥
विद्भद-शूल-विष्टम्भ-काश्य-पारुष्य-पारुष्याः।
रोमहर्षाग्निसदनं गुदकग्रहर्विमार्गगाः॥ १६॥

(बार निरु घर । ८ रही र ५३ - ५३ )

स०-पक्वाशय इत्यादि । अघोविसर्षिण इति गुढानिःसरणशिलाः, ते यढाऽतिवृद्धाः सन्त आमाशयोनगुखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उट्गारानिःज्यासा विद्गन्थातुविधायिनःं≔पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम् । शेपं मुवोयम् ॥ १३-१६ ॥

मां श्रीप पुरीप किम प्रवाशय में पैदा होते हैं, द्रयों कि पुरीप प्रवाशयमें रहता है। निस्ने की तरफ ग्रुदा मार्ग से निकला करते है। जब अधिक टोकर आमाशय की तरफ उपर फैलते है तो रोगी को सांस और डकार में मैला की वू आनी है। ये विपर्ट गोल, पतले, और मोटे होते हैं। रंग उनका श्याव शोड़ी सफेदी लिये हुए काला या पीला, सफ़ेद, अथवा काला होता है, गिनती में वे पॉच होते हैं - ककेरक, मकेरफ, सौसुराद, सश्चल और लेलिह। जब ये वढ़ कर दूसरे मार्ग में जाते है तो दस्त, पेट में श्रुल, कब्ज, दुर्वलता, रुखाहर, पाएड, रोआका कड़ा होना, मन्दानि, श्रीर गुदा में खुजली पैदा करते हैं १३-१६॥

इति श्रीहरिनारायण शर्भवैदकुनामा नियनस्थिकतान् रिविनेस्यमाना वासी विभिनित्रकत्।



### श्रथ पार्र्डरोग-कामला-क्रम्भकामला-हलीमक-निदानम् ।

# अय् पाण्डुरोगनिदानम् ।

# ( Anaemia ) एनिमिया

पुरीपजाः क्रिमयः सूच्माः पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रिभेरनन्तरं पाण्डु-रोगमाह---

पागडुरोगाः स्मृताः पञ्च वात-पित्त-कफैस्त्रयः । चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भच्चणान्मृदः ॥ १ ॥ 🗸

( च० चि० झ० २० श्लो० १ )

म०-पागडुरोगा इत्यादि । पाण्डत्वेनोपलिक्ता रोगः पाण्डरोगः । चरके अष्टोदरीयाध्याये "पञ्च पाण्डरोगाः" ( च. स. स्था. था.)-इत्यभिधायापि 'पाण्डरोगाः स्मृताः पञ्च" (चि. चि. स्था, च्य. १६) इति यदेतत्युनक्चरकवन् वनं तत् पञ्चानामपि साध्यत्वं वोधयित, न तु पञ्चोन्मादेष्विव सानिपातिकस्या-साध्यत्विमिति जेज्ञदः । न्यूनसंख्याच्यवच्छेदार्थमिति चकः । नन्नु सुश्चेते हि मृत्तिः काजो न पिठतः मृत्तिकाऽपि दोषमकोपद्वारेणेव पाण्डरोगं जनयतीतिः, यदुक्तम्—"कषाया मारुतं पित्तपूषरा मधुरा कफम्" ( च. चि. स्था. च्य. १६) इतिः निटानमेदाच रोगभेदे रोगानन्त्यमसङ्गः, वातजस्यापि रूच-शीताद्यनंकवातिदानकुपिन-वातजन्यत्वात् । उच्यते, दोपत्वाविशेषेऽपि विशिष्टरूपचिकित्सामितिपादनार्थे पृथगिनम्तानं, सूत्रान्त्रदृद्धिवत् । सुश्चेतेन तु पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यिभनायेण न पृथक्कृतः । चिकित्सा तु दोषचिकित्सयौऽपि भवतीति ॥ १॥

भा०टी०—पाएइ रोग पाँच प्रकार के होते हैं —वात, पित्त, कफसे तीन, सन्निपात से चौथा और महीके खाने से पाँचवां ॥ १ ॥

### च्रथ.पाग्डरोगस्य हेतवो सम्प्राप्तिश्च।

सम्माप्तमाइ---

व्यायाममम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वपंनमतीव तीच्णम् । निषेवमाणस्य प्रदृष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाग्डस्तां नयन्ति ॥ २ ॥ म॰—व्यायामित्यादि । रक्तमित्युपल्रचणं, तेन त्वङ्गांसमपि दृष्यत्वेन दृब्बलेन पठितम् । हारीतेन रसोऽपीति ॥ २ ॥

मार्ग्टी०—पोएडरोंग के कारण श्रीर सम्प्राप्ति—व्यायाम या मैथुन, नमक. मय, मिट्टी, दिनमें सोना, तोक्ल-तेज-राई मिर्चा श्रादिके श्रीधक सेवन से दोप कृषित होकर खून श्रीर मांसको खराव कर चमड़ा को पाएडवर्ण कर देते हैं। इसेही पाएड रोग कटने हैं। कुछ पीला श्रीर कुछ सफ़ेद मिले हुए रंगको पाएडवर्ण कहने हैं॥२॥

#### म्रथ पागडुरोगरय पूर्वस्त्पागि ।

पूर्वरूपमाह—

त्वनस्फोटन-छीवन-गात्रसाद-मृद्धक्षण-प्रेक्षणक्टशोथाः । विण्-मृत्र-पीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥३॥

( स॰ उ० व० ४४ स्नी० २ )

म०-त्विगित्यादि । त्वनस्फोटनं=त्वचः किंचिद्विटरणम् । मृद्धक्तणं=मृद्धक्तः णेच्छा । प्रेत्तणकूटशोथः=अक्तिगोलकशोधः । अविपाक आहारस्य । पुरः सराणि= पूर्वेरूपाणि ॥ ३ ॥

भा०टी०—पाएड रोगका प्वंक्षप—चमड़ा फटजाय, धृक ज्यादा श्राये, शरीर सुस्त रहे, मिट्टी खानेको इच्छा, ह्रो श्राखोंके श्रगल वगल स्जन हो जाय. पाखाना, पेशाय पीला हो, श्रन्न हज़म न हो॥ ३॥

श्रथ वातिकपागडुरोगलक्तग्रम्।

वातिकलत्त्रणमाह—

त्वद्-मूत्र-नंयनादीनां रूक्ष-कृष्णा-रुणाऽऽभताः । वातपायद्वामये तोद-कम्पाऽऽनाह-भ्रमादयः ॥ ४ ॥

स०-त्विगित्यादि । अत्र कृष्णारुणाभता न पाण्डतामितिकामाति, अन्यथा पाण्डरांगत्वाभावः । उक्तं च सुश्रुते-"सर्वेषु चेतिष्विद्द पाण्डभावो यतोऽधिकोऽतः खल्ल पाण्डरोगः" (सु. ज. तं. इम. ४४ )-शते । भ्रमादय इति। आदिशब्देन भेद-श्लादीनां यहणम् ॥ ४॥

भारती काल हों, शरीर में कोंच हो, कँप कँपी हो, पेट फूले, भ्रम, भेदनवत् पीट्रा, और श्रल हों ॥ ४॥

# श्रथ पैत्तिकपागडुरोगलक्तग्म्।

पैत्तिकलत्त्रणमाह-

पीत-मूत्र-शकृत्-नेत्रो दाह-तृष्णा-ज्वरान्वितः। भिन्नविट्कोऽतिपीतामः पित्तपायद्वामयी नरः ॥ ५ ॥

स॰-पीतेत्वादि । नतु, पित्तपाण्ड्वामयीति न युक्तं, पाण्डुरोगस्य पित्त-कार्यत्वादेव । उच्यते, इतरदोपा-ऽसंहिल्रष्ट-प्रवल-पित्त-जन्यत्वेन पैत्तिकाभिधानं, यथा पैत्तिक-रक्त-पित्तमिति ॥ ५ ॥

मा॰टी--पित्त के पाएडरोग का लक्षण-मूत्र, पुरीप, नेत्र पीले होजाँय, दाह, हुन्या, ज्वर हो, पाखाना पतला गांठ दार हो, शरीर श्रधिक पीला हो जाय ॥४॥

च्रथ कफजपारङ्डरोगलक्तग्रम्।

**२**ङोष्मिकछत्त्वणमाह्-

कफप्रसेक-श्वयथु-तन्द्रा-ऽऽलस्या-ऽतिगौरवैः । पाग्डरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वद्मूत्र-नयना-ऽऽननैः ॥६॥

म०-कफप्रसेकेत्वादि । कफाद्यः पाण्डुरोगी स शुक्लैस्स्तवङ्-मूत्र-नयना ऽजनैरुपलचित इति योज्यम् । सानियातिकस्तु प्रकृतिसमसम्वेतत्वेन जक्तवा-तजादिलचणैरेव वोद्धव्यः, उक्तं हि. चरके-"सर्वाचरेविनः सर्वे दुष्टा दो-षास्त्रिदोषजम् । त्रिलिङ्गं संप्रक्वरीन्त पाण्डुरोगं सुदुःसहम्" (च.चि.स्था. भ्र, २०)-इति ॥ ६ ॥

्र मा०टी०—कफके पाएडरोग का लच्चण-कफ अधिक निकले,स्जन हो जाय,तन्द्रा, श्रालस्य, शरीर भारी रहे, त्वचा, सूत्र, श्रांख श्रौर मुंह सफ़ेद हो ॥ ६ ॥

अथ असाध्यपाराङुरोगलन्यम् ।

तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह-

ज्वरारोचक-हुञ्जास-च्छर्दि-तृष्णा-क्लमान्वितः । पागडरोगी त्रिभिदींषैस्तयाज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७ ॥ ( च० चि० ग्राव २३ रही ० २४ )

**म०-ज्वरारोचकेत्यादि ।** इतेन्द्रियः=स्विवयाग्राहकेन्द्रियः ॥ ७॥

भा॰टी०-श्रसाध्य पाएहरोग के लत्त्रण-ज्वर,श्रविन, श्रोकाई,कय, प्यास,थकाहट, इन उपद्रवों से त्रिदोपज पाएडरोग असाध्य होता है। इसमें रोगी चीण हो जाता है श्रीर उसकी इन्द्रियां अपना विषय ब्रह्मण नहीं कर सकतीं॥ ७॥

त्रथ मृत्तिकाभक्गाजातपाग्हुरोगस्य सम्प्राप्तिः । मृज्जसंपाण्तिमाह-

मृतिकाऽदन-शीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः । कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥ = ॥ कोपयन्मद्रसादींश्च रोच्यांद् भुक्तं च रूक्षयेत् । पूरयत्यविपक्वैव स्नातांसि निरुणद्धचिप ॥ ६॥ इन्द्रियाणां वलं हत्वा तेजो वीयींजसी तथा । पागडुरोगं करोत्याशु वल-वर्णा-ऽग्नि-नाशनम् ॥१०॥

( चिव चिव भ्राव २० ६चोव २५-२७)

म०-मृत्तिकेत्यादि । अन्यतमो मन्ने नातादिः । अपरा=सन्तारा । रसादीन् रूत्येत्, श्रक्तं च रूत्त्येदिति योज्यम् । रीच्यात्=माकृतिकोद्द्यूतरीच्यगुणात् । अनिपक्तेन=कोष्ठ्यात्विनिः पाकं न गत्वैव, स्रोतांसि=रसनद्दिति, पूरयति= रुणिद्ध च । इन्द्रियाणां वसं=स्विपयग्रद्दणशक्तिम् । तेजो=द्दिप्तिरिति जेद्भटः । अजेः=सर्विभातुसारभृतं हृद्यस्यमिति परागरः; पराभियवेच्छेति जेद्भटः ॥ =—१०॥

माण्टी०—मिट्टी के खाने से जैसे पाएड रोग पैदा होता है उसका वर्णन—जिसे मिट्टी खाने की आदत रहती है उसके शरीर में कोई एक बात वा पित्त शधवा फफ, विगड़ जाता है। कपैली मिट्टी से बात, उसरकी मिट्टी (रेट) से पित्त श्रोर मधुर मिट्टी से कफ बिगड़ता है। मिट्टी रस आदि धातुश्रों को श्रोर मोजन को रूखा फर देती है। आप हज़म नहीं होती, किन्तु शरीर के अन्दर सब न तियों में मर जाती है श्रीर पाएडरोग पैदा कर देतीहै—इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं। शरीर का तेज, यल, बीर्य, उत्साह, रंग, श्रीन, सब नए होने लगते हैं॥ ——१०॥

अथ मृदोत्पन्नपागडुरोगलक्तराम् ।

मृज्जस्य लन्नणमा६—

शृता-ऽक्षिक्ट-गण्ड-भू:शृत-पान्-नाभि-मेहनः । क्रिमिकोष्ठो अतिसार्येत मलं सासृक्फान्वितम् ॥ ११ ॥ 🗹

( यट यिट घट २० इन्टे ६६ )

मं े - शूंनेत्यादि । सर्वपाण्डरोगेषु किमिकोष्ठता यदा स्यात्तदैतल्लक्षणभिति जेजरः, मृत्तिकाजानन्तरपठितत्वेन तस्यैव लक्षणभित्यन्ये । विदेहे तु पट्यते- ''मृद्ध क्षणाद्धवेत् पाण्डुस्तन्द्रा-ऽऽलस्य-निपीडितः । सश्चासकास-शोपा-ऽर्शः - सादा-ऽरुचि-, समन्वितः ॥ शून-पादा-ऽऽनन-करः कुशाङ्गः कुशपावकः''-इति ॥ ११ ॥

भा॰टी॰—मिट्टी से उत्पन्न पाएडरोग के लत्त्रण—श्राँखे, गएडस्थल, भीं, हाथ, पेर, नामि श्रीर लिङ्गमें स्जन रहे, पेटमें कोड़े हेा जांय, पाखाना, कफ श्रीर खूनसे मिला हुश्रा हो ॥ ११ ॥

### व्यथासाध्यपाग्डुरोगलक्तग्रम् ।

असाध्यलज्ञणमाह---

# पाग्डरोगरिचरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ।

म०-पाग्रहुरोग द्त्यादि । पाण्डरोगिश्चरोत्पन्नः कालमकर्पात् खरीभूतो= जठरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स पाण्डुरोगी न सिध्यतीत्यपरमसाध्यलन्नणिति जेज्ञदस्य योजनाः ।—चक्र-स्त्वाह्-"चिरोत्पन्नः खरीभूतोऽत्यथे—कन्नित—सर्व-धातुने सिध्यति ।—

### भ्रथापरमसाध्यलदाग्रम् ।

# काळप्रकर्षाच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ।। १२ ॥

(च० चि० झ० २० श्लो० ३०)

म् प्रनाथा कालमकर्पादित्यादिनाऽ।रमसाध्यलत्तणम्"-इति । अत्र शूनानां -शोथवतां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स न सिध्यतीति । शूनो ना' इति पाठा-न्तरे ना पुरुषः । शूनाङ्गो यो वा पीतानि पश्यति' इति पाठान्तरम् सुगमम् ॥१२॥

भांग्दी०--पागृहरोग के असाध्य लज्ञण-पुराना और जिसके सब घात हुले होगुये हों वह पागृहरागी नहीं जीता। पुराना और जिसे स्जन हो जाय, तथा सब चीज पोलीही पीली देखे, पेसा योगी भी नहीं बचता॥ १२॥

**त्र्यापरमसाध्यलक्त्रग्रम्** ।

अपरमसाध्यल्ञज्ञणमाह—

# बद्धाल्पविट् सहरितं सकफं योऽतिसार्थते ।

म०-बद्धे त्यादि। अत्र सकफत्वेऽपि बद्धत्वाऽ-ल्पत्व-हरितत्वानिल्याधिप्रमा-वात्, बद्धाल्पस्याने बहुलमिति पाठान्तरम् । विद्शान्दो नधुंसकोऽप्यस्तीत्येतिकोर्दे-बादेवोकोर्यमित्याहुः।— भा॰टी॰—जिस पाएडरोगी को पाखाना कब्ज, थोड़ा, हरा श्रीर कफसे मिला. हुश्रा वार २ हो वहमी श्रसाध्य है।

#### त्रथापरमसाध्यलक्तग्रम् ।

#### अपरमसाध्यलज्ञणमाह—

दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छिदिः मूर्च्छा-तृडिदेतः ॥ १३ ॥

स०-दोन इत्यादि । दीनः=ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग इति श्वेतवर्णिल्प्ताङ्ग इवेत्यर्थः । स नास्ति नष्ट इव असाध्य इत्यर्थः ॥ १३॥

भा॰टी॰-मन उदास रहे, सब शरीर सफेद होगया हो, कय, मूर्व्छा, प्यास हो । वह भी नहीं वचता ॥ १३॥

#### च्रथान्यद्प्यसाध्यलत्त्रग्म् ।

स नास्त्यसृक्क्षयाद्यश्च पाग्डः श्वेतत्वमाप्तुयात् ।

म०-ज्ञपरमाह्- **ज्रा**द्यगित्यादि ।—

भा०टी०—जिस पाएडरोगी का शरीर, खूनके विल्कुल कम हो जानेसे, सफ्रेट हो

#### श्रथापरमसाध्यलक्तग्रम् ।

पाग्ड-दन्त-नखो यस्तु पाग्डनेत्रश्च यो भवेत् । पाग्ड-संघात-दर्शी च पाग्डरांगी विनश्यति ॥ १४ ॥

म०-श्रापरमसाध्यत्वं सामाह-पागडुद्न्तेत्यादि । पागडुःसंघात-दर्शीति नयन-रिम-सहचरितं विहानिर्गतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति ॥ १४ ॥

भा०टी०—दूसरा श्रसाध्य लत्तरा—जिस पार्हरोगी के दांत, नख, शाँख,मुंद पीले हो गये हों, पार्हरंग का कोई ढेर (राशि) देखे, वह नहीं श्रध्हा होता॥ १४॥

#### **अथान्यान्यप्यसा**घ्यलच्नगानि ।

अपरमसाध्यल्ज्ञणमाह— अन्तेषु शूनं परिहीणमध्यम्,—

म०-अन्तेष्वित्यादि । अन्तेषु=त्राहु-जङ्घा-शिरःस, शूनं=शोययुक्तम्। परिहीण-मध्यं=दुर्वल-मध्यदेहम्।—

#### ष्यथापरमसाध्यलक्तग्रम् ।

# म्लानं तथाऽन्तेष च मध्य-शूनम्।

म॰एतद्वैपरीत्येनापरमसाध्यत्तच्रांग्रामाह्-ग्तान।मत्यादि । म्हार्नः= दुर्वेलम् ।-

भार्की के वृक्षरा असाध्य लक्ष्य—जिसके वाहु जङ्घा (पेंहरी), शिरमें स्तन आगई हो और मध्य शरीर दुर्वल हो, या मध्य शरीर में स्तन हो और हाथ, पैर, िर दुवला हो तो वह कदापि नहीं वचता ॥

#### ष्यथापरमसाध्यलक्तग्रम् ।

गुदे च शेफस्यथ सुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यन्तमसज्ञंकल्पम् । विवर्जयेत्पाग्ङक्तिनं यशोऽथीं तथाऽतिसार-ज्वर-पीडितं च।।१४॥ (इ० ड० ४० ४४ स्ते० २२ )

मः -असंबक्षणं = गृतमायम् । एवंविषं पाण्डुकिनं = पाण्डुरोगिणं यशोऽर्थी वैद्यो विवर्जथिदाते । अत्र सौश्रुत्तरलोके पाण्डुकिनामित्यत्र पालिकनिमित पाठान्तरं, युक्तं चैतत्; एवं हि पट्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविशेषस्य पालिकनो लक्षणमपि कृतं स्यात् । उक्तं हि सुश्रुते — ''सकामला-पालकि-पाण्डुरोगः कुम्भाह्यो लाधवकोऽलसाख्यः'' (सु. ७. तं. च्या, ४४) — इति । अनेनैवाभिनायेण किचदाभियुक्तों लिखितवान्, ''अन्ते शूनः कृशो मध्येऽन्यथा च गृद-शेफिस । शूनो ज्वरातिसारातों मृतकल्पस्तु पालकी''— इति ॥ १५॥

भा॰टी॰—दूसरा श्रसाध्य लत्तग्—जिसकी गुदा, लिङ्ग श्रौर श्रग्डकोश सूज श्राये हों, वेहोशीसी रहे, ग्लानि रहे, श्रतिसार ज्वर हो उस पाएडरोगी की चिकित्सा श्रपना नाम पैदा करने वाला वैद्य न करे ॥ १४ ॥

# अथ पागङ्गभेदकामलारोगलक्त्याम्।

पाण्डरोगावस्थायां कामलामाइ— पाग्डरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । तस्य पित्तमसृङ्-मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १६ ॥ हारिव्रनत्रः स भृशं हारिव्र-त्वङ्-नखा-ऽऽननः । रक्त-पीत-शक्तु-मूत्रो भेकवणों हतेन्द्रियः ॥ १७ ॥

<sup>9 &#</sup>x27;ग्लानम्'-इति पाठान्तरम् ।

# दाहा-ऽविपाकं-दौर्वल्य-सदना-ऽरुचि-कर्पितः।

# कामला बहुपित्तैपा कोष्ठ-शाखा-ऽऽश्रया मता॥ १८॥ 🕆

( च० चि० घ० २० रतो ० ३२-३४ )

म०-पायहुरोगीत्यादि । दग्ध्वा=संदृष्य । रोगाय=कामलारूपाय । भेक-वर्णः=मावृषेण्यमेकवर्णः । कोष्ठशाखाश्रयेति एका कोष्ठाश्रया, अपरा शाखाश्रया; शाखा≈रक्तादयो घातवः । स्वतन्त्राऽपि कामला भवति, यथा राजयद्दमा स्वतन्त्र उपैक्तिष्वपि कासेषु भवतीत्याहुः ॥ १६-१८॥

भा०टी०—पाएडरोग की दूसरो स्रत=कामला (क्ष्यल या पीलिया)का क्ष्यल् जो पाएडरोगी पिंचकारक पदार्थका सेवन श्रधिक करता है उसका पिंच यह कर खून श्रीर मांसको दूषित कर कामला रोग पैदा कर देता है-उसमें श्राँखें त्ववा, नव श्रीर मुद्द पीले होजाते हैं, मल मूत्र लाल या पीला गिरता है। वर्साती मेघा की तरह घट। रोगी पीला पड़ जाता है, इन्द्रियाँ वेकाम हो जाती हैं, दाह होता है, भोजन हजम नहीं; होता, श्ररीर में ताकत कुछमो नहीं रहती, मन्दाग्नि होजातो है, श्रव्हि होजाती है। इस कामला रोगमें पिचका कोप श्रधिक रहता है। यह दो प्रकार की होती है। एक में; पेटमें खरावी रहतीहै श्रीर दूसरे में खून मांस श्रादि धातु तक में रारावी पहुंच जाती है॥ १६—१८॥

अय क्रम्भकामलारागलक्याम्।

( Black Jaundice ) ब्लेक ऑन्डिस

् तस्या अवस्यान्तरं क्रम्भकामलामाह —

्कार्ळान्तरात् खरीभूता कुच्छा स्यात्कम्भ-कामला ।

म०-कालान्तरादित्यादि । खरीभूतेति पूर्ववद्च्याख्येयम् । क्रच्छा च रू.च्य-साध्या । क्रम्म:=कोष्ठः, अन्तःशुपिरसाधम्यीतः, तद्गताः कामचा क्रम्भकामचा, कोष्ठाश्रयत्यर्थः ।।—

भा०टी॰—यदि कामलारोग पुराना हो गया हो और सब धातु रूरो हो गये हाँ, दें दोष कोष्ठमें स्थास हो तो इसे कुम्भ कामला कहते हैं यह कष्ट साध्य है।

श्रध कामलाया श्रसाध्यलच्यानि ।

कामलाया असाध्यलन्तणमाह—

कृष्ण-पीत-शकुन्-मृत्रो <sup>भृ</sup>शं शूनश्च मानवः॥ १६॥

संरक्ता-अक्ष-मुखं-च्छर्दि-विण्-मूत्रो यश्च ताम्यति । दाहा-४रुचि-तृडानाह-तन्द्रा-मोह-समन्वितः ॥ २० ॥ नष्टाग्निसंज्ञः चित्रं हि कामलावान्विपद्यते ।

( च० चि० झ० २० ऋो० ३५ ३६ )

[ पाण्डुरोगनिदान

म १-कृष्णेत्यादि । कृष्णेत्यादिना ताम्यतीत्यन्तेनैकम शाध्यलज्ञणम् । ताम्यति=ग्रुह्याति । दाहेत्यादिना विपद्यत इत्यन्तेनापर्यसाध्यलज्ञणामिति जेज्ञरः ॥ १६ ॥ २० ॥---

भा०टी०--कामला के असाध्य लक्तण-पुरीप मूत्र काले पीले हीं. शरीर में खूब स्जन आ गई हो, श्राँख, मुह, कय, सूत्र, मल, लाल हों, वेहोशी सी हो तो, कामला रोग श्रच्छा नहीं होता । दाह, श्रक्चि, प्यास, पेट का फूलना, तन्द्रा, मोह,-मन्दान्ति श्रीर वेहोशी सी हो तो जल्दी ही पाएडरोगी यमपुर सिघारता है॥ १६-२०॥

च्रथ क्र्म्भकामलाया च्रसाध्यलत्त्वाति ।

क्रमकामलिनोऽसाध्यलचणमाह-

ब्र्धरोचक-ह्बास-ज्वर-क्लम-निपीडितः ॥ २१ ॥ नश्यति श्वास-कासा-ऽऽतीं विड्भेदी कुम्भ-कामली।

म०-र्छाद्त्यादि ॥ २१ ॥---

भा॰री॰-कुम्भ-कामलाके श्रसाध्य लत्त्रण्-छर्दि (क्य ) श्रहिन, जी मचलाना, ज्वर, क्लम (विना किसी तरह का परिश्रम किये थकाहर मालूम होना) श्वास, खांसी,दस्त हो तो कुंम्भ कामला का रोगी नहीं वचतां 🖟 २१ ॥

म्रथ ह्लीमकरोगलक्तर्णम् ।

(-Clorosis) क्लोरॉसिस

पाण्डुरोगावस्थायां इलीमकमाइ--

यदा तु पारडोर्वर्णः स्याद्धरितः श्याव-पीतकः ॥ २२ ।। ब्लोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः।

# स्त्रीष्वहर्षीऽङ्गर्भदश्च दाहस्तृब्णाऽस्त्रचित्रमः । हलीमकं तदा तस्य विद्यादिन्छः।पत्ततः ॥ २३॥

( च० चि० घ० २४ श्नी १ १२ ६ १२६ )

#### ग्रथ पानकोरोगलक्तग्रम् ।

# "सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं विहरन्तश्च पीतता । पाग्डता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत् ॥"

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पायद्धरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमकनिदानं समाप्तन् ॥

म - यदेत्यादि । यदा तु पाण्डोः=गाण्डरोगिणः इरितादिवर्णयुक्तस्यते छपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वात-पित्त-कोपनं इन्नीमकं जानीयात् । इरितः= शाकवणः । क्यावो=नीलवर्णः । स्नीष्वहर्षो=स्नीरिरंसाया अभावः । अह्म-द्रोऽङ्गमोटनम् । लाघवका ऽलसकादीनां पाण्डरोगावस्थाविशेषाणां लक्षणं सुध्रु-नादिष्वतुस्मतिव्यमिति ॥ २२-२३ ॥

इतिश्रीविजयरचितकृताया मधुकोशन्त्रात्यायांपायहुरोग्-कामला-क्रुम्भकामला हलीमफ निदान सनान्त्रस् ।

भावटी०—पाएहरागको हालत में हलीमक की उत्पत्ति—जय कि पाएहरोगी का श्रीर हरा, नोला था पीला हो जाय, बल, उत्साह नष्ट हो जाय, तन्द्रा, मन्दानि, हल्का बुखार, नामदीं, (नपुंसकता)—स्त्री प्रसंग करने की इच्छा ही न हो, श्रॅगडाई, दाह, प्यास, श्रक्षित, श्रम, ये रोग पैदा हो जाँय तो उसे हलीमक कहना चाहिये। इसमे वात, पित्त, दोनों की प्रवलता रहती है॥ २२—२३॥

भार्टी०—पानको का लक्ष्य—शरीर गरम रहे, दस्त हो, वाहर भीतर पिलारे रहे, श्राँखें पीली रहें तो उसे पानकी जाने ॥

<sup>ं,</sup> इति भोहरिनारायया शुर्मवैष इताया निदानदोविकाया रुग्विनिरचयमापाटीक'दाँ पायहरोग'दिनिदानन् ।

### 'ख्रथ रक्तपित निदानम्।

Haemorrhagio diseases, or Souvry हिमाह जि किसी जेस-स्कर्नी अथ रक्तिपित्तस्य निदानं सम्मासिश्च।

पाण्डुरोगवद् रक्तिपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वात् तदनन्तरं रक्तिपित्तनिदानमाह—

वर्म-व्यायाम-शोका-ऽध्व-व्यवायैरतिसोवितैः । तीच्णोष्ण-क्षार-ळवणैरम्ळैः कटुभिरेवं च्।। १ ॥

पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदहत्याशु शोणितम् ।

गुर्वातः प्रवर्तते रक्तमुर्धं चाथो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥ 🗸 🛒

- ऊर्ष्वं नासां-ऽक्षिकर्णा-ऽऽस्यमेंद्रः योनि-गुदैस्यः । कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ३ ॥ १

ं ( सु॰ उ० म० ४५ ख्लो० २३ ) ं

म०-घमेंत्यादि । घमे=आतपः । तीचणं=नीचणवीर्ध मिरचाटि,उष्गोऽमितापः, चारो=थवाचारादिः, घण्टापाटल्यादिक्वनश्चः विद्रग्धं=कुपितम् । स्वगुणैरिति 'पित्तं तीचणं द्रवं पूति' इत्यादिभिः, विद्दृदिः=कोपयित स्वगुणैरेव, 'विद्राह् श्चास्य पिचवत्' (सु. सू. स्था. घ्रा. २१) इत्युक्तः । ततः पवर्तते=निःसरित, पित्तं च धातुरूपंः नतु केवछं रक्तं, रक्तपिचिमिति व्यपदेशाञ्चपपतेः । अथ पित्तेन दुष्टं रक्तं रक्तपिचिमित्युव्यते, तदा पित्तर्क्तमिति व्यपदेशः प्रसच्येत, प्रतेन रक्तं च पित्तं चेति द्रन्द्रसमासानिष्ठितिस्वत्वता सुश्चुतेन । नजु चरके रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपिचिमित्युवतं, तेन रक्तं च तत् पित्तं चेति कर्मधारयसमासेन निर्वतिस्वता । अत्र च कारणत्रयमुक्तम् । धदाह्,—''ःसंयोगाद्द्रपात्तत्तु सामान्याद्गन्ध-वर्णयोः । रक्तस्य पित्तमारूपातं रक्तपित्तं मनीषिभिः" (च. चिः स्था. धा. ४)—इति, तत्कथं न विरोधः १ नैवम्, अत्रापि रक्तपवृत्तेः, दुष्टं हि रक्तं पित्ते रागमाद्धित्तत्तंसर्मि रक्तं स्वयमपि प्रवर्तते इति अपूर्व एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति रक्तपित्तं, रक्तं च तत् पित्तं चेत्युभयथाऽपि निरुक्तावदोषः ॥ १-३ ॥

१ विदाहः कोपः, श्रस्य रक्तस्य।

२ संयोगात् द्वयोः रस्तिपच्चयो, निंकटसम्बन्धात् रस्तस्यापि दूपणात् दुष्टेः । सामान्यात् तुल्यत्वात् । झत्रापि "रागपरिप्राप्त पित्तम्" इति विश्वत्तावपि !

३ पूर्वक प्रवार्थ शत पाठान्तरम् ।

भा०टो०— रक्तिपित्तको सम्प्राप्ति और निदान-घाम, ध्यायाम, शोक, रास्ताचलना, मेंथुन, तीक्ण-ती खा=मरिच आदि, उप्ण-आगकी गरमी, हार, नमक, राटाई फरु= चरपरा के अधिक सेवन से पित्त कुपित होकर अपने गुणों-तीक्ण, द्रव-पृनि आहिने खूनको खराव कर देताहै। वाद वह पित्त मिला हुआ एक अपर के रास्ते-नाक, कान. आँख, मुहसे और नीचेके रास्ते—लिइ, योनि, गुदा से अथवा एक साथही नीचे ओर अपर दोनों रास्तेसे निकताहै। जब वीमारी अधिक वढ़ जाती है तो सब रोयें के हेवाँ से निकलता है। १-३॥

भ्राथास्य पूर्वेरूपारिए ।

पूर्वरूपमाह---

सदनं शीतकामित्वं कराठधूमायनं विमः।

लोहगन्धिश्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति ॥ ४ ॥

( सु० उ० घ० ४४ रहो० ६ )

म०—सद्निमत्यादि । कण्डधूमायनं=कण्डाद् धूमनिर्गम इव श्रतीतिः ॥॥॥ भा० टी०—रक्त पित्त का पूर्वकप-शरीर शिथिल हो, ठएढी चीकों की चाट हो, गला में धुआँइन मालूम पड़े, कय हो। साँस में लोहे की वृ श्रावे॥ ॥॥

ष्प्रथ श्लैष्मिकरक्तपित्तलच्चग्रम्।

इहैप्मिकमाह---

सान्द्रं सपाण्ड सस्नेहं पिन्बिंछं च कफान्वितम्।

( च० चि० घ० ४ समे० ८ )

म०-सान्द्रमित्यादि । सान्द्रं=धनम्, सपाण्डु सस्नेहामिति ईपत्पाण्डुस्नेहम् ।भा० टी०-कफ के रक्त पिच का लक्ष्य-कफद्पित रक्त गाड़ा, पाएडवर्ए, सुन्नाववार चिकना निकलता है।

भ्रथ वातिकरक्तपित्तलक्त्यम् ।

वातिकमाइ--

श्यावारुणं सफेनं च ततु रूक्षं च वातिकम् ॥ ५ ॥ -

( च० निः मः ४ रहे र )

म०---श्यावेत्यादि । ततु=अघनम् ॥ ५ ॥

भा० टी॰—बात का लक्षण-बातद्पित रक्त, श्याम या लाल रंग पा, फेनदार, पतला और रूखा निकलता है ॥ ४॥

### ग्रथ पैतिकरक्तपित्तलक्त्यम्।

पैचिकमाइ-

# रक्तिपत्तं कषायाभं कृष्णं गोमुत्रसन्निभस् ।

्रमेचकाऽगारधूमाऽऽभमञ्जनाभं च पैत्तिकम् ॥ ६ ॥

चिं नि॰ अ०४ ख्लो०१०)

म०-रक्तेत्यादि । कपायाभं=वटादिक्वाथवर्णम् । मेचकाऽऽगारधृमाऽऽभमिति मेचकाऽऽगारंधूमयोरिवामा यस्य तत्तथाः, मेचकामृम्, आगारधूमाभं च । मसृणी-कुतकुष्णमणिवर्णस्रे वर्णी मेचक इति जेज्जटादयः पाहुः, चिकणकष्ण इत्यर्थः। अञ्जनाभं≕सौवीराङ्जनवर्णायम् । नज्जु, सर्वमेव रक्तरित्तं दुष्टेन ।पत्तेनारभ्यते तत्कथं पैत्तिकं रक्तपित्तामिति । उच्यते-सत्यं, किन्तु यदा स्वस्थानस्थं पित्तं रक्त-पित्तारम्भकं स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन संग्रह्मते, किंवा दोषान्तरासंश्लिष्टं केवलं पित्तमारम्भकं तदा पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । नतु, केवछपैत्तिकं न संभवत्येव, यद्वच्यति–''कर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्<sup>?र्</sup>—इति । नच ∞तस्य<sup>ः</sup> निर्दिष्टो मार्गः ? उच्यते, यदा स्वकारणोद्भृतेन कफेन वातेन वा स्वछत्तणकासिणा संसृष्ट भवति, तदा श्लेष्मिकादिच्यपदेशः, नतु मार्गसंवन्धानुगतेन कफ-वात-संवन्धेन । ऊर्ध्वर्गं हि मार्गसंबन्धमहिम्नाऽवश्यं कफेन, अधोर्गं चावश्यं वातेन, अनुवध्यते । नच तत्र कफ-वातौ स्वलक्षणं क्रुस्तः, यथा शरदि ज्वरकरं । पित्तं कालमहिम्नाऽनु-गतेन कफेनाज्ञवध्यते तथाऽपि पैत्तिक एवांसो प्राक्वतो ज्वरः । यदुक्तम्—"क्वरी-त्पित्तं च शरदि तस्य चानुवछः र्कफः" ( च चि स्था अं रे )-इति । तेन यदा एकदोषिक्षयुक्तं भवति तदा एकदोषाञ्चगम्, एवं द्विदोषिक्षं त्रिदोषिक्षं च वें।ध्यम् । तेनोध्वेगमधोगं चैक-द्वि-त्रि-लिक्नं भवति । एतेन पैत्तिकंस्य मार्गो न द्शित इति यदुक्तं तिन्रस्तिमिति ॥ ६ ॥

भा० टी०—पैक्तिक का लक्षण-काढ़ा की तरह, वाला, गोंमूत्र के संमान, चिकना काला, सुरमा की तरह, घर के धूवाँ की तरह यदि रक्त हो तो सममना चाहिए कि यह पित्त के श्राधिक्य से रोग है॥ ६॥

> च्यथ हिः चिन्दोषजरक्तिपत्तवत्त्वग्रम् । संसृष्टितुः संसर्गात्रित्रलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

मा॰ टी॰—दो दोषों के श्रीर तीनो दोषों के लक्त्य मिलने पर संसर्गज [ द्वाद्वज ] श्रीर सिर्भपातज रक्तिपत्त समसना चाहिए॥

(चि॰ च॰ अ॰ ४ खो॰ ११) ...,

ष्ट्राथोध्वीघोमार्गमेदेन रक्तिपितस्य मेदहयम् ।

संस्वर्गविशेषेण मार्गभेदमाइ-

ऊर्घगं कफसंसृष्टमयोगं पवनानुगम् । द्रिमार्गं कफ-वाताभ्यासुमाभ्यामनुवर्तते ॥ ७ ॥

(च० चि० घ० ४ मी० ९०)

म०-अध्वेगमित्यादि ॥ ७ ॥

भा॰ टी॰—ऊपर से निकलता है तो कफ का सम्बन्ध श्रोर नीचे निकलने पर वात का सम्बन्ध तथा ऊपर नीचे,दोनों तरफ से निकले तो वातकफ दोनों का संवन्ध समसना चाहिए॥७॥

ष्ट्राथास्योर्ध्वाघोभेदेन साध्यासाध्ययाप्यत्वम् ।

मार्गभेदेन साध्यत्वादिकमाइ-

**ऊर्ध्व साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्गतम् ।** 

( सु॰ उ॰ घ० ८५ इन्हे। ४ )

म >- डाध्वीमत्यादि । उद्धी साध्यामिति उद्धीगस्य कफ-पित्त-संक्षिप्रहत्वेन कपाय-तिक्तौ रसौ कफ-पित्त-हरौ योग्यौ, पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम् । अधोगे तु एक एव मधुरो वात-पित्त-प्रशमनः, वमनं च प्रतिमार्गत्वेन वेगमात्रविरोधि, न तु पित्तहरणम् । उपयमार्गं च विरुद्धीपक्रमत्वादेवासाध्यम् । यदुक्तं चरको-"साध्यं लोहितपित्तं तद्यद्धीपतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यत्वाद्धहुत्वाद्धीगतस्य च ॥ विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमीप्यम्" (च. नि, स्था. स्थ. २ )-इत्यादि ॥

भा० टी॰—ऊपर से निकलने वाला रक्तिपत्त साध्य श्रीर नीचे से जाने पाला याप्य तथा दोनों मार्ग से जाने वाला श्रसाध्य होता है॥

भ्रथास्य सुखसाघ्यलक्त्यम्।

साध्यत्वे हेतुमाह -

एकमार्गं बळवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ॥ = ॥ रक्तपित्तं सुखे काळे साध्यं स्यान्निरुपदवम् ।

( न० विव इव ४ ४वं(०३०)

म॰-एकमार्गमित्यादि । एकमार्गमत्रोध्वर्गमाभिषेतम्, अधोगस्य याप्यत्नातः। नवोत्थितमाचिरजम् । सुले काले हेमन्त-शिशिरयोः । निरुद्धः वच्यमाणद्र्यंन्याः सुफ्द्रवरहितम् ॥ = ॥

पैत्तिके कुष्णत्वं पितत्नं च तदसाध्यं ? नैक्म्, अतिशब्देनात्र विशेषितत्वात्, तेन तत्र मनाक इष्णत्वं बोध्यमिति जेव्हारः, अथवा जम्त्रूफ श्रामं यत् कृष्णं तिदंति योज्यम् । उक्ता विकाराः श्वास-कासादयः छुरपतिघतुषा तुल्यं नानावर्णम् । येने-त्यादि । येन रक्तिपत्तेनेति योज्यम्। पश्पेद्दश्यं वियचापि अदश्यमपि त्रियद्दश्य-मिव पश्यतीति योज्यं, रक्तिपिचोपहतनेत्रत्वादितिः अथवा दृश्यं घट-पटादि, वियच रक्तं पश्यतीति । यो वहुशक्छद्येदिति सम्बन्धः । लोहितोइगारदर्शीति लोहितो-इगारो लोहितदर्शी च, जदगारोऽपि लोहितः पवर्तत इत्पर्थः, अथवा लोहितमुद्गारं प्रयतीति लोहितोइगारदर्शीति ॥ १२–१४ ॥

इति श्रीविजयर वितस्रतायां मधुकीयव्यास्यायां रक्तिय तनिदानं समाप्तम्।

रक्तिपत्त रोग में जो खून निकले वह यदि मांत के धोवन की तरह हो, सड़ा हो, कीचड़ के पानी के समान मिलन हो, चवीं, प्य=गोव खून के सहश, यकृत् के सहश गुलावी, पकी हुई जारुन की तरह हों, काला, नीला हो, जिसमें मुदेनी व् श्राती हो, ऊपर कहे हुए श्वास ज्वर श्रादि रोग पदा हो गये हों, जो इन्द्रघरुप की तरह. कई रंग का जान पड़े तो पेने रक्तपित्त रोग को चि.कत्सा न करे।

जो रक्तिपत्त कारोगो सव चीजों को और श्रास्मान का लाल देखंता है वह निश्चय श्रसाध्य है।

जिसे खून की कय हो, श्राँसें लाल हो जाँय. खून की डकार श्रावे, सन चीजों को लाल देखे तो वह रोगी मर जाता है ॥ १२-१४॥

> इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकतायां निदानदीपिकायां विविनश्चयभाषा टीकायां रक्तपिक्तनिदानम्।

### श्रथ राजयन्म-न्तत-न्तीया-निदानम् ।

## अय राजयच्मनिदानम्।

थाइसिस कंज़ंप्शन पत्मनरी ट्यूरफ्यु लोसिस (Pth isse, Coreumption, Pulmonary Tuberculosis.) राजयचमरूपेषु 'पित्ताद्रक्तस्य चागम' इति वचनाद्रक्तपित्तानन्तरं यच्मिनदा-नम् । चिकित्सोपयोगिविप्रकुष्टकारणं चतुर्विधयाह—

वेगरोधात् क्षयाच्चैव क्साहसाद्विषमाशनात् । त्रिदोषो जायते यद्दमा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

म॰—वंगरोधादित्यादि । वेगोऽत्र वात-मृत्र-पुरीपाणां, न तु। न वेगान्या-रणीयोक्तानां जुम्भादीनां सर्वेपाम् । यदुक्तं चरके—"हीमच्चाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम् । वात-मूत्र-पुरीपाणां निगृह्णाति यदा नरः" त्वः चि. स्थाः च्रः, देशः च्रः, देशः वि. स्थाः च्रः, देशाः वि. स्थाः च्रः, देशाः वि. स्थाः च्रः, देशाः वि. स्थाः च्रः, तेनातिन्यवायानगनेप्याविपादादयो धातुच्चयहेतवो गृह्यन्ते । साहसादिति साहसो वलवद्विग्रहादिक्रः चतद्वेतुत्वेन कारणम् । विषमाश्चनादिति धुश्रुतोक्तद्वाद्वशाश्चनपविचारव्यतिरेकेणोपयोगः, तस्य शीघ्रं स्रोनोरोधकत्वात् । वक्तं हि चरके—"विविधान्यव्यपानानि वेषम्येण समदम्नताम् । जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमा माक्ताद्यः ॥ रुध्वा स्रोतांसि धानुनां वेषम्याद्विषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः" ( चः चि. स्थाः च्रः, दः ) इति । त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषण एक एकः एवः, न तु कारणभेदा-

१ अत्र प्रभुतात् द्वादरग्रातनप्रविचात् उद्देशियन्ते तद्यथा-"र्शानीय्य-स्निय-स्वय-द्व-गुण्य-स्वरण्य-दिण्य-भौषधयुक्त- मात्राद्यीन -दोषप्रशमन--वृष्यर्थाः !" तृष्योष्णमददाद्यात्तंन् रक्तिपत्तियानुरात् । सूर्वर्गात् ग्रीष्ट्र न्यात् र रातिरन्नैरुपाचरेत् ॥ कप्तवातामयानिष्टान् विरिक्तान् स्नेद्वावितः । प्रतिनन्ददेशस्ननरानुर्यान्नैरम् ने न्यात् र स्वदेद्दांश्च व्यायामोषहतांस्या । व्यायामिश्चापि नरान् स्निय्येरन्नैरुपाचरेत्॥मेदस्यऽनियरतारतु स्नियन् ने न्युरम्पि । कप्ताभियन्तदेद्दारच रुद्धैरन्नैरुपाचरेत् ॥ शुक्तरेद्वान् पियामार्गात् दुवंन्यन्ति च प्रवः । प्रक्रिक्तन्यम् प्रणितः शुक्तमेदिनमेव च ॥ एककालं भवेदेयो दुवंनाभिविद्वद्वयो । समायनये नथ प्रध्यारो देवः व्यवस्यीयम् । चीव-दिक्तं द्वास्त्रयोपसमायुनः । मन्द्रयन्त्रये रोगियो च मात्राद्योनः प्रशस्यने ॥ द्वार्यस्यानं रो दीपायन्य ग्राप्तः । प्रवित्यस्यानं द्वस्यर्थं सर्वमेव च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान् प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान् प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वभित सर्वभित च । प्रविचारानिमानेवं द्वारसान प्रतेन्ये ॥ ॥ व्यवस्यानं सर्वस्तानं सर्वस्यानं स्वयस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं स्वयस्यानं सर्वस्यानं स्वयस्यानं सर्वस्यानं स्वयस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यस्यानं सर्वस्यानं सर्वस्यस्यस्यस्यस्यस्यानं स्वयस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

२- विविधानीति-विविधानि अनेकारकारायि अज्ञानि देवस्येव विषमान्येन स्नानम् नादम् दुग्नां दिग्नान्द्रशः मास्तादयो घोरान् कष्टप्रदानामयान् रोगान् जनयन्ति । एकाराद्रेवयस्य द्विष-गद्धा स्नार्शः श्राप्तः स्नान्दः स्नान्द सद्दम्मा रोगाय चयरोगाय कत्यन्ते सम्यदन्ते, धानवस्य न पुष्तन्ति स्नान्दः।

<sup>•</sup> अवधानलमारम्भः साहसः ।

दनेकः । यदाह सुश्रुतः—''एक एव यतः शोषः सिम्रिपातात्मकां यतः । उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि'' (सु. छ. तं. घा. ४१ )—इति । नतु, वेगरोधा-दयो वातं प्रकोपयन्ति, तज्जानितो यत्त्मा कथं त्रिदोषण इति चेत् १ उच्यते, वात-प्रकोपादेवाग्निदुष्ट्या कफ-पित्तयोरिप प्रकोप इत्याहुः । हेतुचतुष्ट्यादित्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतुष्ट्येऽन्तर्भवन्तीति दर्शयति । शोषादिनानाशब्दवाच्यत्वेन चास्य सश्चतोऽन्वयमकाषीत् । यथा—''संशोषणाद्रसादीनांशोप इत्यभिधीयते । क्रियात्तय-करत्वाच त्त्य इत्युच्यते वुधैः ॥ राज्ञक्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किल्लामयः । तस्मात्तं राज्यच्मेति केचिदाहुर्मनीपिणः'' (सु. छ. तं, घा. ४१ )—इति । वाग्मटे तु—यस्मणां राजा राज्यच्मा'—इत्युक्तम् । "राजदन्तादिष्ठ परम्''—इति उपसर्जनस्य यद्मशब्दस्य परानिपातः ॥ १ ॥

मा० टी०—राज्यसमा रोग के मुख्यतः चार कारण हैं—१ हवा, मूत्र, पुरीष को रोकना। २ स्वय-जिनसे शरीर के धातुओं की कमी हो—स्वय के कारण-जैसे—अतिमेशुन, उपचास, इन्यों, विपाद आदि। ३ साहस (वल से अधिक काम करना) ४ विषमाशन—मोजन के नियमों का पालन न कर मनमानी खाना। यह रोग तीनों दोषों से होता है। यह सब-रोगों का राजा है, अथवा राजा चन्द्रमा को यह सबसे पहले हुआ, इस कारण इसे राजयस्मा कहते हैं। इसे शोष भी कहते हैं,क्योंकि सब धातुओं को सुखा डालता है, इसका नाम स्वय भी है, क्योंकि इससे शरीर की काम करने की शक्ति नए हो जाती है॥ १॥

## घ्यथ दायरोगस्य सम्प्राप्तः।

न केवलं घातुत्तयमात्रादेव यत्तमा भवति, अपि तु रसादिवहस्रोतांनिवहनि-रोधादिभिरपीति दर्शयितुं विशिष्टां सम्माप्तिमाह—

कफप्रधानैदींषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु । अतिव्यवायिनो वाजपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः । क्षीयन्ते घातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः॥ २ ॥

म०—कफेत्यादि । यदा त्वेवं न स्यात्, तदा. धातुत्तय एव रोगो न तु यदमा । कफः प्रधानं येषामनिळादीनां दोषाणां ते तथा । नज्ज, दोषौरित्यनेन दोषत्रयमुच्यते कफस्य विशेषणत्वेनोपात्तत्वात्, क्थं तस्यैवान्यपदार्थवाच्यता ? उच्यते, स्वावयवेन विग्रहः सम्रदायः समासार्थः, यथा बहुवृत्तं वनामितिः, समाधान-

विस्त रस्तु मुश्रुते जेज्जटे द्रष्ट्रच्यः। कफमधानता च वेगरोधादिकुपितवातविष्टुनान्नि-मान्चादिना वोद्धन्या । रसवर्त्मस्र रसवहधमनीषु, अत्रादिशन्दो लुप्तानिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । तेन रक्तादिवहस्रोतोरोधोऽपि वोध्यः । अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रसदुष्ट्येन रक्तादिदुष्टिरिति कार्तिकः । इद्यत्र स्चितं,—यन्मार्गरोघात् हृद्यस्यो रसस्तत्रैवा वस्थितो विकृतो मुखेन निःसरति । यदाह चरका-"रसःस्रोतः गुरुदेषु स्वस्थानस्थो विद्वते । स ऊर्ध्व कासवेगेन बहुरूपः मवर्तते" (च.चि. रथा.च. ८) इति । एतेनानुक्रोमत्तयो दर्शितः,कारणभूतरसघातुत्तये साति रक्तादीनां रसकार्याणां पोषकाभावेन चीयमाणत्वात् । प्रतिलोमच्चयं दर्शयितुमाइ-स्प्रतिव्यचायिनो,हेत्यादि। रेतिस चीणे सत्यनन्तराः संमीपगा धातवः चीयन्ते, तद्यथा-शुक्रे चीणे मज्जा चीयते, मज्जिन चीणेऽस्थि, एवं पूर्व पूर्वम् । नतु, कार्यभूतस्य शुक्रस्य चयात् फर्य कारणभूतानां धातूनां चय इति चेत् ? उच्यते, शुक्रचयाद्वायुः प्रकुप्यति,पदुक्तम्-"वायोधितुत्तयात् कोपो मार्गस्यावरणेन च" (च. चि, स्था. च. २०)-इनि । स वायुः सामिध्यान्यज्ञानं शोपयतिः एव पूर्वपूर्वधात्न् । दृष्टं च े प्रत्यासत्याअप कार्यजननं, यथा—अग्निसन्तप्तायोगोलकसन्त्रिधानादाईभूभागस्यापि शोपः ।तथा च रससञ्चारपन्ने सुश्रुतवचनम्-''पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वभेयेद्धि परं परम् । तस्मा-दतिमबृद्धानां धातूनां हासनं हितम्" (सु. सू. स्था, घा. १५)—इति ॥ २ ॥ राजयदमा की सम्प्राप्ति-कफाधिक दोपों से रस बहने बाले मार्ग के दक जाने पर,

राजयहमा का सम्प्रांत —किंपा से स्व दिया से स्व वहन वाल मान क देन जान पर, अथवा अधिक मेंथुन से वीर्य के कम हो जाने पर वायुद्धारा पास का घातु मङा फम होता है। फिर अस्थि आदि, इस प्रकार सब घातु के घारे २ कमजोर हो जाने से,रांगी स्व जाता है। रास्ता रुके रहने से रस हदय में ही रहता हुआ राराव हो कर छांसी के साथ कफ की सूरत में मुँह से निकतता है॥ २॥

ग्रथ यन्मणः पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह--

श्वासाङ्गमंदि-कफसंस्रव-ताखशोप-वम्यग्निसाद-मदःपीनस-कास-निद्राः। शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शुक्लेचणो भवति मांसपरो रिखः॥ ३॥

१-प्रतासत्त्या-सामीप्येन ।

२ - स्वासाङ्गसादेने पाठान्तरन्।

स्वप्नेषु काक-शुक-शञ्जिक-नीलकएठा-गृघास्तयेव कपयः कृकलासंकाश्च । तं वाहयान्त स नदीर्विजलाश्च पश्ये-च्छुष्कांस्तरून्पवन-धूम-दवा-ऽर्दितांश्च॥ ४॥

( सु० उ० अ० ४१ श्लो० १६ )

म०-श्वासेत्यादि । संस्रवः=ष्ठीवनम् । पीनसः=प्रतिक्यायः । मांसपरो= मांसभोजनेच्छुः । रिरंग्रुः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः; एतच व्याधिमहिम्ना मनोदोपात् । तथा स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूर्वरूपमेव । शल्लकी 'शरारु' इति ख्याता, नीछ-कण्ठो=मयुरः । विजलाः=निर्जलाः । दवो=वनाग्निः । अर्दितान्=अभिभूतान् । चकारात्तृण-केश-निपातादयो द्रष्ट्रच्याः।यदुक्तं चरके-"पूर्वरूपं प्रतिस्यायो दौःशील्यं दोषदर्शनम् । अदोषेष्विप भावेषु काये वीभत्सदर्शनम् ॥ चृणित्वमञ्नतञ्चापि वल-मांस-परिक्तयः । स्त्री-मद्य-मांस-प्रियता प्रियता चावगुण्डेने ॥ मिक्तका-घुण केशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽत्रपाने केशानां नखानां चातिवर्धनम् ॥ पतत्त्रिभिः पतङ्गैरच स्वापदैरचाभिघर्षणम् ।" ( च. चि. स्था. घ्य. ८ )-इति । तत्र स्वापदाः≔ व्याष्ट्रांदयः ॥ ३ ॥ ४ ॥

राजयदमा का पूर्वेद्धप-श्वास, श्रद्गमर्दे=श्रॅगड़ाई। कफ का श्रधिक गिरना, तालु सूखे, कय, मन्दाग्नि, नशासा, जुकाम, खाँसी,नींद श्रधिक श्राथे, श्राखें सफेद हो जाँय, मांस खाने की इच्छा हो, स्त्री के साथ रमण करने का मन चले। सपना में श्रादमी श्रपने को कौश्रा, तोता, साही, नीलकएट, गीध, वन्दर गिरंगिटांग पर चढ़ा हुश्रा देखे श्रीर स्बे, हवा से उबड़े, धुवाँ से मुलसाये, वनाग्नि से न्याप्त पेड़ों को श्रीर सूखी नदियों को देखें ॥ ३-४॥

ष्प्रथ च्तयस्य त्रीशि मुख्यलच्त्रशानि ।

त्रिरूपसंपन्नमाह--

अंस-पार्श्वाऽभितापश्च सन्तापः कर-पादयोः । ज्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयदमणः ॥ ४ ॥

( च० चि० घ० = इलो० ५० )

<sup>🤊 -</sup> दौःशोर्खं दुष्टस्वभावः । श्रदोपेष्वपि भावेषु पदार्थेषु दोपदर्शनम् दोपज्ञानम् । धर्पणमाक्रमणम् ॥

सर्वाङ्गगः = सर्वभातुगतप्रलेपकाल्गो ज्वर इत्पर्थः ।

म०—ग्रंसित्यादि । अंस-पार्श्वयोरिभतापः=पीडाः अंमो भ्रजस्योपिभागः, अभितापत्वेन एकं रूपम्, एवं संतापेऽपि वाच्यम् । कर्-पाद्योरित्यत्र माण्यक्रन्ताः देकवद्भावं मन्यमानाः काश्मीराः—'तापः पादकरस्य च'— इति पठन्ति, 'करपादिकः' इति च पाठान्तरम् । एतत्रत्रयं मायोभावित्वेन चरकेणोक्तम्, तेनकाद्शर् रूपेषु मध्येऽन्यद्पि त्रयं चोध्यम् । तथा च भोजः—"कासो व्वरो रक्तपितं त्रिरूपे राजयच्मणि" इति । अन्ये त्वाहुः—राजयच्मणि यो व्वरस्तस्यंतल्लक्षण-मिति । जेज्जटस्तु त्रिरूपसंपत्तियेव व्याख्यातवान् ॥ ४ ॥

भा० टी०—ज्ञथ का सामान्य लज्ञ्ण-कंघा पंसुली में पीड़ा हो, हाथ पैर में जलन हो, सब शरीर भर में मन्द्र २ ज्वर रहे। यह राजयदमा का सामान्य तीन रूप घाला लज्ञ्ज्य है॥४॥

> स्रथ त्तवस्य षड् लक्तवानि चरकोवावा । ( कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्शे गदोऽरुचिः ।

> षर्डिमान्यपि जानीयाह्यस्रणानि च यदमणः ॥ )

( च० वि० घ० = श्ली० ४४ )

भा० टी०--बाँसी, ज्वर, पार्श्वग्रूल, स्वरमंग, दस्न, श्रहत्वे, ये दः भी राजवदमा के लक्षण हैं। चरक-।

भ्रथ तान्येव सौश्रुतानि ।

( भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः।शोणितदर्शनम् । स्वरभेदश्च जायेत पड्रूपे राजयदमणि ॥ )

( 편0 30 뛰0 2)

भा०द्री०-भक्तद्वेष, ज्वर, श्वास, कास, खून निकत्ते,स्वरभेद, ये ह रूप राजग्रमा के होते हैं।

भ्रथ स्वययेकाद्श रूपाणि।

राजयच्मणह्नेदोपिकस्यैकाद्वा रूपाणि विभन्न न्याविममात्राज्ञायने, न तु सन्निपातन्त्ररिक्षकृतसर्वदोषैः सर्वाणीत्याह—

स्वरभेदोऽनिकाच्छूलं संकोचश्चांस-पार्श्वयाः । ज्वरा दाहोऽतिसारश्च पित्तादक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥

# शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च । कासः कर्यतस्य चोद्धांसो विज्ञेयः कफकोपतः॥ ७॥

(सु० उ० त० अ० ४१ खो० ८)

म०—रिवरभेद्रे।ऽनिलादित्यादि । शूलम् अंसपार्श्वयोरेव, संकोच एक एव गणनीयः । अभक्तच्छन्दो=भक्तारुचिः । कण्डस्य उद्ध्वंसः=कण्डभेदः,उत्काासिकेति कार्तिकः ॥ ६—७ ॥

मा॰ टी॰-राजयदमा के ग्यारह रूप-वात से-१ स्वर भेद, २ श्रंस (कंघा) पसवाङ्गा में ग्रूल, ३ उन्ही दोनों स्थानों का जगह संकोच पित्त से—१ ज्वर, २ दाह, ३ श्रतिसार, ४ खून निकले,। कफ से--१ शिर भारो रहे, २ श्रदिन, ३ खाँसी श्रीर ४ फएठ भेदया गला का सहराना ॥ ६-७ ॥

#### ष्र्रथासाध्यद्गयलच्गाम् ।

#### असाध्यलचणमाह-

एकादशमिरेभिर्वा पद्मभिर्वाऽपि समन्त्रितम् । कासाऽतीसार-पार्श्वाऽऽति-स्वरभेदा-ऽरुचि-ज्वेरैः ॥ ८ ॥ त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैः कास-श्वासा-सृगामयैः । जह्याच्छे।षार्दितं जन्तुमिच्छन् सुविमलं यशः ॥ १ ॥ ( सु॰ उ॰ ऋ॰ ४१ खो॰ १२, १३ )

म०---एकादशभिरित्यादि । एकादशभिरेभिरिति=त्वरभेदादिभिः कण्ठो-द्ध्वसान्तैः । षद्भिरिति मुश्रुतेन षद् रूपाणि पठितानि-"भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कोसः शोणितदर्शनम् । स्वरमेदश्च जायेत षड्रूपं राजयच्मणि" ( सु. च. तं अ ४१ )-इति । 'कासाऽतिसार-पार्श्वाति-स्वरमेदा-ऽविचनरैः'-इति तु कस्यचित्त-न्त्रस्य पह रूपाणि माधनकरेण छिंखितानीति । एतानि चैकादशरूपाणि प्रायोभा-वित्वादुक्तानि, अन्यतमरूपपरिहाराद्रूपान्तरयोगेऽप्येकादशत्वं पद्त्वं च स्यादेव, तथाहि चरको निदाने एकादशरूपाणि पठित्वा चिकित्सितेऽपि वेगरोधादिकारण-चतुष्ट्रयजे नतिकारणं चतुर्घा एकादशरूपाणि पठितवान् । यथा-"कासौंऽसतापो वैस्वर्य ज्वरः पार्श्व-शिरो-रुजा । छर्दनं रक्तकपयोः श्वासो वर्चीमहोऽरुचिः॥ रूपाण्येकादशैतानि यत्त्मणि षडिमानि च । कासी जनरः पार्कश्रूळं स्वर-वर्ची-प्रहोऽरुचिः" ( च. चि. स्था. घ. द ) इति । एकादशवचनेनैव वोधयति-सम्पूर्णे यच्मण्येकादशैव रूपाणि भवन्तीति । जह्यादिति 'वल्ल-मांस-न्तये सति' इति क्षेषः

तथा च चरकः-"वातव्याधिरपस्पारी कुष्ठी ब्रध्नी चिर्ज्वरी। गुल्मी चमधुमेही च राजयच्मी च यो नरः ॥ अचिकित्स्या भवन्त्येते वल्रमांसपिर्ज्ञयात् । स्वल्वेप्विष विकारेषु भिष्मताच् विवर्जयेत् ॥" (च. इ. स्था. घ. ६ ) इति ॥ == ॥

मा० टी०—इन ग्यारहों क्यों से युक्त हो, अथवा कास, अतिसार, पाश्येपोड़ा, स्वरमेद, अवित, ज्वर,इन छु:क्यों से युक्त हो,या कास,श्वसा खून का गिरता इन तीन सब्यों से युक्त रोगी असाध्य कहा गया है। अपना यक चाहने वाले वेध को पेसे रोगी की दवा न करनी चाहिए॥ =-६॥

### ष्र्यापरमसाध्यलक्त्यम्।

# सर्वेरधें स्निभवं ऽपि लिङ्गेर्मां सवलच्चे । युक्तो वर्ज्याश्चाकित्स्यस्तु सर्वरूपे। ऽप्यतो ऽन्यथा ॥ १०॥

म॰=सर्वेरित्यादि । नतु सर्वरूपाण्येकाद्या, एकाद्यानामर्थ सार्धियञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य कास्यार्थत्त्रं, किंभूतं वा भवति ? तदुच्यते,एकस्य रूपस्यार्थ त्यासंभवे पद्पञ्चक्रपयोर्थयोक्त्कृष्टत्वात् पद्रक्ष एवार्थो य्रायः । लिद्गेर्युक्त इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति वक्र-मांसन्तयाभावेऽसति ॥ १० ॥

भा॰ टी॰-राजयदमाका दूसरा श्रसाध्य लक्षण-यदि रोगी वाहर से दुवला श्रोर भोतरसे निर्वल होगया हो तो चाहे ग्यारह रूप हो। या छः रूप हो। श्रावा तीन रूपहो। रोगी नहीं वचता, हाँ यदि निर्वलता न हो तो चाहे सभी लक्षण नवें। न हों, श्रवज्ञा हो सकता है ॥१०॥

### अधापरागयसाध्यतत्त्वानि ।

# महाशनं क्षीयमाणमतीसारिनपीडितम् । शूनमुष्कोदरं चैव यक्तिमणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

( मु॰ उ० तक एक ४३ वन् ० वह )

म०-महाज्ञनं चीयमाणिमत्येकमसाध्यल्यणम्, अरिष्टलपत्वात्. अतीसार-निपीडितिमिति द्वितीयम्, यन्तिमणो मलायःचजीवितस्योक्तत्वात्ः श्नमुष्कोदर्गमिति द्वतीयम्, मुष्कजोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्त्रात् ॥ ११ ॥

१ 'अर्थोनानि पर्' इति पाठान्तरम् ।

२ मलायर्चं मलाधीनं यद्वीवितं चीवनं तस्य ।

माधवनिदानम् ।

भा॰ टी॰-राजयत्तमा के तीन श्रक्षाध्य लत्त्रण (१] राजय्दमाका रोगी खाय खूव, मगर उसका कुछ फल न देखपड़े, अर्थात् चीण होता जाय, (२) यदमा के रोगी की श्रतिसार हो (३) त्राएडकोश श्रीर पेट पर स्जन श्रागई हो तो, रोगी नहीं बचता॥११॥

### च्यथान्यदसाध्यलत्त्यम् ।

शुक्लाक्षमन्नद्रेष्टारम् ध्वंश्वासनिपीडितम् ।

कुच्छ्रेण बहुमेहन्तं यदमा हन्तीह मानवम् ॥ १२ ॥

म॰-ग्रुक्लेत्यादि । ग्रुक्लाचत्वादय एकैकशोऽसाध्यन्नचणानि ॥ १२ ॥ भा० टो० -द्सरे चार असाध्य लच्च ए-यदमा के रोगी की आँखे सकेद होगई हों, [२] श्ररुचि जवर्दस्त हो, (३] ऊर्ध्वश्वास हो, [४] कर के साथ पेशाव कई वार हो तो रोग श्रसाध्य समसना चाहिए ॥ १२ ॥

### त्र्यथास्य चिकितस्यत्वम् ।

े चिकित्स्यत्त्रमाह-

ज्वरानुबन्धरहितं बळवन्तं कियासहस् ।

उपक्रमेदात्मवन्तंः दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १६ ॥-

म०-ज्वरेत्यादि । उपक्रमेत्=चिकित्सेत् । अक्रशमित्यनेन वयस्थोऽपि मत्या-रूवायोपक्रम्यत इति स्चिते । यदुक्तमन्धत्र,-"परं दिनसहस्रं तु यदि जीवति .मानदः । स्रुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरुणः शोपपीडितः<sup>77</sup>-इति ॥ १३ ॥

मा० टी०-यदि वार वार ज्वरका सम्बन्ध न रहे, रोगी के शरीर में वल मौजूह हो, चिकित्सा-दवा सह सकताहो-जितेन्द्रिय अर्थात् परहेज -करने वाला हो, मन्दानिन न हुई हो, देखने में ऊपर से दुवला न मालूम हो तो ऐसे रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। तौमी यह अवश्य कहदे कि यह रोग ही असाध्य है। शायद फायदा ह्ये जाय ॥ १३ ॥

### ष्ट्राथ व्ह्यस्यान्ये प्रकाराः।

ष्यवायादिजनितथातुशोपणभात्रेण राजयच्यत्वं निरसन्नाह—

व्यवाय-शोक-वार्थक्य-व्यायामा-ऽध्व-प्रशोषितान् । त्रणोरःचतसंज्ञौ च शोषिणौ ळच्चणैः शृणु ॥ १४॥

( सु० उ० अ० ४१ श्लो० ९४ )

म०-ह्यवायेश्यादि । यदुक्तं सुष्ठुते:-''क्षेपांचिदेनं घोषो हि वार्गभेदमा-गतः । न तत्र दोपछिद्गानां समस्तानां निपातनम् ॥ जया एव हि ते हेयाः पन्येकं धातुसंज्ञयात्" (सु. ज. त. म्प्र. ४१)-इति । हृद्धस्य भावो वार्थक्यमिनि स्वार्थे कित ततः प्यत्रिति कार्तिकः ॥ १४॥

माठटी०-चयरोग-अधिक मैथुन,शोक,बुढ़ापा, अधिक परिश्रम,अधिकहृत्र एला चलना, याय हो जाना, भीतर छाती में जखम हो जाना, इयरें ग का कारण है। हय में सब धातु ची ख होने लगते हैं और रोगी का श्रीर खूख जाता है। इसमें प्रायः राज-यदमा के ही लज्ज्य होते हैं। रगर इसे राजयन्मा नहीं कहना चाहिन, ये ज्य या शोप माने गये हैं॥ १४॥

# ष्ट्रथ व्यवायशोषियो लक्त्रगम् ।

व्यवायशोषिणो स्रज्ञणमाह—

# व्यवायशोपी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपदृतः।

पारखडेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य घातवः ॥ १४ ॥

( हुव हव झा भी हमें तुप्)

म॰—व्यवायेत्यादि । शुक्रस्य त्तयिवि सुश्रुतोक्तेः । तद्यया—ध्शुक्र-त्तये मेद्द-प्रपण-वेदना, अशक्तिमेंथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्यदर्शनं रक्नस्य शुक्रस्य वा" (सु. सु. स्था. स्था. स्थ. १५ )—इति ॥ १५॥

भा०टी०-व्यवाय शोपी के लक्षण-व्यवाय शोपी के वेही लक्षण हाने है, की कि घीचें के चय होने पर होते हैं—जैसे-इन्द्रिय और अर्ड कोशमें पीट्रा, मेंशुनगरने की शक्ति न रहे, वीर्य देरमें गिरे और कम गिरे कमी २ खून गिरे। शरीर पीलाहा जाय, सवघात जीय हो जाँय॥ १४॥

## ग्रथ शोकशोषिणो लक्तग्रम्।

शोकशोषिणो छत्तणमाह---

प्रध्यानशीलः सस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः।

(50 50 45 85 -20 50)

म॰ - प्रध्यानेत्यादिना । शोकशोष्यापि ताहरा इति शुक्रस्य ज्यनज्ञपन्य-तिरिक्तेन शुक्रशोपलिङ्गेन युक्तः, यदुक्तं सुधुने-"दिना शुक्रज्ञयकृतिर्दिनार्रग्य-लाक्तिः" (सु. ज. तं. अ. ४१) इति ॥-

९ "क्षेत्रल भातुसंहिताः" इति पाठान्तरम् ।

भा० टी० शोक शोषी के वेही व्यवायशोषी वाले सव लक्षण होते हैं शिर्फ शुक्रक्य रुप्त एके नहीं होते।

# घ्यथ. जराशोषियो लच्चयाम् ।

वार्धन्यशोषिणो छत्तणमाइ--

जराशोषी कृशो मन्दन्वीर्य-बुद्धि-बलेन्द्रियः ॥ १६ ॥ कम्पनोऽरुचिमान् भिन्न-कांस्य-पात्र-इतस्वरः । ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवा--ऽरति-पीडितः ॥ १७॥ संप्रसुताऽस्य-नासाऽचः शुष्क-रूक्ष-मळ-च्छविः ।

(सु॰ उ॰ त॰ अ । ४१ इलो॰ १७-१८)

म० — जरेत्यादि । कम्पनः =कम्पयुक्तः । भिक्षस्य स्फुटितस्यं कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादिनेव स्वरो यस्य स तथा । ष्ठीवति क्लेष्मणा हीनिमिति क्लेष्महर्रणाय यत्ने कृतेऽपि न क्लेष्मिनः सरणम् । शुष्क-रून-मल्ल-च्लिविरिति शुष्करूने यथाक्रमं मलक्लिभी यस्य स तथा ।। १६ ॥ १७ ॥ —

भा० टी०-जरा शोषके लच्चण—बुढ़ापा श्राने पर प्रायः ये सव लच्चण होने लगते हैं। शरीर दुर्वल होजाता है, वीर्य, बुद्धि, वल, इन्द्रिय, शिक्त, ये कम हो जाते हैं। शरीर और शिर काँपता है। जाने में रुचि नहीं रहतो। फूटा हुश्रा काँसे का वर्तन चोट खाने पर जैसे खन खनाता है वैसो श्रावाज हो जाती है। कोशिश करने पर भी श्रुक में कफ नहीं निकलता। शरीर में भारीपन रहता है। मन उचाट रहता है। श्राँका, नाक, से पानी बहता है, मुहसे लार टपकता है। पाखाना स्वा होता है श्रीर श्रीर की कान्ति कसी होजाती है॥ १६-१८॥

## ष्यथ मार्गशोषियो लक्त्यम् ।

अध्वशोषिणो लत्तणमाह-

श्रध्वशोषी च स्रस्ताङ्गः संभृष्ट-परुष-च्छविः ॥ १८ ॥ प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्क-क्लोय-गलाऽऽननः ।

( सु॰ च॰ भ॰ ४१ ख्लो॰ १६ )

```
लन्नणम् ]
                                    मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम्।
                              23
ने हुर इस्ता
संस्था
                                                                                (१७७)
                     म०—ग्रध्वेत्यादि । संभृष्टस्येव=भार्जितस्येव छाविर्वर्णो यस्य स नया ।
               प्रमुप्तः=स्पर्शानभिज्ञः । क्लोम≈पिपासास्यानं, क्लोमस्याने तान्विति पाटा-
               न्तरम् ॥ १८॥
                   भार्थी - अध्वशोपी के लक्ष-शरीर शिथिल हो जाताहै। मुखको फान्ति मुलनी
               सी मालुम होतीहै। शरीर सुन्न होजाता है। फ्लोम=िपपासा स्थान, गला, शीर मुंद
               स्कृते हैं ॥ १८ ॥
                                    अथ व्यायामशोषिगो लक्तग्रम् ।
                    व्यायामशोपिणो सन्तणमाह---
                      व्यायामशोषी सूर्यिष्ठमेभिरेव समन्वितः ॥ १९ ॥
                      लिंगेरुरःक्षतकृतैः संयुक्तरच क्षतं विना ।
                                                          ( मु॰ उ० त० घ० ४१ रूने० २० )
                    म०-च्यायामेत्यदि । एभिरध्वशोपलक्षणैः, अध्वनो च्याया ममात्रसामा-
भागम
              न्यात् । भूविष्ठमत्यर्थम्, अध्वशोषेऽल्पानि रुत्तणानि व्यायामने तु महान्तीत्यर्थः।
1:49
              तथा-'बर:चतकु तिलक्षे: संयुक्तः चतवर्जितैः' इति सुगमः पाठः । गदाघरस्तु
नामं
               "लिंगेरुरः सतकृतः संयुक्तवच सतं विना-" इति पटति, व्याचष्टे च-इरः संतन
              व्यायाप-भाराऽध्ययन-द्वतयानादि-हेतुना यः कृतः शोपः सोऽप्येभिरेत्राध्वशोप-
              लिक्नैभीयेष्ठं संयुक्तः, चतं चतकार्य विना । चतकार्यं तु सुश्रुते यथा-'नस्योरिम
<u>6.1</u>
$
              न्तते रक्तं पूराः श्लेष्मा च गच्छति-"इत्यारभ्य "भिन्न-वर्ण-स्वरो नरः" (सु. ड.
केंद्र
              तं आ. ४१) — इत्यन्तमेतान्येव लज्ञणानि चतेऽधिकानिः उरः चतकारण-च्यायाम-
 ÷
              भारादिकृतशोषस्य छत्तणमेव भूथिष्ठं यत्तदेवोरः ज्ञतकारणमात्रत्वादध्वनोऽपीत्यर्थः।
              अथवा सर्तं विना=व्रणं विना, उरःसतानिमित्तरभारा-ध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः
              कृतः 'शेषः सोऽप्योभिरेवात्पर्योवशोपिँगैः । समन्वित इति पकृतेन सम्बन्धः सब्र-
              णस्य तु वन्त्यमाणमेव लत्तणमिति ॥ १६ ॥—
                  मा०टी०-च्यायाम शोपमें अध्वशोपके लक्षण अधिक होते हैं, और उरज्ञन के
              सक्य भी कुछ २ होते हैं। उरक्तमें छातीमें मण होता है, इसमें नहीं ॥६६॥
                                    भ्रथ वर्णशोषियो लक्त्यम्।
                   कारणत्रयेण ज्ञणशोषिणमाह—
                     रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तयेवाहारयन्त्रणात्।
                     व्राणितस्य भवेञ्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥
                                                        ( सु० स० त० य० ४१ रू २३ )
                            १ व्यायाम मानलाम्यत्वाद् रित पाठन्नरम् । ६ त्वाः एउरी प्रीः दिन्धः १
```

म०-रक्त त्वादित्वादि । वेदना=त्रणवेदनाः,ताभिभय-शोक-वन्मनः त्तोभाद्वातमकोपादेव शोषः । स चासाध्यतम इति स्वार्थिकस्तमप्, यथा-"युविष्ठिरः
श्रेष्ठतमः कुरूणाम्"-इति । अत्रेष्ठनैवातिशायिकमत्ययेन मशस्ततमत्वस्य मतिपादितत्वात् । अथवा याप्योपत्तयाऽसाध्यतमशब्देन मत्याख्येय उच्यते,
याप्य स्याप्यसाध्यक्तपत्वात् । नत्नु, एवं सति "कुशानां त्रणशोषिणाम् । बृंहणीयो विधः कार्यः" (स. चि, स्था. घ. १)-इति सुश्रुतेनवोक्तं चिकित्साविधानमिति समर्थनीयम् । चिन्द्रकाकारस्तु 'स चासाध्यतमः स्मृतः"-इत्यस्य स्थाने 'याप्या साध्यतमस्तु सः इति पठति चिकित्सायां बृंहणाविधेरभिधानादिति ।। २० ।।

भा०दी०-त्रण की अवस्थामें खून अधिक निकलने से, पीड़ा होनेसे, भोजन कुछ न .होनेसे त्रणी मनुष्यका शरीर और घातु स्वने लगता है अत एव इसे त्रण शोप कहते हैं। बहुतही असाध्य—होता हैं॥ २०॥

भ्रथोरः ततस्य हेतवो जन्नगानि च ।

त्रांकाइटेसिस केविटेशन हेमोटाइसिस

[Bronchiectasis, Cavitation, or Haemoptysis, ]

शोपनिदानेनेव साहसादिना उरःचतस्य संभवात्, उरःचतेनापि शोपसंभवात्। शोपाधिकारे सनिदानग्रुरःचतमाह —

धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्रहतो गुरुम् ।

युष्यमानस्य बिलिभः पततो विषमोचतः ॥ २१॥

चृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृह्णतः।

शिला-काष्ठा-अश्म-निर्घातान् क्षिपतो निव्रतः परान् ॥ २२ ॥

-अधीयानस्य वाऽत्युचैर्दूरं वा त्रजतो द्रुतम् ।

महानदीर्वा तरतो हयैर्वा सह घावतः ॥ ३२ ॥ । सहसोत्पततो दूरं तूर्णं वाअप प्रनृत्यतः ।

तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरेर्भृशमभ्याहतस्य वा ॥ २४ ॥

विक्षेते वक्षसि व्याधिवैळवान् समुदीर्थते ।

स्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः॥ २४॥

उरो विभन्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विरुज्यते ।
प्रपीड्येते ततः पार्श्वे शुप्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६ ॥
कमाद्धीर्यं वळं वर्णो रुचिराग्निश्च हीयते ।
ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विड्भेदाग्निवधाविष ॥ २७ ॥
दृष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो वहुः ।
कासमानस्य चाभीच्णं कफः सामृक् प्रवर्तते ॥ २८ ॥
स क्षती क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रोजसोः क्षयात् ।

(च० चि० ५० १६ न्मे० २-१)

म ०- घनुषेत्यादि । आयस्यत इति आयासं क्वर्वतो नरस्य, 'आयम्यतः' इति पाठान्तरे विस्तीर्थमाणहृदयस्य । दम्यं=दमनाई द्यपदिक्रमेव वलवन्तामित्यर्थः अन्यं वा गजोष्ट्रादिकं,निगृह्णतः=विधारयतः । शिला=दीर्घशिला,अञ्मा=तित्न रमस्तर-खण्डः, निर्घातोऽस्त्रविशेपः, किंवा निर्घातः शिलादीनां भेरणविशेपोऽतिवलसंपा-दितः । निघ्नतः परान्≔शत्रून् ताढयतः । अधीयानस्य पठतः । महानदीस्तरत इति 'वाहुभ्याम्' इति शेपः । तूर्ण=शीष्रम् । तथाऽन्यैःकर्माभेः कूरैर्मल्लयुद्धादिभिरभ्याद-तस्य, क्रूरैरिति सञ्जिभिरित्यन्ये । एपां कारणानां मध्ये किचिन्निः विल्दं इस्याऽऽया-सकरं, किंचिदुरस एवेति वोद्धन्यम् । व्याधितिति वरः ततलला अयवा व्याधि-वीयुः. 'दोपा अपि न्याधिशब्दं समन्ते' इत्यागमादिति जेज्जटः । उरो विभन्यने भज्यत इव, भिद्यते विद्यिते द्विधा क्रियत इव; 'विद्यत' इति पाटान्तरमसंगनं, कारणाभावात्, टीकाकारैरच्याख्यातत्त्राच । वीर्य=शक्तिः । वरुं=मांसोपचयः । 'विडभेदोऽग्निवधादिप' इति पाठान्तरे अग्निवधाद्धेतीर्विड्भेदो भवतीत्यर्थः, अपि शब्दात् व्याधिमहिम्ना विनाऽप्यग्निवधादिङ्भेदो भवतीत्याहुः। दृष्टो=च्यापन्नः, तदेव विद्यणोति व्याव इत्यादि । विग्रधितो=विभेषेण प्रनियलः, विवद्ध इति जेजदः । स पुरुषः, ज्ञती=उरःज्ञतवानः, जीयते घातुगोपमाप्नांति । न केवन् न्नतादेव न्नीयते कि तिई स्नीसेवादिना शुक्रीनसोः न्नयाद्गीत्याद-नथे-त्यादि ॥ २१-२= ॥

मांग्टी०-उरः इतकी समाप्ति और निदान-जोरले घतुप खींचना,भारी वोम्मारीला. अपने से बलवान के साथ लड़ना, ऊँचे खाले से गिरना, व दौड़ते हुए वलवान घोड़े या सांख अथवा हाथी ऊँट को पकड़ना. पत्थर को पटिया, लकड़ोका कुन्दा, पत्यरणा

१ "प्रनेनाद्मिम्नग्य पट्ट" इति पाठन्त्राम् ।

ढोका, ढेलवांस को उठाकर फेंकना, शत्रुश्नों से लड़ना, जोर २ पढ़ना जल्दी २ दूरतक ज ना, वढ़ी हुई वड़ी नदीको हाथोंसे तैरना, ग्रोड़े के स.थ दीड़ना, एकाएक ऊपर क़्दना जल्दी २ नाचना, दूसरे भी कठिन काम करना—ऊस्ती लड़ना आदि। इन कार्यों से छातों में जल्म हो जाना है, वाद वलवान रोग पैदा होते हैं। अधिक मैथुन करनेसे और कला स्वां कम खानेसे भी उरावत होता है। छाती फूट जाती है, या फटजाती है। दर्द होता है। पँछुली में पोड़ा होती है, शरीर स्वां ता है श्रोर कांपता है। घीरे २ शक्ति और मोटाई, रंग, किंच, उदरागि, सब कम होने लगता है। ज्यर होता है। शरीर में पोड़ा होती है। मन उदास रहता है। दस्त आते हैं। मन्दागि होजाती है। खाँसनेपर विगड़ा हुआ-श्याव वर्णका, वर्दूदार, पीला, गंडोला वहुन अधिक कक बार २ निकलता है। उरा चत के रोगी का सब धातु स्वांता है। केवल उर जतसे ही जीवता या शोष बातु नहीं होना, अधिक मैथुन से भी वीर्य और ओत के जीय होजाने पर होता है॥ २१—२८॥

# च्यथोरःचतस्य पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह—

# अव्यक्तं **लक्षणं तस्य पूर्वरूपामिति स्पृतम्** ॥ २१ ॥

(च० चि० ग्रंथ २६ इलो० १७)

म॰-ग्रन्थक्तमित्यादि ॥ २६ ॥

मा॰ टी॰—उरः चतका यदि पूरा २ सब सत्तव प्रकट न हो, जितना ही हो, वही 'उसका पूर्वेद्धप माना जाता है ॥ २६॥

त्रथोरःचतकोग्ययोम् रूपलक्गानि ।

् चतचीणयोरसाधारणस्रच गमाह-

उरोरुक्शोणितच्छार्दिः कासो वैशेषिकः चते । क्षीणे सरक्तमुत्रत्वं पार्श्व-पृष्ठ-कठी-ग्रहः ॥ ३०॥

(च० विर झ० १६ ख्लो० ११)

म०-खरोद्धगित्यादि । वैशेषिकोः-तिशिष्टः कासः, स च विशेष उक्तः । दुष्टश्यावादिकफसंयुक्तत्वं; किंवा वैशेषिक खद्यूनः । ज्ञत इति छेदः । ज्ञीण इति ज्ञय इत्यर्थः । सरक्तमूत्रत्वपाछोहितमूत्रता ॥ ३० ॥

भा॰ टी॰-चत तथा चीण में फर्क-चत में छाती में पीड़ा होती है। मुंह से खून गिरता है। तथा खांसी ज्यादा आती है और खराव केफ अधिक गिरता है, किन्तु चाण, में पेशाव में खून गिरता है. पँसवाड़ा पीठ श्रीर कमर जकती रहनी नधा पीतृत होती है ॥ ३०॥

अथानयोः साध्यासाध्यत्वविचारः ।

तयोः साध्यत्रन्नणमाह--

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो वलवतो नवः । परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

( या विव पार १६ इनीर १२)

म०-ग्रहपेत्यादि ॥ ३१ ॥

भा० श०-यदि उरः कत तया को एके मन्दारिन नहीं है, रोगी वलवान् है, रोग नगा है तो अब्झा हो जाता है। यदि एक वर्षका भो पुराना मर्झ है तो याप्य श्रोर प्रार तक्य होने पर श्रसाध्य होता है॥ ३१॥

इति श्रीहरिनारायण्शर्मवेद्यस्तायां निदानदीपिकायां दिविनिष्चयमापा टीकायां राजयन्मादि निदानम्।

> भ्रथ कासनिदानम् । (Cough ) कप्त । भ्रथ कासस्य हेतु-सम्प्राप्ति-पूर्वकं लक्ष्यम् ।

त्त्रयरूपे कासपाठात् कासोपेत्तया च त्त्रयोत्पत्तेस्तद्नन्तरं कासनिदानमार-

धूमोपघातांदसतस्तथेव व्यायाम-रूक्षान्न-निपेवणाच । विमार्गगत्वाच हि भोजनस्य वेगावरोधात्कवयोस्तथेव ॥१॥ प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः स भिन्न-कांस्य-स्वनतुल्य-घोपः। निरेति वक्त्रात् सहसा सदोपो मनीपिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥

स०—धूमोपघातादित्यादि । धूमेन मुखनासामविष्टेनोपघातो धूमोपघातः । रसत इति वातेनोध्नै नीतादामरसात्, 'रजस' इति पाठान्तरे मुखनासामविष्ट हुने-रित्यर्थः । विमार्गगत्वं च हि भोजनस्यातिष्ठुताभ्यवहारादिना, चक्कः नष्ट्यरे. हि पादपूरणे । वेगावरोधादिति पुरीपादेः, तेन हि चायुक्धर्याः स्याद् ।

१ "रबत " रति पाठान्तरन् ।

न्नवयोस्तयैवेति वेगावरोधादिति सम्बन्धः । प्राणोवायुक्दानेन दृष्टेनानुगतो वक्त्रात्रिरोति । स वायुः; भिन्नकांस्यपात्रवत् इतस्वनः कास इति प्रदिष्टः। सदोषः≔सकफ-पित्तः वार्तिक-पैत्तिकादि-भेदभित्न इति वा । एतेनैव समान– स्थान-निदानाभ्यां हिका-क्वासाभ्यामस्य भेदः, नहि तत्र वातिक-पैत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाघरः । कसति≕शिरः कण्ठादूर्ध्वे गच्छति वायुरिति कासः, 'कस' गतौ इत्यस्मात्ः 'कसनात् 'कासः' (च, चि, स्था, घ्य, १८)। इति चरके पाठः, कासनं कास इति वा, "भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव" (सु. छ नं घ, ५२)-इति सुश्रुतदर्शनात् ॥ १ ॥ २ ॥

भा॰टी॰-मुह श्रीर नाकर्मे धुँवा के लगने से,श्रामरस गला तक श्रानेसे या श्रन्दर धूलके चले जाने से, श्रधिक परिश्रम करने,रूतान्न-चना जव के श्रधिक खाने से,मोजन के समय बोलने से, या जल्दी २ खाने से, भोजन के कुछ श्रंश के जिस रास्ते से सांस श्राती जाती है, उस रास्ते में चले जाने से (जिसे नाथू चढ़ना या छिछनी फहते हैं) मलमूत्र श्रीर र्झीक के रोकने से, प्राणवायु तथा उदानवायु दुए होकर पित्त कफके साथ फूटे हुए कांसे के वर्तन की आवाज ( खनखनाहट ) की तरह मुँह से ( खों खों करता हुआ ) निकलता है, विद्वान् वैद्य लोग उसे खांसी (कास) कहते हैं ॥ १-२ ॥

### ष्यथ कासमेदाः ।

संख्यामाह -

,**z** 

# पञ्च भासाः स्मृता वात-पित्तःश्लेष्म-क्षत-क्षयैः । क्षयायापेक्षिताः सव बिलनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

(अ० ह० नि॰, अ० ३ खो० १७, १८) ्र

म०-पञ्चेत्यादि । पश्च कासा इति संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां छन्धायां पञ्चपहणं जराकासस्य दोषजेष्यंन्तर्भूतस्याधिकत्वनिरासार्थं, पञ्चानामपि वा े चयकारणत्वपातिपादनार्थामिति । चयाय=घातुचयाय ॥ ३ ॥

मा० टी०-कास पाँच प्रकार का होता है-वात से, पित्त से, कफ से; ज्ञत से, न्नय से। यदि कांसी की चिकित्सा पैदा होते ही न की आय तो बढ़ कर वह राज यदमा पैदा कर देता है या सब धातुओं का ज्ञय कर देता है। इन पाँचों में एक से दूसरा कड़ा होता है वात की खांसी से पित्त की, पित्त से कफ की, कफ से चत की और चत से चय की ॥ ३॥

१ कासते अनेन, कास शब्द कुत्मनयोः । इतर गनिवन् । इति शन्दार्थविन्नामियाः ।

```
हमणम् ]
                      मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम्।
                                                              ( {==})
                        घ्यथ कासस्य पूर्वरूपम् :
  पूर्वरूपमाइ---
       पूर्वरूपं भवेत्तेषां शुक्रपूर्णगलास्यता ।
       कर्छे कराइश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ १ ॥
                                           (च वि घ २२ २०)० ३)
      म०-पूर्वे त्यादि । भोज्यानामवरोध इत्यरुचिरभ्यवहारासामध्ये वा ॥४॥
    भा० टी०-कास का पूर्व रूप-गला में पेसी गड़न मानो जय ने हूँ का याल झन्दर
घुसा है। गला सहराय, अरुचि हो या कवल निगलने में गला में दर्द हो॥ ४॥
                        भ्रथ वातकासलक्याम्।
 वातिककासस्वरूपमाइ---
हृच्छक्क-मुर्घोदर-पार्श्व-शूली-क्षामाननः क्षीण-वल-स्वरीजाः।
प्रसक्तवेगस्तु समीरऐन भिन्नस्वरः कासित शुष्कमेव ॥ ५॥
                                            ( सु० ६० घ० ४२ १मी० ४ )
     म०-हृदित्यादि । शङ्खो=ललाटेकदेशः । ज्ञामाननः=ग्रुप्कमुखः, वानेन
               प्रसक्तवेगः≔सततकासवेगः । शुष्किमिति ॐप्पाटिनिष्टीवनर्-
शोपणात् ।
हितम् ॥ ५ ॥
    भा० टी०--वात जन्य कास के लक्त्य-छाती, कनपटी, शिर, पेट, पँमुली में पीटा
हो, मुह-चेहरा स्व जाय, खांसी स्वी श्राये, कफ न निकले, गला येंट जाय, सांसी
जव त्रावे तो लगातार त्रावे, वीच में दम न मिले ॥ ४ ॥
                      अथ पित्तकासस्य लक्त्याम्।
     पैत्तिककासमाह-
उरोविदाह्-ज्वर-वक्त्रशोपैरभ्यदितस्तिक्तमुखस्तृपर्तः ।
पित्तेन पीतानि वमेत्कद्दनि कासेत्सपाग्डः परिदह्यमानः॥ ६ ॥
                                             (तु० वर घर ६२ व्ही ६)
     म०-उर इत्यादि । अभ्यर्दितः=पीहितः ॥ ६ ॥
    भा० टी०-पित जन्य कास के लक्षण-दाती जते. न्वर हो; सुद स्वोध्यास लो,
मुद्द का जायका कड़वा हो, पीला श्रोर कड़वा कय हो, चेहरा श्रांब, नापून त्दचा
आदि पाएडवर्ण हो जाँय, गरमी मालुम हो ॥ ६॥
    १भोज्यानामशोधः "क्सननिगलने करठण्यया" इति मार्गनितः, ।
```

## व्यथ कफजकासलच्चाम्।

कफजकासमाह-

प्रिलप्यमानेन मुखेन सीदन् शिरोरुजार्तः कफपूर्णदेहः। अमक्तरुग्-गौरव-कग्र्ड-युक्तः कासेद् भृशं सान्द्रकफः कफेन ॥७॥ (सु॰ ड० घा ५२ इली० ७)

म०-प्रिंप्यमानेनेत्यादि । प्रश्लिप्यमानेन=श्लेष्मान्नितेन ग्रुखेनोपलिताः, सीदन्=मङ्गावसादयुक्तः । अभवतरुगरुचि: ॥ ७ ॥

भा० टी०--कफज कास के लक्षण-मुद्द कफ से भरा हो, शरीर सुस्त रहे, शिर में पीड़ा हो, देह भर में कफ भरा है-पेसा मालुम हो, श्ररुचि हो, शरीर भारी रहे, गला सहराय, वहुत खांसी त्रावे, कफ श्रुधिक और गाढ़ा गिरे॥ ७॥

### श्रथ ज्तजकासलज्यम्।

चतकासमाइ

अति-व्यवाय-भाराध्व-युद्धाश्व-गज-विग्रहैः। रूक्षस्योरक्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमाचरेत् ॥ = ॥ स पूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत्सशोणितम्। कर्छन रुजताऽत्यर्थं विरुग्णेनव चोरसा॥ १॥ स्चिभिरिव तीच्णाभिस्तुद्यमानेन श्यालना । दुम्बस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ १० ॥ पर्वभेद-न्वर-श्वास-तृष्णा-वैस्वर्य-पीडितः । पारावत इवाक्जन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् ॥ ११ ॥

(सु॰ ड॰ इ॰ ५२ खो॰ १०-१३)

म०-भातिव्यवायेत्यादि । विग्रहो=विधारणं युद्धस्योपात्तत्वात् । 'निग्रह' इति पाठे स एवार्थः । ततः ष्ठीवेत् सशोणितामिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदार-णात्। कण्डेनेत्युपळक्तणे तृतीया, एवग्रुरसेति। विरुग्णेनेव=भग्नेनेव, स्वीिभारिव तुधमानेन, ग्रालिना दुःखस्पर्शेन चोरसेति सम्बन्धः, दुःखस्पर्शत्वं स्पर्शासहत्वम् ।

क्रिक्टिन

lly

**}**:

ग्रुलेनोपलचितः; तच पाक्काँदी बोध्यम् । वाग्मटेनापि पट्यते-"पार्वग्रुली" ( वा नि. स्था. आ. ३ )-इति । भेद्पीद्याभितापिनेति ग्रूनविशेषणम् । पारावन इवा क्रुनन्, भवतीति शेषः ॥ ८-११॥

मा० टी०-ज्तज कास के लज्य-श्रधिक मैशुन, श्रधिक वोमा ढोना, श्रधिक दूर तक पैरल चलना, युद्ध करना,भागते हुए घोड़ा द्वायों को श्रपना वल लगाकर रोकना, इन कारणों से छाती में जलम होता है, श्रीर घायु कुपित होकर खांसी पैदा फर देता है। पहले तो सिर्फ कांसी ही शाती है वाद खून भी शाने लगना है। गला में पीड़ा होती है। छाती में पेसी पीड़ा होती है कि मीतर से यह दो दुकड़ा हो गई है। ऐसी पीड़ा होती है कि कोई सुई कोंच रहा है, मेद रहा है छाती पर हाथ रगने से पीड़ा होती है। पँछुती में पीड़ा होती है। सन्धियों के पोर२ में पीड़ा होती है। ज्यर, स्वास, तुण्णा, गला वठना, (स्वर का खराव होना ) ये रोग होकर वड़ी ही तकलीफ देने हैं। जव खांसी श्राती है तो उस तकलीफ से रोगी कवृतर की माँति फहँरता है ॥=-११॥

# त्रय ज्यजनासस्य लज्गम्।

त्त्रवजकासमाह-

विपमासात्म्यभोज्यातिब्यवायाद्रेगनिग्रहात्। ष्ट्रणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः । क्रापिताः क्षयजं कासं कुर्युदंहश्चयप्रदम् ॥ १२॥

स गात्रशूल-ज्वर-दाह-मोहान् प्राणक्षयं चोपलभेत कासी । शुष्यान्वानिष्ठीवति दुर्वलस्तु प्रक्षाणमांसो रुधिरं सपूयम्॥ १३॥ तं सर्वेलिङ्गं मृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः चयजं वदन्ति ( सुव दव सव ४२ १हे.व १४-१६ )

म॰-विषमेत्यादि । घृणिनां शोचतां चाहाराभावात्कृपितन वायुनाउन्नेय-पष्ठवाहोपत्रयमकोप इति । त्तयनमिति शुकादिधातुत्तयनम्, न तु राजयन्मनम्। त्रिदोपनेऽपि राजयच्यणि कासः कफेनैव क्रियते । यहुक्तम्-"कासः कष्टस्य चोइध्वंसो विक्रेयः कफकोपतः"-इति । चयजकासस्तु त्रिटोपज इति । नतृ कासादेव चयो जायते तत्कधं चयजः कासः इति ? उक्तं हि—"कामात्मञ्जायने त्तयः"-इति । उच्यते, दृष्टो हि परस्परं व्यक्तिभेदेन कार्यकारणभानो बहुराः-

यथाऽतीसाराशोंऽग्निमान्द्यादाविति । स गात्रशूलेत्यादिक्लोकार्धस्य न्नयजकासमध्ये पाठोऽयुक्तः मितभाति, स्रश्लेते न्नतजकासे पिठतत्वातः न्नयकासक्वात्र न्यकस्रश्लत-वाक्ये मेलियत्वा माधवकारेण लिखितः; ज्ञ्यते, स गात्रशूलेत्याद्यनन्तरं
न्नयकासः स्रश्लतेन पिठतः, तेन स गात्रशूलेत्यादिक्लोकार्धस्य परेण सम्बन्धात्
न्नयकासालिङ्गत्विमिति माधवकरस्याभिप्रायः । एतज्ञान्ये नानुमन्यन्ते,यतः न्नतकासस्यात्रस्थायामसाध्यत्वख्यापनपरमेतद्वाख्यातं जेज्जटेन, गयदासेनापि न्नतजकासक्षपत्वेनेति ॥ १२-१३ ॥

मा० टी०— चयज कांस के लच्चण-विषम और श्रसातम्य-मन के प्रतिकृत्त (श्रहिंतकर भोजन) से, श्रिष्ठिक मैथुन श्रीर मलम् त्र के वेग रोकने से, घृणा करने से, श्रीक हो, श्रीन मन्द हो जाती है, तीनों दोष कुषित हो जाते हैं। सब धातु चीण होने लगते हैं श्रीर ऐसी खांसी उठती है कि सब शरीर चीण होने लगता है, शरीर में पीड़ा, ज्वर, दाह, म्ज्क्षां, ये उपद्रव खड़े होकर प्राण नाश कर देते हैं। शरीर स्वता है, रोगी वार २ खून श्रीर पीप थूं कता रहता है। शरीर बिरुक्कल दुवला हो जाता है, सिर्फ चमड़ा और हह्डी शरीर में देख पड़ता है। इसमें तीनों दोषों के लच्चण होते हैं, यह चयज कास श्रत्यन्त दुश्चिकित्स्य होता है। १२-१३॥

च्रथेषां साध्य साध्यत्वविचारः।

असाध्यत्वादिलत्तणमाह-

इत्येषः क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । साध्यो बळवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १४ ॥ नवौ कदाचित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ । स्थावराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः । त्रीन् पूर्वान्साधयेत्साध्यान्पथ्येर्याप्यांस्तु यापयेत् ॥ १४ ॥

इति श्रीमाधवकरविर्याचते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम् । "म॰—इतीत्यादि । पादगुणान्विताविति वैद्यादिचतुष्पादसम्पन्नौ । स्थविराणां - द्वद्धानां; स्थविराणामित्युक्तेऽपि जराशब्दोपादानं जरानिमित्तघातुत्तयज एव कासो 'याप्यः; अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बीधनार्थम् ॥ १४–१५॥

", । इति श्रीविजयरिक्तकृतायां मधुकोशस्याख्यायां कासनिवानं समाहस्। ।

भा० टी०—यह स्वयं कास दुर्वल श्रादमी की पाकर नहीं होड़ता-मार दी टानना है। यदि रोगी बलवान हो तो श्रव्हा हो जाता है। या याप्य होता है, इसी प्रकार स्वतं कासभी दुर्वल का नहीं श्रव्हा होता श्रोर वल रहने पर श्रव्हा हो जाता है या याप्य होता है। श्रार रोगी समसदार, वैध उत्तम, परिचारक (कम्पाउन्डर) होनियार श्रीर द्वा श्रव्ही हुई तो दोनों सतज श्रीर स्वयं कास, यदि नुरत-हाल के पैदा हों नो कई बिन् श्रव्हे हा जाते हैं। बुढ़ापा में जं, धानु स्वयं हाने से गांसी श्राना है उसे जराकास कहते हैं, वह चाहे किसी दोप से हा, जड़से नहीं श्रव्ही हानी। श्रव्ही द्वा श्रीर परहेज से दव जाती है, श्रतः वह चाप्य कहलाती है, बुढ़ापा में धातुस्वयं कास ही याप्य होता है। श्राचार जनित कास याप्य नहीं होता। नीन-वात, पित्त श्रीर कफ की खांसी साध्य है, उनकी श्रव्ही तरह से दवा करनी चाहिए। श्रीर याप्य खांसी में कुछ दवा श्रीर पथ्य करता रहे, जिससे तरुक लीफ न हो॥ १४-१४॥

इति श्रीहरिनारायण्यमं वैद्यकतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिद्वय-भाषाटीकायां कासनिदानम्।

# म्रथ हिक्का-श्वास-निदानम् ।

हिक्कप्

वेस्थमा

हिन्दा= Hiccup श्वास=Asthm . D. spaocia. or Difficulties of Breathing

भ्रथ हिक्का-श्वासयोर्निदानानि ।

सनानिदानत्वात् कासनिदानानन्तरं हिकाश्वासावाह—

विदाहि-गुरु-विष्टम्भि -रूक्षाभिष्यन्दि-भोजनैः । शीत-पानाशन-स्थान-रजो-धूमाऽऽतपानिलैः ॥ १ ॥

१-विद्यमि स्वार्वेकास्यमलप्रवृत्तिकरस्त् । यथा-क्षण दमस्यादि । भ्राम्यप्रदेश हेल्ल्यपुरान्यवेशस् विद्यास्य । यथा दिविष्यादिशदि ।

# व्यायाम-कर्म-भाराध्व-वेगाऽऽघातापतर्पणैः । हिका श्वासश्चं कांसश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

( सु० उ० अ० ५० इले० २ )

म़ - विदाहोत्यादि । नतु, एतेषां प्रायस्तुल्यानेदानचिकित्सितत्वेन एकाधिकारे क्रथमनिभानम् १ उच्यते, कास-क्वास-हिकानां निदानं समानम्, तथाऽपि
कासस्य दोपभेदान्नेदः, यथा—वातिकः, पैनिकः, छैष्मिक इत्यादि । हिका-क्वासौ
तु कफ-वातात्मकावेव, यदाह दृढवताः—"कफ-वातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ''
(च. चि. स्था, घा. १७) इति । मुश्रुतोऽप्याह—'वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिकाः
करोति हि'' (सु. इ. तं, घा. ५१)—इति । भेदस्त्वनयोः सम्प्राप्तिमेदाद्वेगक्रियादिना च, न तु कासवहोपभेदेन । क्वास—कासाभ्यां हिकायाः स्वनतोऽपि
भेदः । पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषः, मुश्रुतमते सुद्भां न प्राप्नोति, सा हि जनुमूळात्मधावितेति पद्धते । चरकमते तु व्यपेतां न प्राप्नोति, साऽपि जन्नमूळादसन्ततेति पद्धते । तस्मात् पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषणं छत्रिणा गच्छन्तीति
न्यायेन वोध्यम् । श्रीतशब्दः पानादिभिक्तिभिः सम्बच्यते । रजो=धूळिः, सा च
धूमवन्नासादिप्रवेशात् कारणम् । व्यायाम कर्म=धनुराकर्षणादिव्यापारः,वेगाघ।तो=
मळादिवेगविधारणम्,अपतर्पणमनश्चनादि । कासक्वोक्तोऽप्येकनिदानत्व प्रतिपादनार्थ
पुनरमिहित इति ॥ १ ॥ २ ॥

भा०टी०—विदाहि=जलन पैदा करने वाले पदार्थ, (जैसे-कोल्ह्र का पेरा ऊखका रस,मद्य, मिर्च,राई आदे) गुरु पदार्थ, उत्त, अभिष्यन्दि—एलेष्म पैदा करने वाले—दही श्रीदि के सेवनसे, ठएडी चीज पीने से, ठएडा भोजन करने से, ठएडी जगह रहनेसे, नाक मुद्द के द्वारा अन्दर धूल और धूँ वा चले जानेसे, घाम और तेज हवा में अधिक देरतक रहनेसे, परिश्रम अधिक करने से, भार डोनेसे, मल तूत्र के वेग रोकने से, उपवास से मनुष्यों को हिका (हिचको) श्वास (दमा) और कास (जांसी) रोग पैदा होते हैं॥ १-२॥

इन तीनों रोगोंका एक निदान है, इस लिए यहां फिरसे कासका जिक्र किया गया।

भाग्टी०-श्वास और दिका सिर्फ वात कफसे पैदा होता है, मगर कास अलग २ तीनों दोषों से होता-है वातिक,पैत्तिक, श्लैष्मिक। श्वास दिका को संप्राप्ति, चिकित्सा और वेग भी अलग २ होते हैं। और दानोंमें आवाजमी अलग होती है। दिका में दिक्श आर दमा में नहीं, सिर्फ सांस फूलतीहै॥ १-२॥

## ष्यथ हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिःश्च।

हिकानां स्वरूपं निरुक्ति चाह-

सुहुर्म्रहुर्वायुरुदेति सस्वनो यक्तत्म्लिहान्त्राणि मुलादिवाक्षिपन् । स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्यतस्ततस्तु हिकेत्यभिधीयते बुधैः॥

( do do do de 12, 1 5 )

म०-मुहुमुँ हुरित्यादि । वायुरत्र सोदानः प्राण इत्याहुः । उदेति=इत्यं गच्छति । सस्त्रन इति=हिगिति शब्दवान् । उध्वेगमनमेत्र विभिनष्टि-यक्टिदित्यादि । अत्र प्लिहेति हस्त्रेकारश्छन्दोऽनुरोधात् । मुलादिति लयब्छोपे कर्मणि पञ्चभी, तेन यक्तर्प्लीहान्त्राणि मु वमानीय आत्तिपन्=िनः सारयन्त्रिवेत्यर्थः । स इति वायुः । 'हिनस्त्यस्न्' इति हिकेति निषक्तिः, पृषोद्रादिना स्वसिद्धिः । हिगिति कृत्वा कायति=शब्दायते इति हिकेति शाब्दिकाः ॥ ३ ॥

भा॰टो॰-हिक्का का स्वरूप श्रोर निरुक्ति—प्राण श्रोर उदान पायु हिरू हिष् श्रावाज के साथ ऊपर की तरफ श्राताहै। उस समय ऐसा मालूम होनांट कि फ्लांहा (वरवट या तिल्ली) श्रीर ऑते मुहसे वाहर निकल रही है। हिक् श्रावाज के साथ निरुक्ति र वायु प्राण नाश कर देता है, इसी लिए विद्वान, लोग उसे हिका फहने हैं॥ ३॥

## ध्यथ हिक्कानां भेदाः सम्प्रातिश्च।

तासाम्भेदं संपार्षित चाह---

अन्नजां यमलां चुद्रा गम्भीरां महतीं तथा । वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिकाः करोति हि ॥ ४ ॥

(बुरवर घर १०३६ ८)

म०-अञ्चासित्वादि । यमछैव चरके व्यपेतेति नाम्ना परिना, अञ्चणने व्यपेते परिणते जायत इत्यतो हेतोः, अस्यां चाजुक्तमपि यमछवेगत्वं मुश्रुनदराना-द्विह्नेयम् । अञ्चजायाः साध्यत्वेन माशस्त्यात्यूर्वमभिधानम् ॥ ४ ॥

भा० टी०—हिका पाँच प्रकार की होती है—। असजा, २ यमता, ३ एडा, ४ गम्भीरा, और ४ महती। ये पाँचों वायुक्तफ से पैदा होती हैं॥ ४ ॥

## ध्यथ हिक्कानां पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह--

कर्ग्छोरसोर्ग्ररुतं च वदनस्य कपायता । हिकानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ४ ॥

(च० चि० भ० ी श्लो , १७)

म॰-कराठोरसोरित्यादि । वदनस्य कपायता वातात्, न तु कफान्माधुर्यम्, व्याधिप्रभावात् ॥ ५ ॥

भा० टी॰—हिका का पूर्वक्रय—गला श्रीर ज्ञाती भारी रहे, मुह कसेला रहे, पेट में गुड़गुड़ाहर हो॥ ४॥

म्रथान्नजाया जन्तग्रम् ।

अन्नजाया छत्तणमाह---

पानान्नेरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः।

हिक्सयत्युर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ६॥

(सु॰ स० झ० ४० खो १६)

पानान्नेरित्यादि । हिक पति = हिकां करोति ॥ ६ ॥

भा० टी०—अन्नजा के लज्ञण-भोजन और पीने की चीजें एकाएकी जल्दी २ खाने से हृदय स्थित भाण वायु एकाएकी दवकर सट ऊपर आता है और हिचकी आने लगती है। उसे वैद्य लोग अन्नजा हिका कहते हैं। सुरतो की पीक निगलने से भी हिचकी आने लगती है। ६॥

#### ग्रथ यमलाया लक्तग्रम् ।

यमलामाह---

चिरेण यमछैर्वेगैर्या हिका संप्रवर्तते । कम्पयन्ती शिरेग्रीवं यमळां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

( सुवे च० घ० ५० श्लो० ६ )

म०—चिरेगोत्यादि । कम्पयन्ती शिरोग्रीविमत्युपल्लागम्, तेन चरकोक्त-प्रलाः-मूर्जी-वीम-तृष्णा-वैचित्य-जूम्मा-विष्ठुतात्तत्त्र-मुखशोषा वोध्या इति मयदासः ॥ ७॥ मा॰ टी॰—दिर देर में एक साथ दो बार हिचकी श्रानी है, उस समय जिर नीत गर्दन कँप जाती है। मूर्च्झा, क्य, तृष्णा, बेसुधी, जैमाई, श्राँगों में श्रांस मनना, मुह स्याना, ये सब लक्षण भी होते हैं, उसका नाम यमला है ॥७॥

#### अथ चुद्राया जन्मगानि ।

खुद्रामाइ---

प्रकृष्टकालैयां वेगैर्मन्दैः समभिवर्तते ।

चुदिका नाम सा हिका जञ्जमूळात्प्रधाविता ॥ = ॥

(स्व व व मा १० न्या ८)

म०---प्रकृष्टेत्यादि । प्रकृष्टकालैक्विरेण ॥ जहु=कण्डोरमोः मन्त्रिरिनि जेज्ञटः जन्न=प्रीवामूलं, तर्ग्रहणनेवे हृत्य-वज्ञेम-कण्ड-ग्रहणाविति गयदासः ॥८॥

भा०पा० — जुद्रा हिका के लचण—देर में, मन्दवेग से हंसुली हट्टी क मूल ने उठती है। उसे जुद्रिका कहते हैं॥ मा

अथ गम्भाराया लक्त्याम् ।

गम्भीरामाइ---

नाभिप्रवृत्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी।

अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ १ ॥

( स॰ ड ' प - ४० रू रू १)

म्वाभोत्यादि । नाभिषवृत्तेति नाभितः प्रभृति संजाता, अत एवास्या गम्भीरत्वम् । अनेकोपद्रववती=तृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ ९ ॥

भार्थि — गम्भीरा के लच्य — नाभि से वड़े जोर से हिचकी उठता है। उसमें आवाज तेज होती है, तृष्या, ज्वर, म्च्डी आदि अनेक उपट्रव होते हैं। उसमा नाम गम्भीरा है ॥ ॥

अथ महत्या लत्तग्म्।

महतीमाइ---

मर्माग्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रविकम्पिनी ॥ १०॥, म '-- मर्मायीत्यादि । मर्माणीति मधानानि वस्ति-हृदय-शिरांसि ।।१०॥ भा० टी०-महा हिक्का के लक्ष्य-हिचनी आते समय नाभि, वस्ति, हृदय, श्रार-स्थानों में पोड़ा हो, सब शरीर काँप उठे, हर बख्त हिचकी आये तो उसे महती कहने हैं ॥१०॥

### भ्रथ हिक्कानामसाध्यलचागानि ।

अवस्थायामसाध्यत्वमाह---

आयम्यते हिकतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्षं नाम्यते यस्य नित्यम् । क्षीणोऽन्नद्भिद्ध क्षाति यश्चातिमात्रं तौ द्भौ चान्त्यौ वर्जयेद्धिकमानौ ११

(सु० उ० घ० ५० खो० ११)

म०—ग्रायम्यत इत्यादि आयम्यते=विस्तार्यत इव। दृष्टिश्चोर्ध्व भवतीति शेषः। नाम्यते=भाञ्च्यते देद इति संवन्ध इति जेज्जद-गयदासौ । ताम्यतीति पाठान्तरे ग्रुह्मति हिकी। न्तौति=छिकति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्तेनैकावस्थो हिकी, न्तीणेत्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः साध्यानामपि मध्ये एवंविधो वर्जयेदित्यर्थः । गम्भीरा-महत्योः स्वभावादेवासाध्यत्विमिति तश्चक्तौ हिक्कमानावन्त्यौ शेषपिठतावसाध्यौ । पाठान्तराणि च्याख्याविशेषाश्च विस्तरभयात्र लिखताः ॥ ११॥

भ ० टी०—हिका के असाध्य लच्च —हिचकी आते समय रोगी का शरीर फैल कर तन जाय, और आँख ऊपर टँग जाँय, तथा शरीर सकुड़ जाय, रोगी चीच हो, भोजन में अरुचि रहे, छींक अधिक आवे, ये दोनों अवस्थायें और गम्भीरा, महती हिका आसाध्य कही गई है। इनकी चिकित्सा न करनी चाहिये॥ ११॥

च्यथ प्रकारान्तरेग हिक्कानामसाध्यलचागानि ।

अतिसंचितदोषस्य मक्तन्छेदक्रशस्य च । न्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिन्यवायिनः आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम् । यमिका च प्रलापाऽऽर्ति—मोह—तृष्णा—समन्विता ॥१३॥ अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरश्चात्विन्द्रियश्च यः । तस्य साधायतुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

म०-आसां या सेति । आसां=साध्यहिकानां मध्ये या अनिमञ्चितरोता-देर्भवति सा इन्तीति योज्यम्, अथवा आसामिति पञ्चित्रधानामेव । तेन पहनीमगुः तीनां स्वरूपेण यदसाध्यत्वयुक्तं तत्यायिकम् । थदाह जतूकर्णः,-'आद्या दु साध्याः.

यभिका मोहतृष्णावतः सद्यः प्राणहृत् "-इति । यमिकेत्यादि । यमिका चेत्यनेन चकारात् श्रुद्रा अन्नजा वा या साध्यत्वेनोक्ता सा यर्गलेर्वेगर्जायमाना हन्तीति योज्यम् । सैवाक्तीणादेः साध्या भवतीत्याह-श्रद्यीया इत्यादि अन्तीणो=त्रत्वान । अदीनः=प्रसन्नमनाः । अन्ये तु अन्नजां यमलामित्यादि । सुश्रुतग्रन्थपटितां यमला यमिकाशब्देन व्याचत्तते । तन्न, यमिका च प्रलापातींत्यादिश्लोकव्चरके पठिनः, अत्र यमला यमिकानाम्ना न पठितैव हिकेति । यामिकाशब्देनैवार्थगत्या व्योपनोच्यं

तेति चेत्, न, तर्हि व्यपेता च प्रलापार्तीत्येवमभिद्ध्यात् ॥ १४ ॥ मा० टी०-जिस रोगी के दोप बहुत इकहें हों, मोजन में श्ररचि दोने से दिना खाये शरीर कुश हो गया हो, या पहले कोई रोग हुआ हो और शरीर कीए हो गया हो, बृद्धावस्था हो, रोगी विपयासक्त हो इस हालतमें उत्पन्न हिका श्रव्ही नहीं होती.

चाहे पाँचो हिका में कोई हो ॥ यमिका हिका प्रलाप, पीड़ा, मुख्दी तृष्णा संयुक्त हो तो नहीं अञ्जी होती। यदि रोगी चीए न हो, मन मसन्न हो, धातु श्रोर रिट्टियों में ताकत हो, तो यमिका अच्छी हो सकती है, नहीं तो, नहीं अच्छी होती ॥ १२-१४॥

( अथ श्वासरोगनिदानम् । ) यैरेव कारणेहिंका वहुभिः सम्प्रवर्तते ।

तैरेव कारणैः श्वासो घोरो भवति देहिनाम् ॥

भा० टी०-श्वास रोगके निदान-जिन वटुत कारणों से दिका रोग दोता है, उन्ही कारणों से भयद्गर श्वास रोग पैदा होता है।

म्रथ श्वासरोगस्य भेदाः।

महोर्घ्व-न्छिन्न-तमक-त्तुद्र-भेदैस्तु पञ्चधा ।

ं भिद्यते स महान्याधिः श्वास एको विशेपतः॥ १४॥ ( सु० ह० मार ४९ हरे ३ ९ )

म०- प्रवासानाह- महोध्वेत्यादि । एको विशेषत इति ध्वामत्वेन एक

एव सन् विशेषं हेतुलिङ्गभेदं पाष्य पश्चधा भिद्यते, पञ्चमु स्वासत्वं वेगवदृष्यंवातः

१-मोहतुःणा समन्यिता सा यभिका यपलैंदेंगैश्सपनानःगु लंदिन एन-न्यर्थः ।

त्वम्, यदुक्तमन्यैः-"श्वासस्तु भिक्षकाध्मानसमवातोध्वेगामिता"—इति । संख्ये-यनिर्देशादेव पञ्चमकारत्व सिद्धे पश्चवचनं तमकभेदस्य मतमकस्य पृथक्तवसंख्या निरासार्थम् ॥ १५ ॥

भा० टी॰--श्वास ग़ेंग के भेद-जैसे भाथी से जोर से हवा निकलती है उसी प्रकार वड़े टग से मुद्द या नाक से जो सांस आती है उसे श्वास कहते हैं। परन्तु भिन्न २ कारण श्रीर क्लाणों से वह एक स्वास (जोर से सांस चलना 'महा व्याघि पाँच प्रकार को होतो है—महा श्वास, ऊर्घ्व श्वास, छिन श्वास, तमक श्वास श्रीर खुद्र श्वास ॥ १५ ॥

श्रथेषु वातादीनां सम्बन्धः।

( वातार्धिको भवेत ज्ञुद्रस्तमकस्तु कफोद्रवः । कफ-वाताधिकरचैव संस्रष्टारेखनसंज्ञकः । श्वासो मारुतसंसृष्टो महानूर्ध्वस्ततो मतः ॥ १ ॥ )

( सु० च० घ० ५१ श्लो ३ ४ )

भा॰ टी॰—चुद्र श्वास में वात श्रधिक रहता है. तमक में कफ, छिन में कफ वात श्रोर ऊर्ध्व तथा महाश्वास में वायु श्रधिक रहता है ॥ १॥

ग्रथ श्वासरोगस्य पूर्वरूपम् ।

तस्य पूर्वरूपमाह-

प्राप्रूपं तस्य हत्पीडा शूलमाध्मानमेव च ।

ञ्रानाहो वक्त्रवेरस्यं शंखनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥

मा० टी -- श्वास का पूर्व रूप-हृदय में पीड़ा हो, पेट में शूल हो, पेट फूले, श्रानाह—श्राम या पुरांप वायु से रुक कर ठीक तरह से न निकले, सुद्ध फीका रहे, कन पुटी में पीड़ा हो ॥ १६॥

स्रथ श्वासरोगस्य सम्प्राप्तिः।

संप्राप्तिमाह--

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः। विष्वग्त्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः ॥ १७॥

( सु० उ० झ० ४१ १लो० ५ )

म॰-यदेत्यादि । स्रोतांसीति हिक्कानिर्दिष्टमाणो वानवहानि कफः पूर्व प्रधानं यस्य स तथा, तेनैव कफेन रुद्धो विमार्गगितिर्वमार्गगत्वेन, विष्वग्रज्ञनि विष्वग्रज्ञ-तीति, विष्वक्≕सर्वत इत्यर्थ: ॥ १७ ॥

मां टी॰-श्वास की संप्राप्ति-कफ उन स्रोता में भर जाता है जिनसे प्रात्त बायु, जल श्रोर श्रन्तरस वहा करता है,वाद वायु को निकलने का रास्ता नहीं भिलता. तय वह बायु शरीर में चारो तरफ कुरस्ते फैलता है श्रोर सांस फूलने लगना है गरणा

### अथ महाश्वासस्य लक्तगानि ।

महाज्वासल्ज्ञणमाह---

उद्ध्यमानवातो यः शब्दबहुःखितो नरः। उद्देश स्वसिति संरुद्धो मत्त्रिम इवानिशम् ॥ १८॥ प्रनष्टज्ञान-विज्ञानस्तथा विश्रान्तलोचनः। विवृताच्याननो वद्ध-मूत्र-वर्चा विशीर्णवाक् ॥ १६॥ दीनः प्रश्वसितं चास्य दूरादिज्ञायते मृशम्। महास्वासोपसृष्टस्तु चित्रमेव विप्यते॥ २०॥

[च० विरुध्य २०११ ३ ६३ ८४ १

म०-उद्धूपमानेत्यादि । उद्भूषमानवात इति उत्=क्रःर्व भूषमाने = नीय-मानो वातो यस्य स तथा । शब्दवत्=सग्रव्दं यथा भवति, उर्वर्शयम् । त्रेरद्रो भक्तपम इविति स्वरविशेषहापनार्थमयं दृष्टान्तः । ज्ञानं=गास्तः विज्ञानं=नद्रयीनद्वयः । विश्लान्तलोचनः=चक्रचलनेत्रः । विवृत्ते=स्तव्ये अस्यानने यस्य स नथा. नेत्रम्य विश्लान्त-स्तव्धत्वे कालभेदादिति जेक्षद्रः । विशिणवाक्=वक्तुमन्तमः. मन्द्रयन्ते वा । दीनः=क्त्रान्त्वनाः; हीनिनि पात्रान्तर्ययुक्तप्, द्राद्दिताये भृशिकत्यनुग-पत्तिरित्याहुः ॥ १८-२०॥

भ ० टी॰—महा श्वास के लक्ष्ण—यहे जोर से सांस उपर मी नरफ दलनी है सांस लेने में इतनी जोर से श्रावाज होती है जै से मामाना सां है हारना है। एनन (वृद्धि) खराय हो। जाती है, पढ़ा लिखा भूल जाना है। शांगे दक्षण गर्ना , श्राँख और मुद्द स्तन्ध हो जाता है। पाखाना रेगाय एम होना है। योग नर्ही निकलती। मन निरा रहना है। दूर तक सांत लेनेको प्रायाज सुन पहनी है। किंद यह महा श्वास होता है वह जल्दी हो मर जाता है॥ हम्मर०॥

९ 'प्रायाक्षीरवरानि' रनि पाठस्तरन् । २ भानतं सरग्र । ६ किस्तर । ५ किस्तर

# भ्रथोद्ध्वश्वासलक्ताम् ।

जर्ध्वशासन्नणमाह— जर्ध्व श्वसिति यो दीर्घ न च प्रत्याहरत्यधः। श्लेष्मावृत-मुख-स्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः॥ २१॥ जर्ध्वदृष्टिर्विपश्यस्तु विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः।

प्रमुह्यन्वेदनार्तश्च शुक्लास्योऽरतिपीडितः॥ २२॥

म०—ऊर्घ्वमित्यादिना। ऊर्घ्वमिति=विशेषपरं, सर्वश्वासानां तथाविधत्वात्। दीर्घमिति=दीर्घकालम् । न च पत्याहरत्यध इति न श्वासमधः करोति दीर्घकाल-मित्यर्थः श्लेष्मावृतम्रसस्रोता इति श्लेष्मणा आवृतानि मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथा। कुद्धगन्धवहार्दितः=कुपितवातपीहितः, समस्तपाठे तु श्लेष्मावृतम्रसस्रोत-स्त्वेन क्रद्धो यो गन्धवहस्तेनार्दितः। विपश्यंस्तु इतस्तत इति=इतस्ततो विकृति पश्यन्॥ २१॥ २२॥ २२।

भा० टी०—ऊर्घ्व श्वास के लज्ञण-बहुत देर तक ऊर्घ्व (ऊपर की तरफ) सांस भावे, नीचे न लौटे। मुंह नाक, शिट, गला, सब कफ से भरा रहे, .चात के कोप श्रिषक रहने से देह भर में पोड़ा रहे, श्राँखें ऊपर टँग जांय, कभी २ इघर उधर टेढ़ी चाल से नजर फेर दे, वेहोशी सी रहे, तक तीफ बड़ी हो मुह सूख जाय या सफेद हो जाय, श्ररति=िकसी भी विषय में मन न लेगे (वेचैनी रहे)॥ २१-२२॥

च्यथोर्घ्वश्वासरोगे निः श्वासानागमने हेतुः।

"ऊर्ध्व श्विसित यो दीर्ध न च मत्याहरत्यथः" इति यदुक्तं तत्र हेतुमाहं— ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते । मुह्यतस्ताम्यतश्चीर्ध्व श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून् ॥ २३ ॥

(च० चि० म्र० ५१ श्लो० ४८)

म-जन्दिश्वास इत्यादि । निरुध्यत इति=इत्य एवातिस्ताम्भतः स्यात्, शयवा ब्नासो वातः सोऽधो न वर्ततः जध्वै ब्नास=जध्वै ब्नासः । ताम्यतो=ग्ला-यतो मुह्यतक्वासून् प्राणान् इन्ति, नान्ययेति ॥ २३ ॥

मां टीं -जन सांस अपर को चलती हो अर्थात् अर्घ श्वोस होता है तो नीचे का सांस वंद हो जाता है। यदि अर्घ श्वास का रोगो ग्लानियुक्त और घेहोश् रहता है,तो नहीं वचता। नहीं ता शायर वच जाता है॥ २३॥

१ शुभ्यास्य इति पाठानारम् । २ 'वलेष्माबुनमुन्तानि स्नानीम' दी पःर्ञानरम् ।

्रं श्रथ छित्ररेवासस्य लक्त्याम् ।

### छिन्नश्वासलत्त्रणमाह—

यस्तु श्वसिति विन्त्रिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः। न वा श्वसिति दुःखार्तो ममेन्ज्रेदरुगदितः॥ २४॥ आनाह-सेद-मुर्न्जा-ऽऽती दह्यमानेन वस्तिना। विष्तुताक्षः परिचीणः श्वसन् रक्तेक्लोचनः॥ २५॥ विचेताः परिशुष्काऽऽस्यो विवर्णः प्रलपन्नरः। जिन्नश्वासेन विन्ज्ञिनः स शीष्रं विजहात्यसून्॥ २६॥

(चः चिः ष्र० २१ रगे० ४६-५१)

म॰—यस्त्वत्यादि । विच्छिन्नं=सविच्छेद्म् । सर्वमाणन=रावद्गनेन ।
न वा श्वासिति=श्वासं न लभते । मर्भच्छेद्दगार्दित इति हृदयच्छेद्वेदनयेव पीडितः।
दह्मगानेन वस्तिना खपलक्तितः, एतेन वातस्य पित्तानुवन्धो दर्शितः । विष्युनान्तः=
चञ्चल्रनेत्रोऽश्चपूर्णचचुर्वा । न वा श्वासिति=न वा श्वासं लभते । रक्तिकलोचनत्वं
व्यापिमभावात्, दोषात्तु द्वयोरपि स्यात् । विचेता=अद्दिनचित्तः । विच्लिल्लो=
विनोत्तितसन्धः, पीडित इत्यन्ये । विद्दतः १ इति पाठान्तरम् ॥ २४-२६ ॥

भा० टी०—िंकुन्न श्वास के लक्ष्य-वििच्छन्न श्वास में दमा ठटर ठटर कर फूलना है। शरीर में जितनी ताकत होती है,सांस फूलनेमें सन ताकत लग जाती है। उस सांस फूलने में बनाही हु क होता है। वाहर सांस न फूल कर भीतर हो सांस फूलती है। हृदय, फेर् और शिर में ऐसी पीड़ा हातो है मानो कोई छेद रहा है। आनाह, यमीना निकलना, म्च्छी, ये रोग होने हैं। विस्त (पेट्र) प्रदेश में जहन होतो है, खाँगों में पानी मर आता है। शरीर चीण हो जाता है। यक खाँख लाल हो जाता है, खाँगों नहीं. रागों वेसुध रहता है। मुंह स्वता है वेहरा छोर शरीर यहरंग हो जाता है। मराप होना है। इस छिन्न श्वास से सन सन्धियां डीली हो जातो है बोर फिर रंगों नहीं वच्ता। देर नहीं लग्नी। २४—२६॥

भिथे तमकश्वासल्वासम् । ( Asthma ) ऐस्थमा तमकश्वासल्वाणमाह—

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि 'प्रतिपद्यते । -श्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ २७ ॥ करोति पीनसं तेन रुद्धो धुर्धुरकं तथा। अतीव तीत्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ २८ ॥ प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति सुहुर्सुहुः ॥ २१ ॥ श्लेष्मगयग्रुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः । तस्यैव च विमेशक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम् ॥ ३०॥ तथाऽस्योध्वंसते कर्युः कुच्छ्राच्छक्नोति भाषितुम् । न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः॥ ३१॥ पार्श्वे तस्यावगृह्याति शयानस्य समीरणः। आसीनो लभते सौख्यमुख्णं चैवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥ उच्छितांक्षा ठठाटेन स्विचतां भृशमार्तिमान् । विशुष्काऽऽस्यो मुहुः श्वासो मुहुश्चैवावधम्यते ॥ ३३ ॥ मेघाम्बु-शीत-प्राग्वानैः श्ठेष्मलैश्च विवर्धते ।

स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ३४॥

म०—प्रतिलोमिमत्यादि । ब्लेष्माणं सम्रुदीर्य चेत्यनेन सामान्यसंमाणि छब्धस्यापि ब्लेष्मणः पुनरभित्रानादिह विशेषेण कारणत्वं बोधयति । तेन रुद्धः= कफेनावृतः । 'घुर्घुरकं=कण्ठे घुर्घुरशब्दम् । प्राणप्रपीडकं=प्राणाधिष्ठानहृद्यस्य

१ — प्रतिपचते प्राप्नोति । २ - ६ मुदीर्य वधियता ।

३--- चुखिमन प्रतीयमानं न तु वस्तुतः सुखं, पोडावस्यःथां तादृशसुखरेपामम्भवादित्यर्थः।

४-अच्यितास उत्तरासः । ५ स्यिता स्वेरयुक्ते न । ६ भ्रुगमत्यर्थम् ।

पीडकम् । मताम्याति=तमसि मिविशतीव । सिन्निरुध्यते=निरुचेष्टो भवनीति चळः जेज्जटस्तु सिन्निरुध्यते स्वास इतिशेषमाह । तस्येचेति=रुछेष्मणः । सुर्वः-मुख्यित छद्ध्यंसते=कप्रकृते । पार्के इति कर्मपटं,अवगृह्णाति=पीडयति । उप्णमिनन्द्रति वात-कपार्व्धत्वात् । जिल्ह्रतात्त=उच्छूननेत्रः । स्टाटेनेति उपत्रत्तणे तृनीया । अवधस्यते=गजारुद्धस्येव सर्वगात्रं चाल्यते ॥ २७-३४ ॥

मा० टी०-तमक श्वास के लक्षण्—जय कि वायु शारी देक स्रोतों में उत्ती तर दे जाता है-तव खेलमा को उभाइ कर शिर श्रीर गईन मली मांति घेर फर पीनस मित श्याय) पैदा कर देता है। वाद उस कफ से धिर कर हत्रय में पीड़ा करना हुता स्वास पैदा कर देता है। वाद उस कफ से धिर कर हत्रय में पीड़ा करना हुता स्वास पैदा कर देता है। वाला घर घर करता है। उस श्वास के जार से रोगी की श्रांस के सामने श्रंधेरा श्रा जाता है, श्रीर रोगी वेहोश सा हो जाता है। इतनी जोर खांसी उठती है, कि वार २ रोगी खांसने समय मृच्छित हो जाता है, फफ नहीं निकलता, वहुत जोर लगाने पर जव थोड़ा सा कफ गिर पढ़ता है तो कुछ देर के लिए रोगी को श्राराम मिल जाता है। गला सहराता है। वोलने पर भी खांसी श्राती कोर सांस फूलता है, इस लिए वोल नहीं जाता। सोने पर सांस फूलने लगता कोर पंत्रती में दर्द होता है, इस लिए वोंद नहीं श्राती, बैठ जाने पर सांस कम फूलने से कुछ श्राराम मिलता है। श्रांसे फूल जाती हैं। माथे में पसीना श्राना है। बड़ो पीड़ा रहनी है। मुद स्व जाता है। वार २ सांस फूलता है। हायो पर चढ़ने पर जैसा हचका लगना है सेहें, रोगी सांस फूलते समय हचका खाता है। यह तमक श्रान स्वरुपत याद्य होता है। नवीन होने पर कदावित श्रव्हा भी हो जाता है। वशन हथान स्वरुपत याद्य होता है। नवीन होने पर कदावित श्रव्हा भी हो जाता है। वशन हथान स्वरुपत याद्य होता है। नवीन होने पर कदावित श्रव्हा भी हो जाता है। वशन हथान

#### अथ प्रतमकश्वासलच्याम्।

तमकस्यैव पित्तानुत्रन्थत्वाज्ज्वरादियोगेन मतमकसंज्ञामाट-

ज्वर-मूर्च्छी-परीतस्य विद्यात्रतमकं तु तम् ॥ ३४ ॥

( यह विट स्र देव क्लंब धर )

म०-ज्वरेत्यादि । ज्वर-मृच्डिभ्यां परीतो ज्वरम्च्डीपरीतः ज्वरेण मृज्ती ज्वरम्च्छीत जेज्ञटः ॥ ३४ ॥

भा॰ टो॰--तमक श्वास में यदि ज्वर श्रीर म्टर्श दो तो उसे प्रतमक करने हैं। इस में पित्त का भी सम्बन्ध रहता है॥ ३५॥

# ष्मथ प्रतमकस्य हेतवो लक्त्यानि च।

. ... एतस्यैवापरकारणं छत्तणं चाह--

उदावर्त-रजो-ऽजीर्ण-िक्कन-काय-निरोध-जः । तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्वाशु प्रशाम्यति । मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम् ॥ ३६॥

( च० चि० भ० २१ इलो० ६०, ६१ )

म०-खदावर्तेत्यादि । खंदावर्तोः होगः, रजो धूलिः अर्जाणेमामादि, विल्लं विद्वर्षं, काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः अथवा क्लिन्नकायो वृद्धनर इत्याहुः, निरोधो चेगनिरोधः, अथवा क्रुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातानिरोध इति जिज्जदः। तमसा अन्धकारेण, मानसदोषेण वाः, अत्यर्थमिति इतरकारणापेन्तया विशेषेण, वात-कफारव्धोऽपि पित्तसंवन्धाच्छीतैरूपशाम्यतीत्याहुः। संतमकः प्रतमक एवेति। अन्ये तु खदावर्तेत्यादिना प्रतमकस्य खपसर्गमाहुरिति जिज्जदः।। ३६।।

मां टी॰-उदावर्त-वायु की उल्टी गति हो जाने से, धूल से, अजीए होने से, मोजन के विरुष्ध (अधपके ) होने से, अथवा बुढ़ापा से, मल मृत्र के चेग रोकने से, संतमक श्वास होता है। यह तमस-अन्धकार, तमोगुण या गरम बीजों से बढ़ता है और ठएडक से शान्त होता है। रोगी को सामने अँघेरा देख पढ़ता है। इस हालत में उसे संतमक=अतमक कहते हैं। किसीका मत है कि यह सब लक्षण अतमक का उपद्रव है। ३६॥

### च्यथ जुद्रश्वासस्य जन्तवानि ।

चुद्रश्वासमाह—

रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे जुद्दो वात उदीरयन् । जुद्दश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ ३७ ॥ हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे । न च भोजनपानानां निरुण्द्धं चुचितां गतिम् ॥३ =॥ नेन्द्रियाणां व्यथा नापि काचिदापादयेदुजम् । स साध्य उक्तो—

(च व चि अ २१ स्लो ६२ ६३)

म॰-रूचेस्यादि । रूचमन्नपानम् । चुद्रोऽल्प-निदान-लिङ्गः । उदीर्यन्=ऊर्ज्य गच्छन् । इतरे=ऊर्ध्वश्वासादयः । स साध्य उक्त इति छेदः ॥ ३७॥ ३८॥

### अथैषां साध्यासाध्यविचारः।

## विलनः सर्वे चाव्यक्तलच्याः॥ ३१॥

( च० चि० भ० २१ इती। ६४ )

च्छद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कृष्ट्र उच्यते । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्वस्रस्य च ॥ ४०॥ (च॰ व॰ घ० धर स्थः ११)

म०-सर्वे महास्वासादयोऽन्यक्तल्रज्ञणाः सन्तः साध्या इति योज्यम् । त्रयः स्वासा न सिध्यन्ति महोध्वेच्छिन्नाः संपूर्णलज्ञणाः ॥ ३८ ॥ ४० ॥

मा० टी०—जुद्र श्वासके लज्ञ्य—क्रा स्वा खाने से, परिश्रम से प्राण वायु कुछ जोर से ऊपर श्राता है इससे थोड़ा २ सांस फूलने लगता है। इसमें कोई विशेप तक लीफ नहीं होती। न रोगी इससे मरता है। यह उतना दु खन्नायक नहीं होता जितना कि श्रीर चार श्वास। इसमें श्रवचि वगैरह भी नहीं होती। इससे किसी इन्द्रिय में विकार नहीं होता श्रीर न कोई दूसरा रोग पैदा होता है। यह साध्य होता है। यह रोगी वलवान हो श्रीर प्रा २ लज्ञ्ण न हो तो सभी श्वास श्रव्हें हो जाते है। इन पाँचों श्वास रोगों में जुद्र साध्य, तमक छुव्झ साध्य, होते हैं श्रीर तीन श्वास महान् अर्ध श्रीर छिन्न प्रा लज्ञ्ज्ञ होनेसे श्रसाध्य होता है। दुर्वल पुरुप का तमक श्वास भी श्रसाध्य होता है। ३०-४०॥

## च्रथैषां मार्कत्वम् ।

जपेन्नणासम्यग्रुपक्रमाभ्यां हिका-श्वासयोः शीघ्रावश्यमारकत्वमाह-

कामं प्राणहरा रागा वहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च हिका च हरतः प्राणमाशु वै ॥ ८१ ॥

( २० दि० इ० २९ इन् १४)

इति श्रीमाधवकरविर्यवेते माघवनिदाने हिसा-स्वास-निदानं समासम्।

ं म०-काममित्यादि । काममनुमतौ, प्राणहराः सिन्निपातज्वरादयः । शेपं सुवेशिभिति ॥ ४१ ॥

इति श्रीविजयरिकतकृतायां मधुकोशव्याख्यायां ।हिका-श्वास-निदानं समाप्तम् ।

भा० टी०--यों तो सिंशपात श्रादि बहुत से रोग प्राण नाशक होते हैं, पर्न्तु वे उतने प्राण नाशक नहीं होते जितना कि श्वास श्रोर हिका ॥ ४१ ॥

[ इति श्रोहरिनारायण्शर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषा टीकायां हिकाश्वासनिदानम् ।

भ्रथ स्वरभेदनिदानम् । ( Liouseness of Voice ) होसनेस आफ वाइस भ्रथ स्वरभेद्स्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः ।

प्राणोदानदुष्टिसाधम्यीत् क्वासे च स्वरभेदो भवतीति क्वासानन्तरं स्वर-

अत्युचभाषणविषाध्ययनाभिघात-

संदूपणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।

स्रोतःसु ते स्वखहेषु गताः प्रतिष्ठां

हर्न्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥ ( वातादिभिः पृथक् सर्वैर्मेदसा च च्रयेण च । )

( सु० ड० अ० ५४ खो० २ )

म०-ग्रत्युचभाषग्रेत्यादि । अध्ययनग्रुचेंनेंद्दिपाटः, आभिघातः=कण्ठाः दिदेशे छग्रहादिभिराघातः, एतैः संद्षणेरन्यैक्च यथास्वं वातादिकोपनैः, विषं तु सर्वदोषप्रकोपणमेव । स्रोतः सु स्वरवहेषु चतुर्षु, यदुक्तं सुश्रुते – "द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोति" – (सु. शा. स्था. घ्य. ९) इतिः, भाषण-घोषणयोरन्पत्व-महत्वाभ्यां भेदः । प्रतिष्ठां = स्थितं वृद्धि वा । स इति स्वरभेदः, षर्वविधो वातपित्त-कफ-संनिपात-त्तय-मेदो-जभेदात् ॥ १॥

भा० टी़ -- अधि क जोर से बोलने से, विष खाने से, जोर २ पढ़ने से गला में किसी चीज से चोट लग जाने से, दूसरे कुपित करने वाले पदार्थों से भी वातादि कुपित होकर स्वर वाही स्रोतों (स्वर यन्त्र) को विगाड़ कर स्वरभेद कर देते हैं।

र् अनुमतिः सम्मिन, । हिष्काश्व सौ शीघ्रमवस्य प्राणहरौ, सन्निपानादयस्तु विकरपेनेति सःतः ।

इसमें श्रावाज विगई जाती है। यह स्वर भेद छ प्रकार का होना है — वान पित्त, कर संश्रिपात, मेदस् तथा चय से। स्वर यन्त्र चार होते हैं। दोसे श्रादमी बोलना है श्रीर दो से चिल्लाता है॥ १॥

श्रथ वातिकस्वरमेद्स्य लक्तग्रम् ।

वातिकमाह--

वातेन कृष्ण-नयना-ऽनन-मूत्र-वर्चा भिन्नं शनैवेदाते गर्दभवत् खरं च ।

( तु० उ० प्रव ५३ व्हार ३ )

म०-वातेनेत्यादि । कृष्णत्वं मृत्रादिपु स्वरमेदारम्भकदोपम्य मर्वाद्गव्यापकः त्वात्, अर्शोवत् । भिनं=भिन्नस्वरं, तदेवाह-गर्दभवत् स्वर्गिति, स्वरं=निष्टुम्म्, उद्देजकमिति यावत् ॥—

मा० टी०—नात से श्राँख, मुह, म्त्र श्रोर पुरीप काला होना है श्रोर शाचान (स्वर) गदहा की तरह कर्कश निकलती है।

अथं पैतिकस्वरभेदस्य लक्तग्रम्।

पैत्तिकमाह--

पित्तेन पीत-नयना-ऽऽनन-मूत्र-वर्ची ब्रूयाद्गलेन स च दाहसमान्वितेन॥२॥

(सुरु वर पर धर १) ११११ (१) पर धर १) १९७८ (१)

म०-पितेनेत्यादि । गलेनेति विशेष्योपदर्शनं, दाहसमन्विनेति विशेषगर्य विशेष्याधीनमतीतत्वात्, गलः सदाहो भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

भार्टी०-पित्तजस्वर भेद में आंब आदि पीले हो जाते हैं और गला जलना है। दा

श्रथ कफजस्वरभेदस्य लक्त्यम्।

**इ**लेजिमसमाह—

ब्र्यात्कफेन सततं कफरुद्धकराः स्वल्पं शनैर्वदति चापि दिवा विशेपात् ।

( तुर ए० घर न्यू गोर ४ ३

स०-ज्ञूयादित्यादि । दिवा विशेषादिति दिने सूर्यरियभिः कपास्य मन्दं । भावाद्विशेषाद्विशिष्टं वद्वीतर्यक्षे । दिवा विशेषम् इपि पाठानस्य म एवापेः॥ भा० टी॰—कफ के स्वर भेद में हर समय गला कफ से भरा शहता है। आवाज चोड़ी और घीरे निकलती है। दिन में यह वात नहीं होती; क्योंकि सूर्य के घाम की गरमी से कफ कम रहता है।

## भ्रथ सान्निपातिकस्वरभेदलच्याम्।

सान्निपातिकमाइ--

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसम्पत, तं चाप्यसाध्यम्रवयः स्टरभेदमाहुः ॥ ३ ॥

( सु॰ उ० घ० ४३ रही॰ ६ )

म॰—सर्वात्मक इत्यादि । सर्वविकारसम्पदिति उक्तवातादिस्वरभेदिछिक्न-योगः । तं चाप्यसाध्यमिति । अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्यमपिः, तेन 'सर्वने च्रयचे चापि प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम्''—(सु. ड. तं, घ्य. ५३) इति सुश्रुतव-चनमुपपन्नं भवतीति ॥ ३ ॥

भा० टी॰—सिंत्रपात स्वर भेद में वातादि जनित तीनों स्वरभेद के लक्षण होते हैं। इस स्वरभेद को महर्पियों ने श्रसाध्य कहा है॥ ३॥

### ग्रथ चयजखरभेदस्य लच्चग्रम् ।

न्नयजमाइ---

भूप्येत वाक् क्षयकृते क्षयमाप्तुयाच वाक्, एव चापि हतनाक् परिवर्जनीयः।

( सु॰ ड॰ झ॰ ४३ इनो॰ ७ )

भा० टी०-घातुत्तय जनित स्वर भेद में श्रावाज घुँ ऐली निकलती है। बोलां नहीं जाता। यह श्रव्या नहीं होता; इससे विकित्सा न करे॥

म॰ चूर्येतेत्यादि । घूर्येतं वागिति संधूमेव निर्गच्छन्ती वदनयोऽनुभूयते । स्यकृत इति धातुत्तयक्वते स्वरमेदे । त्त्यमाप्नुयाच वागिति पदच्छेदः । एप च यदा इतवाग्मवति ओजः त्त्वयाद्वचनात्त्तमस्तदा न साध्यः, अन्यया तु साध्यः, तेन प्रत्याख्याय क्रियाकरणग्रुपपनं भवति । एषु चापीति पाठे वातादि-स्वरमेदेषु मृष्ये इतवागसाध्यः, किन्त्वयं पाठष्टीकारैने च्याख्यातः ॥ ३॥

### ष्यथ मेदोजखरमेद्रय लक्त्रणम्।

मेदोजलज्ञणमाह---

अन्तर्गतस्वरमळच्यपदं चिरेण

मेदोऽन्वयाद्धदति दिग्धगलस्तृपार्तः ॥ ४॥

( सु० २० ५२ 🗝 🚈 ।

म०— अन्तर्गतेत्यादि अन्तर्गतस्वरामिति क्रियाविशेषणम्, 'अन्तर्गतं स्वरम्। इति पाठे तु कण्डस्यान्तर्गतं यथा भवति तथा स्वरं वचनं वटतीति योज्यम्, अन्तर्गलस्य शिल्प्यं इति पाठान्तरे गलस्यान्तरिति अन्तर्गलं स्वरं वदतीत्यर्थः। दिग्यगल शिन् क्रिल्पणा मेदसा वा लिप्तगल इत्यर्थः। तृपार्तक्ष्व मेदोरुद्धस्रोतस्त्वात् ॥ १॥

मा० टी०—मेरोज स्वर भेर में हर एक पर साफ नहीं मालूम होने, घाटात भीनर ही रह जाती है। देर में रक २ कर आवाज निकलती है, कफ गया में मया रहता है और प्यास लगती है॥ ४॥

#### ष्यथ स्वरभेदस्य असाध्यतन्यानि ।

चक्तवातादिजानामेवावस्थायामसाध्यत्वमाइ--

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः । मेदास्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमिति ॥ ४ ॥

( सु० ड० य० ५' ४०० १ )

इति श्रीमाधवकरविरिवते माधवनिशने स्वरभेशनेशनं समाप्तम् ॥

म०-द्वीग्रास्येत्यादि । सहोपजात इत्यन्तेन । जीणस्य=जीणमांसस्य । कृशस्य=अवलस्य । सहोपजातः=जन्ममधृतिवद्ः, 'काकस्वर' इति लोके । 'मरोप जात' इत्यत्र 'मदोपजात' इति पाठान्तरम्, मदो रोगविशेषः, मेदिस्वनोऽनिस्यृत्य मदसाऽऽवृतस्रोतस्त्वेन यो जातः, अमेदस्विनस्तु मेदोदुष्ट्या यो जातः म माध्यः पूर्वम्रक्त इति न विरोधः । सर्वसम्बद्धव्यवागादः सम्पूर्णलिहे वा जमाध्या द्रष्ट्वय इति ॥ ४ ॥

इति श्रोविजयरिक्ततस्रतायां मधुकोशस्याय्यायां स्वरभेदानसम् समासम्।

भा० टी०— ची वतावस्था में, बुढ़ापा में, कृशता में उत्पन्न तथा पुराना कोर उत्म से पैदा हुआ स्वर भेद असाध्य द्वाता है। मोटे आदमी का छोर सक्तिपात पा न्यर भेद अच्छा नहीं होता॥ ४॥

इति श्रोह्यरिनारायग्यमंबैद्यकृतायां निश्ननश्रीपञाणं राग्यांनरपय भाषाटीकायां स्वरमेशनिश्नम् ।

#### घ्यथारोचकनिदानम् ।

( Anorexia Loss Of Taste ) एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ टेस्ट स्थारोचकरोगस्य निदानानि ।

**जध्वेगाविकारसाधम्यादरोचकमाह**-

वातादिभिः शोक-भयातिलोभ-क्रोधैर्मनोष्नाशन-रूप-गन्धैः। अरोचकाः स्युः,

( चं ० चि ० घ० २६ श्लो० २०१ )

मश्-वातादिभिरित्यादि । एकैकशो वातादिभिस्तयः, सन्निपातेनैकः,शोका-दिना गन्धान्तेन आगन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामेकं छत्तणं वच्यतिः, सुश्रुते चोक्तम्—"भक्तोपघातमिह पञ्चिवधं वदन्ति—" (सु. छ, त, भ्रा. ५७) इति । शोकादिजस्तु यद्यपि वातादिजः, तथापि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणार्थं पृथगुक्तः । अतिछोभोऽत्राहितस्य सततोपयोगहेतुतया दोषपकोपक इति दर्शयति । अरोचकाः स्युरिति छेदः ॥—

भा० टी०—श्ररोचक के कारण्—श्ररोचक पाँच प्रकार का होता है। वात से, पित्त से, कफ से, सिन्नपात से श्रोर श्रागन्तुक जैसे भय श्रतिलोम, कोघ, मन बिगाइ ने वाला भोजन, स्रत श्रोर गन्ध, श्रावाज (कय या खखार श्रादि ) का स्पर्श-धिनावन बीज छूजाना।

त्रथ वातिकारोचकलत्त्रग्रम्।

वातिकलचणमाह-

परिहृष्टदन्तः कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥

(च० चि० घ० २६ क्लो० २०१)

म॰—परीत्यादि परिदृष्टदन्त इति अम्छभन्नणेनेव ॥ १॥
भा॰टी॰—वात के श्ररोचक में मुंद्द कसैला श्रीर दाँत खट्टा (कोट) रहता है॥ १॥
श्राथं पैतिकारोचकलन्त्रग्रम् ।

यैत्तिकङ्गणमाइ—

कद्वम्लमुख्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्यात्,

(च० चि० घ० २० श्लो० ३२–३४ )

म०-कट्वित्यादि । कडुशब्दोऽत्र तिक्तवाची । यदाह विदेहः-'दिन्त तिक्ताऽऽस्य-विदाह-कृत् स्यात् स्वाद्वास्य-हृल्लास-कर्: कफेन'-राति ।'-

भाव्टीव-पित्त से मुद्द कढ़वा, गरम, फीका श्रीर वद्युदार गहना है। क्रा वात से होता है, पित्त से नहीं हो सकता, किन्तु इस रोग का ऐसा स्वभावती है कि इस में पित्त से फीका रहता है।

ग्रथ रलेष्मिकारोचकलक्त्यम्।

**२है। ध्मकलत्त्रणमाह**—

## लवणं च वक्त्रम्।

माधुर्य-पौन्छिल्य-गुरुत्व-शैत्य-विवद्ध-सम्बद्ध -युतं कपेन ॥२॥ (वर विर कर २६ =वेर २०)

म॰—त्तवग्रामित्यादि । छवणं वक्त्रामिति विदम्धस्य क्लेप्मणो लवणसन्वात्। उक्तं हि सुश्रुते-"इलेप्मा विद्ग्यो लवण! स्मृतः, पित्तं विद्ग्यमम्लम्"-(सु. न्इ. स्था. घा ४०) इति । विवद्ध-सम्बद्धयुतिमिति विवद्धं च तत् सम्बद्धगुनं चेति विवद्धसंवद्धयुतम् । अत्र विवद्धं=बद्धामिव, भक्तणाद्यसामध्यीत्, संबद्धयुनं 'कपस्य' इति शेषः, भावे क्तः, कफिल्तिमित्यर्थः । 'विद्ग्यसंवद्धयुनम्' इनि पाटान्नरं' गुग-मम्। 'विवद्धसन्बद्धयुतम्, इति पाठे विवद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतत्वात् कफ्रिय, सन्नद्धो वदः 'णह' वन्धने इत्यस्माद्धातोः पूर्ववत् कादि । 'विवदः-संस्तर-युत्यः इति काश्मीराः ॥ २ ॥

भार्टी -- कफ के अरोचक में-मुद्द लवावदार, मीठा, नमकीन, छोर एक ने लीपा रहता है श्रीर खाया नहीं जाता, शरीर में भारीपन मारूम दोना है र्रात ठएड सगती है ॥ २ ॥

ष्प्रधागन्तुजारोचकस्य लक्तग्रम् ।

आगन्तुजमाह-

अरोचके शोकभयातिलोभकोषाद्यह्याशुचिगन्थजे स्यान्। स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च,

(यव कि इक्टर्ड के देवा)

म०-अरोचक इत्यादि । अह्द्यगन्यो=प्राणोद्देनको गन्यः। स्वाभावितं चास्यमिति अविकृतसुखरसत्वं, न तु वातादिवत् कपायत्वादि ॥-भा०टी० -शोक, भय, श्रतिलोभ, दोघ. नाक को दुरा हमने दाटा गन्द. छा दि

जुठा श्रीर सड़ा, कीड़ा पड़े भोजन से जो श्रागन्तुक श्ररोवक होता है, उसमें श्ररिव मात्र होती है, मुह का जायका नहीं-विगड़ता।

ग्रथ सान्निपातिकारोचकलत्त्रग्रम्।

त्रिदोषजमाइ--

## त्रिदोषजे नैकरसं भवेचु ॥ ३ ॥

( च० चि० ५० २६ श्लो० २०३ )

म॰-त्रिदोषज इत्यादि । त्रिदोषजे नैकरसमिति वातजाद्यक्तकषायांचने करसम् ॥ ३॥ ः

भांग्टी॰--िश्रदोपज श्ररोचक में मुद्द का स्वाद एकसा नहीं रहता, वात श्रादि तीनों दोषों का स्वाद रहता है, कसैला, फीका, खट्टा, कंड़वा श्रोर नमकीन ॥३॥

ध्रथारोचकस्य लच्चगान्तराणि ।

वातजादिभेदेन मुखविकृतिमाभिधायान्यदेशविकृतिमाह—

हुच्छूल-पीडन-युतं पवनेन, पित्ता-

चृड्-दाह-चोष-बहुलं, सक्फप्रसेकम् ।

श्लेष्मात्मकं, बहुरुजं बहुभिश्च विद्या-

द्वेगुग्य-मोह-जडताभिरथापरं च ॥ ४ ॥

इति श्रीमाध्वकरविरचिते माधवनिदानेऽरोवकिनदार्न समाप्तम्।

म०-हृच्छु तित्यादि । हृदि शूलेन पीडनं ह्च्छूलपीडनम् । चोषश्चूषणवत् पीडा । वहुमिरिति त्रिदोषैः । वैगुण्य-मोह-जडताभिरथापरमिति उपल्चणे तृतीया । वैगुण्यं=मनसो च्याकुल्त्वम् । अपरमिति दोषजादन्यमागन्तुजमित्यर्थः । सत्यामिष बुभुतायामभ्यवहारासामध्यमक्तिः, अभिलिषतम्प्यन्नं दीयमानं नाभ्यवहरतीत्य-नानामिनन्दनम्, अन्नस्य अवण-स्मरण-दर्शन-गन्ध-स्पर्शनैयत्रोद्दिजते स भक्तद्वेषः । एवं त्रिविधोऽपि रोगश्चरकद्यश्चुताभ्यामरोचकश्चदेन संग्रहीतः । उक्तं हि घृद्ध-भोजन-'प्रत्तिप्तं तु मुले चानं जन्तोर्ने स्वद्ते मुहुः । अरोचकः स विश्वयोः भक्तद्वेषमतः शृख् ॥ चिन्तियत्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्चुत्वाऽपि भोजनम् । द्वेषमा-याति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ यस्य नाने भवेच्छुद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते। कृपितस्य भयातस्य यश्च भक्तनिरोधजः"-इति ॥ ४ ॥

इति श्रीविजयरिवतस्रतायां मधुकोशव्याख्यायामरोचकिनदानं समाप्तम्।

छत्तणम् ]

भा॰टी॰—वातादि जनित अरोचक के श्रन्य लन्नण—वात के श्रपेक्क में एद्प में श्रूल, पित्तजमें प्यास,जलन,चूसने ऐसी पीड़ा, कफज में कफ निकलनाहै। सिप्तान में ये सब लन्नण-होते हैं। श्रागन्तुज में मन व्याकुल रहता है। मोद द्योग जड़ता रहती है॥ ४॥

> इति श्रो ह्यारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुन्वितर्वयः; भाषाटीकायामरोचक निदानम्।



## अथ छिंदिनिदानम्-( Vomiting) वामिटिह

श्रथ छर्दिरोगस्य सनिर्वचनं निदानम् ।

ङ्घीमप्यरुचेर्भावात् तथाऽरोचकवत् पञ्चविधत्वादरोचकानन्तरं हर्हिन्नस्या निदानं निरुक्तिं चाह—

दुष्टैदेंपिः पृथक् सर्वेर्वीभत्साऽऽलोचनादिभिः। छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते॥१॥ अतिद्रवेरितिस्निग्धेरहृष्टेर्लवणरित । अकाले चातिमात्रेश्च तथाऽसात्म्येश्च भोजनेः॥२॥ अमाद्रयात्त्रथोद्धेगादजीणित् किमिदोपतः। नार्याश्चापत्रसत्त्वायास्तथाऽतिद्वतमश्नतः॥३॥ वीभत्सेहृतिभश्चान्येर्द्वतमुत्क्लेशितो वलात्। छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनेः। निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावितः॥१॥

(50 20 40 25 - 0 (-1)

म॰—दुष्टैरित्यादि । वीभत्सालोचनं=विकृतिद्शंनम् । आदिग्रहणेनानिष्ट-गन्धभत्तणादीनां ग्रहणम् । नार्याञ्चापन्नसत्त्वाया इति गर्भिण्याः. तस्या गर्भोत्री-

१....उत्स्लेशिनः कोपिन

ढनेन वात्वेगुण्याच्छिदिः । छाद्यकाननामिति वेगैम्रेखं छाद्यन्=पूर्यन्, अर्दयन्= पीडयन्, अंगभञ्जनैः=अंगभेदैः । छाद्यति ग्रुखम्, अर्दयति चाक्कानीति छिदैः 'छद् अपवारणे' 'अर्द हिंसायाम्' अनयोः पृषोद्रादित्वेन रूपसिद्धिः ॥ १-४ ॥

मा० टो०—छिदिरोग का निदान और शब्दार्थ-छिदिरोग पाँच प्रकार का होता हैवातज, पित्तज, ककज, सिमातज, और धिनावन चोर्जो के देखने आदि से। अव
इनके लक्षण कहे जाते हैं—कारण—अतितरल-बहनशील अति स्निग्ध-तेल धी पढ़ा
हुआ पदार्थ, मन विगाड़ने चाला, अतिलवण, विना भूख के खाना, अति मोजन,
अहित मोजन, अधिक परिश्रम, घगड़ाहट, अजोर्ण, पेट में कीड़े होना, गर्भ रहने पर,
जल्दी २ मोजन करना, और भी घृणा पैदा करने वाले कारणों से जल्दी दोष उमड़ कर
वड़े वेग से मुह को भरता हुआ और शरीर में पोड़ा करता हुआ मुह की तरफ से
वाहर आता है-कय होती है। इसे ही छिदि, वमन या विम (कय) कहते हैं॥ १-४॥

## व्ययं छद्देः पूर्वस्त्पागि ।

पूर्वरूपमाह--

हृ ह्वासोद्वाररोघों च प्रसेको ठवणस्तनुः । देषोऽन्नपाने च भृशं व्मीनां पूर्वेळक्षणम् ॥ ४॥

( सुः उ० झ० ४६ श्लो० ५ )

म०—हल्लासेत्यादि । उद्गाररोधः=उद्गारापद्यत्तिः । प्रसेको=ग्रुखपसेकः; तस्य ,लवणत्वं प्रभावात्, आमाशयोत्कलेशभवत्वेन कफविदाहाद्वाः; तन्नुरघनो-ऽन्पो वा ॥ ५ ॥

भा॰ टी॰—इदिं के पूर्वरूप-जी मचलाये, डकार न श्रावे, मुँह में थोड़ा २ पतला नमकीन पानी भर श्रावे, खाने पोने में श्रविच रहे॥ ४॥

## भ्रथ वातिकच्छदेंर्ज्ज्ज्यानि ।

वातजाया छत्त्रणमाइ---

हृत-पार्श्व-पीडा-मुखशोष-शीर्ष-नाभ्यर्ति-कास-स्वरभेद-तोदैः । उद्गार-शब्द-प्रबळं संफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् । कृच्क्रेण चाल्पं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥६॥ म॰—हृत्पाश्वेंत्यादि । शीर्ष-नाभ्यतिः=परनके नाभी च ग्रूनं, नोदिर्द्यन न्तरं 'युक्त' इति शेषः, उपलक्षणे वा तृतीया । आनी नर्द्यप्रदेशित गेल्यम्। किश्तं छद्यतीत्याह्—उद्गारेत्यादि । उद्गार-शब्दाभ्यां पवलगुद्रनार्द्याद्यप्रदेश लम् । विच्छिनं=सान्तरवेगमल्पद्रवं वा, वातस्य स्वतो द्रवत्वाभावात् । ननुरुपद-नम् । कपायं=कपायरसं, कपायस्य वातकृतत्वात् ॥ ६ ॥

भा॰ टी॰—वातज छिद के लज्ञण-हृदय, पस्तवारा, शिर श्रोर नाभि में पीरा हो. मुद्द स्थे, खांसी श्रावे, स्वर भेद हो, कींच हो, डकार श्रावे, कय काला रंग जा, कसेंखा, पतला, फेनंदार,इहर २ कर होता है। कय होते समय श्रावाज श्रीर वर्ग नर-लीफ होती है, कय साफ नहीं होती श्रीर थोड़ी होती है॥ २॥

#### अथ पैसिकछहें क्यानि।

पित्तजमाह---

मूर्च्छा-पिपासा-मुखशोप-मूर्ध-ताल्विक्ष-सन्ताप-तमो-भ्रमा-ऽऽर्नः । पीतं मृशोष्णं हरितं सितक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ७ ॥

(चलचिल महदद मोल्हर)

म०-मूच्छेंत्यादि । तमो उन्धकारदर्शनिमव । धृम्नं=कृष्णले हिनवर्णम् ॥८॥ सा० टी०—पेचिकछदि के तत्त्वण-मूच्छी, प्यास हो, मुद्ध स्पे, शिर, वाल, प्रीर श्राँकों में जलन हो, श्राँक के सामने श्रंधेरा हो जाय; सहर श्रावे, कय या रंग पेता हरा या धुवाँ का रंग हो, गरम हो, कर्वा हो, गला जले ॥ ७॥

### ग्रथ कफजछहें कच्चानि।

कफजामाइ---

तन्द्रा-ऽऽस्यमाधुर्य-कफप्रसेक-सन्तोप-निद्राः-ऽरुन्ति-गोरवाऽऽनेः। स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्रिशुद्धं सरोमहर्पोऽल्परुजं वमेतु॥ =॥

म०—तन्द्रेत्यादि । आस्यमाधुर्ये मुलस्य मधुररमन्तम् । मन्तोप र्रात् सन्तोष इव सन्तोषः, अन्नानिभलाप इत्यर्थः, तृष्तो हि नान्तमभिन्यति । अर्रादः रभ्यवहारासामध्यम् । स्वादु=मधुरम् । विश्चद्रमित्युभं, सुधुते-'शुरनं हिनं सान्द्रकफं कफेन' ( मु. इ. त. अ. १९ ) इति पाटात् ॥ = ॥ भा० टी०—कफजछुर्दि के लज्ञ्या—तन्द्रा हो, मुँह मीठा हो, कफ निकले, भोजन न करने पर भोजन किया हुआ मालूम हो, नीद अधिक आवे, अरुचि रहे, शरीर में भारी-पन रहे, कय चिकना-गाढ़ा-मीठा-साफ और कफ युक्त हो। कय होते समय रोयें खड़े हो जाँय। पीड़ा कम हो॥ =॥

### म्रथ सन्निपातिकछद्दें बच्चानि ।

त्रिदोषजामाइ--

शूळा-ऽविपाका-ऽरुचि—दाह-तृष्णा—श्वास—प्रमोह-प्रवळा प्रसक्तम् । छर्दिस्त्रिदोषाञ्चवणा—ऽम्ल—नीळ-सान्द्रोष्ण-रक्तं वमतां नृणांस्यात् ६

म॰-श्रुलेत्यादि । श्रूछादिभिः ममोहान्तैः पवछा श्रूछादिपवछा । पसक्तं= निरन्तरम् । त्रिदोषादित्यत्र 'त्रिदोषा' इति पाठान्तरे त्रिदोपजेत्यर्थः ॥ ६ ॥

भा॰ टी॰—सिंत्रपातिकछिंदं का लत्त्रण- शूल हो, श्रन्न हज़म न हो, श्रविच रहे, दाह, तुन्त्या, श्वास, मूर्च्छा श्रधिक हो, क्य नमकीन, खट्टा रंग में नीला, लाल, गरम श्रीर गाढ़ा हो ॥ ६ ॥

#### भ्रथ छहेरसाध्यलक्तगानि ।

असाध्यमाह---

विद्र-स्वेद-मूत्रा-अन्तु-वहानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति । उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्ध्य नरस्य कोष्ठात् ॥ १० ॥ विण्-मूत्रयोस्तत्सम-गन्ध-वर्णं तृट-श्वास हिकार्ति-युतं प्रस्क्तम् । प्रन्क्षद्येददुष्टिमहातिवेगात्त्रयार्थितश्चाशु विनाशमेति ॥ ११ ॥

म०—विडित्यादि । उत्सन्नदोषस्य=उद्दगतदोषस्य दोषामिति पित्तं कर्फं वा, स्वेदादिकान् वा तद्दुष्टान् धातुमलान् । तिद्ति यस्माद्विद्यादिस्रोतोदुष्टि-स्ततो हेतोविंण्मूत्रयोः सम-गन्ध-वर्ण छर्दयतीति योज्यम् । इयं तु छर्दिविकृति-विषम-समवायारच्या त्रिदोषजेति केचित् । अन्ये त्वाहुः-सर्वा एव छर्द्यः प्रबला एवंविधाः सत्योऽसाध्याः स्युरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

१ प्रच्छद्येव वामयेव ।

भा० टी०— वायु दोपों के उमड़े रहने पर पुरीप, स्वेद-पसीना, मृत्र, जलवारी स्रोतों को रोक कर इकट्टे हुए पित्त, कफ, पसीना धातु श्रीर मलों को ऊपर लाकर पाखाना पेशाव के रंग का श्रीर वदवृदार वड़े वेग से छिद पैदा करता है। रूप्त, हिचकी, श्वास होता है। हर बख्त कय हुआ करती है, उस कय से मनुष्य शीं प्र प्राप्त छोड़ देता है। १०-११॥

अथागन्तुछद्दे लेक्स्सानि ।

ञागन्तुजामाइ---

वीमत्सजा दोईदजामजा च असात्म्यजा च किमिजा च या हि। सा पश्चमी ता च विभावयेच्च दोपोच्छ्रेयेणैव यथोक्तमादो ॥१२॥

म०-घीमत्सजित्यादि । दौहृदजा=दौहृदालाभजा, आमजा=अजीर्णजा, असात्म्यजा=असात्म्यभज्ञणादिसंभूता, क्रिमिजा=कोष्टिकिमिसंभवा; वीभ-त्सजेत्यादिना क्रिमेजान्तेनैकत्वेनैव गणनीया, आगन्तुजत्वसामान्यात् । साप्रज्ञ्च मीति त्रिदोषजापेत्तया सामान्येनागन्तुजेत्र, आगन्तुज्वरवत्; यदि तु वीभत्सजापे-त्त्या क्रिमिजा पश्चमीति गण्यते, तदा तां च विभावयते । दोपोच्ल्र्येणवेत्यनेन क्रिमिजाया एव दोपसम्बन्धः स्यात्, तत्रच्च वीभत्सजादीनां चिकित्नोपयोगी दोषसम्बन्धा न लभ्यते । अन्ये तु तदोपपरिद्वारार्थ 'सा पञ्चमी ताञ्च' इति वहुवचनान्तं पठन्ति, एवं सित अन्तर्गणनाया न प्रयोजनिमित अन्तर्गणनां नादि-यन्ते । क्रयमत्र दोपोच्छ्यो विभावनीयः १ इत्याह— यथोत्त मादाविति । कार्दाः वातादिल्ल्चण इत्यर्थः ॥ १२ ॥

भा० टी०—श्रागन्तुज छुदिं के लज्ञ्य-श्रीभत्सज्ञा=पीप, गुट. म्न, ध्रादि के देगने यदवू के स्ँघने, श्रपवित्र वस्तु के त्पर्श श्रादि से उत्पन्न। दाटदज्ञा=गर्भ रहने पर छियों का,जो खाने पीने दे खने छुनने का मन चले, उसके न माप्त टोने से श्रसान्यज्ञा श्रहित भोजन से उत्पन्न श्रीर किमिजा=पेट में की ड़ों के रहने से उत्पन्न। ये पांचां श्रागन्तुक छुदिं हैं,इन्हें पहले कहे हुए बात श्रादि की छुदिं के लज्ञ्णों से जाने ॥ १२॥

अथ क्रिमिजछहें लेक्गानि ।

क्रिमिजाया लच्चणमाह—

शूल-हब्बास-बहुला क्रिमिजा च विशेषतः । किमिहदोग्तुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १२ ॥ व्याप्त १४

१ दोषोन्त्रदेस दोपबृद्ष्या । १-विम्सप्टेर कार पर् ।

म॰-श्रूलेत्यादि । क्रिमिह्द्रोगतुल्येन छत्त्रोगन छित्ततिति क्रिमिह्द्रोगे क्रिमि-छत्तणात् यत् पीडादिकं तदस्यां भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

भा॰ टी॰—िक्रिमिजा छुर्दि के लत्त्रण—िक्रिमिज छुर्दि में यह विशेषता है कि गूल हो, जी मचलाय, और क्रिमि से उत्पन्न हृद्रोग के लत्त्रण होते हैं॥ १३॥

'घ्रथ छहें: साध्यासाध्यविवेकः।

असाध्यलत्तणमाइ---

चीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित-पूय-युक्ता । सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां साध्यां चिकित्सोन्निरुपद्रवां च ॥१ ४॥

(च०चि॰ भ०२३ श्लो० १७)

इति श्रीमाघवकरविरिचते माघवनिदाने छदिनिदानं समाप्तम्॥

म० चीग्रास्येत्यादि । सचिन्द्रकामिति मेदः मभृतिधात्नां स्नेहः प्रवर्तमानो मयूरिपच्छचिन्द्रकावत् प्रतिभानि । निरुपद्रवामिति कासाद्यपद्रवरिताम् । तदु-क्तम् "कासः श्वासो ज्वरो हिका तृष्णा वैचित्त्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेया-श्रुद्धेरुपद्रवाः" – इति ॥ १४ ॥

इति श्रीविजयरित्तकतायां मधुकोशन्याख्यायां छिर्दिनिदानं समाप्तम् ॥
भा० टी०---छिदं का साध्यासाध्य-द्वीगता में उत्पन्न, वरावर होनेवाली-वीच में
कक्के नहीं, उपद्रवयुक्त, जिसमें खून श्रीर पीप गिरे, मेद श्रादि धातुश्रों की विकनाई
मिली रहने से कय में मोर की पंख की तरह चमक नज़र श्राये, तो छुर्दि श्रसाध्य
श्रीर यदि कोई उपद्रव न हो तो साध्य समम कर पैद्य उसकी विकित्सा करे॥ १४॥

### ंभ्रथ छर्हिरोगस्योपद्रवाः।

तस्या उपद्रवमाह-

(कासः श्वासो ज्वरो हिका तृष्णा वैचित्त्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्देरुपद्रवाः ॥ १५॥)

भा॰ टी॰—छर्दि के उपद्रव-कांसी, श्वास, उधर, हिचकी, प्यास, बेसुधी होना, हृद्रोग, श्राँख के सामने श्रँघेरा होना (॥ १४॥)

इति श्रीहरिनारायग्रश्मंवैद्यक्ततायां निदानदीपिकायां दिन्वनिश्चय भाषादीकायां छुर्दिरोग निदानम्

### Thirst (.यर्ट )

#### श्रथ तृष्णारोगस्य सम्प्रातिः ।

छर्देस्तृष्णोपद्रवत्वाच्छर्चनन्तरं तृष्णानिदानं, तस्याः सम्प्राप्तिमाह-

## भय-श्रमाभ्यां वलसंक्षयाद्या ऊर्ध्व चितं पित्तविवर्धनर्चे । पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ॥

म०—भयेत्यादि । पित्तविवर्धनैरिति कद्वम्छोण्णादिभिः क्रोयोपयानादि-भिक्ष स्थान एव सिश्चतं=कुपितं च पित्तं, वातव्य भय-श्रम-वल-त्रंथः कृपिनः, कर्ध्व प्रसरन् पिपासां जनयति । ताल्वित्युपलत्तणम्, तेन क्लोमाद्यपि योध्यम्, तस्य पिपासास्थानत्वेनोक्तत्वात् । चरकेऽप्युक्तम्—"रसवाहिनीव्य धमनीजिद्यामृल-गल-तालुक-क्लोमनः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृपामतिवलौ तौ तु" ( च. नि. स्था अ. २२ )—इति ॥—

#### त्रयानक्ता-ऽऽमजानां सम्प्राप्तिः।

अन्न-क्रफा-ऽऽमजानां संप्राप्तिमाह--

## स्रोतस्स्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषेश्च तृट् संभवतीह जन्तोः ॥ १ ॥

म०-स्रोतः स्वित्यादि । नतु, अपावाहिष्त्रित वहुवचनं विरुद्धम्, 'हे इद-कवहे' ( सु- शाः स्थाः स्थाः स्थाः है )-इति सुश्चतेनोक्तत्वात् । नवम् तयोरे ते हा-भतानयोगादिति । दोपैरितिं अन्न-कफा-ऽऽमैः, दुष्टिकर्तृत्वात् दुष्टद्रोपेसंवन्याहाऽन्ना-ऽऽमयोरिप दोषत्वमिति गदाधरः ॥ १॥

भा०टो०-तृष्ण(प्यास) रोग की सम्प्राप्ति—पित्त यहानेवाले-कर्ड, अन्त, उप्ट, क्रोध, उपवास श्रादि से श्रपने स्थान (हृदय) में इकट्टा श्रोर फुपित एक्स पिट, तथा भय, श्रम श्रोर नाताकती से कुपित वात, तालु, फ्लोम. जिलामून, और कर्ड में जाकर मतुष्यों को प्यास का रोग पैदा करता हैं॥ १॥

### श्रयासां भेदाः।

तिसः स्पृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तया ह्यामसमुद्रवा च । भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निवोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ २ ॥ म॰—तिस्र इति वातादिभिः प्रत्येकम् । ज्ञतनेति ज्ञतनिमित्ता त्रणिनां या भवति । ज्ञुर्थीत्यनेनोक्तानां चतसृणां सुखसाध्यत्वं वोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यत्वम् ॥ २ ॥

भा॰ टी॰—अन्न, कफ, आमदोष से जल वाहिनी निलयों के विगड़ जाने से प्यास होती है। तृष्णा के भेद-तृष्णा सात प्रकार की होती है। १ वात की,२ पित्त को,३ कफ की, ४ चत चोट वर्ण आदि से, ४ घातुच्चय से, ६ आम से, ७ भोजन से। इनमें पहली तीन सुखसाध्य श्रीर वाकी ४ कप्रसाध्य होती हैं॥ २॥

(ताल्वोष्ठ-कर्ण्ठा-ऽऽस्य-विशोष-दाह-सन्ताप-मोह-भ्रम-विप्रलापाः। पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकाले तुं विशेषतो हि॥)

भा॰ टी॰—तुष्णा के उत्पत्ति काल में विशेषतः ये लक्षण होते हैं—(पूर्वकप)
तालु-श्रोष्ठ, कएठ, मुद्द सूखे, दाह श्रन्दर, वाहर शरीर गरम हो, मूरुर्छा भ्रम, प्रलाप ॥
( इ॰ व॰ म॰ ४८ स्लो॰ ३ )

### च्यथ वातिकतृषाया लच्चणानि ।

वातजामाह--

क्षमास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा शङ्ख-शिरःसु चापि । स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीताभिरद्भिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

म०—द्यामास्यतेत्यादि । ज्ञामास्यता≕ग्रुष्कदीनग्रुखत्वम् । स्रोतोनिरोध इति रसाम्बुवाहिधमनीनिरोधः । श्रीताभिरिद्धिरित्यनेन वायोः शितस्य शीता-म्बुना वृद्धिरित्यनुपशयनिदर्शनम् । चकराचरकोक्तनिद्रानाशस्य महणम् । यदाह चरकः-"निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तथा ग्रुष्क-गळ-ताळः" [च. चि. स्था धा. २२ ]-इति ॥ ३ ॥

भा॰ टी॰—वातज तृष्णा के लच्चण-मुँह (चेहरा) स्क जाय और उतर जाय, कनपटी और शिर में सूई कोंचने जैसी पीड़ा हो, गला वन्द हो जाय, मुँह फीका हो, और वात के ठएडा होने को वजह से ठएडे पानी से प्यास वढ़े॥ ३॥

## ष्यय पेतिकतृष्णाया लक्त्यानि ।

पित्तजामाइ---

मूर्चा-ऽन्नविद्रेषविलाप-दाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः। शीताभिनन्दा मुखितक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥४॥ म०-मूच्डें(यादिना । विकाषोऽत्र मलापः । प्रतनश्च शोपोऽनीव मरनी तृष्णा । शीताभिनन्दा=शीतेच्छा, 'गुराइच हलः'-इत्यक्तार्मन्ययः । पिन्द्यन-स्रुपतापः, परिभूपनम्' इति पाठोऽन्तः चोभणम्, धूमनिगम इव वा । चरारात्र पीत-विष्ण-मूत्र-नेत्र-त्वाटयो प्राह्याः ॥ ४॥

भा॰ टी॰—पित्तज तृष्णा के लत्तण-प्रशी, श्रन्न में श्रवित, प्रताप, दार, कान्त का लाल होना, कितना ही पानी पीया जाय भगर मुद्द गला स्पता ही रहे, टगर्स चीजों की इच्छा होना, मुद्द तीता रहे, गरमी मालूम हो॥ ४॥

## श्रथ श्लैष्मिकतृष्णाया लक्तगानि ।

इलेष्मजामाह---

वाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णा वळासेन भवेत्तया तु । निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णादितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥४॥

म॰—बाष्पेत्यादि । स्वकारणकृषितेन कफेनोपिरष्टादाच्छादिने इन्तरनी कफावरुद्वाप्पेण पावकोष्मणाऽधोगतेनाम्बुवहस्रोतः शोपणात् कफना नृष्णा भवति । ननु कफना तृष्णाऽनुष्पन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपमारः नृष्त्रायोगात्, वातिपत्तयोरेव तृष्णाकर्तृत्वेनोक्तत्वात् । यदुक्तम्—"पित्तं गवानं सृिनं नराणाम्"—इत्यादि । चरके प्युक्तम्—"नाग्नेविना तर्पः परनाद्दाः, ना दि शोपणे हेत्"—(च. चि. स्था. च्य. २२ ) इति । युश्चनेऽप्युक्तम्—"मद्यर्याग्नेय-पायव्यगुणावम्बुवहानि तु । स्रोतांसि शापयेतां तनस्तृष्णा मनायने" (सु. उत्त. धर. ४७ )—इति । अत आह्—तथिन=उक्तमकारण कफाटग्नेविपावरायादिनाः, न नु स्वगुणेनः, अत एव चरके कफना तृष्णा न पिर्वतेनः, सुश्चतेन नु विक्रिन्यानेदार्य पिरताः, हारोतेनापि सिपत्तेनैव इन्नेष्मणा तृष्णा पिरता न नु केवलेन । यटार—"स्वाद्वम्छछवणाजीणैः कुद्धः इन्नेष्मा सहोष्मणा । प्रप्राम्बुवहं स्रोतम्नुगां मंतरनयेन्तृणाम् ॥ शिरसो गार्वं तन्द्रा माधुर्यं वटनस्य च । भक्तद्रेपः प्रतेप्रत्य निद्राविवयं त्रवेव च । एनिजिद्विवानीयानृष्णां कफर्यम्हन्तान्"——नि ॥ ५ ॥

भा० टो०—श्रपने कारणों से कुषित कफ उर्रान्त से कर से घर होता है, पार श्रान्त का वह भाक्षनोचे की तरफ फैलकर जहवादी सोतों को सुनापर नृत्य पंत कर देता है। इस प्रकार से कफ से तृष्णा पैदा होती है। इसमें नींद राधिक कार्ता है, उसेंट में भारीपन रहता है, मुह मीठा रहता है। ज्यास खूब लगती है। श्रोर रोगी का शरीर सूखता है॥ ४॥

#### भ्रथ ज्ञतजन्यतुष्णाया जन्नगम्।

त्त्ततजामाइ-

क्षतस्य रुक् शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ।

**म॰-त्तनस्येत्यादि ।** —शस्त्रादित्ततयुक्तस्य ॥-

भा० टी०—इतज तृष्णा के लक्षण-पेड़ वगैरह से गिरने, हथियार और किसी कारण से चोट लगने से और फूट जाने से पीड़ा होती है और खून निकलता है, इससे भी तृष्णा होती है॥

#### ष्यथ चयजतृष्णायोलच्गानि ।

त्तयशब्दस्यानेकविषयत्थात् त्तयजां विशेषयन्नाह-

रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तयाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥ ६ ॥ पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः। रसक्षयाकानि च लक्षणानि तस्यामशेषेणभिषग् व्यवस्येत्॥७॥

( मु॰ च॰ भ॰ ४८ स्लो॰ १० )

म॰—रसत्त्वयादित्यादि । पेपीयते=पुनः पुनः पिवतिः एतच विशेषपरम्, सर्वतृष्णासु तथाभूतत्वात् । यदाह सुश्रुतः—''सततं यः पिवेद्वारि न तृष्तिमधिग-च्छति । पुनः काङ्ज्ञति तोयं च तं तृष्णार्दितमादिशेत्"—(सु. छ त. च्म. ५८) इति । रसज्ञयोक्तानि च छज्ञणानि सुश्रुतोक्तानि । तद्यथा,—''रसज्ञये हत्पीढा कम्पः शोषः शून्यता तृष्णा च"—)सु. स्. स्था, च्म. १६ ) इति । तस्यां= ज्ञयजायाम्, अशेषेण⇒कात्स्न्येन ॥ ६–७ ॥

मा० टी०—चयज तृष्णा के लच्चा-रस घातु के चीय हो जाने से चयज तृष्णा होती है। इसमें रोगी रात दिन बार २ दम पर दम पानी पोता रहता है परन्तु प्यास जरा भी बंद नहीं होतो। इसमें रसच्चय के ( हदय में पीड़ा, कम्प, मुद्द स्वना, हदय जाली मालुम होना,शरीर स्वना, प्यास लगना)ये सब लच्च होते हैं। कोई २इसे सिम्नपात की तृष्णा बतलातें हैं॥ ६-७॥

#### अथ आमजतु-णाया लक्त्यम् ।

आनजामाह-

# त्रिदोपिक्जाऽपससुद्रवा च हच्छूल-निष्ठीवन-माद्-कर्जा

म॰-त्रिदोषेत्यादि । त्रिनोपिङ्कः =त्रिदोपिङक्काः । आमादतीर्यादे त्रिनोपकोतः स्यादिति ॥-

मा० टी०—श्रामज तृष्णा के लज्ञण-श्राम से उत्पन्न तृष्णा में वान श्रारि पो तीने। तृष्णा के लज्ञण होते हैं। इसमें हृदय में शूल, वार २ धूकना, श्रोर श्रारि मुस्त रहता है॥

च्यय च्यन्नजतृष्णाया लक्त्यानि ।

भक्तोद्भवामाह-

स्निग्धं तथाऽम्ळं ळवणं च भुक्तं छर्रन्नमेवाशु तृपां करानि ॥=॥

म॰-स्निग्धिमत्यादि । चकारान् कडु च, ननु निक्त-कपाय-गृगणीन्यर्थः।
गुरुशब्देन मात्रागुरु, द्रव्यगुरु च गृहाते । दृष्टक्लेन नु पञ्च वृष्णाः परिनाः वादपित्त स्वया-ऽऽमोपसर्गना (च. चि. स्था. अ. २२) इतिः नत्र, कफना आमजाया
मेवावरुद्धाः स्तन्ना वातव्ययाः भक्तना च वाननायां, भक्तावरणेन वादप्रयोपायः
पित्तनायां वा, दिदाहेन पित्तमकोपात् । सुश्रुते चायसर्गना यथास्यं दोर्जागु ।
ननु. मद्यनाऽपि सुश्रुतेन मद्यत्यये (सु. च. त. अ. ४७) परिना, नन् पर्यः
सप्तेत्युच्यते ? सत्यं तस्या वात निक्तनायायगरोषः एवं द्ववस्यनेऽपि ॥ = ॥

भां शिक्स कोने वाली चीजें अधिक याना और खुराक से यधिक गाना, रन पार्या, से शीव ही सुर्पण होती है। पा

अथोपसगजराज्याचा जन्मानि ।

तत्रोपसर्गजामाह---

दीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्क-दक्त्र-गल-तालुः । भवति खल्ल योपसर्गातृष्णा सा शोपिणी कृष्टा ॥ १ ॥ म०-दोनेत्यादि । दीनस्वरः= चांमवचनः, प्रताम्यन्=ग्रुह्यन्, दीनः=क्लान्तः चपसर्गादित्युपद्रवाद्रोगात्, उपद्रवशन्दश्च सामान्येन रोगमात्रेऽपि वर्तते, यथा— "निरूहोपद्रवाचिकित्सितं न्याख्यास्यामः" (सु, चि. स्था. घा. ३८) इत्यत्र । क्षणः=कष्टसाध्या, न्याधिकर्षितंदहत्वात् ॥ ६ ॥

मा॰ टी॰—श्रावाज़ मन्द हो जाय, ग्रशी सी रहे, थकावंट मालुम हो, मुह, गला, तालु, सूखे, किसी रोग के होने पर हो, घातु सुखाने घाली पेसी तृष्णा कप्ट साध्य होती है ॥ १॥

#### ष्यथ तृषे।पस्गीः।

तानेवोपसर्गानाइ—

## ज्वर-मोह-क्षय-कास-श्वासाद्यपसृष्टदेहानाम्।

( च० चि० घ० २४ ज्लो० १५ )

म-ज्वरेत्यादि । आदिशब्देनातीसारादीनां ग्रहणम् ॥-

मा॰ टी॰—ज्वर, मूच्छी, चय, कास, श्वास, श्रतिसार, प्रमेह रक्तिपत्त श्रादि रोग की हालत में उत्पन्न कप साध्य होती है॥

#### ष्यथासामसाध्यलक् गानि ।

असाध्यानां छत्तणमाइ-

सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगक्रशानां विमप्रयुक्तानाम्। घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः॥ १०॥

( च० चि० ऋ० २४ इलो० १६ )

"क्षीणं विचित्तं बिधरं तृषाऽऽर्तं विवर्ज्जयेन्निर्गतिज्ञह्माशु" ॥११॥

.( ग्रु॰ उ० अ० ४८ श्लो॰ १३ )

इति श्रीमाधंवकरविरिचते माघवनिदाने सुन्णानिदानं समाप्तम्।

म॰-सर्वास्त्वित्यादि सर्वा वातजादयः, अतिमसक्ता=अतिमवृद्धाः । घोरो-पद्रवयुक्ता=मुखशोषादिभिर्वछवित्ररूपद्रवैः समन्विता इति जिज्ञटः ॥ १० ॥

इति श्रीचिजयरचितकतायां मधुकोशस्याख्यायां तृष्णानिदानं समाप्तम्।

भा० टी॰—श्रसाध्य वृष्णा के लक्षण्-जो मनुष्य किसी रोग ने रूम हो नम हो. कय श्राती हो, इस हालत में उत्पन्न वृष्णा, तथा वंद न होनेवाली श्रोर भगार प्रात्म. मुखशोप श्रादि उपद्रवों से युक्त वृष्णा सातों में कोई भी उत्पन्न हो। तो समान्य हालां है। उससे रोगी नहीं वचता ॥ १०॥

भा० टी०—जिस तृष्णा रोगी का शरीर जीए हो, कान यहरा हो गया हो, जीन याहर निकल गई हो तो दवा न करे॥ ११॥

इति श्रीहरिनारायण्शमंबैद्यकृतायां निदानदीपिकायां दन्तिनम्चय भाषाटीकायां तृष्णानिदानम् ।



श्रथ मूर्च्छी-भ्रम-निद्रा तन्त्रा-संन्यास-निदानम् ।

श्रथ मूर्च्छारोगस्य निदानपूर्विका संमाप्ति:।

( मूच्छा=l'an ting or Cyncopt. ) फेल्टिए या सिकॉपी।

तृष्णायां मोहो भवतीति तृष्णानन्तरं मृच्छी, उक्तं हि-"तृषिनो मोहमाप्ना-ति मोहात् माणान विग्रुञ्चति" इतिः तस्या निढानं सम्माप्ति चाह—

चीणस्य वहुदोपस्य विरुद्धाहारसेविनः।

वेगाघातादभीघाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १॥ करणायतनेपूत्रा वाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च ।

निविशन्ते यदा दोपास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः॥ २॥

संज्ञावहासु नाडीपु पिहितास्वनिलादिभिः।

तमो अधुपैति सहसा सुख-दुःख-व्यपोहकृत् ॥ ३॥

सुख-दुःख-व्यपे!हाच नरः पतित काष्ठवत्।

मोहो मूर्च्छेति तामाहुः पड्डिया सा प्रकीतिता ॥ ४॥ वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विपेण च ।

पद्स्वण्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्टते ॥ ४ ॥

( 20 2 Ke ) [ Tobe 1, 5 ]

म॰--द्गीणस्येत्पादि । वहुदोषस्येति विपुलदोषस्य न त्वनेकदोपस्यः तथा सत्येकदोषजायाः संपाप्तिनोक्ता स्यात् । वेगाघातान्मलादिवेगघारणात् । अभि-घातात् छगुडादेः । हीनसत्त्वगुणस्य । करणं=मनः, तस्यायतनानि=वाह्यानि चत्तु-रादीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहानि स्रोतांक्षि, यैरागत्य मनक्चश्चरादीन्यधितिष्ठति अथवा बाह्यानि=कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि=त्रीन्द्रियाणि; तेषु यदा खप्रा दोपा निविशन्ते तदा मूर्च्छन्तीति योज्यम् । पुनः कया संम्याप्त्या इत्यत आह— संज्ञावहास्वित्यादि । संज्ञावहनाढीशब्देन सिराधमनी=स्रोतसां ग्रहणित्याहुः, यतस्तैर्मन इन्द्रियदेशं प्राप्नोति । पिहितासु आनृतासु । तमो=मनोग्रुणोऽज्ञानहेतुः, अभ्युपैति=वर्धते, सहसा=झटिति । अन्येषु तमोवहुलेषु रोगेषु मदात्ययादिषु सत्व-रजसी न तथा छीयेते, यथा मुर्च्छायामित्यत आह—सुखदुःखव्यपोद्दकादिति= मुखदुःखयोरसंवित्तिकरम् । एतत्तु पायिकत्वनोक्तम्, (त्रिविधं ज्ञानं भवति हेयो-पादेयोपेक्तणीयभेदात्, ) तेनोपेक्तणीयक्वानाभावो क्रेयः । व्यवहारार्थे तत्पर्यावाह-मोहो मूर्च्छेति । वातादिभिस्तिसः, शोणित-मद्य-विषेश्च तिस्रः, एवं पर् । प्रमुत्वे-नेति च्यापकत्वेन, तेन वातजादिष्वपि ज्वरवद्रोगमहिम्नाऽवश्यं पित्तसम्बन्धः, अत एव वच्यति,---"मूच्डी पित्त तमः-प्राया" इनि; चिकित्सायां च शीताक्रियावि-धानमिति॥ १-५ ॥

भा० टी०—म्चर्झ रोग का निदान और संप्राप्ति—ग्याघि आदि से चीण मनुष्य, जिसके शरीर में दोन बहुत हों, विरुद्ध भीजन करने वाला, मल मूत्र का वेग रोकने वाला, लाठी आदि से चोट लग जाना, सत्वगुण कम हो जाना, इस प्रकार के मनुष्यों के बाहरी इन्द्रियों में—(आँख कान नाक जीम त्वचा) और मोतरी इन्द्रिय—मनो वाहों स्रोतों में, जिनके द्वारा मन, आँख आदि इन्द्रियों में लगता है, जब दोप चले जाते हैं तम मनुष्य मूर्चिंकृत हो ने हैं। उन संग्रावाही स्रोतों को, जिनके द्वारा मन सब इन्द्रियों में लगता है, जब वात आदि दोष घेर लेते हैं तो एकाकी तमोगुण बढ़ने लगताहै, उसके बढ़ जाने से मनुष्य को सुख दुःख का झान नहीं रहता और कटी लकड़ी के समान जमीन पर गिर पड़ता है। इसे ही म्चर्झ या मोह कहते हैं। म्चर्झ रोग छु प्रकार का होता है। वात से, पित्त से, कफ से, खून से, मद्य से और विष से। सिर्फ ये छुः कारण हैं, किन्तु प्रधानतः पित्त छुओ प्रकार के म्चर्झ रोग में रहता है। यह रोग पित्त प्रधान है।। १-५॥

१-अज्ञानकारकम् ।

## श्रथ मृच्छीयाः पूर्वह्वपाचा ।

नस्याः पूर्वरूपमाह-

हृत्पीडा जृभ्भणं ग्लानिः संज्ञादीर्वल्यमेव च । सर्वासां पूर्वरूपाणि,—यथास्त्रं ता विमावयेत् ॥ ६ ॥

( चंद उ० संव ४६ १०० व ।

म॰—ऋत्पोडेत्यादि । मंजादीर्वेल्यमसम्यग्ज्ञानता । सर्वामां पूर्वक्षाणीति छदः । यथास्वं विभावयदिनि ताः मृच्छीः वातादिभेदेन जानीयात् व्यक्तरपारस्था-याम् नतु पूर्वरूपावस्थायाभिति जेज्जदः ॥ ६ ॥

मा० टी०—म्बर्ध का प्वैरूप-हृदय में पीश, केंमाई, ग्लानि, मन उदास रहे. होग ठिकाने न रहे,यह मृब्ब्री का पूर्व रूप है,प्रकट हो जाने पर उसे दोपों के लक्ष्णों ने पर-बाने कि यह किस दोप से हैं ॥ ६॥

## च्यथ वातजमूच्छीपा लक्तग्म्।

ना एवाह (वातजामाह)---

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरूणम् । पश्यंस्तमः प्रविशति शीघं च प्रतिबुध्यते ॥ ७॥ वेपश्चश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च । कार्श्यं श्यावाऽरूणा छाया मूर्न्छीये वातसंभवे ॥ ५॥

म०—नीलमित्यादि । नोलं=ित्रवक्तृष्णम्, कृष्णं=हत्तकृष्णम्, अन्य-भीपल्लोहितम् । तमः प्रविश्वत्यन्वकारमित्र प्रविश्वति मृच्छितित्ययेः । शीत्रं च प्रति बुध्यत इति वायोः शीद्यकारित्वात् । कार्ध्ये ज्यावाऽरुषा छापाः 'गाने दिने शेषः । मृच्छीयशब्दो सृच्छीपर्यायः ॥ ७–=॥

मां दी — वातज मृब्हों के लक्षण-पहले घोरा के सामने नीला या पाता रायज लाल देख पड़े, बाद कॅबेरा मान्म हो श्रीर वेहाश हाकर निर पड़े, किन्तु र ही हो होश हो जाय, शरीर काँदे, श्रीन हाई हो, हदर में पीश हो, शरीर हरा हो श्रीर कारिक क्याम या श्रहण वर्ण की दि, जाय तो वात की मृब्हों समसे हैं ६-८ है

## म्रथ पितजमूच्छीथा लक्त्रग्रम् ।

## पित्तनमूर्च्छायमाह—

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा । पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ६ ॥ (सपिपासः ससन्तापो रक्त-पीता-ऽऽकुलेक्षणः ।) संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्ज्ञाये पित्तसंभवे ॥ १० ॥

म॰-रक्तमित्यादि । वियदाकाशम् । अत्र ''सपिपासः ससन्तापो रक्त-पीताकुलेक्तणः" इति क्वचिद्धिकः पाठः ।। ६-१० ॥

मा० टी०—िपत्तज म्च्झीं के लक्षण-पहले लाल, या हरा, श्रयवा पीला देख पड़े, वाद श्रॅंबेस मालूम हो श्रोर वेहोश हो जाय। श्रीर पसीना होकर होश हो, प्यास लगे, गरमी मालूम हो कुछ २ शरोर गरम हो,श्रॉंखें लाल या पीलो श्रीर चञ्चल हो जाँय, पाखाना हो,शरीर की कान्ति पीली रहे तो पित्त की मूच्छा समक्षनी चाहिए॥६—१०॥

## भ्रथ कफज तूर्च्छीया लक्तग्रम्।

## कफजमूच्छीयमाह्र--

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः । पश्यंस्तमः प्रविशाति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ यक्तभः प्रावृतिरङ्गियंथवार्द्रण चर्मणा । सप्रसेकः सहस्रासो मूर्च्छाये कफसंभवे ॥ १२ ॥

म०—मेघेत्यादि । तमोघनैरिति तमोभिर्घनैक्चः तमोऽन्धकारः, घनोऽत्र मेघवाची ।। ११-१२।।

मा० टी०—कफ की म्च्छों में रोगी आकाश को मेघ की तरह, वा अन्यकार और वादलों से घिरा हुआ सममता है और आँख के सामने छँघेरा मालुम होने पर वेहोश होकर गिर पड़ता है। होश देर में होती है। उसे अपना शरीर ऐसा भारी मालुम होता है कि गीला चमड़ा ओढ़ा है। मुद्द में पानी भर जाता है और जी मचलाता है ॥ ११-१२॥

## भ्रथ सन्निपानिकतृच्छीया लक्तग्म ।

सानिपातिकमाइ-

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । स जन्तुं पातयत्याशु विना वीभत्सचेष्टिनेः ॥ १३ ॥

( भव ८० मिन भर इ र भेर ३४ )

म॰—सर्वेत्यादि । ननु, सर्वाकृतिरिति विरुद्धम्, उद्देशं 'पट्रिया ना प्रकीतिता' इत्यभिद्दितत्वात्; सानिपातजया च सह सप्त प्रस्तर्वेतः ? उत्यतः उदेशः सुश्रुतग्रन्थेन चरकग्रन्थेन च विवरणम् । चरके हि एकजास्तिम्हार्द्धाः प्रजा चेकिति चतसः प्रश्चन्ते । यहुक्तमष्टोदरीये.—"चत्रारो मृत्याया इति अयस्मार्द्ध्याख्याताः"—(च सु स्था ख्रा. १८) इति रवत-मप्र विपनानां प्रपादंः-प्रमतास्वन्तर्भावः; सुश्रुते चता रक्तादिज्ञा ल्वण-चिक्तिन्या-भट-प्रयायनार्थं साचात् पठिताः, त्रिटोपजाया टोपजास्वन्तभावः, उत्यभिमायण भेद् आचार्यये। सम्बद्धे चात्र सर्वतन्त्रस्वीकारादुभयमपि लिखितिमित्यद्रोपः । अक्ष्मार द्रवित्र यथाऽपस्मारी महताऽभिद्यातेन पति चिरेण प्रतिवृध्यते । अस्मारे फेनवाभित्य-दन्तपद्दना-ऽचित्रकृतादिकमित्रकिमिति भेदः । वीभत्सचिष्टितरिति फेनवाभित्या-दन्तपद्दिना-ऽचित्रकृतादिकमित्रकिमिति भेदः । वीभत्सचिष्टितरिति फेनवाभित्या-दिभिरेव ॥ १६ ॥

मा० टी०—सिन्नपात की मृच्छी में तीनों होयों की मृच्छी के तलग होते हैं. कि इस वेग से मृच्छी होती है कि मालुम होता है, मृगी प्रागई। देगने में मिप्रपान की मृच्छी श्रीर मृगी में कोई फ़र्क नहीं मालुम होता; किन्तु अपस्मार (सृगी) में गुट के के निकलता है, दाँत कटकटाता श्रीर पासता है, शाँगें देही हो जाती प्रोर कृमने, है, दे सिन्नपात की मृच्छी में नहीं होतीं, यही दोनों में फर्क है॥ १३॥

अथ रक्तजमूच्डीयाः नम्प्राप्तिः।

रक्तजमूच्छीसम्पाप्तिमाह-

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्यस्तदन्वयः । तस्मादक्तस्य गन्धेन मुर्च्छन्ति भुवि मानवाः ॥ १२॥

मूच्छानिदान-

म०-पृथिव्याप इत्यादि । पृथिवी आपक्च एतइद्वयं तमोरूपं=तमींवहुलम् उत्तं हि,—"तमोवहुला पृथिवी, सत्व-तमो बहुला आपः (सु. शा.श्या. च्य. १)"-इति । 'पृथिव्यम्भः' इति पाठे अयमेवार्थः । तदन्वयः=गृथिव्यम्भोऽन्वय, 'तन्मयः' इति पाठे पृथिवी-जल्ज-मयः, प्रकृतिविकार्भावे मयद् । तस्मादिति=यस्मात् पृथि-व्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धक्च तदन्वयः, मूर्व्का च तमः—प्राया, तस्मादित्यर्थः । श्रुवि मानवा इति पाञ्चभौतिकत्वेऽपि शरीरस्योद्भूतभूमिग्रणा ये ते श्रुविमानवाः पार्थिवाः, तामसा इत्यर्थः; नतु राजसाः सात्विका वा ॥ १४ ॥

भा० टी०--रक्त मृच्छां के लच्ण-जिन मनुष्यों का तमोगुण श्रधिक होने से दिल कमजोर होता है ने वाहर खून को देखते ही मृच्छित-वेहोश हो जाते हैं। कारण यह है कि पृथिवी श्रोर जल में तमोगुण श्रधिक होता है, श्रोर खून में पृथिवी तथा जल का श्रंश साफ़ जाहिर होता है,इस लिये रक्त में भी तमोगुण श्रधिक रहता है, श्रवण्व तमोगुणी श्रादमी खून के गन्ध से ही वेहोश हो जाते हैं, परन्तु जिनका दिल, सत्वगुण श्रधिक होने से, घें यें युक्त, तथा रजोगुण के श्राधिक्य से मज़बूत होता है, उन्हें खून के गन्ध से मृच्छां नहीं होती ॥ १४ ॥

#### ष्मत्रापरमतम्।

नतु चम्पकादिगन्धेनापि मूच्छी मसज्येत १ तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्त्रात्, पृथिव्याद्य तमोरूपत्वादित्यत आह—

## द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदाभुमुह्यति ।-

(सु० उ० झ० ४६ श्लो० ६)

म०-द्रव्यस्वभाव इत्यादि । रक्तस्यायं स्त्रभावः, तेन तद्दगत एव गन्धो मूर्च्छयतीति । स्वभावमेव द्रद्धयिन-दृष्ट्वा यदिभप्रह्मतीति । यच दृष्ट्वाऽिष प्रह्मति पाठान्तरम् । अन्य तु गन्धासन्वन्धेऽिष दर्शनमात्रान्मूच्छोष्ट्रम्भाद्रनेकान्तिकत्वं गन्धस्य मन्यमाना स्त्रभावमेव हेत्वन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिक्तत्वप्रक्रम् । अन्ये तु गन्धस्य हेतुत्वमपास्य दर्शनस्यव हेतुत्वं मन्यन्ते; तन्न यदाह भेगाजः, "स्तव्धाङ्कदृष्टिभवति गूढोच्छ्वासस्तथैव च । दर्शनादस्य अस्तब्बाद्द्गन्धाचैव मप्रद्वाति" – इति । पृथिव्या यत्तमोद्धपम् । "पृथिव्यम्भ-रतमोद्धपं रक्तगन्धेन तच्त्रयम्" – इति पाठान्तरस्य जेद्धदिलिखतस्यायमर्थः, — रक्तगन्धेन तु यदुक्तमव्यभित्यतं पक्वतिविकार्योस्ताद्ध्यांत् किं तच्त्रयमित्यत

१,--,'यदाइ भेडः' इति पाठान्तरम् । २--'पृथिव्यापस्तमोरूपा' इति पाठान्तरम् ।

उक्तम्-पृथिव्यम्भस्तमोरूपमितिः पृथिव्यम्भस्तमसां स्पिन्ययेः द्रोतं प्रेयन् । दृष्ट्येति रक्तमिति शेषः ॥ १४॥

भा० टी०—िकसी का मत है कि यदि ऐसा दी माना जाय तो यमा कि के फूल से भी मुन्दी होनी चाहिए, क्योंकि उसमा भी गन्ध पार्थिय है. कोर पृष्ट तमोस्त होती है। द्रात यह माना जाय तो द्रावद्यार कि कि एक प्रेम के मुन्दी होती है। पार्थिय गन्ध कारण मानना टीफ गर्ना।

### ष्यथ विप मच जातमृच्छीया लक्तग्राम् ।

विष-मद्यने माह-

## गुणास्तीवतरत्वेन स्थितास्तु विपःमद्ययोः ॥ १५॥ त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहो स्यातां यथेरिता ।

( F. To TO 12 ) 2 - 1

म०-गुणा इत्यदि । गुणा दश यदुवर्त दृद्धकेन,-"क्ष्मुम्क्षाम् वितरं व्यवायि तीच्णं विकाशि स्चमं च । उप्णमिनदेश्यरमं दृशगुणमुन्तं विषं नहीं:" (च, चि, स्था. च्र. २६ )-इति । ते तेन्द्रारं व्यस्तास्तीयाः मिन, दिप्रस्पर्योग्यु तीवत्राः, अतस्तेलादिभिने मोद्दां, किन्तु विष-मन्नभ्यामिति । त एवेति गणा लघुत्वादयः । यथेरिताविति विषणो मोद्दो न स्वयं निवनते विषयपाणित्रायः सद्यजस्तु मद्यपरिणामोद्देव शाम्यति. अयं च मद्दो विष-मन्त्रयोः प्रभावातः । उन्ते हि तन्त्रान्तरे,-"ये विषस्य गुणाः मोक्ता सिन्तपानमकोपणाः । त एव परे द्रयन्ते विषे तु वलवत्तराः"--इति ॥ १५ ॥

भा० टी०—विपज और मद्यज मृद्यंका लक्षण-विप द्यां मद्यमें एता कर राजा, विश्वद, व्यवायि, तीद्य, विकाशि, स्ट्रम, उप्य, ब्रव्यक्त रस, ये द्या गुरा को निर्दर्श हैं. इस लिए इन दोनों से पूर्व कथनानुसार मृद्यों होती है । विप के उपक्र मृत्यों विना दवा के दूर नहीं होती. क्योंकि विष परता नहीं । विषक्त का मृत्यों करा है के पक्ते के वाद शान्त हो जाती है ॥ १५ ॥

## ष्यथ रक्तजादिमूर्च्छीत्रयस्य लच्चगानि ।

तत्र रक्तजाया छत्तणम् ।

रक्तजादिमुच्छात्रयस्य रूपाण्याह्-

## स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसूजा गृढोच्छ्वासश्च मूर्चिछतः ॥ १६॥

( सु० ड० त० घ० ४६ खो० ८ )

म॰—स्तब्धाङ्गे त्यादि सृच्छित इत्यन्तं, रक्तजायाः। गूढोच्छ्वासक्चास्प-ष्टोच्छ्वासः । 'मूढ' इति पाठे संनिरुद्ध इत्यर्थ इति जिज्जटः ॥ १६ ॥

भा॰ टी॰—रक्तज मृच्छी में श्राँखें श्रोर सव शरीर स्तव्ध (निह्वेष्ट) हो जाता है, श्रोर साँस भीतर ही श्राती रहती है॥ १६॥

## ग्रथ.मधजमूच्छीया लक्त्रगम्।

मद्येन विलपंश्छेते नष्ट-विभ्रान्त-मानसः । गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जरां यावन्न याति तत् ॥ १७॥

( सु० ड० अ० ४६ श्लो० ६ )

म - मधेनेत्यादि तिद्त्यन्तं मचजायाः । नष्ट-विभ्रान्त-मानस इत्यत्र 'निष्टनन् भ्रान्त-मानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्=शब्दं कुर्वन् ॥ १७॥

भा० टी-मद्य की म्च्छी-रोगी श्रंड वंड वक्ता हुश्रा पड़ा रहता है। उसे किसी वात की स्मृति नहीं रहती, न मन ठिकाने रहताहै, श्रोर जब तक मद्य पक नहीं जाता तब तक हाथ पैर पटकता हुश्रा भूमि में मूर्चिंछत पड़ा रहता है॥ १७॥

### भ्रथ विषजातं पूर्व्याया लक्ताम् ।

वेपशु-स्वप्न-तृष्णाः स्युस्तम्श्च विषमूर्ञ्छिते । वेदितव्यं तीत्रतरं यथास्वं विषत्तचणेः ॥ १८ ॥

(सु उ० अ० ४६ इलो० १०)

म॰-वेपथ्वादिना विषजायाः । यथास्वं विपलज्ञणैरिति विपस्य मूल-पत्र-ज्ञीरादिभेदेन प्रातिस्विकं यल्लजणमुक्तं सौश्रुतकलपस्थाने ( सु. क. स्था. घ्र.२) तल्लज्ञणयुक्ता मूच्छी भवतीत्यर्थः ॥ १८॥

भा० टी॰—विष की म्च्छी में-शरीर काँपता है, नीद श्राती है, प्यास लगती है। श्रें घेरा में रहने की तरह कुछ ज्ञान नहीं रहता। विष,मृल पत्र-चीर निर्यास श्रादि भेदीं से कई प्रकार का होता है। उनमें जैसा विष खाया रहता है उस विशेष विष का भी जो खास लच्चण है, वह भी होता है॥ १८॥

ष्यथ मूर्च्छी-भ्रम निद्रा तन्द्रासु दोष-गुग्य-विशेषाद् भेदाः।

संज्ञानाशसाधर्म्येऽपि मूच्छीदीनां की भेदः ? इत्याह—

मूर्च्छा पित्त-तमः-प्राया रजः पित्तानिलाद् भ्रमः । तमो-वात-कफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्म-तमो-भवा ॥ १६॥

म०—मूच्छी पित्तमः शायेत्यादि । तमो-वात-कफादिति समाहारद्वन्द्वः । निद्रा-तन्द्रयोश्चैतानि कारणानि व्यस्त-समस्तानि, तेन सुश्रतेन यदतिलंघितलज्ञणे निद्रा-तन्द्रे पठिते, ते विनैव कफात् अतिलंघनस्य ब्लेप्मज्ञयहेतुत्वात् ॥ १९ ॥

मा॰ टी॰—म्ब्र्झां, श्रम, निद्रा श्रीर तन्द्रा के श्रलग २ कारण-मृब्र्झां-तमीगुण श्रीर पित्त से होती है। श्रम, रजीगुण्युक्त पित्त श्रीर वात से होता है, तन्द्रा तमीगुण, युक्त वात कफ से. श्रीर निद्रा श्लेष्म श्रीर तमीगुण से होती है। खंमा मं श्रादमी का झान होना या रस्सी में सर्प का झान होना, श्रथवा सव वीजों को घूमती हुई देखना-श्रम कहलाता है। निद्रा में इन्द्रिय श्रीर मन दोनों को वाहरी शान नहीं होता, श्रीर तन्द्रा में केवल इन्द्रियों को ॥ १६॥

भ्रथ भ्रमरोगस्य लक्त्याम् । ( Giddiness ) गिडिनेस ।

( चकवद् अमतो गात्रं भूमों पतित सर्वदा । अमरोग इति ज्ञेयो रजः पित्तानिकात्मकः ॥)

भा० टी० भ्रम के लक्षण कुम्हार के खाक की तरह शरीर और माया घ्मे श्रीर जमीन में पड़ा रहे, उसे भ्रम (चक्कर श्राना ) कुड़ते हैं॥

१-श्रातिरिष्कमिति-रव रवं मूल्एवादि विप प्रति, प्रति रवं, तत्र कवं प्रातिरिषक्म, करामान्यिन्यर्थः ।

२-'तेनैव कफाव्' शति पाठान्तरम्।

## अथ निदालक्ष्यम् । (Sleeping) स्लीपिङ

(यदा तु मनिस क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः। विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्विपिति मानवः॥)

भा०टी०-निद्रा के लत्तरा-जब मन और आँख आदि इन्द्रियाँ थककर विषय प्रहरा नहीं कर सकतीं, तब मनुष्य सो जाता है। निद्रावस्था में मन इन्द्रियों में नहीं लगता।

#### भ्रथ तन्द्रालच्याम् ।

(Sleepiness) रलीपिनेस

#### तन्द्रालचणमाह—-

!!

इन्द्रियार्थेष्वेसंवित्तिगौरवं जुम्भणं क्लमः । निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

#### घ्रथ क्लमलक्राम्।

( योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः । . क्लमः सं इति विज्ञेयं इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ )

मा॰टी॰--क्लम का लक्ष्ण-विना परिश्रम किये थकावट मालुम होती है, इन्द्रियाँ श्रवना काम नहीं करतीं। परिश्रम करने पर जो थकावट होती है उससे साँस फूलती है, किन्तु इसमें साँस नहीं फूलती-श्रादमी हाँफता नहीं।

( স্তু০ স্থা০ স্থ০ ४ )

म०—इम्द्रियाऽथें ष्विस्यादि । निद्रा-भ्रमयोस्तु छत्तणं नोक्तमिह, श्रातिप्र-सिद्धत्वात् । निद्रा है विप्छ ग्तमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः । यदाह चरकः,—''यदा तु मनसि क्छान्ते कमीत्मनः क्छमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वापिति मानवः' (च, सू. रथा, भ्र, २१)—इति । अत्र कमीत्मानः= इन्द्रियाणिः, निरिन्द्रियपदेशे मनसोऽवस्थितिर्निद्रेति मतेऽप्ययमेवार्थः । निद्रा-तन्द्रयोस्त्ककारणभदान्नेदः, उद्दभूर्त्तज्वम्भादेश्चान्नुभवसिद्धत्वादितिः, तथा निद्रा-

९ -असंबिक्तिःशानम् । २ 'निद्राऽतिविद्र तमनसः' इति पाठान्तरम् । ३ विष्कुतमनसःवलान्तमनसः।

४-उद्दभूतमुत्पन्नम् ।

यामिन्द्रिय-मनो-मोहः, तन्द्रायामिन्द्रियमोहः । भ्रमलज्ञणं तु चक्रस्थितस्येव भ्रमद्भरतुदर्शनमिति ॥ २०॥

भा० टी०--तन्द्रा के लत्त्रण-इन्द्रिय श्रपना काम न करें, शरीर भारी रहे, जँभाई श्रावे, थकाहट मालुम हो, सोये हुए की तरह पढ़ा रहे उसे तन्द्रा कहते हैं॥ २०॥

श्रथ सन्यासस्य मुर्च्छोद्भ्यो भेदः।

संन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदमाइ--

दोषेषु मद-मूर्च्कायाः कृतंवेगेषु देहिनाम् । स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौपंधेविना ॥ २१ ॥

( झ० ६० नि० घ० ६ स्तो० १५ )

म०--दोषेष्वित्याद् ॥ २१ ॥

मा० टो०—सन्यास श्रीर मुरुक्कां श्रादि में भेद-मद श्रीर मुरुक्कां, दोपीं का चेन (जोर) स्नतम हो जाने पर विना दवा भी स्वयं छूट जाती है, परन्तु संन्यास रोग नहीं, वह चिकित्सा से ही श्रष्टका होता है॥ २१॥

#### श्रथ संन्यासरोग लक्तग्रम्।

(Apoplexy or Catalepsy.) अवॉप्लेक्सी वा केटेलेप्सी

तल्लच्यामाह—

वाग्-देह-मनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः । संन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २२ ॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टीभूतो सृतोपमः । प्राणैर्विमुच्यते शीघं मुक्तवा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २३ ॥

( झार हर निरु झार ह स्ट्रीर ३७, ३८ )

इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने मृच्छा-भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास-निदानं समाप्तम्॥

१-इतवेगेष्विति पाठान्तरम् ।

म० चागित्यादि । अतिबला इत्यनेन मूर्च्छायाः पारम्भकदोपेभ्योऽधिक-त्वेन प्रवृद्धा दोषास्तमञ्चेति वोषयति । संन्यस्यन्ति=मोहयन्ति । स ना=पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः=संन्यासपीढितः, काष्ठीभूत इति अत्यन्तानिष्क्रियत्वेन अकाष्ठ एव काष्ठवद्भाः । अतं एव मृतोपम इति । मुक्त्वा सद्यः फलां क्रियामिति सूचीव्य-धना—ऽञ्जना—ऽवपीढन—शूक्षिम्बीफलावधर्षणादिरूपा क्रिया यदि न क्रियते तदा प्राणैविंग्रुच्यते, अन्यथा तु जीवतीति ॥ २२—२३ ॥

### इति श्रीविजयरित्ततस्रतायां मधुकोशव्याख्यायां म्चर्ज्ञा-स्नम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास-निदानम् समाप्तम् ।

मा० टी०—दोष श्रत्यन्त प्रवल होकर हृदयमें स्थित होकर श्रार मन वाणी श्रीर इन्द्रियोंको बेकाम कर सत्वगण से हीन पुरुप को मृष्डिंछत कर देते हैं। संन्यास रोग से मृष्डिंछत होकर वह रोगी मुर्दा के समान काठ को तरह जमीन पर पड़ा रहता है। यदि तुरन्त फलदायक विकित्सा न को जाय तो वह फिर नहीं उठता। उसी हालत में मर जाता है। ऐसी हालत में स्दूर्र खुमोना, तेज श्रक्षन लगाना, तेज नास देना, खुज-लाहट पदा करने वाली चीजें—किवाव श्रादि श्ररीर में घसना, श्रिर का वाल उखा-इना, श्रादि किया करने से रोगी को होश हो जाता है। नहीं तो मर जाता है। इसमें तुरन्त फलदायक चिकित्सा यही मानी गई है॥ २२-२३॥

, इति श्रीद्वरिनारायणशर्मवैद्यक्तायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां सूर्व्छोदिरोगनिदानम् ।

## ञ्चथ पानात्यय-परभद्-पानाजीर्गा पानविञ्चम निदानम् ।

श्रथ मदास्यथनिदानम् ।

( Alcoholism. ) श्रल्काहोलिज़म्

'मूर्च्छा मद्येन च विषेण च'—इति वचनान्मृच्छानन्तरं मद्यविकारान् मदा-त्ययादीनाह । नजु, कथं मद्यं मोहयतीत्याह—

ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः । तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युत्रो मदात्ययः ॥ १ ॥

म॰ पे विषरयेत्यादि । ते च विषग्रणा मूच्छोध्याये निद्शिताः । पिध्योपयुक्तेनेति=अयथाविधिपीतेन, विधिश्चायम्, तिश्या, कुर्यामतलतापगृद्धः मस्द्वनिरन्तरनवाङ्कुरनिकररोमाञ्चेर्मधुकर्म मधुरझद्वारसीत्कारेर्युक्तकण्डकृतितैदीन्तणसमीरणसमुल्लसितपल्लवकरमचारैस्तरुणतरुभिरुपक्रान्तलता भिरतिशोभनेषु
तुपारकरिकरणराजिपराजिताशेषतापदोषेषु प्रदेशेषु शृहाररससमुचितालद्धकृतिकम्नीयकामिनीसेवितं ललितललनोपनीयमानं सुरभिरुचिरक्षपरसोपदृशं कं नाम परिमितं पराध्यमधुपानं न सुखयित ? चरके तु विस्तरेणैतदुक्तम् ॥ १॥

भा॰ टी॰—मद्य से उत्पन्न मदात्यय (नशा का दर्णन-विष के जो गुण म्टर्ड़ा निदान में पहले कहे गये हैं, वेही मद्यमें भी रहते हैं। यदि मद्य [शराय] विधि पूर्वक न पीया जाय तो फिर भारी मदात्यय [नशा] होता है॥१॥

१-श्रस्यात्रे क्वित् पुस्तके 'शुद्धथक'य-विदेत्रात सोप्टम पलद्वयम् । मन्याद्रे हि गुरू स्थानमध्य हो ग्रूप प्रश्चि इदीपेड्षण्यल तद्वन्मात्रा मचरसायने ॥ वामे रामा रमणकुशला दिविणे पानपात्रं चात्रे भूत्वा मरिवनवर्ष प्राप्तमं मूटम-मम् । वीणानाद्ये परभूनकृतैः काकलीगीनयुक्तः सोऽय धन्य विवित्त मदिरा भग्वो यस्य तुष्टः ॥ —शदिष्य ए स् उपलक्ष्यने । इति कस्यविद्यमिमसम् ।

-कुसुमितामिः पुष्पितामिलंतामिक्पगृद्धा आलिहिनास्तैः । प्रस्ता ये नतानुसन्नेया निन्तः सनूत प्रदेशन्तः रोमोद्रमो येपा तैः । मधुकराया अमराया मधुरमद्भार एव मीस्कारो देपा तै । मुक्तारद्धानः कुन्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यनः कृत्यत्यन्ति । दिल्लास्तिः मन्तिः । देपा तै । प्रवस्मितिः कृत्यत्यन्ति । देपा तै । प्रवस्मितिः कृत्यत्यस्ति । देपास्तिः कृत्यत्यस्ति । कृत्यत्यस्ति । द्वारको कृत्यत्यस्ति । द्वारको कृत्यत्यस्ति । स्वस्मितः कृत्यत्यस्ति । स्वस्मितः कृत्यस्ति । स्वस्मितः । स्वस्मितः

#### म्रथ मचस्य स्वभाववर्गानम् ।

नजु विषस्य ये गुणास्ते चन्मद्येऽपि सन्ति, तर्हि विषवन्मद्यमजुपयोज्यं पस-ज्येत ? अत आह---

> किन्तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतस् । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतस् ॥ २॥ प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यसून् । विषं प्राणहरं तच युक्तियुक्तं रसायनस् ॥ ३॥

> > ( च० चि० म० १२ श्लो॰ ५७, ५८ )

म०-किन्त्वित्यादि । यथैवान्नामित देहधारकस्वभावम्, तदेवायुक्तियुक्तम-विधियुक्तं रोगायः तस्मादहितमपि विशिष्टविधिनोपयुक्तं हितम्, हितमप्यविधिनो-पयुक्तमनर्थाय भवतीति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—भाणा इत्यादि । तद्युक्त्येति आति-मात्रत्वादिना विस्च्यादिकं कृत्वा मार्यतीत्यर्थः । युक्तियुक्तमिति यथा चरकर-सायनप्रयोगे एक्तम्,—"द्दौ यवावत्र हेम्नस्तु तिलं द्याद्विषस्य च ( च चि स्था प्राप्त । ३-३ ॥

भा० टी०—िकन्तु मद्यपान स्वभावतः श्रष्ठ के समान देह रक्तक है। श्रविधि से पिने से रोग पैदा करता है और विधि पूर्वक पीने से श्रमृत के समान गुणदायक होता है। जैसे श्रष्ठ शाणियों का शाणरक्तक है परन्तु वही श्रधिक खाने से हैजा श्रादि रोग उत्पन्न कर मार डालता है। विप से मौत होती है, मगर शुद्ध श्रीर विधि प्वंक उसका सेवन हितकारी होता है, श्रीर लाभकारी भी वस्तु विना विधि के मनमानी सेवन से नुकसान पहुँ चाता है॥ २-३॥

भ्रथ विधिनोप्युक्तस्य मचस्य गुगाः।

विधिनोपयुक्तस्य फलमाह—

विधिना मात्रया काले हितैरेनेर्यथावलम् । प्रहृष्टो यः पिवेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४॥ (वः विः वः विः स्तोः २६)

स्निग्धेस्तेदन्नेमासेश्च भेच्येश्च सह सेवितम् । भवेदायुः प्रकर्षाय बळायोपचयाय च ॥ ४॥

१ — मन्नेरोदनसूपादिमिः । २ मस्येमोदकपयङकादिभिः । यदुक्तं मानप्रकारो — ''मोज्यमोदनसूपादिमंस्यमोदकपयडकस्''

## काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च । विधिवत् सेन्यमाने तु मद्ये संत्रिहिता गुणाः ॥ ६ ॥

( सु० ड० म० ४७ म्लो० ४-६ )

म०-विधिनेत्यादि । काल इति नित्यमे चार्यस्थके च, तद्यया—प्रीप्ये कीत-मधुरं=माध्वीकादि, शीते ल्ला-तीच्णम्=गोहिक-पेष्टिकादि, तथा वाते हिन-ग्यादि, एवं वयस्युदाहार्यम् । हितैरकौरिति वच्यमाणाक्तिग्यादिभिर्मद्यविपरीतगुणेः । हिनग्येरित्युपलच्चणम्, तेनान्यैरिप मद्यविपरीतगुणोरिति वोद्धव्यम् । यद्दुक्तं सुक्षु-तेन-"मद्यमम् तथा तीच्णं सूच्मं विशदमेव च । रूत्तमाधुकरं चेव व्यवायि च विकाशि च-" (सु. ज. त. घा. ४७) इति । अम्लरसत्वं चास्योद्धृतरसत्वे-नोक्तम्, यदुक्तमन्यत्र—"सर्वेषामम्लजातीनां मधं मूर्धिन व्यवस्थितम्"-इति । मूर्धिन व्यवस्थितम् । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति।यदाह भोजः—"मेरेयं मदिरा सीघु चतुर्थं मछु चोच्यते । एकैकं पद्धं तत्र रसतो मद्यमीरितम्"-इति । अञ्च-भच्य-शब्द्योद्दयादोनेन मायो लेखं द्रवान्तरपानं च मद्यपानोवितं न भवतीति द्रशयित । अन-भच्याभ्यां लब्भेऽिय मासे, मांसप्रहणं विशेषेण हितत्वोपदर्शना-र्थम् । वलं=शक्तिः, जपचयः=स्थौन्यम् । अपरमापे विधिसेशागुणमाह—काम्यते-त्यादि । काम्यता=कपनीयमूर्शिता, मनसस्तुष्टिः=सन्तोपः । काम्यता मनस इति कपनीयवस्तुनि मनोद्यत्तः,तुष्टिश्च मनस एवेतियोज्यम् । तेन=उत्साहः । विक्रमः=पराभिभवार्थं वलवती शरीरचेष्टा ॥ ४—६ ॥

मा० टी०-विधि पूर्वक मद्यपान के गुण-विधि पूर्वक, मात्रासे, समय पर, हितकर अब के साय, वल के अदुसार, जितन। सह सके, खुश तिवयत में जो मनुण्य मद्य पीता है उसे असुत के समान मद्य गुणकारों हाता है। स्निण्यतर श्रम्न, मांस, मद्य=लड्ड आदि के साय मद्य पीने से आयु, वल, शरीर की चृद्धि होती है। काम्यता-शरीर सुन्दर होता है। तिवयत खुश रहतों है। तेज-उत्साह यहता है, और विक्रम-बहादुरों होती है॥ ४-६॥

#### भ्रथ प्रथममद्स्य लक्षम् ।

उक्तविधिविपर्ययेण सेन्यमानं मद्यं महात्ययाय संपद्यते,स च विविधो मवित-पूर्वो मध्यमो=ित्तमञ्चेतिः, तेषां क्रमेण उत्तणमाह—

<sup>-</sup> १ सिबिदिया वर्गमानाः । २ उद्भूतरस्तरेन व्यन्तरम्त्तेन ।

बुद्धि-स्मृति-प्रीति-करः सुखश्च पानाऽ-न्नःनिद्रा-रति-वर्धनश्च । संपाठ-गीत-स्वर-वर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७ ॥

म०-बुद्धीत्यादि । बुद्धिरत्नुभवः,स्यृतिरत्नुभूतार्थानुसन्धानम् । पानाकिनद्रा-रितवर्धनक्वेति पानादिषु रितरतुरागरतद्वर्धनः । संपाठः नम्यक् पाठः । गयदा-सस्तु—'संपाठ्य'-इति पिठत्वा गीत-तृत्य—वाद्यानि पिछितानि संपाठ्यप्रच्यते, गीतं तु केवछमेवेति व्याचष्टे । स्वरो=ध्वानिः । प्रोक्तोऽतिरम्य इति मनोविकार-कारित्वेऽपि तदात्वेन न दुःखावहत्वात्, अत एव सुक्षुतेन मानसविकारेषु हर्षः पिठतः ॥ ७ ॥

भा०टी०—विधि पूर्वंक मद्यपान न करने से मदात्यय (नशा) होता है। उनमें 'पहले मदात्ययका वर्णन किया जाता है-जितने मद्य पीने से युद्धि, स्मरण शक्ति, (याद दार्श्त) दोस्ती सुख (श्रानन्द) खाना, पीना, सोना घोणना, पढ़ना, गाना वजाना श्रादि काम जल्दी श्रोर श्रानन्द के साथ होते रहे, श्रीर मौज़ रहे, तो यह मदात्यय (नशा) श्रच्छाहै। यह पहला मदात्यय है॥७॥

## च्रथ द्वितीयमद्स्य लक्त्रणम्।

द्वितीयमदमाह

-अन्यक्तबुद्धि—स्पृति-वाग्—विचेष्टःसोन्मत्त—लीलाऽऽकृतिरप्रशान्तः। आलस्य-निदा-ऽभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८॥

म०—अन्यक्तत्यादि । विचेष्टो=विरुद्धचेष्टः । जन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सह वर्तते इति सोन्मत्तलीलाकृति=जन्मत्तपाय इत्यर्थः । अपशान्तः=प्रचण्डः ॥ द ॥

। ज्ञ भा०टी०-बुद्धि ठिकाने न रहे, याददाश्त न रहे, ठीक वातचीत न करे, पागल की तरह काम करे, शान्त न रहे, उपद्रव मचाचे, वार २ आलस्य और निद्रा से पीढ़ित हो, यह मध्य मदात्यय है॥ म॥

### त्राथ तृतीयमदस्य लक्तण्यम्री

तृतीयमदमाह—

गच्छेदगम्यात्र गुरूंश्च मन्येत् खादेदभद्दयाणि च नष्टमंज्ञः ।

ब्रियाच गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीय पुरुषोऽस्वतन्त्रः॥ ६॥

म॰-गच्छेदित्यादि । नतु चरके द्वितीय-तृतीययोर्गध्य मदान्तरं परितम्.
यदाह—"मध्यमं मदम्रत्क्रम्य मदम्प्राप्य चोत्तमम् । न किंचिद्रशुभं कृयुनरी
राजस-तामसाः ॥ को मदं तादृशं गच्छेदुनमादामिव चापरम् (च.चि. स्था. म्र.
२४)"-इतिः तत् कृतोऽत्र न पठितम् १ उच्यते, द्वितीयमदानते तृतीयमद्रस्य
पूर्वावस्थैत्रातिनिन्दनीया, स्रतरां तृतीयो मद् इति पतिपादनार्थे तत्रित्तम्, 'न तु
तयोः परमार्थतोऽन्तराले पृथक् मदान्तरमस्ति, यथा—"कुम्भ-मीन-त्रयोपध्य यदा
चरित चन्द्रमाः । नाहरेतृण-काष्ठानि न गच्छेद्दिणां दिशम्॥'' इति । अत्र दि
कुम्भस्य शेषांशो मीनस्य प्रथमांश एतद्दृयं मध्यशब्देनोच्यत इत्यादुर्जेजनदाद्रयः ।
इरिचन्द्रव्याख्यानं तु विस्तरत्वात्र लिखितम् । अगम्यान् गुरुद्रार्श्वान् दृष्ट्यानादेशिष्य । नष्टसंज्ञ इति संज्ञानामोन्नोलेन ज्ञानम्, तन्नष्टं यस्य स तथा । गुयानि=
गोप्यानि । अस्वतन्त्रो=मद्यरवशः ॥ ६ ॥

भा० टी॰ — तृतीय मर के लन्तग्-श्रगम्य—गुरुपत्नो श्रादि गमन करे, या उद्दां न जाना चाहिए वहां जाने, श्राने, यहां को न माने, जो चीज या उद्दां न म्नाना चाहिए वह चीज श्रीर वहां खाये, होश न हो. मन की सब गुप्त वाने कह दे यद तीसरा मर है। इसमें श्रादमी श्रपने होश में नहीं रहता, नशा के श्रधीन रहता है ॥ श्री

### अथ चतुर्थमदश्य लक्तग्रम्।

चतुर्थे तु मेर मुद्दो भगदार्तिव निष्कियः। कार्याकार्यविभागज्ञो सृताद्यपरो सृतः॥ १०॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्माद्मिव चापरम्। बहुदोषमिवामुदः कान्तांर स्ववशः कृती॥ ११॥

म॰-वतुर्थेत्वित्यादि । कार्याकार्यविभागकः कार्यमकार्यमिति युद्ध्या जानाति । कार्याकार्यविभागकः, इति पाठे कार्याकार्यविभागयोरत इत्यर्थः । मृनादप्यपरो मृत इति मृतमपेच्यापरोऽयं मृत इव, अत्यन्ताज्ञानसायम्यीत् । अवर. इति
पाठान्तरे मृताद्प्यधम इत्यर्थः, तथाविधावस्थायाः स्वयं कृतत्वात् । क इत्यादि ।
कः कृती=क्रुक्तलः, असुकृती वा, कृतकृत्यो वाः स्ववगोऽपराधीनः, तादशमुक्तमकारेण निन्दितं मदं, गच्छेत्=प्राप्नुयात्, न किव्वदेवांविधं प्राप्नुयादित्यर्थः ।

१-अतस्य प्रतिकाय, उत्तर्भ नृतोत्रमशोक्षार्थ । अनुभ न कुतुर्भने वु हुनुदेशन्दर्ध ।

२ चोत्तरमिति पाठान्तरम् ।३—द्युकृतो पुरगरालिः । छुतुरूपः हृदार्थः ।

किमवेत्याह—वहुदोषिमवामृदः कान्तारामिति वहुदोषं=हिंस्नादियुक्तं, कान्तारं =द्रशून्यमध्वानम् । यदुक्तं चरके—"गच्छेदध्वानमस्वन्तं वहुदोषिमवाऽध्वगः" (च चि. स्था. घा. २४) इति, एवं विदेहेऽपि पितामिति । अत्रास्वन्तम्शोभ-मानमिष्टफलत्वेन । नन्नु,चरक-विदेह-वाग्भ-टादिमिश्चतुर्थों मदो न पित्तस्तत्कथं सुश्रुतेन पितः १ उच्यते चरके या दितीयतृतीययोरन्तरालावस्था पित्ता, सैव सुश्रुतेन तृतीयो मद इति कृत्वा पितः, यस्तु चरके तृतीयः स च सुश्रुते चतुर्थः पित्त इत्यविरोधः । वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इत्युपपादितम् । नन्नु, किंकारण-मेतत्त्रीविध्यामिति चेत्१ उच्यते, मद्यं हि बिह्नतृत्यम् यथा ह्यानः सुवर्णानासुत्तम-मध्य-मा-ऽधमानामिन्यञ्जकस्तथा मद्यमिप प्राणिनां सत्त्व-रजस्-तमो-सूयिष्ठानां क्रमेणाभिन्यञ्जकमिति । तथाहि चरकः— "प्रधाना-धम-मध्यानां श्वन्माणां व्यक्तिदर्शकः । यथाऽग्निरेव सत्त्वाद्यैर्पदं प्रकृतिदर्शकम्"—इति (च. च. स्था. घ. २४) । तस्मात् प्रथम-दितीय तृतीय-मदाः स व-रसस्-तमो-सूयिष्ठानां क्रमेण भवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

मा० टी०—चीथे मद में श्रादमी एक दम वेसुध हो जाता है, वेबकूफ वन जाता है। कटे हुए पेड़ की तरह जमीन में पड़ा रहता है। जो काम नहीं करना चाहिए उसे ही करना श्रव्हा समसता है। दूसरा मुद्दी ही उसे समसना चाहिए। कोई होशियार तो इतना मद्य न पीथेगा जिससे कि पागल सी दशा हो जाय। 'जैसे चतुर स्वतन्त्र मतुष्य जंगल में, जहां स्नसान हो, रास्ता न जान पड़े, वाघ में इया वगैरह शिकारी जानवर रहते हों, नहीं जाता ॥ १०-११॥

च्यथावैधमचपानस्य विकारान्तरकर्तृत्वम् ।

अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह्-

निभक्तमेकान्तत् एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् । आपादयेत्कष्टतमान्विकारानापाद्येचापि शरीरभेदम् ॥ १२॥

म् निर्मेक्तमित्यांदि । नतु, अयमर्थः स्निग्धेस्तद्नैरित्यादिना यदुक्तं विद्यायेयेणेव छन्धः, तत्क्रयं पुनरुच्यते १ नैवम्, पूर्वे मद्यपानग्रणाभिधानार्थम्रक्तम्, इतं तु कुच्छतमन्याधिकर्तृत्वाभिधानार्थमिति भेदः । श्यत्परः शब्द स शब्दार्थ

१-६क्साणा सुवर्णानाम्।

२-यत्पर इति-यद्मिप्रायेण किन्तः शब्द स शब्दार्थः । निग्धैरिस्यादिना यदुक्त ताद्वेपयँगेण स कृष्ण्युतमुक्यांभिकानु त्वमायाति इति पुनवक्तमियथः ।

लक्तणम् ] मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् ।

( २३६ )

इत्यभिपायः । कष्टतमान्विकारानिति व च्यमाणपानात्ययाटीन् । भेदं=विनाशं शरीरस्य ॥ १२ ॥

भा० टी०—जो लोग विना भोजन के श्रकेल ही मद्यपान नित्य किया करते हैं उनके श्रनेक कप्रसाध्य व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं, श्रीर शरीर नए हो जाता है ॥१२॥

भ्रथ की दशानां जनानां मधपानं रोगोत्पाद्कम् ?

अन्नसहितस्यापि मद्यस्य कुद्धत्वादिकारणसिहतस्य विकारकारित्वमद्र्श-नार्थमाह—

मुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितरेन बुभुक्षितेन । व्यायाम—भाराध्य—परिचतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १३ ॥ अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽवरुन । उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥१४॥

(इ॰ व॰ घ॰ ४७ इक्व० ११, १३) म॰-ऋदुदेनेत्यादि । परित्ततेन=ज्ञीणेन । अवततं=व्याप्तम् । विविधान् विकारान् पानात्ययादीनिति ॥ १३-१४॥

भा० टी०—क्रोध भय, प्यास, शोक, भ्य, व्यायाम भार श्रोर रास्ता चलने ने चीणता हो, पाखाना पेशाव लगा हो खूर खाने पीने से पेट फूला हो. श्रजीर्ण निर्यक्तता, गरमी से व्याकुलता हो पेसी हालत में मद्य पीने से चाहे भोडन के साथ ही क्यों न पीया गया हो, श्रागे कहे जाने वाले पानात्यय श्रादि श्रनेक रोग पेंदा हो जाते हैं ॥ १३-१४॥

ध्यथ तेषां नामतो विवरगाम् ।

तानव विवृणोति---

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा ।

पानविश्रममुश्रं च तेषां वच्यामि लक्षणम् ॥ १४॥
म॰-पानात्ययमित्यादि । नतु, अयमर्थः 'आपाद्येत्कपृतमान्तिकारान्'इत्यनेनैवोक्तत्वात् कथं पुनरुक्तः ? अच्यते, पूर्वेण कष्टतपविकारकारित्वमृक्तम्,
अनेन तु नानाविधविकारकारित्वमिति भेदः ॥ १५॥

भा० टी॰—वे रोग हैं-पानात्यय, परमद, पानाजीर्ग,पानविश्रम, इनका लच्चण श्रागे कहा जायगा॥ १४॥

### 🗸 स्रथ वातिकमद्गत्ययस्य ल्व्याम् ।

तेषाम्रिइष्टानां छत्तणानि, तत्रादौ वातमद्द्रत्ययमाह—

हिका-श्वास-शिरःकम्प-पार्श्वशूल-प्रजागैरः।

विद्यादुबहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

( च० चि० घ० १२ खो० ८६ )

म०-हिक्केत्यादि । प्रजागरो=निद्राविच्छेदः । वातप्रायमित्यनेन सर्वे मदात्ययास्त्रिदोपजा उद्भूतत्वेन व्यपदेश इति चरके दिशतम् । यदाह- 'ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोषणाः''--इत्यारभ्य, यावत् ''सर्वे मदा-त्ययं विद्यात् त्रिदोषम्'' (च. चि. स्था. घ्य. २४)-इति एवं चरकसंवादाः त्सुश्रुतेऽपि वोध्यम् ॥ १६॥

भा०टी०-सभी मदात्ययों में त्रिदोप रहता है, परन्तु उनमें जो दोष श्रधिक रहते हैं उनका श्रलग २ लक्षण वतलाया जायगा। वातिक मदात्यय का लक्षण— हिचकी, श्वास शिरकाँपना, पँ उलो में पीड़ा होना, नीद न श्राना. प्रलाप होना। यह वातप्रधान मदात्यय का लक्षण है ॥ १६ ॥

### ग्रथ पैतिकमद्दियण्य लक्तग्रम् ।

पैत्तिकमाइ---

# तृष्णा-दाह-ज्वर-स्वेद-मोहा-ऽतीसार-विश्रमैः । विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १७ ॥

(च० चि० घ० १२ श्लो० ६२)

म॰ विंस्रमो अप्रः । हरितवर्णस्यत्यनेन हिरितवर्णताऽपि छत्तणम् ॥ १७ ॥ भा० टो॰ — पैत्तिक मदात्यय का लत्त्रण - दृष्णा, दार्ह, ज्वर, पसीना, मूरुर्छा, पतले दस्त, विश्वम, सव चीजों का उल्टा ज्ञान होना, शरीर और चेहरा हरा रंग का हो जाय, यह पित्तप्रधान मदात्यय का लक्षण है ॥ १७ ॥

## ष्मथ रलैष्मिकमदात्ययस्य लक्त्रणम् ।

# छर्धरोचक−हृद्धास−तन्द्रा-स्तैमित्य-गौरवैः । विद्याच्छीतपरीतस्य कफ्पायं मदात्ययम् ॥ १८ ॥

( न० नि० म० १२ इती० ६५ )

म॰-ऋर्घरोचकेत्यादि ॥ १८ ॥

मा॰ टी॰—क्रय, श्रविन, तन्द्रा, निश्चलता, गौरव, जाड्डा लगना। इन लक्षणें से कफमाय मदात्यय समक्षना चाहिये॥ १८॥

### भ्रथ सानिपातिकमदात्ययस्य लदाग्रम् ।

# ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापि सर्विलिङ्गैर्भदात्ययः ॥

भा॰ टी॰—तीनों दोपों के लज्ञण मिलने से त्रिदोपज मदात्यय समकता चाहिए॥

#### भ्रथ परमदस्य लक्तगानि ।

#### परमदमाइ--

श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्गगुरुता विरसाऽऽस्यता च वियःमृत्र-सक्तिरथ तिन्द्रररोचकश्च । लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा-स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः॥ १६ ॥

( मु० इ. घ. ४७ वना । १४, )

म०-श्लेष्मोच्छ्रय इत्यादि । क्लेप्मोच्छ्रयञ्चात्र नासासावादिना द्वेयः । सक्तिः≔संगः, अपद्वत्तिरिति यावत् । तन्द्रिस्तन्द्रा । परस्य मदस्येनि=परमदस्यः छन्दोऽन्तरोधादसमासनिर्देशः ॥ ११ ॥

ं भा० टी०—परमद के लक्ष्ण-कफ श्रधिक हो जाय (मुह श्राँर नाकसे कफ श्रधिक निकले ) शरीर भारी रहे, मुह फीका रहे, पाखाना पेशाय न हो, तन्द्रा श्रीर श्ररोचक हो, प्यास लगे, शिर में पीड़ा हो, जोड़ों में दर्दे (फ़्टन) हो ये सब परमद महा-त्यय के सक्ष्ण कहे गये हैं ॥ १६॥

### **घ्यथ पाना**जीर्णेस्य लक्त्रयानि ।

पानाजीर्णमाह—

# श्राध्मानमुत्रमथ चोद्गिरणं विदाहः पानेऽजरां समुपगच्छति लच्चणानि ।

\_( सु० द० झ० ४७ रघो० १४\_)

म०-ग्राध्मानिमत्यादि । उद्गिरणं=त्रान्तिः, उद्गारो वा । पाने मद्ये, अनरामजीणमुपगच्छति=अपकत्त्रमुपगच्छतिति पानाजीणिविकार इत्यर्थः ।।— भा० टी० पानाजीर्णं में पेट बहुत फूला रहता है, डकारें श्राती हैं। कय होती है। जलन होती है॥

#### श्रथ पानविश्रमस्य लक्तगानि ।

पानविश्रममाह--

्हृद्-गात्र-तोद-कफसंस्रा-क्रग्ड्यूमा, मूर्च्छी-विम-ज्वर-शिरोरुजन-प्रदाहाः ॥ २० ॥ देषः सुरा-न्न-विकृतेष्विप तेषु तेषु तं पानविभ्रमसुशन्त्यखिलेने धीराः ।

(, सु० उ० घ० ४७ श्लो॰ १५:--)

मः हित्यादि । कण्ठधूमः कण्डाद्धमानिर्गमवत्पीडा । शिरोक्तनं शिरः शूलम् । सुरामिकितेष्विति सुराविकृतेषु, अन्तिकृतेषु च भावे कः। तेषु तेष्विति नानाविकारेषु सुरा-मैरेय-पिष्टक-लड्डुकादिषु । उद्यानित इच्लिन्ति । एते च परमदादयस्त्रयो न चरके पिताः, सिन्नपातने उन्तर्भूतत्वातः सुश्रुतेन त्कितिदोषणमदात्ययात्पृथगेते पिताः, विकृत्या पूर्वल्चणवेल्चण्याभिधाना-र्थमित्याहुः ॥ २० ॥

मा॰ टी॰—पानविश्रम के लज्ज्ज्ज्ज्ञ्च शरीर में, विशेष कर हृद्य में सुई जुमोने पेखी पीड़ा हो, कफ निकले, गला में पेखी पीड़ा जैसे धूँचा निकलता हो, मृच्छां,कय, ज्वर, शिर में पीड़ा,जलन, किसी प्रकार के मद्य श्रोर मोजन में रुचि न हो,पेसे लज्ज्जां को देख कर वैद्य लोग हर तरह से पानविश्रम मदात्यय वतलाते हैं॥ २०॥

१ अखिलेन सर्वेताभाषेन, धीरा विद्वांसो वैचा: ।

### श्रथ मद्दिययस्यासाध्यलक्ष्यानि ।

असाध्यलन्नणमाह—

हीनोत्तरीष्ट्रमतिशीतममन्ददाहं तैलप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेता॥ २१॥ जिह्वोष्टदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा।

( न० उ० प्र० ४७ झ्ने० १६ )

म॰-होनेत्यादि । हीनोत्तराष्टं=प्रजम्बमानोपरितनौष्टम् । अतिशीतं वहिः, अमन्ददाहमभ्यन्तरे, तैलप्रमास्यं=तैलाक्तम्रखमिव ॥ २१ ॥

मा० टी०—मदात्यय के श्रसाध्य लक्ष्ण-पानात्यय रोग में यदि ऊपर का श्रोड लटक जाय, वाहर जाड़ा मानुम हो श्रोर शरीर के श्रन्दर वहुत गर्मी जान पड़े, विना तेल लगाये मुद्द विकना मालूम हो, जीम, दाँत श्रोर श्रांड काले या नीले हो गये हाँ, श्राँखें पीली या लाल हो गई हो तो वह श्रसाध्य होता है। ऐसी हालत में विकिन्सा न करे॥ २१॥

### अथ महात्यवरोगस्वोपह्रवाः ।

उपद्रवानाह-

हिका-ज्वेरा वमथु-वेपथु-पार्श्वशूलाः । कास-भ्रमाविप च पानहतं भजन्ते ॥ २२॥

( सु० ट० माः ४७ दणीः १७ )

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधविनदाने पानात्यय-परमद्-पानाजीर्ग्-पान-विभ्रम~निदानं समाप्तम् ।

मे॰-हिक्केत्यादि । एतैः कुच्छ्रसाध्यं भवित नत्वसाध्यम्, असाध्यलज्ञ-णेभ्यः पृथवपाठादिति जेज्जटः । ध्वंसक-विजेपकाख्यौ मद्यविकारा खरके पृथक् पिठतौः, तद्यथा-"विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निपेवने । ध्वंसो विजेपकर्ध्वंव रोगस्तस्योपजायते ॥ इक्षेप्समसेकः कण्ठा-ऽऽस्य-जोपः शब्दासिहप्णुना । तन्त्राः निद्राऽभियोगक्च क्षेयं ध्वंसकलज्ञणम् ॥ ह्न्-कण्ड-रोघः सम्मोदद्यार्द्रिद्गन्ताः ज्वरः । तृष्णा कासः शिरः शूलमेताद्विजेपलज्ञणम् ॥ (च. वि. स्था. घ. २४)"- इति । तौ च सुश्रुतेन ''विन्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । तस्य पानात्य-योदिष्ठा विकाराः सम्भवन्ति हिं' (सु. ज. त. च्य. ४७)-इत्यनेन संगृहीतौ वोद्धन्यौ । न वा चिकित्साभेदस्तयोरुक्तः, यत्तश्चर्क एवोक्तवान्-''तयोः कर्म चिकित्सा च वातिके यन्मदात्यये" (च. चि. स्था. च्य. २४)-इति ॥ २२ ।।

इति श्रीविजयरिचतकृतायां मधुकोशन्याख्यायां पानात्यय-परमद्-पानाजीर्ण-पानविभ्रम-निदानं समाप्तम् ।

भा० टी०-पानात्यय के उपद्रव-हिक्का, ज्वर, कय, कम्प, पँसुली में पीड़ां काँसी चक्कर, ये रोग पानात्यय में उपद्रव रूप से पैदा हो जाते हैं ॥ २२ ॥ इति श्रीहरिनारायण्शर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां पानात्ययादिनिदानम् ।

### दाहनिदानम्।

श्रथ मद्यजदाहस्य लक्त्गम्।

मदात्ययेऽपि दाहो भवत्यतः सप्तमकारं दाहपाह, तत्र मद्यजमाह-

त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्त-रक्ता-ऽभिमूर्च्छितः।

ं दाहं प्रकुरुते घारं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥१॥ (इ.उ०५०४०२ती:२४)

म०-त्वचिमत्यादि । पानोप्मा=मद्यपानक्रिपतिपत्तस्यौष्ण्यम्, समानोष्मिति पाठान्तरमयुक्तम्, सुश्रुते पानात्यये क्लोकस्यास्य पाठात् । पित्तजोऽप्ययं हेतुभे-दात्पृथक् पठितः ॥ १ ॥

मा॰ टी॰—मद्यपान से उत्पन्न दाह का लक्षण-श्रधिक मद्यपान करने से कुषित पित्त की गरमी खून भर में क्याप्त होत.र ऊपर त्वचा तक श्रा जाती है, किर बड़ी तेज जलन मालुम होती है। इसमें पिक्तकी चिकित्सा करनी चाहिए॥१॥

अथ रक्तजदाहस्य लक्तग्रम्।

रक्तजमाइ---

कृत्सनदेहानुगं रक्तमुद्रिक्तं दहति ध्रुवम् । स उष्यते तृष्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ २ ॥ खोहगन्धाङ्गवदनो वृद्धिनेवावकीर्यते । (ह० ४० म्र. ४७ स्तीव २७)

१ ''शरीरोपरि विह्नः प्रिचयत इवः' इति मानमिश ।

म्निह्नस्नेत्यादि । स ज्यते=सभीपस्थेनेव विद्वना तप्यते, 'संचृत्यत' इति पाठान्तरे आचूषणबद्देदनामनुभवति । ताम्राभ इति गात्रे । छोहगन्याङ्गव-दन इति छोहस्येव गन्थोऽङ्गे वदने च यस्य स तथा ॥ २ ॥—

मा० टी०—रक्तजदाह के लक्षण-खून विगाड़ने वाली चीजों के श्रिघक सेवन से खून खराब हो कर सब शरीर में फेलकर दाह करता है। ऐसा दाह होता है कि रोगी को मालुम होता है कि मेरे चारो तरफ श्राग जल रही है, शरीर को कोई चूस रहा है। शरीर श्रों का का रंग तामा के समान लाल हो जाता है। शरीर श्रोर श्रोर मुह में लोहाइन बदव् श्राती है॥ २॥

### अथ पित्तजदाहस्य लक्त्यम् ।

पित्तजमाह----

### पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

( सुर वर भर ३७ स्नी० २= )

मः पित्तन्वरसमः पित्तन्वराहिङ्गयुक्तः, पित्तन्वरे त्वामाशयदुष्ट्याद्योऽधिका इति भेदः । स चाप्यस्य विधिरिति पित्तन्वरिकित्सा ॥ इ ॥
भा० टी०—पित्त के अधिक वढ़ जाने से पित्तजदाह होता है। उसमें पित्तप्वर के
प्रायः सब लक्त्या होते हैं ॥ केवल भेद इतना ही है कि पित्तज्वर में आमाश्य दिगरः
जाता है। इसमें नहीं। इसकी और पित्तज्वर की चिकित्सा एक ही है॥ ३॥

### अथ तृषानिरोधजदाहस्य लद्गग्म्।

तृष्णानिरोधजमाह—

तृष्णा निरोघादव्धातौ क्षणि तेजः समुद्धतम् । स वाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ १ ॥ संशुष्क-गल-ताल्वाष्टो जिह्वां निष्कृष्य वेपते ।

मः—तृष्णेत्यादि । तेजः समुद्धतं=िषत्तोष्मा दृद्ध इत्यर्थः निष्कृष्य=िनः-सार्य ॥ १ ॥— भा० टी॰—प्यास के रोकने से जलीयधातु=एस के कम हो जाने पर पित्त की गरमी वढ़ जातो है, फिर शरीर के वाहर श्रीर भीतर, दोनों तरफ वढ़े जोर से जलन होती है। होशकम रहता है। गला, तालु श्रीर श्रोठ, ये सव स्वते रहते हैं। रोगी गर्मी के मारे जीम निकाल कर हाँफता रहता है॥ ४॥

#### भ्रथ शस्त्राघातजदाहस्य जन्तग्रम् ।

अवगादशस्त्रपहारजनितरक्तपूर्णकोप्ठजमाह—

असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुस्तरः ॥ ५ ॥

( सु॰ उ० श्र० ४७ इलो ३ ३० )

म०-ग्रसृज इत्यादि । न चोक्तरक्तंनास्य पौनक्क्त्यम्, कृत्स्नदेहातुग मिति वचनात् कारणभेदाच । असृजः पूर्णकोष्ठस्येति "पूरणग्रणस्रुहितार्थ-" इत्या-दिना ज्ञापकेन कर्तरि पष्टी, रक्तेन पूरितकोष्ठस्येत्पर्थः । कोष्ठशब्देन हृदयादयो गृह्यन्ते । यदाह सुश्रुतः—"स्थानान्यामाग्निपक्तानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुष्फुसक्च कोष्ठ इत्यभिधीयते" (सु० चि० स्था० ग्रा० २ )—इति ॥ ॥

भा० टी॰—िकसी तेज हथियार के लगने से कोष्ठ (हदयादि में खून भर जाने से बहुत जोर का दाह होता है। यह दुस्तर हेता है॥ ४॥

#### च्रथ'धातुत्त्वयः दाहस्य लन्त्याम् ।

धातुत्तयजमाह—

धातुक्षयोक्तो या दाहस्तेन मूर्च्छातृडर्दितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेख्रुरापीडितः ॥ ६ ॥

(सु॰ ड॰ अ॰ ४७ श्लो॰ ३१)

ं म॰-धात्वित्यादि । धातवो=एसादयः । क्रियाहीनो=निश्चेष्टः; किंवा भृश्पीडितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकित्साहीनो यदि भवेत् तदा सीदेत्=म्रियत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

मा० टी०—रस श्रादि घातुश्रों के कम हो जाने से भी दाह होता है। इसमें मूच्छी, श्रीर प्यास होती हैं। श्रावाज मन्द हो जाती है, शरीर से काई काम-नही ही सकता। बड़ी तकलोफ होती है॥ ६॥

## श्रथ मर्माभियात तदाहरूय लक्ष्यम् ।

मर्माभिघातजमाह-

मर्गाभिघातजाऽन्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः। सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः॥७॥

( सु॰ वट मा ४७ व्योव ३३ )

इति श्रीमाधवकरविरिवते माधवनिदाने दाहनिदानं समाप्तम्।

म०-भर्मेत्यादि । मगािज्ञिशरो-हृद्य-वस्त्यादीनि । जेज्जटस्तु सप्तत्वमन्य-था गणयति—"त्वचं प्राप्त" इत्यादिना पथमः, "कृत्स्नदेहानुगं रक्तम्"— इत्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पित्तवा एतदादिना "स चाप्यस्य विधिः स्मृतः" इत्यन्तेन पित्तको द्वितीयः, तृष्णोनिरोधजस्तृतीयः, "अष्टजः पूर्णकोष्टस्य" इति चर्नुधः, धातुन्तपत्रः पश्चमः, षष्टस्य तु च्ततजस्य छन्नणं पटाति—"च्ततजोऽनवनतव्यानं जोचनप्याप्यने-कथा । तेनान्तद्द्यतेऽत्यर्थं तृष्णादाह-प्रछापवान्"—इति, मर्माभियातजस्तु सप्तम इति ॥ ७॥

इति श्रीविजयरिञ्चतस्रतायां मधुकोश्रव्याख्यायां दाद्दनिदानं समाप्तम्।

भा० टो॰—शिर, हृदय, बस्ति, श्रादि मर्म स्थानों पर किसी कारण से चोट पहुँ-चने से भी दाह होता है। यह साँतवा दाह श्रसाध्य कहा गया है। यदि भीतर दाद दां श्रीर कपर शरीर ठएडा हो तो सातो दाह श्रसाध्य माना गया है॥ ७॥

इति श्रीहरिनारायण्शमंगेयकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाः टीकायां दाहिनदानम् ।



### माधवनिदानम् ।

#### ष्यथोन्माद्निदानम् ।

(Insanity, Maui . ) इन्सैनिटी, मैनिआ,

### ष्ययोन्माद्रोगस्य निर्वचनम् ।

मदात्यये 'र्जन्मादिमव चापरम्'—इत्यनेन जन्मादसंकीर्तनमुन्मादसादृश्यं चोक्तम् तथा मदात्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिषायोन्मादा-रम्भः, तस्य निकक्तिमाह-

मदयन्त्युद्गता दोषा यस्मादुन्मार्गमागतोः । मानसोऽयमतो व्याधिरुन्मादं इति कीर्तितः ॥ १ ॥ १

म॰-मद्यन्तीत्यादि । मदयन्ति=मनोविभ्रमं क्वर्वन्ति, उन्मार्गमागता विमार्ग र्गमताः मनोवह्यमनीरनुपाप्ताः । खद्गता=ब्रुद्धाः, अथवा उर्ध्वे हृद्यं गताः । एतेन उत्पूर्वेणैव दोषाणां बृद्धत्वं च दर्शितम् ॥ १ ॥

भा॰ टो॰—क्रुपित दोष ऊपर हृद्य में आकर मनोवह धमनियों में फैल कर आदमी को पागल कर देते हैं। इस रोग में मन ही विगड़ता है, इस लिए ।यह मानस रोग कहलाता है ॥ १॥

# , अध्योन्त्राद्स्य प्रकारमेदाः।

प्रकारभेदमाह—

एकैकशः सर्वशस्य दोषेरत्यर्थमूर्विञ्जतेः । मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २ ॥ विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेषजम् । स चात्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां विभर्ति च ॥ १ ॥ (इर वर कर हर रमेर २ १ )

म॰-एकैकश इत्यादि । मानसेन च दुःखेनिति शोकादिना । स चेति षद्विषोऽपि । अत्रामृतृद्धपद्मुपादायापि तरुणपदमयोगं क्वरीता सुश्रुतेन

९ 'उन्मार्गमाभिताः' इति प्राठान्तरम् ।

स्वतन्त्रोऽपि दोपजनितो मदो भवतीति दर्शितम्। अत एव चरके विधिशोणितीया-ध्याये जन्मादात्पृथगेव पाठतः सनिदानचिकित्स्य इति ॥ २ ॥ ३ ॥

भा॰ टी॰--उन्माद् रोग छु: प्रकार का होता है, १ बात से, २ पित्त से ३, कफ मे, ४ सिन्नपात से, ४ मानसिक दु:स-शोक श्रादि से श्रीर ६ विप से। इसमें चिकित्सा निदान के विपरीत करनी चाहिए। जब तक यह पूरा नहीं बढ़ता-नया ही रहता है — थोंड़े ही लक्त्या होते हैं तब तक इसे मद कहते हैं। मद रोग स्वतन्त्र भी होता है॥२-३॥

### ष्यथोन्मादस्य सामान्यहेतवः ।

सामान्यहेतुमाह—

विरुद्ध-दुष्टा-ऽशुचि-भोजनानि प्रधर्षणं देव-गुरु-द्विजानाम्। उन्मादहेतुर्भय-हर्ष-पूर्वी मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥

म०-विरुद्धे त्यादि । दुष्टं=गरसहितमन्नादि । प्रधर्पणे 'घृप' प्रधर्पणे इत्य-स्मात् प्रधर्षणमिभवः । भयहर्षपूर्वी मनोऽभिघात इति भय-हर्पाभ्यां मनसोऽभि-भवः । भय-इर्ष-पूर्व इति भयं हर्षों चा पूर्व यस्य स तथा,पूर्वशब्दो ऽत्र कारणवाची चकारोऽत्र छुप्तनिर्दिष्टो द्रष्ट्रच्यः, तेन काम-क्रोध-लोभादयोऽपि कारणमिति जिज्जटः । छान्ये त्वाहु:-क्रोधादिभिरपि भय-हर्प-पूर्वक एव भवतीति, तेन ता निर्दिष्टौ । विषमाञ्च चष्टा इति विषमाद्गन्यासवलबद्धिप्रहादयः, उन्माद्हेतव इत्यपि योज्यम् ॥ १ ॥

मा० टी०--उन्माद के सामान्य कारण-विरुद्ध, विपैला, गन्दा भोजन, देवता, गुरु श्रीर ब्राह्मणों को द्पटना, भय, खुशी, काम, क्रोघ,लोभ से मन का विगड जाना, उल्टा काम-जैसे ऊँचे खाले सोना वैठना, जवर्दस्त श्रादमी से लड़ना, श्रर्थात् जिस काम करने की शक्ति न हो उसे जवर्दस्ती हिम्मत करके करना ॥ ४॥

### ग्रथोन्माद्स्य सम्प्राप्तिः।

सम्प्राप्तिभाह—

तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । स्रोतांस्यिधाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चतः॥ ४॥ ( सब सिरम्बर र हती है ,

म॰ नैरित्यादि । तैरुक्तहेतुाभिः । अन्पसत्त्वस्य=अन्पसत्त्वगुणस्येति चक्रः । जिज्जदस्त्वाह्—सत्त्वं=मनः, तस्य चान्पत्वं रजहतमोभ्यामावृतत्वेनान्पद्गानजनक-त्वात् । मळा=वातादयः । बुद्धेनिवासं हृदयमित्यनेन हृदयस्याश्रयस्य दुष्ट्या तदा- श्रितज्ञानस्यापि दुष्टिर्भवतीति दर्शयति । स्रोतांसि मनोवहानीति हृदयाश्रिता दश् धमन्यः; एतच विशेषेण बोध्यम्, निख्ळिदेहस्रोतसामेव मनोऽधिष्ठानत्वेन चरके दर्शितत्वात् । अधिष्ठाय=न्याप्यत्यर्थः ॥ ६ ॥

भा० टी॰—उन्माद की सम्प्राप्ति-ऊपर लिखे हुए कारणों से मनोवल कम होजाने पर दोष बुद्धि और उसके स्थान हृदय को विगड़, कर मनोवाहिनी धमनियों में जाकर मनुष्य के चिक्त को जल्दी हो वेखवर अर्थात् पागल कर देते हैं ॥ १ ॥

### ष्मधोनमाद्स्य सामान्यरूपाशि ।

सामान्यरूपमाह---

धीविभ्रमः सत्त्वपरिष्ठवश्च पर्योक्कठा दृष्टिरधीरता च । ृ श्चबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्॥६॥

( च॰ चि॰ झ॰ १४ रत्तो॰ १४ )

म०-धीविम्नम इत्यादि । एतत् सामान्यं पूर्वरूपिमित जेळ्टः, सामान्य-रूपामिति चक्रः । धीविभ्रमो=भ्रान्तज्ञानत्वम् । सत्त्वपरिप्छवो=मनसञ्चन्नलत्वम् अधीरता=कातरत्वम् । अवद्धवाकृत्वमसंवद्धवच नत्वम् । छिंगचतेऽनेनेति छिंगं, तेन पूर्वरूपं चेति व्योख्यातम् । विरेकशब्देनात्र वान्तिरप्यिभिधीयते, विरेचयित दहान्मछं पृथकरोतीति व्युत्पत्या ॥ ६॥

भा०टी॰—उन्माद का सामान्य लक्षण-समभ उल्टी हो, मन चञ्चल रहे, व्याकुल होकर देखना, घीरज न होना, वातचीत वे ठिकाने—अप्रासंगिक (जिसका कोई खास मतलव न निकले) हो, हृदय शून्य खाली हो अर्थी र किसीका कहना कुछुमी न समभे, यह उन्माद का सामान्य लक्षण है। कोई २ इसे उन्माद का पूर्वक्ष मानते हैं॥ ६॥

ष्यथः वातिकोन्माद्स्य विशेषजन्तगानि ।

वातजमाइ-

रूक्षाल्प-शीतान्न-विरेक-धातुक्षयोपवासैरिनलोऽतिवृद्धः । चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदृष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहृन्ति शीव्रम्॥॥॥

१—वदाश्रितदुदेगि इति पाठाःतरम् ।

# ं अस्थानहास्य-स्मितनृत्य-गीत-वागङ्गविक्षेपण-रोदनानि । - पारुष्य-काश्यारुणवर्णताश्च जीर्णे वलं चानिलजस्य रूपम् ॥=॥

म॰रूत्तेत्यादि । ग्रस्थानहात्येत्यादि । अस्थानेऽविषये हास्योऽस्थान-हास्यः । एवमस्थानशब्दः स्मितादिषु प्रयोज्यः । स्मितमीपद्धासः । अद्गावन्तेषां= विरुद्धनेष्टा । जीर्णे वस्रमिति जीर्णे आहारे व्याधेर्वस्रं भवति ॥ ७ ॥ ८ ॥

मांग्टी?-वातिक उन्माद के लक्षण—कक्ष,शीत भोजनसे, वमन विरेचन के श्रिष्क होनेसे. धातुक्षय तथा उपवास से वायु श्रत्यन्त कुपित होकर चिन्ता श्रांद से विगरे हुए मनका श्रीष्रही बुद्धि (ज्ञान) श्रीर स्मरण शिक्त को नए कर देताहै। इसमें रोगी वे मौके—विना प्रयोजन हॅसता है, सुस्क्रराता है, नाचता है, गाता है, योलता है, दौड़ता है, कूदता है, पढ़ता है, रोता है। शरीर कला दुशला श्रीर गुलायी रंग मा हो जाता है। यो तो हर समय रोग रहता है मगर विशेष कर भोजन एकने वाद वीमारी का श्रीष्ठक जोर होता है। ७—=॥

भ्रथ पैत्तिकोन्माद्स्य हेतवो लक्त्यानि च

पित्तजमाह--

अजीर्ण-कर्वम्कविदाह्यशितमिं ज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् । उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ १ ॥ अमर्ष-संरम्भ-विनग्नभावाः सन्तर्जनातिद्रवर्णोष्ण्यरोपाः । प्रव्याय-शीतात्र-ज्ञाभिकापः पीता च माःपित्तकृतस्य किङ्गम्॥१०॥

म०-ग्रजोग्रेंचादि । अशीतैरित उण्णैः । उन्माद्यत्युप्रमिति । अत्युप्रं= तीव्रवेगम् । उन्माद्यत्युप्रमिति पाठान्तरे उपं यथा भवित तथा उन्मादं जनपति । अनात्मकस्य=अनात्मवतः । पूर्वविद्यति चिन्तादिदुष्ट्रद्यस्य बुद्धपादिनप्रपद्दिन्या-दिसंपाप्त्या । कुर्योदिति वच्यमाणं लिङ्गमिति शेषः । अत्र पत्ते । किं तिल्लक्षिम्या-इ—ग्रमर्षेत्यादि । अमर्शेऽसिहिब्लुत्वम्, न तु रोषः, तस्य चच्यमाणन्तात् । संरम्भ=आरमदी, विनग्नभावो=नग्नत्वम्, संतर्जनं=ग्रत्वासनम्, अतिद्रवणं=ग्रा यनम्, औष्णयं गात्रस्य, औष्ठचभिति पाठान्तरे विकृतौष्टत्वम् । भच्डायशीनाप्तन-स्वामिलाप इति क्रायायां शीतयोरक्षत्रस्योरिभक्षापः ॥ ६-१० ॥

१—संरम्भ ब्राडम्बर इति वावत्" इनि मति पर

भाग्टी०—िपचज उन्माद के लच्चण—श्रजीयं, चरपरा, खद्दा, जलन पेदा करने वाला, गरम—भोजन से पहले का इकट्टा िपच वढ़कर उस श्रादमी के, जिसका मन, श्रात्मा श्रीर इन्द्रिय कावूमें नहीं हैं, हृदय में स्थित होकर वातिक उन्माद की तरह— विन्ता युक्त पुरुष की बुद्धि विगाद कर शीश्रही उन्माद पंदा कर देता है। इसम ये लच्चण होते हैं—श्रमर्प=िकसी की कोई वात न सहना, संरम्भ=हाथ पांव पटकना, उद्यालना, उपद्रव मचाना। नंगा रहना, दूसरे को उराना, भागना, शरीर गरम रहना, गुस्सा होना, छाया श्रीर ठएड। पानी ठएडा भोजन की इच्छा होना शरीर पीला होजानो। ६—६०॥

### त्र्रथ रलैष्मिकोन्मादस्य हेतवो लक्तग्रानि च।

कफजमाह-

सम्पूरणैर्मन्दिवचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि सम्प्रदुष्टः । बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन्सञ्जनयोद्धिकारम् ॥११॥ वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारी-विविक्त-प्रियता-ऽतिनिद्धाः । ब्रिदेश्च लाला च बलं च भुङ्के नखादिशौक्लचं च कफात्मेकस्यात् १२

( च० चि॰ भ्र० १४ रही। ११-१२ )

म॰—सम्प्रत्योरित्यादि । मन्द्विचेष्टितस्य=आयासग्रून्यस्य । संप्रणैभीजनादिभिः कभो दुष्ट इति सम्बन्धः । सोप्मा=सिप्तः कभेनापि क्रियमाण उन्मादोऽवश्यं
सिप्ते क्रियते व्याधिमहिम्ना,यथा मुच्छी । ध्यन्ये त्वाहुः—केवलकभेनापि क्रियते,
सोष्मपदेन तु द्वन्द्वजोऽपि भवतीति सूच्यते । ध्यन्ये त्वाहुः—ऊष्मशब्देन शक्तिरूच्यते, तेनोत्कृष्टशक्तिकाः कभ इत्यर्थः । मर्मणीति=हृद्ये । विकारग्रुन्मादम् । नारीविविवत-प्रियतेति नारीपियता, विजनापियता च । बलं च ग्रुक्ते इति । व्याधिरिति
- शेषः । आदिशब्देन त्वङ्-मूत्र-नेत्रादीनां ग्रहणम् ॥ ११ ॥ १२ ॥

माण्टी माण्टी मोजन से, परिश्रम कुछ भी न करने से, कफ कुपित होकर पित्त के साथ, हदय में स्थान कर झान और स्मरण शक्ति नष्ट करके मनको विगाइता हुआ उन्माद रोग पैदा कर देना है।—इसमें—कमबे लना, श्रवित, स्त्री श्रोर एकान्त निय लगना, श्रविक निद्रा श्राना, कयहोना, मुद्द से लार वहना, नालून मुन्न पुरीष, श्रांस, त्वचा सफेद हो जाना, श्रोर भोजन करने पर रोगका प्रवल होना, ये लज्ज क्फाज उन्माद में होते हैं। ११—१२॥

# त्र्यथ सान्निपातिकोनमाद्स्य लक्त्यानि ।

सानिपातिकमाइ-

्यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात् । सर्वाणि रूपाणि विभर्ति तादृग् विरुद्धभैपज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥१३॥

( चः विश्वाश्य २१ रूजे १४८ )

म०—य इत्यादि । सर्वेः समस्तैरिति=सर्वेरिति कृत्वा यत् समस्तैरिति करोति तेनैवं वोधयति—वातादयोऽनेकैः स्वनिदानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति, न तु प्रत्येकः मेकिनिदानकुपिताः । विरुद्धेभैंपज्यविधिर्विवर्ज्य इति अयमिभसिन्धः त्रिद्योपने प्रत्येकं वातादिप्रत्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिद्योपहरं च किश्चिदेव द्रव्यमायस्त्रव्यादि, तत्तु नात्र यौगिकम्, "न हि सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्ति" इति वचनात् । नतु, यद्येवं तदा सर्व एव हि त्रिद्येपजाविकारा असाध्या अवेयुरित्यत उक्तम्—ताद्यगिति । कोऽप्ययं सम्भाष्तिविशेषो रोगविशेषो वा येनायं विरुद्धभैषज्यविधिनं सर्व इत्यर्थः । स्त्रन्ये त्वाह्यः—सर्वेः समस्तिहेतुभिर्यः कृतः स एवासाध्यः, न त्वल्पहेतुकृत इति ।। १३ ॥

ं भार्टी o सिक्षात उन्माद वडाही भयद्भर होताहै श्रोर वह समस्त कारलों से परेदा होता तथा तींनों दोषों से उत्भन्न उन्माद के सब लज्ञण उसमें हाते हैं, इस ती द्या परस्पर मेल नहीं खाती क्योंकि त्रिदोयजमें प्रत्येक दोयों की द्या करनी चाहिए, यि हातकी द्वा दीजाय तो पिचवड़े श्रोर यदि कफकी द्वा दीजाय तोवात। इसिंद इस ो चिकित्सा दर्ना ठीक नहीं। तथाि कुछ न कुछ द्वा करनी ही चाहिए ॥ १३॥

### ग्रथ शोक्तजोन्माद्स्य सम्प्रोप्तिः।

गोकादिजमाह-

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषेरारिभिस्तथान्यै-वित्रासितस्य धन-चान्धव-संक्षयाद्धा । गाढं क्षते मनसि च प्रिययः रिरंसो-जायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥ १४॥ म॰—वौरैरित्यादि । क्ते चोपहते, तथा रिरंसो:=काम्रुकस्य अमाप्तया नियया क्ते मनसीति सम्बन्धः ॥ १४ ॥ \*

भा०टो०-शोकादि से उत्पन्न उन्माद की सम्प्राप्ति—मन श्रीर हृद्य (दिल) पर चो इ पहुँ चने पर शोकाकुल हो जाने पर वड़ा प्रवल उन्माद होता है। शोकका कारण्-चोर. पुलिस श्रादि राजकमंचारी दुश्मन. घोड़ा, सिंह,हाथी, सांप श्रादि जं श्रों द्वारा हरजाना धननाश पुत्र स्त्री श्र दि व धुश्रों का नाश. किसी श्रोरनपर श्राशिक होजाने पर उसका न मिलना श्रादि ॥ १४॥

# च्रथ शोकजोन्माद्ध्य लक्त्यानि ।

तस्य छन्णमाह-

# · चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो

ं गायत्यथें। इसति रोदिति चापि मृदः ॥

( सु॰ व० अ० हे खो० ह )

ं स॰—चित्रमित्यादि । चित्रं=विविधम् । मनोऽनुगतं=गोप्यमपि । विसंज्ञो= त्रिपरीतज्ञानः, अत एव मृढः ॥

भा० टी०—इस शोकजे उन्माद में आदमी अनेक नरहको वार्ते करता है। मन की वात लोल देता है। कमी गाताहै, कमी हँ मता है और कमो रोताहै। विवक्कल वेवकूफ की नरह जान पड़ताहै। सुध कुछ नहीं रहती।

भ्रथ विषजोन्माद्स्य लक्त्रग्रम् ।

विषजमाह---

# रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः । श्यावाननो विषक्तेऽथ भवेद्विसंज्ञः ॥ १४ ॥

( सु॰ उ॰ अ० ६२ श्लो॰ १० )

म॰—रक्तेक्ता इत्यादि । इतवलेन्द्रियमा इति इतं बल्लिमिन्द्रियाणि भाक्क य€य स तथा । भाः=दीप्तिः ॥ १६ ॥

मा॰ टी॰—विषय उन्माद के लक्ष्ण—विषज उन्माद में श्रांके लाल हो ज.तो हैं, शरीर में ताकत नहीं रहतो। इन्द्रियों मे शक्ति नहीं रहतो, श्रोर शरीर की कान्ति खराद हो जाती है। श्रनाथ जैसा मालूम होता है। चेहरा स्याह हो जाता है, गशी रहती है ॥१४॥ '

### श्रथोनमाद्स्यासाध्यलक्त्यानि ।

असाध्यलज्ञणमाह-

श्रवाञ्ची वाण्यदञ्ची वा क्षीण-मांस-वलो नरः । जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्याति ॥ १६॥

( सुरु सुरु घर २४ जने ११)

म॰-अवाञ्चीत्थादि । अवाञ्ची=अधोग्जुलः,उदश्ची=ऊद्र्वग्रुलः,अत एवा-न्ये 'अवाङ्ग्रुखस्तून्गुलो वा' इति पठन्ति । जागरूकोऽनिद्रः ॥ १६ ॥

मां टो॰—श्रसाध्य लज्ञण्—यदि उन्माद वा रोगी एक दम मुद्द ऊपर क्यि रहे श्रयवा एकदम नीचे किये रहे, देह स् सकर पतली हो गई हो, तावत विल्कुल न रहे, रातमें बिल्कुल नींद न श्राचे तो नहीं वचता। इसमें सन्देह नहीं॥ १६॥

# ष्यथ भौतिकोन्माद्स्य सामान्यलत्तगानि ।

ं भौतिकोन्मादस्य सामान्यलज्ञणमाह्-

अमर्त्य-वाग्-विक्रम-वीर्य-चेष्टो ज्ञानादि-विज्ञान-वलादिभिर्यः । उन्मादकाळोऽनियतश्च यस्य भूतोत्यमुन्मादमुदाहरेत्तम् ॥ १७॥

मिल्यानित्यादि । अपत्यी=अमनुत्या अनुचिता वा वागादयो यहय स तथा । विक्रमः=पराक्रमः, वीर्य=शक्तिः, चेष्टा=शारीरिकी क्रिया । हानादिविइानवलादिभिरिति उपलच्चणे तृतीया। इानं=तत्त्वझानम्, विद्यानं=शिल्पादिहानम्,
किं वा इानं=शास्त्रम्, विद्यानं=तद्यीनिश्चयः, आदिशल्देन स्मृत्यादीनां ग्रहणम्,
तेषां वलम् । अनियत इति न वातादिवदाहारजीणीदिकालवत् कालिद्वयः ।
'नियत' इति पाठे तु वन्त्यमाणानियतिष्थादीनां ग्रहणम् । देवग्रहाः पार्णमास्यामित्यादि । भूतशब्देनात्र सर्व एव वन्त्यमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७ ॥

भा०टी०-भौतिक उन्माद के सामान्य लक्षण—जिसमें -थोलवाल, पराष्ट्रम शक्ति. उठना बैठना, चलना, दौड़ना, पकड़ना, कूदना,लांघना,पान, पराष्ट्र, दारि स्व काम पेसे विवित्र हों जिसे मनुष्य न करसके पागलपन रुदक्भी जाहिर हो जाए. वातादि जनित उन्माद की तरह भोजन के पक्ने पर नहों, इसे भ्तोन्माद स्मम्रा चाहिए ॥ १७ ॥

### ष्रथ देवग्रह्गृहीतस्य लक्त्रणानि ।

देवज्रष्टमाइ—

संतुष्टः शुचिरतिदिन्य-माल्य-गन्धो निस्तन्द्रीरवितथ-संस्कृत-प्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ १८ ॥

( सु० उ० अ० ६० ख्लो० ७)

म ०-संतुष्ठ इत्यादि । अतिदिव्यमान्यगन्ध इति अतिमात्रो दिव्यमान्यस्येव गन्धो यस्य स तथा । निस्तन्द्री=अनिद्रः । अवितथं=सत्यम् । विदेष्ठेऽपि- 'निःस्वप्न सत्य-संस्कृत-भाषिणम्" इति पिटतम् । ब्रह्मण्यो=ब्राह्मणानुरक्तः । देवः छष्टो=देवग्रहपीहितः । देवग्रहणन गणमानुकादयोऽपि ब्राह्माः । विदेहेऽपि पट्यते— ''क्रोधनः स्ततसर्वाङ्गो छाछा-फेना-ऽऽविछाऽऽननः । निद्राद्धःकम्पनो मूको गणमान्ति।भरादितः" इति ॥ १८ ॥

भा॰ टी॰—देवजुष्ट उन्माद के लक्षण-द्वर समय सन्तुष्ट रहे, हर तरह से सफ़ाई रक्षे, दिव्य मालाओं के समान शरीर में खुशवू श्रावे, ज़रा भी तन्द्रा न रहे, सत्य श्रोर संस्कृत भाषण करे, चेहरे पर तेज मालके,सर्वशे वर दे. ब्राह्मणों का भक्त हो '६ प्रा

### ष्यथ प्रसुरग्रहगृहोतस्य लन्तग्राम् ।

देवशत्रुजुष्टमाह---

संस्वेदी द्विज-गुरु-देव-दोष-वक्ता जिद्धाक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः । सन्तुष्टो न भवति चान्न-पान-जाते-दुष्टात्मा भवति स देवशञ्जुष्टः ॥ १६ ॥

( सु० व० घ० ६० रखी०-८)

म॰-संस्वेदीत्यादि ॥ १६॥ -

भा०टी॰—श्रसुर यहीत के लक्षण-पसीना वहुत निकले,ब्राह्मण्.गुरु,श्रीर देवताश्रों की निन्दा किया करे, नज़र टेढ़ी रहे, निडर रहे, कुमार्ग में दृष्टि रहे, श्रनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ों के खाने से उसे सन्तोष न हो, सदा पाप में बुद्धि रहे ॥१६॥

### ष्मय गन्धर्वप्रहगृहोतस्य लक्त्याम् ।

गन्धर्वाविष्टमाह—

हृष्टातमा पुलिन-वनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रिय-परि-गीत-गन्ध-माल्यः । नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं गन्धर्वप्रहृपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २०॥

( सु० ट० घ० ६० श्ली० ६ )

म॰-ऋष्टेत्यादि । पुलिनं=तोयोत्थिततरम्, अन्तरं=मध्यं, विशेषां वा स्त्राचारोऽनिन्दिताचारः । पियेत्यादि,=पियाणि परि=सर्त्रतः गीत-गन्ध-मान्यानि यस्य स तथा । हत्यित्रत्यादि,=चारु हत्यन्, अन्यशन्दं यथा भवति तथा महस्तीति योज्यम् ॥ २०॥

म ० दो० — ान्यर्व जुर के लज्ञ ।— सदा प्रसन्न रहे, नदी के नट छीर जंगलमें। अधिक रहे; आचार-वाल चलन अन्जा हो, गाना यजाना, माला इन फुतेल वगैरह का शौकीन हो,नाचे अन्जा जाने, हँसा करे, मगर जोर से न हँसे ॥ २०॥

#### भ्रथ यत्त्रग्रहगृहीतस्य जन्तग्रम् ।

यन्नाविष्टमाइ---

ताम्राक्षः प्रिय-तनु-रक्त-वस्त्रधारी गम्भीरो द्वनगतिरल्पवाक् सहिष्णुः । तेजस्वी वदाति च किं ददामि कस्मै यो यक्षग्रहपरिपीडिनो मनुष्यः ॥ २१ ॥

( जुर दर दर हर रहे - १६ )

म॰-ताम्रात्त इत्यादि । वियेत्यादि, विरं=शेशनं, तनु=मूर्णं. रवतं वर्वं षर्ते शीलं यस्य स तथा ॥ २१ ॥

भारटीर-यन्नजुष्ट के लक्ष्य-श्राँखें तामेकी तरह लाल हों, श्रव्या, मरीन श्रीर लाल कपड़ा पहने, स्वभाव गम्भीर, घवड़ाये नहीं, जहरीर चले, वोले कम,सरन शिलरों, तेजसी हो, किसे क्या दूँ, यह कहा करे ॥ १२ ॥

### ष्यथ पतृग्रहगृहोतस्य विद्यापानि ।

पितृजुष्टमाह—

त्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिग्डान् शान्तात्मा जलपि चापसव्येवस्त्रः । मांसेप्सुस्तिल-गुड-पायसाभिकाम— स्तद्भको भवति पितृत्रहाभिजुष्टः ॥ २२॥

( सु० उ० झ० ६० खो० ११ )

' म०-प्रे**तानामित्यादि ।** प्रेतानां=िपत्तृणां, संवन्धविवित्तितत्वात् न चतुर्थी । दिश्चति≔इदाति । संस्तरष्ठे=क्कशपत्रराचितास्तरणेषु । अपसव्यवस्त्रः=वामो <sup>३</sup>त्तरीयः । मांसेप्द्वरित्यादिः, एतदाभिधानप्रयोजनं यस्मिन् यस्येच्छा भवति तस्य तेनैव विट्यर्दातव्यः, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । तद्भक्तः=िपतृभक्तः ॥ २२ ॥

भा०टो॰—पितृजुष्ट के लक्षण—कुशा विद्यांकर पितरों को पिएडादे श्रीर श्रपसन्य वस्त्र होकर=इहिने कन्धा पर वस्त्र या यक्षोपवीत रखकर तर्पण करे, मास, तिल, गुड़, खोर खाने की विशेष इच्छा हो, पितरों का भक्त.हो ॥ २१ ॥

### ष्मय सपंग्रहगृहीतस्य जन्तग्रम् ।

नागाविष्टमाइ--

यस्तूर्व्या प्रसरित सर्पवत्कदाचित् सृक्षिणयो विकिहीत जिह्नया तथैव । कोघानुर्गुड-मधु-दुग्ध-पायसेप्सु— क्षीतव्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥ २३ ॥

( सु॰ उ० अ० ६० खो० १२ )

म॰-चस्त्वित्यादि । प्रसरति=सर्पवदिति उरसा गच्छति । सुक्षिण्यौ=ओष्ठ-प्रान्तौ । सृक्षिणीशब्द ईकारान्तोऽप्यस्तीत्युनेयम् ।। २३ ।।

१-- "दिश्विणस्कन्षकृतोत्तरीयः" इति भावमिश्रः।

भा०टी०-सर्पजुष्ट के लज्ज् —जो कभीर जमीन पर साँपकी तरह छातीके यस रेंग सृक्षिणी=श्रोठके श्रगत वगलके सिरेको जीभसे चाटै, गुस्सा में रहे, गुड़ शहर, दृध स्त्रीर, सानेकी इच्छा हो, तो सर्पश्रह लगा है, ऐसा सममना चाहिए॥ २३॥

### श्रथ राज्सग्रहगृहोतस्य लक्त्याम् ।

राचसाविष्टमाह—

मांसा-ऽसृग्-विविध-खुराविकार-लिप्सु-निर्रुजो भृशमतिनिष्ठुरोऽतिशूरः । क्रोधाखुर्विपुलबलो निशाविहारी शौचिद्धइ भवति स राक्षसैर्गृहीतः ॥ २४ ॥

(सु० वर प्रार्थ हर इनी र १३)

कः नमांसेत्यादि । निशाविहारी निशायामेव भ्रमणशीलः । राज्ञसशन्त्रेन ब्रह्मराज्ञसादयोऽपि प्राह्माः । तथा राज्ञसानन्तरं विदेहोऽपि पठति-''देव-विषग्रह-देपी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराज्ञससेविनः ॥ ''
इति ॥ २४ ॥

भा०टी०—राच्चस के लगने पर लच्चण—मांस, रक्त, श्रीर श्रनेक प्रकारके मय की इच्छा हो, निर्लंज्ज हो, दयाहीन हो, श्रर हो, खाये चाहे न खाये शरीर में ताकन ज्यावा हो, रातमें घूमे, श्रपवित्र=गन्दारहे, ॥ २४ ॥

#### अथ पिशाचग्रहगृहीतस्य लक्त्ग्रम्।

पिशाचाविष्टमाह-

उद्धस्तः कृश-परुषो विरुद्धलापी दुर्गन्धो मृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः । बह्बाशी विजन-वनाम्बु-रात्रि-सेवी व्याचेष्टन्य्रमति रुदन् पिशाचजुष्टः ॥ २४॥

( 50 30 HO E7 +7 e 1Y )

म०-उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त=उद्घाहुः । 'उद्दल्ल' इति पाटान्तरं न्याय्यम् । विदेहेऽपि दिगम्बरपाठात् । परुपो=रूज्ञः । होलः=सर्वस्मिन्नने पाने च मनामः । होछरिति पाठान्तरे स एवार्थः । न्याचेष्टनिति=विरुद्धमाचेष्टन् ॥ २५ ॥

१-"बतान्तरोपसेवीश इति पाठान्तरम्।

पिशाच जुष्ट के लक्षण—ऊपर हाथ उठाये रहे, या नंगा रहे, छश और रुखा हो, उल्टी बात वोले, शरीर गन्धाय, गन्दा रहे, भोजन बहुत करे, एकान्त, जल के समीप तथा जंगलों में रहे, रात में घूमे, सब काम उल्टा करे, घूमा करे, कभी २ रोये ॥२४॥

### भ्रथ ग्रहगृहोतस्यासाध्यलक्षानि ।

त्रिविषं हिंसा-क्रीडा-पूजार्थं ग्रहा गृह्णन्ति । यहुक्तम्-"अशुचि भिन्नमर्यादं चर्तं वा यदि वाऽचतम् । हिंस्युर्हिंसाविहारार्थे सत्कारार्थमथापि च ॥" इति । तत्र हिंसार्थे गृहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य इल्लोकार्धद्वयेन ल्रचणमाह—

> स्थूलाक्षा द्वतमटनः स फेनलेही निद्राद्धः पतित च कम्पते च यो हि । यश्चादि-द्विरद-नगादिविंच्युतः स्यात

सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ २६ ॥

( सु॰ ड॰ ६० ख्लो॰ १५ )

म॰-स्थूलाद्ध इत्यादि । स्थूलाद्धो=विवृतनेत्र इति जेज्जटः, द्वनपटनो=द्वत-गतिः, अत एव त्वरितगतिरिति जेज्जटेन पठितम् । यक्ष्वेत्यादि । पर्वतादिपतितः, सन् यो गृह्यते सोऽप्यसाध्यः । नगो=वृद्धः । सर्व एवोन्मादी त्रयोदक्षेऽब्दे देवता दिगृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेहेऽधिकमप्यसाध्यल्पणं पत्न्यते—'मेद्रप्रवृत्तः प्रतंजः सास्राद्धः स्तनासिकः । रूप्तिगभी इतवाग्गतिदुवलः ॥' इत्यादि॥२६॥

मा० टी॰—ग्रह तीन प्रयोजन से लगते हैं-१ खेलने के लिए, २ पुजाने के लिए श्रीर ३ मारने के लिए । इनमें मारने के लिए जो लगते हैं वे श्रसाध्य होते हैं, श्रर्थात् विना मारे नहीं छोड़ते । इस लिए मारने वाले श्रहों के लक्षण बतलाते हैं-श्राँख फाँड २ कर देखे, जल्दी चले, मुद्द से फेन निकले, उसे चाट जाय, श्रधिक सोये, गिर २ एड़े, काँपे, पर्वत, हाथी, पेड़, मकान श्रादि से गिरने पर जिसे श्रह लग जाँय, यह सव श्रसाध्य होता है । यदि तेरह वर्ष तक श्रादमी पागल रहे चाहे दोपों से हो या भ्तों के लगने से, तो फिर नहीं वचता ॥ २६॥

### ग्रथ देवादीनां ग्रह्णकालाः।

देवादीनां प्रहणकालमाह—

देवप्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरिप ।

े गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥२७॥

# पित्र्याः कृष्णक्षये हिस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः । रक्षांसि रात्रो पैशाचारचतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥२८॥

( गु॰ उ० इ० इ० व्योहरू,१७)

म०-देवप्रहा इत्यादि । पौर्णमास्यां=पूर्णिमायाम् । कृष्णत्तयेऽमावास्यायाम्। पायोग्रहणादन्यत्रापि । तिथ्यभिधानप्रयोजनं छत्त्रणार्थं, तत्तियाँ विस्टानार्थ च ॥ २७ ॥ २८॥

भा० टी०-प्रद्वों के लगने का समय-देव ब्रह पृ्णिमा को, श्रसुर दोनों सन्ध्या समय, कभी गन्धवे श्रष्टमी के दिन कभी २ सन्ध्या समय भी, यत्त पढ़िया की, पितर श्रमावास्या को, सर्प ग्रह पञ्चमी को, राज्ञस रात में, श्रीर पिशाच चतुर्दशी को लगते हैं, यह दिन इसलिए वतलाया गया है कि उन दिनों में उन २ प्रदा को विल दे ॥ २७-२८॥

### श्रथ ग्रहावेशानुपलन्घानुदाहरणानि ।

नतु, यदि प्रहाविष्टानां पुंसाम्रन्मादः स्यात्, तदा विशन्तो प्रहाः कृतो नोप-लभ्यन्ते ? अत आह---

दर्पणादीन् यथा झाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । स्वमाणिं भास्करार्चिश्च यथा देहं च देहधृक् ॥ २६ ॥ विशन्ति च न दृश्यन्ते प्रहास्तद्रच्छरीरिणः । प्राविश्याशु शरीरं हि पीडां क्विन्ति दुःसहाम् ॥३०॥

म ॰ — द्र्षेगादीनित्यादि । अस्मदादिद्श्वनायोग्यत्त्रात्र दश्यन्त उत्पर्धः । आदिशब्देन प्रकारवाचिना जलतैहादीनां ग्रहणम् । छाया=प्रतिकृतिः, शीनोप्णः मिति कर्तृपदम्, प्राणिन इति कर्मपदम् । स्वमणिमिति=सूर्यकान्तम् । देहधुक्=आन्माः मन इति जिज्जटः । अनेकदृष्टान्तप्रयोजनं, जिज्जटिलितं तचात्रानुपयुक्तत्वेन विस्तरभयात्र लिखितम् । देवशब्देन देवाद्यतुचरा देवसभर्माणो गृयन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाश्चिना संवन्धाभावात् । यदाह सुथुतः-''न ते मनुप्यंः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान् कचिदाविशन्ति । ये त्वाविशन्तीनि वदन्ति मोहाचे भूतविद्यःविषयादपेताः'' इति ॥ २९ ॥ ३० ॥

भा०टी०-प्रश्न उठता है कि यदि देवादिकों के लगने से उन्माद होना है हो फिर लगते समय वे क्यों नहीं देख पढ़ते, ? उत्तर यह है कि देखे-सीलामें साउमी का

(२६२)

पाधवनिदानम् ।

प्रतिविभ्व,शरीर में गरमी सरदी का प्रवेश,स्र्यं कान्तमणि में स्र्यं किरण का प्रवेश और शरीर में श्रात्मा का प्रवेश होते समय नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार देवादि श्रह भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते समय नहीं देख पड़ते, किन्तु शरीर में घुसकर तुरन्त वड़ी तकलीफ देते हैं। उन्हीं तकलीफों से देवादिकों का लगना माना जाता है॥२६–३०॥

# च्यथ ग्रहाणां प्रभावः ।

गुणास्तथाष्टाविष तेषु नित्या वयस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्॥३१॥
( तु० व० म० ६० स्तो० १६ )
भा०टी०-इन श्रहों में जो जैसे श्रेष्ठ हैं उसी के श्रतुसार किसी में दो चार श्रीर
किसी में सव, तप श्रादि गुण होते हैं। तप, दान, वत, धर्भ, नियम, सत्य,तथा श्रिणमा,
महिमा, गरिमा, लिंघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशत्व ॥ ३१ ॥

तपांसि तीव्राणि तथेंव दांन व्रतानि धर्मो नियमश्च सत्यम्।

# भ्रथ ग्रहाणां पुन्मिस्स्वयमसम्बन्धः । न ते मनुष्यैः सह संविशान्ति न वा मनुष्यान् क्वाचिदाविशन्ति ।

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥३२॥
( इ० ७० १० ६० १को० २० )
भा०टी०—भूत लगने का रहरय—देवादि ग्रह न तो मनुष्यों के वीच रहते हैं और
न लगतेही हैं। जो वैद्य श्रक्षानवश उनका लगना सही मानते है, वे भूत विद्या को
समभेही नहीं॥ ३२॥

श्रथ ग्रहभृत्यानां पुंस्वावेशः । तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटी-सहस्रा—युत-पद्म—संख्याः । असृग्-वसा-मांस-भुजः सुभीमा निशाविहाराश्च तथा विशन्ति॥३३॥

( इ० ७० ४० ६० १००० ११) वस्तुतः उन ग्रहों के जो खून, चर्ची, मांस खाने वाले, भयङ्कर, रात में घूमने वाले लाखों करोड़ों नौकर हैं वेही अपने २ मालिक के नाम से लगते हैं और

कबूल करते हैं ॥ ३३ ॥

द्वित श्रीहरिनारायण्याभैवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां

कवित्रीक्षण्यामानीकायाः

### श्रयापस्मारनिदानम् ।

Epilepsy (पपिलेप्सी)

#### अथापस्मारस्य निरुक्ति-सम्पाप्ती ।

# ( चिन्ताशोकादिभिदोंपाः क्रुद्धा हृत्योतसि स्थिताः । कृत्वा स्पृतेरपः वंसमपरेमारं प्रकृति ॥ १ ॥ )

मनोदुष्टिसाधम्पीत् समानचिकित्स्यत्वादुन्मादानन्तरमयस्मारमाइ । तस्य निक्किः सुश्रुनेन कृता—"स्मृतिभूताथिविज्ञानमयस्तत्परिवर्जने । अयस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ॥" इति । स्मृतिश्च ज्ञानोपळ्ज्ञणं, तेनानुभवाग-मोऽपि वोध्यः । तस्य सामान्यळ्ज्ञणमाइ—

#### श्रथापस्मारस्य सामान्यलदाग्मम् ।

तमःप्रवेशः संरम्भो दोपोद्रेकहतस्प्रतेः । अपस्मार इति ज्ञयो गदो घोरश्चतुर्विधः ॥ १ ॥

य०-तमःप्रवेश इत्यादि । तमःभवेशोऽन्यकारभवेश इव ज्ञान(भाव इत्यर्थः । संरम्मो=नेत्राविक्रातिः इस्तपदादिविचेपणं च ॥ १ ॥

श्रपस्मार की सम्प्राप्ति-

भाग्टी०—चिन्ता शोक श्रादि से दोप कुद्ध होकर हृदय में स्थितिकर स्मरण् शक्ति गायव कर देते हैं, उसे श्रपसार कहते हैं। श्रपस्मार-मृगी, श्रपस्मार का सामान्य लक्तण—दोपों के कुपित होने से, श्रपस्मार होता है। इसमें श्राँख के सामने श्रँधेरा श्राजाता है, वेहोश होकर जहां कहीं रहे वहीं गिर पड़ता है। संरम्म दाँत कट कटाता है, श्राँखे टेढ़ी हो जाती हैं, मुहसे फेन निकलता है, हाथपैर पटकता है। यह रोग चार प्रकार का होता है॥ १॥

### ष्यथापरमारस्य पूर्वस्त्पाणि ।

पूर्वरूपमाह-

हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमुद्धता । निद्रानाशस्च तिसमस्च भविष्यति भवत्यय ॥ २॥

( हु० ह० घ० ६९ लो० ६ )

म॰-हृत्कस्य इत्यादि । शून्यता हृदयस्यैत्। ध्यानं=जिह्नायनम् । अत्र मुच्छी=प्रनोमोहः । प्रमृदता=शृन्द्रियमोहः ॥ २ ॥

भा०डो० — अपस्मार का पूर्व कप-दिल धड़कना है, हृदय खाली मालुम होता है। ध्वान सा लगा रहता है। घेहोशी रहती है, इन्द्रियाँ वेकाम रहती हैं। नीद नहीं आती॥२॥

### च्यथ वातिकापस्मारस्य खन्तग्रम्।

वातिकलत्त्रणमाह-

कम्पते प्रदशेद्दन्तान् फेनोद्धामी श्वसित्यपि । परुषा—ऽरुणऽऋष्णानि पश्येद्रपाणि चानिलात् ॥ ३॥

( सु॰ उ॰ झ॰ हर खो॰ ७ )

म १ - कम्पत इत्यादि । श्विसित खरश्वासो भवति रूपाणीति पाणिनः, 'नीलो मामनुषावति' इति सुश्रुतवचनात्, एवं पैत्तिके 'पीतो मामनुषावति' इति, एवं श्लैष्मिके 'श्वेतो मामनुषावति' इति ॥ ३ ॥

वातिक अपस्मार का लच्या-

भा०टी०—रोगी कांपता है। दाँत काटता है। मुहसे फेन निकलता है। हांफता है। रोगी को ऐसा मालुम होता है कि मेरी तरफ कोई लाल नीला रूच शरीर वाला प्राणी दौड़ता स्राता है॥ ३॥

### ष्प्रथ पैत्तिकापस्मारस्य लक्त्याम्।

पैत्तिकलत्त्रणमाह-

पीत-फेना-ऽङ्ग-वक्त्राक्षः पीता-ऽसृग्-रूपदर्शकः । सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ४ ॥

(सु॰ उ॰ भ ॰ ६१ स्लो॰ ८)

म॰-पोतेत्यादि । पीतास्रगूपदर्शक इति पीत-लोहित-वर्णसमस्तवस्तुदर्शी सतृष्णेत्यादि सतृष्णक्चासाबुष्णक्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोष्णक्चासावनलन्याप्त- लोकदर्शी चेति समासः ॥ ४ ॥

भा॰टी॰—पैत्तिक श्रपस्मार में फेन, मुद्द, श्राँखे पीली हो जाती हैं। सब चीजों को पीला लाल समस्तता है। प्यास लगती है, गर्मी मालूम होती है दुनिया उसे श्राग घिपी मालूम होतो है॥ ४॥

### म्रय श्लेष्मिकापस्मारस्य लक्तग्रम् ।

**उहाँ** दिमकलत्त्रणमाह—

शुक्ल-फेनाङ्गवक्त्राक्षः शीत-हृष्टाङ्गजो गुरुः। पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको गुच्यते चिरात् ॥४॥

सः-शुक्तित्यादि । हृष्टाङ्गजां-इष्ट्रोमा । चिरादित्यनेनेव वातापत्तयोर-चिरेण वेगमोत्त इति सुचयति ॥ ४ ॥

भा०टी०—खैंप्मिक श्रपस्मार के लक्षण—फेन, शरीर, मुद्द, श्रॉले, सफेर हों, ठएडक मालूम हो, रोगें खड़े हो जाँग, शरीर में भारीपन मालूम हो, सफेर म्र्रॉ पो देखे, होश देर में हो॥ ४॥

अथ सान्निपातिकापसमारस्य लच्चग्रम् ।

सानिपातिकल्लणमाह—

सर्वेरतैः समस्तैश्च लिङ्गेर्ज्ञेयस्त्रिदोपजः । अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥६॥ प्रस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रवम् । नेत्राभ्यां च विकुवीणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ७॥

(ना निव घर १५ मनीव १०१)

म०-सर्वेरित्यादि । स चेति स सान्निपातिकः । जीणस्यक्रदीपनीऽप्य-साध्यः । एवमनवश्च वोध्यः । प्रस्फुरन्तं=मक्रम्यन्तम् । नेत्राभ्यां च विदुर्गण-मिति=नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम् ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा०टी०—सान्निपातिक श्रपस्मार के लत्त्वण्नतीने। दोषो के नम्प्रन्य टॉर्न नघा तीनों दोषों से उत्पन्न श्रपसार के पूरे लक्ष्य होने से त्रिरोपत श्रपसार नममना चाहिए। यह त्रिदोपत श्रपसारा, तथा कीणता की श्रवस्था में श्रोर पुराना रायम्यार असाध्य होता है। चाहे वह एकही दोप से उत्पन्न हो॥ ६॥

भा०री॰—जो श्रपसारी वहुत काँपता है, यत्तरीन रोना रे, भंग न्यि नरी रहतीं, श्राँखे टेढ़ी होजाँग तो श्रपसार श्रवहा नरीं होता ॥ ७ ॥

म्रायापस्मारस्य वेगक्तालाः।

अपस्मारमकोपकालमाह-

पक्षाद्धा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कृपिता मलाः। अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किंचिदयान्तरम् ॥ = ॥

, ge ze se tot e 1 1

म॰-पत्तादित्यादि । पत्तात् पैत्तिकः द्वादशाहाद्वातिकः,मासात् इष्ठैष्मिकः । द्वादशाहानन्तरं पत्ते वक्तव्ये तत्पूर्वे पत्ताभिधानं, तेनातोऽधिककाछेनापि वेगं करोतीत्याद्वः । किंचिदथान्तरमिति चक्तकाछेभ्योऽवीगपि दोपतारतम्यादिति ॥८॥

अपसार के आने का समय—वातिक अपसार वारह दिनों में, पैत्तिक पन्द्रह दिनों में और रहेक्मिक एक महीने में आता है। कभो २ इन दिनों के अलावा वीच में भी अपसार हो जाता है॥ म॥

### ष्प्रथापस्मारस्य सर्वेदा वेगाकर्खे सोदाहरखः प्रभावः ।

नतु वेगं कृत्वा अपस्मारारम्भको दोपोऽस्त्येव, तत् कृतः सर्वदा वेगं न कुक्ते द्वादशाहादिष्वेच क्रुक्त इत्याह—

# देवे वर्षत्यिप यथा भूमी बीजानि कानिचित् । शरिद प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयाः ॥ १ ॥

म०-देवे वर्षतीत्यादि । अयमभिसन्धः-तेजोऽवनी-पवन-पयः-सनायं विद्यमानमपि वीजं कालविशेष एवाङ्कुरं जनयति, कालविशेषस्यापि सहकारि-त्वात् । शरदीति तत्कालोचितवीजाभिमायेण, तेन कानिचिद्वपीस्वपि जनयन्तीति । अयं न्यायः चातुर्थिकज्वरादिष्वपि वोध्यः ॥ ६ ॥

भा०टो०—अपसार का वेग करके दोप शरीर में रहतेही हैं, अतः रोजही उन्हें अपसार प्रकट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार मेघके वरसतेरहने पर भी वहुत से बीज जमीन में पढ़े रहते हैं, जगते नहीं, किन्तु समय आनेपर शरद ऋतु में जग जाते हैं, उसी प्रकार अपसार कारक दोप के रहने पर भी समय पा करही दोष अपसार प्रकट करते हैं ॥ ६॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मचैद्यकतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायामपसारिनदानम्।



### ष्यथ वातव्याधिनिदानम् ।

### अथ वात्व्याधेः सम्पाप्तिपूर्वकं निदानम्।

अपस्पारवद्वातविकाराणामप्याचेपकादीनां वेगकर्तृत्वादपस्पारानन्तरं वान-व्याध्यारम्भः । नजु, वातच्याधिरिति कोर्ड्यः ? कि वात एव व्याधिर्वातव्याधिः. उत वातेन जनितो न्याधिर्वातन्याधिः ? आद्ये स्वस्थेप्विष मसद्वः, दिनीये व्वरा-दिषु । उच्यते, न्याधिपदसामानाधिकरण्याद्विकृतो दुःखकारी वानो वानव्याधिः। **बक्तं हि सुश्रुते**—"पकाशयस्थोऽन्त्रकृषं शूलाटोपी करोति च" (सु.नि स्था,स्थ,१) इति । वातजनितोऽसाधारणच्याधिरिति विशेषणीयम्, तेनोभयत्रापसंगः । यद्यी-क्तम्-"कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । क्वर्यादात्तेपक्तम्" इत्यादि । तत्रा-रम्मको वायुरेव, पित्त-कफौ त्वजुवन्थाविति न विरोधः स्यात् । चरके हि द्विविधा व्याधय उक्ताः, सामान्यजा नानात्मजाञ्चेति, तत्र सामान्यजा ये नाना-दिभिः समस्तैर्व्यस्तैर्वा जन्यन्ते, यथा-ज्वराद्यः । नानात्मजा ये निर्यतकदोपः जन्याः, यथा-आन्तेपकादयो ये वातेनैव जन्यन्ते । न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वाः तथा ओप-चोपादयः पित्रेनैव, न वातेन कफॅन च, तथा तृष्त्यादयः कफेनव, न वातेन, न पित्तेन; एवं न्यवस्थिते वातन्याधिवत् पित्तकफन्याधी कस्मान्नोर्क्ता ? ज्च्यते, वायोरतिवहत्वेन आशुकारित्वेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वा-दाक्वेनात्ययकरत्वाद्विशिष्टचिकित्सात्वाद्वातच्याध्याभिधानं न तु कफ्पित्तच्याध्य-भिधानम् । अत एव चरकसुश्रुतादिष्विप वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो, न ह पित्त-कफ-रोगाध्यायः । चिन्द्रकाकारस्त्वाह-पित्तयोरूपरसादियोगाइ दूष्यिर क्षेषयोगाद्वा हरिद्राचूर्णसंयोगवद्त्यन्तविसदृशा रसादियन्तो विकाराः पृथद्ना-मानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यभावात् दूप्यनिरपेत्ता आन्तेपकादयो वातादन-तिभिन्नरूपा नानात्यजाः, तेन वातविकाराः पृथगुच्यन्ते, न तु पिन-कफविकारा इति । एतत्तु वक्करकरमभृतयो नानुगन्यते, चर्कविरोघात् । चरके हि पित्त-कर-योरिप नानात्मजा उक्ताः, यथा-"अशीतिर्वातिविकाराः, चत्वारिंशत् पिचिवि-काराः, विंशतिः क्लेप्मविकाराः" (च.स. स्था. च्य. २०)-इति । मृशुनेन तु शल्याध्यायिना पित्त-कफ-नानात्मजा न दक्षिताः, पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरि-त्यभिषायेणेति, अतो वातन्याध्यभिधानं, तस्य सम्पाप्तिपूर्वकं निदानमाइ-

रूश्वशीताल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरेः । विषमादुपचाराच दोषासृक्सवणादिष ॥ १ ॥ लङ्घनप्लवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितैः । धातूनां संचयाचिन्ताशोकरागातिकर्षणात् ॥ २ ॥ वेगसंधारणादामादाभघातादभोजनात् । मर्माबाधाद्गजोष्टाश्वशीष्ट्रयानापतंसनात् ॥ ३ ॥ दहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरियत्वाऽनिको बली । करोति विविधान व्याधीन् सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

( च० चि० झ० २८ )

म०-रुत्तेत्यादि । छङ्घनम्रत्पतनम्, उपवासस्यानशनशन्देन वमनादेश्च दोषस्रवणशन्देन वस्यमाणत्वात् । प्छवनं=वाहुभ्यां जलप्रतर्णम् । आमादिति= आमरसात्, तस्य कारणत्वं मार्गावरणद्वारेण न तु स्वरूरोण । आयासादिति पाठान्तरमयुक्तम्, तस्य न्यायामशन्देनोक्तत्वात् । मर्मावाधात्=मर्माभिघातात्, अपतंसनं=गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनम्, उक्ष्वासावरोधो वाः धातुकर्पणिमिति खरनादः ॥ १-४ ॥

भा०टी०—वातव्याधिका निदान—कवा, ठएडा, श्रव्प (कम) लघु-हत्का अश्व काने से, श्रित मैथुन, रात में श्रिधक जागने से, वे समय विकित्सा-संशोधन श्रादि करने से या वमन विरेचन निक्षहण श्रादि करने पर ठीक तरह से उपचार न करने से, ज्यादा दस्त कय कराने श्रीर शोणितस्राव करने से, (फस्त खोलन से) तङ्गन=डाकने या कूदने से, श्रिक परिश्रम से, श्रीर भी दूसरे वेजा काम करने से, घातुश्रों के ज्ञीण होने से, चिन्ता, शोक श्रीर रोग से, शरीर के ज्ञीण हो जाने से, मलमूत्र श्रादि के वेग रोकने से, शरीर में श्राम (श्राव) रहने से, चोट लगने से, उपवास करने से, मर्मस्थान वस्ति, शिर, हदय श्रादि में चोट लगने से, हाथी, घोड़ा,ऊँट से गिर जाने पर, सवारी पर चढ़ने से, वायु कुपित होकर शरीर के खाली-श्रन्य स्नोतों में मर कर सब शरीर में श्रथवा किसी एक श्रंग में श्रनेक रोग पैदा कर देता है॥ १-४॥

च्यथ वातव्याघेः पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपादिकमाह—

अन्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपिमिति स्पृतम् । आत्मरूपं तु यद्व्यक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

( च० चि० झ० २८ )

म०-ग्राट्यक्तिनित्यादि । अव्यक्तिमित वच्यमाणानां वातिविकाराणां रूपभेवाव्यक्तं पूर्वरूपम्, न तु ज्वरादिविद्विशिष्टपन्यत् । ग्रात्मरूपिमत्यादि । तदेवं
व्यक्तमात्मरूपं दोषादिभेदेन सम्यक् मकाशितं स्वलक्षणित्यर्थः । अषाय इति
वायोक्चलत्वेन स्तम्भ-संकोच-कम्पादीनां कदाचिदमाचात्, यदुक्तम्-"गते वेते
भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाचेषकादिषु"-इति । लघुतिति कारीरस्य, वायुना सर्वधातुकाषेपणात् । अथवा अषायो लघुता इति सर्ववातिकाराणायपायोऽभावः, कि
विदत्याह-लघुतेति । वातिलिद्वानां लघुता=अत्यल्पत्वेनावस्थानम्, न तु निःशेषविवृत्तिः, यथा-विहरायामनिवृत्ताविष न रूज्ञत्वादिनिवृत्तिरित्याहः ॥ ॥

मा॰टी॰—वातन्याधिका श्रलग कोई खास पूर्व रूप नहीं होता, किन्तु पूरा २ लक्षण प्रकट न होनाही वात न्याधिका पूर्व रूप माना जाता है, श्रीर पूरा लक्षण प्रकट हो जाने पर रूप वात रोग के श्रन्ते हो जाने पर शरीर हक्का हो जाता है। क्यों कि रोग की हालत में वायु शरीर के सब धातुश्रों को सुखा देता है। वात रागों का थोड़ा कम हो जाना रोग का श्रन्ता हो जाना सममा जाता है॥ ४॥

ष्यय वातप्रकोपेण संभवन्तो रोगाः।

'करोति विविधान् व्याधीन्' इति यदुक्तं तव्दाकरोति-

संकोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्गोऽस्थनां पर्वणामिष् । रोमहर्षः प्रलापश्च पाणि-पृष्ठ-शिरोमहः ॥ ६ ॥ खाञ्ज्य-पाङ्गुल्य-कुञ्जत्वं शोथोऽङ्गानामिनद्रता । गर्भ-शुक्र-रजों-नाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥ शिरो-नासा-ऽक्षि-जत्रृणां शीवायाश्चापि हुण्डनम् । भेदस्तोदोऽर्तिराचेषो मुहुश्चायास एव च ॥ ५ ॥

( च० निर ५० २ = )

म०-संदोच इत्यादि । स्तम्भः पर्वणामेव । पाहुन्यं=पहुना । शोयोऽद्राः नामिति वाहु-मुखादीनाम् । अनिद्रतेत्यनेन अन्यनिद्रनेत्याहुः । गर्भशुक्ररजोनाग इति गर्भशय्याया वाताधिष्ठितत्वेन गर्भाग्रहणमिति जेज्ञदः, गर्भादिविकृतिरप्यत्र दृष्ट्वया । स्पन्दनं=कम्पनम् । हुण्डनं=शिरःप्रभृतीनामन्तः प्रवेशो वक्रन्वं वा. पात्-नामनेकार्थत्वात् । अन्ये त्वाहुः-शिरोहुण्डनं=केशसृमिस्फुटनं गङ्खल्लाटभेटम्न, नासाहुण्डनं=धाणनाशः, अन्तिहुण्डनमन्तिच्युदासः, जञ्चहुण्डनं=क्न्यपरीयः, शीवा-हुण्डनं=अविस्तम्भः । भेद इति ओष्ट-दन्त श्रीण्यादीनाम् । तोदः=ग्लम् । अति

Gur Ss 1

पीडा, सा च पाद-पार्श्वश्रोत्रा-ऽत्ति-वत्तसामिति जेज्जटः । आत्तेपश्च आत्तेपकादिषु वत्त्यमाणः । आयासः=श्रमः ॥ ६–८ ॥

माण्टी०—वात रोग—पोरों—जोड़ो का मीतर से सिकुड़ जाना श्रीर जकड़ जाना, दृढ़ फूटन, श्रीर पोरों में फूटन, रोमाश्च, प्रलाप श्रंड-बंड वे मतलव वकना, हाथ, पीठ, शिर में पीड़ा, लँगड़ापन, पंगुता, कुवड़ापन, शरीर में स्जन होजाना, नीद कम श्राना, गमें घारण न होना या गर्म का गिरजाना स्खना; वीर्य का कम होना, मासिक धर्म न होना, शरीर का फड़कना, शरीर का ख़ुञ्ज होना, शिर, नाक, गर्दन, श्राँख, जृष्ठ ( हंसुली हड्डी ) का भीतर घुस जाना या ढेढ़ा हो जाना, श्रथवा शिरोहुएडन=शिर की खाल का फट जाना, कनपुटी माथा में फूटन होना, नासाहुएडन=गन्ध न मालूम होना, श्रीचाहुएडन=व्याः श्राँख उठना,या रोशनी कम होना,जञ्जहुएहर=व्याःस्थल जकड़ जाना, श्रीवाहुएडन=गर्दन का जकड़ जाना ( यर्दन इघर उधर न घूम सके ) मेद, श्रोठ, दाँत=कपर श्रादि में फूटन ऐसी पीड़ा होना, तोद=स्ई चुमोने के समान पीड़ा होना, श्रितं=मामूली पीड़ा होना,श्राचेप होना, ( इसका लच्चण श्रागे कहा जायगा ) विना परिश्रम किये थकाहट मालूम होना,॥ ६ ⊏॥

एवंविघानि रूपाणि करोति क्रिपतोऽनिलः । हेतु-स्थान-विशेषाच भवेद्रोगविशेषकृत्॥ ६॥

हेत्वित्यादि । हेतुविशेषः=आवरणादिः, यथा--श्लेष्मावृतो मन्यास्तम्भ-कारीः; स्थानविशेषः=कोष्ठादिः,--यथा-पकाशयस्थोऽन्त्रकूजमित्यादि ॥ ६ ॥

भा०टी०—वायु कुर्पित होकर इन रोगों को पैदा करता है, किन्तु विशेप हेतु=िपत्त या कफ से बेरे जानेपर श्रीर विशेष स्थान में वातके रहने से विशेप रोग होते हैं॥ ६॥

म्मथ स्थानविशेषगतवातस्य लक्तगानि । तत्र कोष्ठाश्रित-क्कपित वातलक्तगाम् ।

· अथ स्थानविशेषाण्याह—·

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र-वर्चसोः । बध्न-हृद्रोग-ग्रल्मार्शः पार्श्वशूळं च मारुते ॥ १०॥

(च० नि० अ०े द रहो।० २२

म०-तत्रेत्यादि । कोष्ठशब्दनाविशेषात् सर्वे आमाशयादयो यहान्ते, आमा-शयादिगं तु पृथगपि वच्यति । निग्रहोऽमतृत्तिः। ब्रध्नः=कोशरङ् त्रणसन्धिः ॥१०॥ मा॰टी॰--यदि कोष्ट=उदर मात्र में कहीं भी वात कुपित होता है तो पास्ताना

पेशांव नहीं होता, गुहिया, हद्रोग, गुहम, ऋशं और पार्व शूल होता है॥ १०॥

ष्यथं सर्वोङ्गक्तिपतवातलक्त्यम् । सर्वोङ्गक्रिपिते वाते गात्र-स्फुरण- भञ्जनम् । वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११ ॥

(च निव अध ३८ इनेव ३१)

मा॰टो॰—सब शरीर में वात कुपित होने से शरीर में फड़कन होतो है, फूटन होतो है, श्रोर सब जोड़ो में पेसो जोरसे पीड़ा होती है कि मालुम होता है जोड़ की हड़ियाँ फूट रही हैं॥ ११॥

### ष्यथ गुद्स्थितवातस्य लक्तग्रम् ।

गुद्दास्थितवातलक्त्रणम्—

श्रहो विष्--मूत्र-वातानां शूला-ज्याना-ज्यम-शर्कराः । जङ्घोरु-त्रिक-पात्-पृष्ट-रोग-शोषौ गुदे स्थिते ॥ १२ ॥

म०-ग्रह इत्यादि । अभा=अभरी । रोगो=हजा । गुद इत्युत्तरगृदे पक्वाशय इत्यर्थः, न तु गुदमात्रेः, तथा सति अभरीकर्तृत्वाज्ञुपपत्तेः ॥१२॥

भार्थि - गुद्स्थित चात का लक्षण - गुद्स्थित चात में हवा नहीं खुलती, पाखाना पेशाव कक जाता है, श्रल और आध्मान (वायु से पेट फूल जाना ) होता है। अश्मरी (पथरी) तथा शर्करा रोग पेदा हो जाता है, जन्न = पेट्र्री, उद=जाँघ, त्रितः कमर, पात्=पंर और पीठ में पोड़ा जकड़ना और शोध (स्जन) हो जाता है। १२॥

### ष्यथामाशयगतक्कपितवातलक्तग्रम् ।

आमाशयकुपितवातमाह-

रुक-पाश्वोंदर-हृन्-नाभेस्तृष्णोद्गार-विसूचिकाः। कासः कराठा-ऽऽस्य-शोषश्च श्वासश्चामाशयस्थिते॥१३॥

( न० वि० ५० २८ २३ ० ८)

भा०टी॰—आमाश्य में कुपित वायु के लक्षण—पैंचुली, पेट. ट्रय और नामि में पीढ़ा, रुप्णा,डकार, विद्विका, कास, गला मुंदका स्तना,और श्वास दोतारे ११३०

भ्रथ पक्वाशयस्थवातस्य लक्यम्।

पक्वाशयस्थवातलज्ञणमाइ---

पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपें। करोति च । कुच्ळू-मूत्र-पुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥ म०-पक्वाशयस्थ इत्यादि । नतु, पक्वाशयस्थ इति पुनक्तिः, गुदे स्थित इत्यनेनैवोक्तत्वात् । जन्यते, गुदे स्थित इति दृढवळस्य छन्नणम्, पक्वाशयस्थ इति सुश्रुतस्य; जमयिक्कोपन्यासस्तु सक्छिक्कप्रदर्शनार्थमित्यविरोधः ॥ १४ ॥

मा॰टो॰—गक्वाशयस्य वायु के लवण्—श्रँतिह्यों में श्रावाज होना, श्रल, गुड़ गुड़ाहर, पाखाना पेशाब कर से होना श्रानाह-(पाखाना साफ न होना),त्रिक में पीड़ा।

### भ्रथश्रोत्रादिगतवातलक्ताग्रम् ।

श्रोत्रादिगतमाइ--

# ,श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्याहुष्टसमीरणः ।

(च० चि० भ० २८ श्लो०२६)

कान, श्राँख, जोम, नाक, त्वचा, हाथं, पैर, खर यन्त्र, तिङ्ग, योनि, श्रीर गुदा, इन इन्द्रियों में वायु कुपित होनेसे इनमें अपने२ काम करने की शक्ति नहीं रहती॥१४॥

#### प्रथ त्वग्गतवातस्य जन्तगानि।

त्वग्गतवातस्रचणमाह-

त्वश्रूचा स्फुटिता सुप्ता कृषा कृष्णा च तुद्यते । आतन्यते सरागा च पर्वरुक त्वग्गतेऽनिले ॥ १५॥

च० चि० घ० २८ )

म॰-त्विगत्यादि आतन्यते=विस्तार्थत एव । त्वग्गते इति उपधातुरूपां त्वचं प्राप्तेः । चिन्द्रकाकारस्तु त्वक्शब्देन रसमाह, तेन रसगत इत्यर्थः । हृद्यस्यस्य च रसस्यामाश्यसामीप्यादामाश्यगतवातळच्चणेनैव तद्धिगतेः । रसगत्तस्यानभिधानामिति कार्तिकः ॥ १६ ॥

भा०टी॰—त्वक् (रस) गत वात के लज्ञ्ण—त्वचा क्रकी हो जाय, फट जाय. सुन्न हो जाय, पतरी हो जाय, काली हो जाय, सुई चुमाने पेसी पीड़ा हो, तन जाय, लाल रहे, श्रीर पोरों में पीड़ा होय॥ १४॥

भ्रथ रक्तगतवातध्य लच्तगानि ।

असुग्गतवातळत्तणमाहं--- -

रुजस्तीत्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कुशताऽरुचिः, । गात्रे चार्ख्ष भुक्तस्य स्तम्भश्चासुग्गतेऽनिले ॥१६॥

( च० वि०, झ० २%)

म॰ रजा इत्यादि । अरूंपि न्त्रणाः । अक्तृत्य स्तम्पः न्धुक्तदते। नात्र-स्तम्भः, सन्तर्पणेन रक्तस्य द्रद्धेः । अन्ये त्त्रम्गातवानलक्षणं न एउन्ति, वात-रक्तेन सहाभेदात्ः तन्त्र, अत्र दुष्टे। वायुः रक्तेनाद्यतः कुप्यति, दानरक्तं त् स्वमा-रणादुमाविष इस्त्यादिगमनक्कापितौ विशिष्टसंभाष्त्या इस्त्रपाठगनावेत्र वानरक्तास्यं विकारं जनयत इति ॥ १६ ॥

भा॰टी॰—रक्तगत वात के लज्ज —शरीर में तीत्र पीट्टा हो, जलन मालूम हो, रंग खराब हो जाय, रुशता श्रीर श्रक्ति हो, शरीर में फुन्सियां निकल धार्ये. श्रीर भोजन करने पर शरीर जकट जाय, पर्योकि भोजन-सन्तर्पण से रक्त की चुद्धि होती है। १६॥

श्रथ मांस-मेदो गतवातस्य लक्तगानि ।

मांसमेदोगतवातलचणमाह—

गुर्वङ्गं तुद्यतेऽत्यर्थं दग्डमुप्टिहतं यथा । सरुक् श्रमितमत्यर्थं मांस-मेदो-गतेऽनिले ॥१७॥ भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशृलं मांस-चल-क्षयः । अस्वप्नः संतता रुक् च मज्जा-स्थि-कुपितेऽनिले ॥ १०॥

म॰-गुर्वित्यादि । श्रमितं=श्रान्तं निःसहमित्यर्थः । यांसमेदोगतवायोरेक-लिङ्गत्वम्, अदूरान्तरेणं प्रत्यासत्तेराश्रयाभेटान् । एवं मज्जान्यिङ्गितेऽपि वाच्यम् ॥ १७-१८ ॥

भार्गीर मांस मेदी गत वायु के लक्षण—शरीर में भारीपन होना, ऐसी पोड़ा होना जैसे दाहा वा मुका से मारा हो, जिना परिश्रम किये बहुत धराहर मान्म हो श्रीर शरीर में पीड़ा हो, । महा श्रीर हट्टी में बात ऊपिन होने से दड़ फूटन, पोरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नाताकती, दुवलापन, नीद न श्राना, एर बख्त पीडा होना, ये लक्ष्ण होने हैं। फर्क यह है कि मांसगत वायु में शरीर में गांठें पड़ जाती हैं श्रीर उनमें बहुत पोडा होतो है। मेदोगत वायु में भा गांठें नियल श्राना है परन्तु पोड़ा कम होती है, गांउ फोड़ा की सूरत में नहीं होती। श्री क्यान वायु में पीडा कमो मां फन नहीं होती॥ १७—१=॥

१-महरान्तरेत अस्पद्रस्थानेन,प्र वास्त्येः मानिएन्ड, स्थवा मानिएन्डियान व काष्ट्रस्या हैए है। ह स् मेदस्थनातस्थापयो मार्स मेदस्य वयोरत्पद्रवित्सात् नहु ।तथादीत्योक एएएस्टिन स्थवः ।

#### ध्यथ शुक्रघातुगतवातस्य खन्चग्रम् ।

शुक्रस्थवातल्रन्नणमाह—

क्षिपं मुञ्चित बझाति शुक्रं गर्भमथापि वा।

विकृतिं जनयेर्च्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥१९॥

( च० चि० भ० २८ )

म॰-चित्रमित्यादि । गर्भमिति दुष्टशुक्रारन्धत्वाद्गर्भस्य । विकृतिमिति गर्भस्य शुक्रस्य च ॥१६ ॥

भा॰टो॰—शुक्तं गत वायु के सन्त्या—यदि शुक्त वायु से दूषित होता है तो उस शुक्त झारा गर्भ रहने पर वह जल्दी गिर पढ़ता है, या जल्दी पैदा नहीं होता। और वीर्य मैशुन के समय, गिरताही नहीं, या जल्दी ही गिरजाता है। शुक्त रोग और गर्भ रोग पैदा हो जाते हैं ॥ १६॥

#### ष्यथ सिरागतवातस्य जन्तग्रम्।

सिरागतवातळचणमाइ--

क्रयीत्सिरागतः शूळं सिरा-ऽऽकुञ्चन-पूरणम् ।

( सु० नि० भ० १ )

म०-क्कर्यादित्यादि । आकुश्चनं=संकोचः पूरणं=स्थूलत्वम् यदुक्तमन्यत्र-'भ्रुप्तास्तन्व्यो वृहत्यो वा सिरा वाते सिरागते"-इति ।—

मा्॰टी॰—सिरागत वात के खत्तर्य--शिरा में वायु के कुपित होने से, सिरा यें सिकुड़ जाती और वायु से भर जातो है।

ष्यथ स्नायुगतवातस्य खद्मायम् ।

स बाह्याभ्यन्तरायामं खर्ह्यां कीञ्ज्यमथापि वा ॥२०॥ सर्वाङ्गेकाङ्गरागांश्च क्रयीतस्नायुगतोऽनिर्त्तः ।

( च० चि० झ० २८ )

म•-सङ्घी वच्यमाणाम् ॥ २० ॥

मा॰ टी॰—स्नायुगत वायु से वाहर और भीतर को तरफ श्रायाम, सल्ली ब्रोर कुष्जता होती है सब शरीर में मथुवा किसी एक श्रन्नमें पीडा होती है ॥ २०॥

## भ्रथ सन्धिगतवातस्य लक्तग्म्।

सन्धिगतवातलज्ञणमाह-

हिन्त सन्धिगतः सन्धीन् शूलाटोपी करोति च ॥२१॥
म॰-हन्तीत्यादि । इन्ति सन्धीगतः सन्धिनिति सन्धिविक्लेपं स्तम्भादिकं
वा करोति ॥ २१॥

भा॰ टी॰—सिधयों में व कुपित होने से सिधयां ढीली हो जाती हैं, फैलाने श्रीर सिकोड़ने से श्रावाज श्रीर ग्रुल होता है॥ २१॥

अय पित्त-कफाइतानां प्राणादिवायूनां हत्त्वणानि ।

पित्त-कफाइतानां प्राणादीनामपार्थिक्छोकेन हिद्धान्याह—

प्राणे पित्तावृते छार्दि हिश्चैवोपजायते ।

दीर्वल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥२२॥

उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्रमः क्लमः ।

अस्वेद-हर्षी मन्दोऽग्निः शीतता च कफावृते ॥२३॥

स्वेद—दाहोष्ण्य-मूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंवृते ।

कफेन सक्ते विण्मुत्रे गात्रहर्पश्च जायते ॥२४॥

अपाने पित्तयुक्ते तु दाहोष्ण्यं रक्तमूत्रता ।

श्रमःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥२४॥

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ।

स्तम्भनो दण्डकश्चापि शृलशोषी कफावृते ॥२६॥

(शुरु जिरु ऋर १)

स०—प्राण इत्यादि गात्रहणें—रोमाञ्चः । दण्डको=द्रण्डवत् स्तम्भः। परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विंशतिर्भवन्ति । यदुक्तं चरके—"मारतानां ि पञ्चानामन्योन्यावरणं शृखु" (च. चि. धा. घ. २८)-इत्यादि । एपां च लक्षणं चरक एव द्रष्ट्रव्यम् । विदेहे चैक एव वायुः स्थान—कर्म—भेदात् पंचेत्यातुः, संसर्गिद्रव्यत्वेनैकाश्रये जलवत्पृथगवस्थानानुपप्चेः । ई्झानोप्याह—यर्थेको देव-दक्षः स्थानभेदात् गृहस्थो वानमस्थः, कर्मभेदात् कुम्भकानो मानाकाम इत्युच्येत, तथा वायुर्पाति ॥ २२-२६ ॥

भा॰टी॰-प्राण वायु के पित्तावृत होनेसे, छुदि, दाह, होता है। कफावृत प्राण वायु से दुर्वलता, सुस्ती, तन्द्रा, मुद्द फीका हो जाता है। उदान वायु के पित्तावृत होने से दाह, मुंच्छ्रां, भ्रम, (चकर) क्लम-श्रीर कफावृत होने से पसीना नहीं श्राता, रोमाञ्चः मन्दाग्नि तथा ठएड,मालुम् होती है। समान वायु के पित्तावृत होने पर पसीना, दाह, गरमी; मुच्छा, होती है, कफावृत होने पर पाखाना पेशाब नहीं होता श्रीर रोमाञ्च हो जाता है। श्रपान वायु के पित्तावृत होने पर दाह, गर्मी, लालपेशाय होता है, कफावृत होने पर नामि से नीचे भारीपन श्रीर ठएडक मालूम होती है। ब्यान वायु के पित्तावृत होने से दाह, हाथ पैर पटकना, क्लम, और कफावृत होने से शरीर दएडा की तरह जकड़ जाताहै पीड़ा होती है और शोथ हो जाता है ॥२२—६६॥

ष्यथ ष्याच्नेपकस्य वायोर् लक्तग्रम् ।

( Convalsions ) कन्रहरूशन्स

आनेपकस्य सामान्यस्रन्यमाह-

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः । तदाऽऽक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः ॥ २७॥ मुहुर्मुहुश्चाच्चेपणादाक्षेपक इति स्मृतः।

( सु० नि० घ० १ )

म - यदा त्वित्यादि । सर्वा इति ऊर्ध्वाधिस्तर्यग्गाः । आन्तिपति = देहं हस्त्यारूढपुरुषस्येव गात्रं चालयति । मुहुङ्चर इति हेतुगर्भविशेपणम् । 'वहिङ्चर' इति पाठान्तरे कोष्टाद्धहिः शाखागतश्चरकाच्चेपकं करोतीत्यर्थः।चन्द्रिकाकारस्तु एत-<mark>षाजुभन्यते,स्थानगाम्</mark>भार्यादात्त्रेपकस्य तदारम्भकवायोर्वहिक्चरत्वायुक्तत्वात्।।२७॥

भा॰टी॰--श्राह्मेपक के सामान्य लह्मग्-जब वायु नीचे ऊपर श्रीर तिरछे जाने ः वाली धमनियों में कुपित होता है श्रीर वार २ घूमता है तो रोगी को श्रपने शरीर में पेसा हचका मालुम होता है जैसे हाथी पर चढ्ने से हचका लगता है। यह हचका वार २ होता है, इसी लिए इसे श्राचेपक कहते हैं॥ २७॥

• ग्रथापतन्त्रकापतानकयोर्लक्त्यानि ।

अस्यैवावस्थाविशेपावपतन्त्रकापतानकावाह—

[ Hysteria Minar ] हिस्टीरिया माइनर

कुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्धं प्रपद्यते ॥ २८ ॥ पीडयन् हृदयं गत्वा शिरः शङ्ली च पीडयन् ।

१ म स्य वादे पवरथेवादस्थाविरोपी न तती सिन्तावित्यर्थ:।

धनुर्वन्नमयेद्वात्राग्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २८ ॥ स कुच्छ्रादुच्छ्वसेचापि स्तव्धाक्षोऽथ निमीलकः। कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३०॥ दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा क्येंग्न कृजित । हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ ३१ ॥ वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम् ।

म०-ऋद्ध इत्यारभ्य एके तद्पनानकमित्यन्तेन । स्वः कोपनिरित्यनेन रूचादिकुपितः स्वतन्त्रो नत्यावरणकुपित इतीशानः । निमीलिताचः स्नव्याचौ आत्तेपकश्चतुर्विघो भवति; दण्डापतानकोऽभ्यन्तरायामो वा भवतीत्यर्थः । वहिरायामोऽभिघातजञ्चेति । दृढवलेन यद्यपि आन्तेपकात् पूर्वमन्तरायाम-विन् रायामौ पठितौ, तथाऽप्यात्तेपकविशेषावेतौ मन्तर्व्या, मुश्रुनदर्शनात् ॥२८-३१॥

भा०टी०-अपतन्त्रक अपतानक के लक्षण-अपने कारणों से वायु ऊपित दोकर अपने स्थान-पकाशय से अपर जाकर हृद्य, शिर, श्रीर कनपटी में पीड़ा करना <u>ए</u>या शरीर को धनुप की तरह नमाय देता है, हचका देता है श्रोर वेहोशी पैदा कर देना है। उस समय सांस वड़े कए से आती है। आँखें वन्द रहती है या एफदम गुली रहती है, वन्द नहीं होतीं, कवूतर की तरह गले से आवाज आती है। घटीशी रहनी है। इसे अपतन्त्रक कहते हैं। आँख से देखने की शक्ति नहीं, होश एकदम नहीं और गला घरघराता हो। कुछ देर के लिए हृदय से वायु के श्रलग हो जाने पर प्राराम हो। श्रीर फिर हृदय वायुसे घिर जाने प्र रोगी मुच्छित हो तो इसे कोई २ श्रपतानक कहते हैं। यह रोग केवल वायु से होता है ॥ २५—३१॥

अथ द्राडापतानकस्य लक्त्रगम्।

(Plenostonos) प्लेनोस्थोटोनस

एपा छत्तणमाह-

कफान्विता भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठित ॥३२॥ द्गडवत्स्तम्भयेद्देहं स तु दगडापतानकः। ( सु॰ नि॰ इ० १ )

म०-कफान्वित इत्यादि । भुशं कफान्वित इत्यनेन पित्तमपि न वार्यन इत्याहु: । चरके त्वस्यासाध्यत्वं केवलवातजत्वेन द्रष्टव्यम् । यदाद "पाणि-पाट शिरः-पृष्ठ-श्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः। दण्डवत् स्तन्धगात्रस्य दण्डवः सोऽनुपक्रमः" ( च. चि. स्था, झ. ६८ )-इति । तास्विति सर्वघमनीषु ॥ ३२ ॥

( २७८ )

मा॰टी॰—यदि वायु कर्फ के साथ सब घमनियों में कुपित होकर भर जाती है तो यरीर दग्हा की तरह जकड़ ( कड़ा ) जाता है, किसी तरफ नमता नहीं। इसे दग्डापतानक कहते हैं ॥ ३२॥

अथ धनुर्वातस्य छत्तणम्।

(Tetanus) टिटे नस—

अन्तरायामबहिरायामयोः साधारणं रूपमाह-

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुस्तम्भसंज्ञकः ॥ ३३॥

( सु० नि० झ० १ )

म०-धनुस्तुल्यमित्यादि ।

जिस रोग में वायु से शरीर घतुष की तरह पेटकी तरफ से मुक जाय, उसे घतुस्तम्भ कहते हैं॥ ३१॥

अयाभ्यन्तरवाह्यायामयोल्रज्ञणम् ।

( Emprosthotonos ) एस्प्रोस्थोटोनस

विशेषलज्ञणमाह—

अङ्गुली गुल्फ-जठर-हृद्-वक्षो-गल-संश्रितः ।
स्नायुप्रतानमनिलो यदाऽऽच्चिपति वेगवान् ॥३४॥
विष्टब्धाक्षः स्तब्धहृनुभग्नपार्श्वः कफं वमन् ।
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम् ॥३४॥
तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ।
बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥३६॥
तमसाध्यं बुधाः प्राहुवेक्षः—कट्यूरु—भञ्जनम् ।

( सु० नि० ऋ० १ )

म॰-ग्रङ्ग लोत्यादि । वन्नो=त्राहुद्वयान्तरम् । हृद्यं=तदभ्यन्तरं दृचङ्गु-छम् । स्नायुपतानं=लतावदनेकप्ररोहं स्नायुजालम्, स्नायुरित्युपलज्ञणम्, तेन सिरा-कण्डरयोरपि प्रहणम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे-"महाहेतुर्वली वायुः सिराः सस्नायु—कण्डराः । मन्या~पृष्टाऽऽश्रिता वाद्याः संशोध्यायामयेहि दिः"-हत्यादि । अभ्यन्तरायामं≈क्रोदे नतं, वाद्यायामं=पृष्टे नतम् । अन्तरायाम-विद्यायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तकृष्टजस्यावरोधः । यदुक्तम् -'हृदयं यदि वा पृष्टमुद्धनं क्रमञः सरुक् कृद्धो वायुर्यदा क्रुयोत्तदा तं कुष्टजमादिशेत्"-इति ॥ ३४-३६ ॥

भा0टी०—श्रॅंगुली,गुल्फ ( पैरके इघर उघर हो गांठ ) जठर (पेट) हदय,वक्तः स्थम ( छाती ) श्रोर गला में वायु जाकर जब बड़े बेगसे स्नायु समृद्धीं को बटोरकर तानता है, तब श्रांखें स्तव्य हो जाती हैं, जबरा बैठ जाता है, पसवादा ढोला हो जाता है, मुद्द से कफ निकलता है श्रार पेट की श्र र श्रादमीं का शरीर श्रांगे की तरफ सुक जाता है। इसे श्रम्यन्तरायाम कहते हैं। इसी प्रकार जब शरीर पीठ की श्रोरसे पीठें को तरफ सुक जाता है तो वाह्यायाम कहते हैं। इसमें छाती; कमर, श्रीर जॉय ट्रटसी जाती हैं, यह वाह्यायाम श्रसाध्य होता है॥ ३४—३६॥

अथान्तेपकस्य लन्नणान्तरम् ।

**उक्तानामान्तेपक्रमकाराणां कफपित्तानुवन्धमाह**—

कफापित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥ ३७॥ कुर्योदाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम् ।

( सु० नि० घ० १ )

म०-कफिपतान्वित इत्यादि । एतच दण्डापतानकलत्तणमेव जिज्ञदेन व्याख्यातम् । पित्तकफाजुवन्धश्वात्र शैत्य-शोध-शुरुत्वानीत्यादिनोक्तल्त्वण एव वोध्यः । चतुर्थमिष्धातजिमिति दण्डापतानकादि त्रितयापेत्तया चतुर्थत्वम्, आभि-धातजं=दण्डाद्यभिधातकुपितवातजम्, अस्य च लत्तणम्-"यदा तृ धमनीः सर्वाः" इत्यादिनोक्तसामान्यलत्तणं द्रष्टन्यम् ।। ३७॥

भा0टी०-वायु कफ श्रीर पिचले मिलकर या श्रकेलेही वोघा 'र्जाभणतज द्यायाम पैदा करता है। किसी कारण से बोट पहुँ वने पर यह श्रमियातज श्रायाम होना है। इसमें 'यदातुषमनीः' इस पद्य द्वारा जी श्राक्षेपक का सामान्य लच्चए लिया ई पर्टी सक्य होता है। ३७॥

अथासाच्यापतानकस्य लक्त्याम् ।

असाध्यत्वमाह-

गर्भपातिनिमित्तरच शोणितातिस्रवाच्च यः ॥ ३८॥ अभिघातिनिमित्तरच न सिद्धयत्यपतानकः।

( Ec Ge se 1)

म०-गर्भपातेत्यादि । गदाधरस्त्वाह—कः फिपित्तान्वित इत्यादिना निभित्त भेदेनान्तेपकश्चतुर्धा इति, तद्यथा—एकः कफान्वितेन वातेन, द्वितीयः पित्तान्वितेतृतीयः केवछेन, चतुर्थोऽभिघातेनेति। अत्र पन्ते गर्भपातशोणितातिस्रावजौ केवछवातेन प्राह्यौ, एतेषां च ग्रुहुर्ग्रहुरान्तेपणं वोध्यम्, आन्तेपकविशेषत्वात् ॥ २८॥

भा०टी०—गर्भपात होने से, खूनके अधिक वहने से, और अभिघात से उत्पन्न अपतानक अच्छा नहीं होता॥ ३८॥

#### म्रथ पदावधस्य लद्गगानि ।

पत्तवध Hemiplegia हेमिप्लेजिन्ना सर्वांगरोग=General Paralysis जनरत्तपरत्तिसस

#### पत्तवधमाह--

गृहीत्वाऽर्धं तनोवांयुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च ॥३६॥ पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिवन्धान्विमोक्षयन् । कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मगयो विचेतनः॥ ४०॥ एकाङ्गरोगं तं केचिदन्य पर्सवधं विदुः सर्वाङ्गरोगस्तद्रच्च सर्वकायाश्रितेऽनिके॥४१॥

( वा० नि० झ० १५ )

म०-गृहोत्वेत्यादि अर्थमिति अर्थमर्यादया अर्थनारी खरवत् । पत्तं=वाहु कत्तपार्वादिभागम्, अन्यतरामिति वामं दित्तणं वा । सन्धिवन्धान् कफसहित-स्नायुमिवृतान् मोत्तपिति गदाधरः । अत एव सिराः स्नायुर्विशोष्येत्युक्तम् । अर्धकाय इत्युक्तेऽपि कृत्स्नग्रहणं युगपत् सर्वार्धाङ्गव्याप्त्यर्थम् । अकर्मण्य=ईपचेष्टा-त्तमः । विचेतनः, ईपत्स्पर्शादिशानवानित्यर्थः । तद्वचेत्यनेन सिराः स्नायुर्विशोष्य चेत्यादिसंप्राप्ति छत्तणं चातिदिशति ॥ ३९-४१॥

मा॰टी॰—कुपित वायु शरीर में पक तरफ की 'शिरा और स्नायु की सुखाकर एक अलंग-वाँया या दिहना हिस्सा मार देता है। जिस हिस्से में ऐसा होता है उस हिस्से में सब जोड़ होले हो जाते हैं, पूरा आधा शरीर बेकाम हो जाता है। स्पर्शक्षान कम हो जाता है। कोई इसे एकाङ्ग रोग और कोई पच्चिच कहते हैं। इसी प्रकार यदि सारे शरीर में वायु कुपित होकर उसे बेकाम कर देता है तो वह सर्वाङ्ग रोग कहलाता है। ३६—४१॥

१-अय' रोगो लोके "फालिज"इति नाम्ना कथ्यते ।

#### भ्रथ पदाघातस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

तस्यैव साध्यासाध्यज्ञानार्थमाइ---

देाह-सन्ताप-मूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते । शैत्य-शोथ-गुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥ शुद्धवातहतं पक्षं कृष्ट्रसाध्यतमं विदुः ।

साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम् ॥ ४३ ॥

म॰—दाहेरपादि । एतच लज्ञणमन्पत्रापि वानरागे द्रष्ट्रच्यम्, अन एत सामान्येन वायाविति कृतवान् । शुद्धः=तेत्रलः । अन्येनिनि कफेन पित्तेन वा । ज्ञय-हेतुकमिति धातुज्ञयक्कपितशुद्धवातिमिति ॥ ४२-४३ ॥

भा० टी०—यदि वायु पित्त के साथ होता है तो शरीर के वाहर और भीतर जलन होती है और वेहोशी रहती है। कफ के साथ होने पर शीत, शोथ, गीरप, होना है। शुद्ध (केवल ) वायु से उत्पन्न पन्नाधात कुच्छू साध्य होता है। कफ या पित्त के साथ होने पर साध्य और धातुन्तय से कृपित वायु द्वारा उत्पन्न पन्नाधात असाध्य होता है॥ ४२-४३॥

#### अधादिंतरोगस्य लक्तंगम् ।

( Facial Paralysis ) फेसियलपरिलिसिस्

#### अर्दितमाइ--

उचैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः किनानि वा । हसतो ज्रम्भतो वापि भाराद्रिषमशायिनः ॥ ४४ ॥ शिरो-नासेष्ठ-विवुकु-ललोटक्षण-सन्धिनः । अर्दयत्यनिलो वक्त्रमदितं जनयत्यतः । वकीभवति वक्त्रार्धं ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥ ४५ ॥ शिरश्चलित वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वेकृतम् । श्रीवा-विवुक-दन्तानां तिसमन्पार्श्वं च वेदना ॥ ४६ ॥

# ृ [ यस्यात्रजो रामहर्षी वेपशुर्नेत्रमाविलम् ।

वायुरूर्धं त्वचि स्वापस्तोदो मन्या-हनु-महः ॥]

# तमेर्दितमिति पाहुर्व्याधिं व्याधिविचक्षणाः।

सु० नि० ५० १

म॰—उच्चेरित्यादि। अर्वयति=पीहयति। अपवर्तते=त्रक्रीभवति। चल्रति= कम्पते । वाक्सङ्गोऽनिर्गमो वचनस्य । आदिशब्देन भ्रू-गण्डादीनां यहणम् । वैकृतं वेदनास्फुरणवक्रत्वादिकम् । ग्रीवेत्यादि, यस्मिन् पार्श्वेऽदिंतं तस्मिन् ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम् । तन्त्रान्तरे तु ग्रुखार्धवच्छरीरार्धव्यापकोऽप्यर्दितः पठितः । यदाह दृढवछः—''अर्घे तस्मिन् ग्रुखार्धे वा केवछे स्याचदर्दितम्''

(च.चि.स्था.च.२८)-इति । नजु,यद्येवं तदा अर्दितार्धाङ्गवातयोःको भेदः १ उच्यते, वेगित्वेनार्दिते कदाचिद्देदना भवति, अर्धाङ्गवाते तु सर्वदैवेति भेदः, अथवा यथोक्तः सर्विल्ङ्गोऽर्दितस्तद्दिपरीतस्त्वर्धाङ्गवात इत्याहुः सुश्चतेन तु सुखमात्र एवार्दितःपठितः,

सवालकाऽद्वरताह्यरावस्त्ववाकवात इत्याहुः छुलुतन हु झुलमात्र प्याद्वत्याद्वतः, अर्धश्चरीर्स्याधिकवातेन लब्धत्वात् । स एवात्र माध्वेन लिखितः ॥४४—४६॥ मार्थ्यायाक्रवातेन लब्ध्य-ज्यादा जोर से बोखना, कडी चीज-सोपारी वगैरह

खाना, जोर से हँसना, और जँमाई लेना, शिर से वोक्त ढोना, ऊँची खाली जगह सोना, या गर्दन देढी करके सोना, इनकारणों से वायु कुपित होकर शिर, नाक, ओठ चिवुक-(उट्टी) ललाट-माथा और नेत्रों की सन्धि में जाकर मुख को पीड़ित करके अर्दित रोग पदा कर देता है। इसमें आधा मुद्द (बाँया या दिहना) देढ़ा हो जाता है, गर्दन मुद्ध जाती है। शिर काँपता है, बोल साफ नहीं निकलती। आँख, गएडस्थल, नाक, भी देढ़ी हो जाती है, फरकती है और इनमें पीड़ा होती है। जिस तरफ दाँयें या वाँये यह अर्दित रोग होता है उस तरफ गर्दन देढ़ी, और दाँतों में पीड़ा होती है। रोग के जानकार लोग इसे अर्दित (लकवा) कहते हैं। कोई २ इसमें ये लक्षण होना भी मानते हैं-जैसे-शुद्ध में रोये खड़े हो जाना, मुद्द काँपना, नेत्र का रंग मैला हो जाना, डकार आना, त्वचा सुन्न हो जाना,तोद होना,मन्या और जबद्दा जकड़ जाना। सुन्नत में खाली

मुंह में ही अर्दित का होना माना गया है। परन्तु चरक आधे शरीर में भी मानते हैं। तब प्रश्न यह होता है कि फिर एकांग—अर्घाङ्ग वात और आधे शरीर में होनेवाले अर्दित में फर्क क्या रह जायगा ? उत्तर यह मिलता है कि अर्घांग वात में सदा पीड़ा होती है और अर्दित में वेग के समय होती है। अथवा पूरा लक्षण होने पर अदित

श्रौर कम सक्त्य होने पर श्रर्धींग वात समक्तना चाहिए ॥ ४४—४६ ॥

१-लोके "लकवा, इति प्रसिद्धः ।

# व्यथादितस्यासाध्यलदाग्रम् ।

तस्यासाध्यलज्ञणमाह—

# क्षीणस्यानिमिपाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ॥ ४७॥ न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ।

( छ० नि० घ १ )

म०-चीयास्येत्यादि । अनिमिपात्तस्य=निमेपासमर्थेचस्रपः । प्रसक्ताव्य-क्तभापिणं इति प्रसक्तं=मक्रपेण सक्तम्=अमृत्वस्, अव्यक्तं=प्रपादितवर्णपृदं भाषितुं शीलं यस्य स तथा । अन्ये तु प्रसक्तं=निरन्तरमाहु, तन्न, चरके-दीना जिदा सम्रुत्विप्ता-काले सज्जिति चास्य वाक्" (च.चि. स्था. भ्र. २८)-इति वचनात् । त्रिवर्षमिति अतीतवर्षत्रयम्, अथ वा त्रयाणां=मुख-नासा-चसुपां वर्षः=स्रवणं यत्र तत्त्रथेत्याहुः ॥ ४७ ॥

भा० टी०-अर्दित के असाध्य लचण-जो रोगी अधिक कमजोर होता है, जिसकी पलकें नहीं पड़तीं, जिसकी आवाज साफ नहीं निकलती ऐसा अर्दित रोग, तथा तीन वर्ष का पुराना, अथवा मुखनाक और आँख से जिसके कफ पानी बहा करता है और जो सदा काँपता है, इस प्रकार का अर्दित श्रंच्छा नहीं होता॥ ४०॥

### म्रथान्तेपकादिवातरोगाणां वेगित्वम् ।

आत्तेपकादीनामदितान्तानां वेगित्वमाह-

गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाचेपकादिषु.॥ १ = ॥

बाट निट कर ११)

म०-गत इत्यादि । स्वास्थ्यं=पीडालाववं, भारापगमे मृखित्वव्यपदेशवत् भा० टी०-आन्तेप क अर्दित रोग में वायु का वेग (जोर) कम हो जाने पर रोगी को आराम मिलता है-माल्म होता है कि रोग नहीं है ॥ ४= ॥

#### अथ हनुग्रहस्य लक्तग्रम्।

( Dislocation of the lower jaw, ) डिस्तोकेशन आफदि तोसर जा हनुप्रहेमाह—

जिह्वानिर्लेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः । कुपितो हनुमूलस्थः संसयितार्थनलो हनुम् ॥ ४१ ॥

# करोति विवृतास्यत्वमर्थवा संवृतास्यताम् । हनुप्रहः स तेन स्यात् कुच्छ्राच्चर्वण-भाषणम् ॥ ४०॥

( वा० नि० भ्र० १४ )

म०-जिह्नेत्यादि । इनुमूलस्थः=कपोलमूलस्थः । इनुं संसयित्वाऽधः कृत्वा विवृत्तास्यत्वम्=आस्यविवृत्तिम्, संवृतास्यताम्=आस्यसंवृति, च, वायोरनियत-कारित्वात् ॥ ४६ ॥ ५० ॥

भा०टी० - हमुत्रह का लच्चण-श्रधिक जीभ छीलने से, सूबी चीज-चना वगैर बाने से, ज्यादा जोरसे जँभाई लेने से, हमुम्लस्थित वायु कुपित होकर हमु=जवड़ाकां ढीला श्रीर नीचेकी तरफ खसका देता है उससे मुह खुला रहताहै मुह को रोगी बाये रहताहै। श्रथवा मुहर्वंद होताहै-दाँत वैठ जाता है। दोनों हालत में श्रादमी न तो वोल सकताहै श्रीर न कोई चीज चवा सकताहै। इसे हमुग्रह कहते हैं॥ ४६--- ५०॥

#### श्रथ मन्यारतम्भस्य खन्तग्रम् ।

( Stiffness of the neck, Torticolis or Wry neck.)

सिफनेस श्राप दि नेक, टार्टिकोलिस, राइ नेक

#### मन्यास्तम्भमाह---

दिवास्वप्नाऽऽसनस्थानविवृत्तोर्ध्वनिरीक्षणेः ।

मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स् एव श्लेष्मण्राऽज्वतः ॥ ४१॥

( सु० नि० अ० १ )

### म - दिवास्वप्नेत्यादि । स एवेति वातः ॥ ५१ ॥

भा०टी०—मन्यास्तभ्मके लक्षण-दिनमें सोनेसे, गर्दन नीची या ऊँची कर श्रधिक बैटने तथा खड़े रहने से, श्राँख फाड़कर ऊपर की तरफ श्रधिक समय तक देखने से, वायु विगड़ कर कफके साथ होकर मन्या=गर्दन की पीछे रहने वाली शिराका स्त•घ (जकड़) देता है, इसको मन्यास्तम्भ कहते हैं। इसमें गर्दन इधर उधर घूमती नहीं ॥ ४१॥

<sup>(</sup> १ ) विकृतोध्नं निरीच्यौरिति पाठान्तरम् ।

# ग्रथ जिह्नास्तम्भाय जन्तग्रम्।

( Paralysis of the Tounge Glosal Palsy ) परलिसिसग्राफिट टंग,

#### ग्लोसल पैल्सी

जिह्वास्तम्भमाह-

वाग्वाहिनी-सिरा-संस्थो जिह्नां स्तम्भयतेऽनिलः। जिह्नास्तम्भः स तेनान्न-पान-वाक्येष्वनीशता॥ ५२॥

(वाउ निव घट १४)

म०-वागित्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति वाग्वाहिनी या सिरा तथ संस्थ इति योज्यम्, समस्तपत्ते "शुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु=" उन्यनेन पुंवद्भावपाप्तेः । अन्नपानवावयेष्वनीशतेति अन्तपानाभ्यवहारवचनेषु असाम-ध्यम् ॥ ५२ ॥

भा॰टी॰—वाग्वाहिनी सिरामें वायु कुपित होकर जीभको जक्र देता ई-पेकाम एर देता है, जिससे श्रादमी खा पी नहीं सकता, श्रीर न योल सकता है॥ ४२॥

## भ्रथ सिराग्रहस्य लक्तणम्।

सिराग्रहमाह--

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः । रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः ॥ ४३ ॥

(बाट निट घट १४)

म०-रक्तमित्यादि । मूर्घधरा इति ग्रीवागताः, तामां रूझन्तं वेटनावस्तं कृष्णत्वं च कुर्यात् । सोऽसाध्य इति स्वरूपेणेत्र, काकणकुष्टवत् । 'शिरोग्रह' इति पाठान्तरे शिरोधारकसिरादुष्ट्या शिरोवेदनाकारित्वात् शिरोभह इति व्यपटेशः, स्रक्षणं तु तदेव ॥ ५३॥

भा०टी०—सिराग्रह के लक्षण—कुपित वायु रक्तमें प्राप्त होकर गर्दन की ग्रिगडीं को कबी, काली और पीडायुक्त कर देता है। यह सिराप्रह रोग असारव होता है॥ ४३ ॥

# भ्रथ गुन्नसोरोगस्य जन्तग्रम् । (Sciatica ) सायदिका गृन्नसोमाह—

स्फिक्पूर्वा कटि-पृष्ठोरु-जानु-जङ्घा-पदं क्रमात । गृष्रसी स्तम्भरुक्तादैर्गृद्धाति स्पन्दते मुहुः ॥ ४४ ॥ वाताद्, वातकफात्तन्द्रागीखारोचकान्विता।

( च० चि० )

म॰-स्फिक्यूर्वेत्यादि । स्फिक् पूर्वा प्रथमतो याह्या स्तम्भक्कोदैर्यस्याः सा स्फिक्यूर्वा । ईशानस्तु पूर्वा=प्रथमा ग्रुप्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या स्फिक्क्वव्दस्य नपुंमकत्वेन 'पूर्वा स्फिक् कटीपृष्ठ'—इत्यादि पाठेन वा उपपद्यने नान्यथा । 'स्फिक्यूर्व, इति पाठान्तरं जानु-जङ्घा-पदमित्यनेन योज्यम् । क्रमादिति न युगपत् । वातादिति छेदः । वातकफारब्धा ग्रुप्रसी, सा उक्तवातलज्ञणयुक्ताऽपि गौरवादियुक्ता भवतीति ग्रुप्रसीद्रयमुक्तम् ॥ ५४ ॥

मा० टी०—गृधसी के लच्छ-पहले कुल्हों में स्तम्म, पीड़ा, तोद-सूई चुमोने की तरह कोंच, हो बाद ज्यों २ वढ़े त्यों २ पीठ, जांघ, जानु=घुटना श्रीर पैर में पीड़ा वगैरह हो श्रीर ये श्रङ्ग बार २ फड़कें यह रोग केवल बात से श्रीर बात कफ दोनों से होता है, ऊपर कहे गये लच्छों से बात से श्रीर तादा, श्रद्दि, गौरव के होने से बात कफ से जानना चाहिए ॥ ४४ ॥

#### ष्प्रथ गुर्भस्या विशेषलक्त्यानि ।

गृधस्याः पुनर् पे विशेषल्लणमाह—

वातजायां भवेत्तोदो दहस्यापि प्रवक्रता (?)। जानु-कटयूरु-सन्धीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशस् ॥ ४४.॥ वातश्लेष्मोद्भवायां तु निमित्तं विद्वमार्दवस् । तन्द्रासुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तयेव च/॥ ५६॥

भा० टी०-वातज गृष्ठसी में तोद, देह का देढ़ा होना, घुटना, कटि, ऊरु श्रीर जोड़ों में फरकन तथा स्तब्धता (जकड़ना) होती है। श्रीर वात कफजमें तन्द्रा, मुह से कफ लार का गिरना, श्रवित्र होती है। वात कफज गृष्टसी का कारण मन्द्राग्नि होता है॥ ४४-४६॥

## म्रथ विश्वाचीरोगस्य लक्त्याम् । ( Arm Paisy ) म्रामं पैसी

विश्वाचीमाह---

तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कग्डरा वाहुएछनः ॥४७॥ वाह्योः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते ।

( यु० नि० घ० १ )

म॰ -तलिमित्यादि । तलं=इस्तस्योपिरभागः, तलशब्दोऽत्र उपरिवचनः,
यथा—भूतलिमित गयदासः । तेनांयमधः –वाहोः पृष्ठं वाहुपृष्ठं तत आरभ्य हस्ततलं ल्वीकृत्याङ्गुलीनां याः कण्डरास्ताः संदृष्य वाहोः कर्मचयकरी सा विश्वाची
वाहोः कर्म ग्रहणाकुश्चनादि, द्वित्वं चात्र संभवपरं तेनैकवाहावि भविते वातरवतः
वत् । विश्वाची चेति चकारेण ग्रुप्रसी-विश्वाच्योः खल्लीसंज्ञां दर्भयित, तयारि करम्लावमोटनकारित्वात् यदुक्तं हारीते—'विश्वाची ग्रप्रसी चोवता खल्ली तीवरुजान्विता"—इति गयदासः चक्रस्त्वाह—चरके 'खल्ली सु पादजह्वीरुकरमृजावमोटनी' (च. चि. स्था. घा. २८) इत्यनेन विश्वाच्याः पृथगेव खल्ली पठिता,
सुश्चतेन सु खल्ली न पठितेवः, निह तेन तन्त्रान्तरोचतसर्वविकाराः पृथ्यन्ते,
चरकोक्तपरस्परवातावरणलज्ञणमेव पठितम्, हारीतेन सु तीवरुजायोगात् ग्रप्रसीविश्वाच्योः खल्लीत्वं पठितम्, भवित हि धर्मान्तरयोगात् कस्यचिद्विकारस्य
रोगान्तरत्वम्, यथा—अष्ठीलैव प्रत्यष्ठीलां, अश्वर्येव शर्करां, पाण्डरोग एव
कामलेत्यादि ॥ ५७॥—

मा॰ टी॰—विश्वाची के लत्त्रण-बाहु पृष्ठ से हाथ तक हर एक श्रंगुलियां की जो कर्रडरायें(मोटी नसें) होनी हैं.उन में वायु घुन कर पोडा पैदा करता है, श्रीर यादु को वेकाम कर देता है-बाहु के उठाने में, फैलाने में सिकांड़ने में किसी चोडा को धामने में तकलीफ होती है, इसे विश्वाची रोग कहते हैं॥ ४७॥

## अथ कोष्टुकशोर्षस्य लदाणम् !

(Synovitis of the Knee joints) सिनाविटीज आफ दि नी ज्यार्नृस् क्रोष्टुकशीर्षमाह—

वातशोणितजः शोथो जानुम्ध्ये महारुजः ॥ ४८॥ ज्ञेयः कोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः कोष्टुकशीर्षवत् । माधवनिद्रानम् ।

भ्रथ गुत्रसीरोगस्य लक्तग्रम् । ( Sciatica ) सायदिका गृधसीमाइ--

स्फिक्पूर्वा कटि-पृष्ठोरु-जानु-जङ्घा-पदं क्रमात् । गृष्रसी स्तम्भरुक्तोदैर्गृद्धाति स्पन्दते मुहुः ॥ ४४ ॥ वाताद्, वातकफात्तन्द्रागीखारोचकान्विता।

( च० चि० )

म ० - स्फिक्यूवें त्यादि । स्फिक् पूर्वी प्रथमतो याह्या स्तम्भक्कोदैर्यस्याः सा स्फिक्पूर्वा । ईशान्ततु पूर्वा=मथमा ग्रुप्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या स्फिक्जेव्दस्य नपुंमकत्वेन 'पूर्वा स्फिक् कटीपृष्ठ'-इत्यादि पाठेन वा उपपद्यने नान्यथा । 'स्फिक्पूर्व, इति पाठान्तरं जानु-जङ्घा-पदमित्यनेन योज्यम् । क्रमादिति न युगपत् । वातादिति छेदः । वातकफारब्धा ग्रधसी, सा वक्तवातल्ज्ञणयुक्ताऽपि गौरवादियुक्ता भवतीति ग्रध्नसीद्वयग्रुक्तम् ॥ ५८ ॥

भा० टी०-गृत्रसी के लत्त्रण-पहले कूल्हों में स्तम्भ, पीड़ा, तोद-सूई चुभोने की तरह कोंच, हो बाद ज्यों २ वढ़े त्यों २ पीट, जांघ, जानु=घुटना श्रीर पैर में पीड़ा वगैरह हो श्रीर ये श्रङ्ग वार २ फड़के यह रोग केवल वात से श्रीर वात कफ दोनों से होता है, ऊपर कहे गये क्षचणों से वात से और तन्द्रा, श्रव्या, गौरव के होने से वात क्रक से जानना चाहिए॥ ४४॥

ष्प्रथ गृधस्या विशेषलक्त्यानि ।

गृधस्याः पुनर् पे विशेषलत्तणमाह—

वातजायां भवेत्तोदो दहस्यापि प्रवक्रता (?)। जानु-कटयूरु-सन्धीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशम् ॥ ४४.॥ वातश्लेष्मोद्भवायां तु निमित्तं विह्नेमार्दवस्। तन्द्रामुखप्रसेकश्च भक्तद्रेषस्त्येव च ।। ५६ ॥

भा० टी०-वातज गुधसी में तोद, देह का टेढ़ा होना, घुटना, कटि, ऊरु और जोड़ी में फरकेन तथा स्तन्धता ( जकड़ना ) होती है। श्रीर वात कफजमें तन्द्रा, मुह से कफ लार का गिरना, अरुचि होती है। वात कफन गृधँसी का कारणं मन्दागिन होता 

# म्रथ विश्वाचीरोगस्य लन्त्रग्रम् । ,( Arm Paisy ) म्रामं पैती

#### विश्वाचीमाह--

तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कगडरा बाहुपृष्ठतः ॥४७॥ बाह्योः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते ।

( इ० नि० क० १ )

म॰ नतलिमत्यादि । तलं = इस्तस्योपिरभागः, तल्कान्दोऽत्र उपरिवचनः,
यथा — भूतलिमित गयदासः । तेनां यमर्थः – वाहोः पृष्ठं वाहुपृष्ठं तत आरम्य हम्ततलं ल्वीकृत्याङ्गुलीनां याः कण्डरास्ताः संदृष्य वाहोः कर्मचयकरी सा विश्वाची
वाहोः कर्म ग्रहणाकुञ्चनादि, द्वित्वं चात्र संभवपरं तेनेकवाहावि भवित वातरकतः
वत् । विश्वाची चेति चकारेण ग्रुप्रमी-विश्वाच्योः खल्लीसंज्ञां दर्भयिते, तयोरिष
करम् लावमोटनकारित्वात् यदुक्तं हारीते — "विश्वाची ग्रुप्रसी चोवना खल्ली तीवरुजान्वता" — इति गयदासः चक्रसत्वाह — चरके 'खल्लो तु पाद जह्ली रुक्तरमून्तावमोटनी' (च. चि. स्था. घ. २८) इत्यनेन विश्वाच्याः पृथ्याव खल्ली पठिता,
सुश्रुतेन तु खल्ली न पठितेवः, निह तेन तन्त्रान्तरोचतसर्वविकाराः पृष्ठ्यन्ते,
चरकोक्तपरस्परवातावरणलच्चणमेव पठितम्, हारीतेन तु तीवरुजायोगात् ग्रुप्रसीविश्वाच्योः खल्लीत्वं पठितम्, भवित हि धर्मान्तरयोगात् कस्यचिद्विकारस्य
रोगान्तरत्वम्, यथा — अष्ठीलैव भत्यष्ठीला, अश्वर्येव शर्करा, पाण्डरोग एव
कामलेत्यादि ॥ ५७॥—

मा॰ टी॰—विश्वाची के लत्त्रण्-वाहु पृष्ठ से हाथ तक हर एक अंगुलियों की जो कर्रहरायें(मोटी नर्सें) होनी हैं.उन में वायु घुन कर पोडा पैदा करना है, और वाहु की वेकाम कर देता है-वाहु के उठाने में, फैलाने में सिकोड़ने में किसी चोज को धामने में तकलीफ होती है, इसे विश्वाची रोग कहते हैं॥ ४७॥

## म्रंथ कोष्टुकशोर्षस्य लक्तगम् !

(Synovitis of the Knee joints) सिनाविटीज आफ टि मी ज्यारनृस् क्रोष्टुकशीर्षमाइ—

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ॥ ४८॥ ज्ञेयः कोष्टुकशीर्पस्तु स्थूलः कोष्टुकशीर्पवत् ।

म ॰-वातेत्यादि । वातशोणितज इति वातरक्ताख्यविकारजः, चिकित्सा-भेदार्थे पृथक् पठित इति गधदासः । वातशोणिताभ्यां जात इति जेज्ञटः । दृश्यते ह्ययं वातरक्तव्यतिरेकेणापि, जानुदेशनियतत्वेन विशिष्टळचणत्वेन चेतरवातरक्त-मोायाद्भेद इति क्रोण्डकशीर्षवत्≕शृगालमस्तकवत् स्थूलः ॥ ५८ ॥—

भा० टी०-क्रोच्डुक शीर्ष के सदाया—जानु = घुटने में वात रक्त के कीपसे एक स्यारके मस्तककी तरह मोटा शोथ हो जाता है, श्रौर जिसमें बहुत पीड़ा होती है, उसे क्रोष्ट्रकशीषं कहते हैं। कोई २ इसे हिन्दी में गठिया कहते हैं॥ ४८॥

द्याय खाउन्य-पाङ्गुल्योलेन्त्रणम् । ( paraplgia ) परप्तेनित्रा

खञ्जमाह—

वायुः कट्याश्रितः सक्थनः कग्रहरामाक्षिपेद्यदा ॥४९॥ खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्थ्नोर्द्रयोवधात्।

( सु० नि० भ० १ )

म०-वायुरित्यादि । सक्थनः=ऊर्ध्वजङ्घायाः, कण्डरां=महास्नायुम्, आचि-पेत्=ईषत् चिपेत्, किंचिद्गतिमत्त्वादितिं गयदासः । सक्थनोरिति दिवचनेनैव द्वित्वे छब्धे द्वयोरिति पदेन नियमयति,-सिव्यद्वयस्यैव वधात् पन्गुः एकसिक्यवधात् खंड्ज इति । वधक्वात्र गमनादिक्रियानाशः ॥ ५६ ॥

भा०टी०-सन्ज और पङ्गु के सत्तवा-कि प्रदेश में वायु स्थित होकर एक जाँघ या टाँग की मोटी नसों को मार देता है और पीड़ा पैदा करता है, तो उसे सक्ज ( लँगड़ा ) कहते हैं। यही बात दोनों टाँगों मे होने से पंगु कहलाता है। सन्ज रोग में आदमी कुछ २ लँगद्दा कर चल सकता है, परन्तु पंगु चल ही नहीं पाता॥ ४६॥ म्रथ कलायसञ्जस्य लक्तगाम् । ( Spastio Paraplegia ) स्पैस्टिक् पैराप्लेजिया

खडाविशेषमाह-

प्रकामन् वेपते यस्तु खञ्जनिव च गच्छति॥ ६०॥ कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसान्धिप्रबन्धनम् ।

म॰-प्रकामितित्यादि प्रकामिति गमनमार्थमाणो वेपते । प्रशब्दोऽयमा-दिकमीणि । खञ्जित्रव गच्छिति=विकलयन्त्रिव गच्छिति, गमनारम्येन वेपते तेन खञ्जादस्य भेदः । मुक्तसन्धिपवन्धनामिति शिथिलीकृतसन्धिवन्धनम् । कन्णयखञ्ज इति शास्त्रे रूढा संज्ञा, अपमेवान्यत्र खञ्जवात इत्युक्तः ॥ ६०॥

मा० टी०-कलाय खड़ के लचण-जिस श्रादमी की टांग चलने के समय पर उडाते हो कॉपे शौर जो लंगड़ायकर चले, उसे कलाय खब्ज कहते हैं, इसमें पैर के सन जोड़ ढीले पड़ जाते हैं॥ ६०॥

#### ्चथ वातकगटकरोगस्य लद्मग्रम्—

वातकण्टकमाइ---

रुक् पादे विपमन्यस्ते श्रमाद्या जायते यदा ॥ ६१ ॥ वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ।

(आ० ति० भ० १५)

म०-हिगित्यादि । विषमपादन्यासकुंपितः श्रमकुपितो वा वायुर्गुन्फे वेदना ननयन् वातकण्टकामित्याहुः, अयमेवान्यत्र "खुडुकावात" इत्युक्तः ॥ ६१ ॥

भा० टी०-वात क्एडक के लक्षण—ऊँचे खाले पैर रखने से या यहुत चलने से थकाहट मालूम होने पर, वायु कुपित होकर गुल्फदेश में पीड़ा पंदा करदेता है उसे वातकएटक कहते हैं ॥ ६१ ॥

#### ष्ट्राथ पाददाहस्य लक्त्रणम्—

( 'urning of the (feet) वर्निङ आफ दि फीट पादशह्माह—

पादयोः कुरुते दाहं पित्तामृक्सहितोऽनिरुः ॥ ६२॥ विशेषतश्रङ्कमतः पाददाहं तमादिशेत् ।

(सुरु किर घर १)

म॰-पाद्योरित्यादि । त्रिशेषतञ्चङ्क्रमत इत्यनेन स्थिनम्य मन्द्रो टार इति दर्शयति । वैवर्णादेरभावाद्वातरक्तादस्य भेदः ॥ ६२ ॥

भा० टी०-पाद दाह के लक्त्य-पित्त, रक्त, श्लोर वायु दोनों पैरों में दाद ( जनन)
पैदा करदेते हैं, श्रधिक चलने पर दाह श्रधिक होता, चीर पैटने या गड़े रहने पर
कम, इसे पाद दाह कहते हैं॥ ६२॥

श्रथ पादहर्षस्य लक्त्रणम् ( Anacsthesia ) ऐनेस्थीसिन्धा पादहर्षमाह-

हृष्यते चरणें। यस्य भवेतां चापि सुप्तको ॥ ६३ ॥ पादहर्षः स<sup>ं</sup> विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः ।

( सु० नि० भ० १ )

म० हृष्येते इत्यादि । हृष्येते इत्यादि । तृष्येते इत्यादुः, क्षिणिक्षिणिवत् वेदनाविशेष इत्याहुः, क्षिणिक्षिणि तु न विरानुवन्धिनी केवलवातजेति भेदः ॥ ६३ ॥

भा० टी०-पाद हर्ष के लत्त्रण—जिस के दोनों पैरों में हर्ष रोमाञ्च होजाय-अन्दर ट्या सा मालूम हो, छूनेपर स्पर्श न मालूम हो, अनुमुनी के समान जान पड़े,वात कफ से पैदा होने वाले इस रोग को पादहप कहते हैं। इसे अनुमुनी नहीं कह सकते, क्यों कि वह देर तक नहीं रहती और केवल वात से होती है, उसमें कफ नहीं होता दूसरे, पाद हर्ष पैर में ही होता है और अनुमुनी हाथ में भी होती है॥ ६३॥

## भ्रथ ग्रंसशोषत्य लक्त्यम् ।

अर्घार्थक्लोकेनांसशोषाववाहुकयोर्छत्तणम्--

अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम् ॥ ६४ ॥ -

( सु० नि० भ० १ )

म०-ग्रंसेत्यादि । असंत्यादिना क्लोकार्धेनांसशोषः केवल वातज उच्यते । अंस्वन्धनकारकः क्लेष्मा अंसवन्धनः, एतदनन्तरं 'अंसशोपं जनयेत् इति शेष इति कार्तिकः ॥ ६४ ॥

भा० टी०-श्रंस देश में (कंघेके पास ) वायु कुपित होकर वहां के वन्धन (कफ) को सुखा कर कमजोर कर देता है उसे श्रंसशोष कहते हैं ॥ ६४ ॥

. त्रथ अववा हुकस्य तत्त्वाम् ।

अववाहुकमाह-

सिरांश्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम् ।

(सु० नि० झ० १)

१—चिरानुबन्धिनी चिरकालंस्थितिः ।

२ शिंदा बाहुस्थशिदाः ।

म०-सिराश्चेत्यादिना । तत्रस्थोंऽसदेशस्थः, अयं वात-कफनः । अन्य तृ मिलित्वा अववाहुकलक्षणमाहुः, तन्न, यतः सुश्रुतेनोक्तम्,—''अंमञोपाववाहुकः योर्वाहुमध्ये सिराव्यथः" (सु. शा. ध्था. छा. ८)-इति । एतद्नन्तरं सुश्रुतेन वाधिये पित्रतम्, "यदा शब्दवहं वायुः (सु. नि. ध्था. छा. )"--इत्यादिना, माधवेन तु मकरणानुरोधं मन्यमानेन कर्णरोग एव तत् पितं, किन्तु मृश्रुनेन वातव्याधौ वाधिर्य पित्रताऽपि वाधिर्य-कर्णश्रूलो शालाक्येऽपि पित्रनां, पुनक्किमिति चेत्, न, संमाप्तिभेद्भिकत्वातः, वातव्याधौ शब्दवहामित्यनेन कर्णशप्तुः ज्यविक्वनमोदेश छक्तः, शालाक्ये च शव्दवहाः सिरा इत्युक्तम् । माधवेन तृ कर्णरोगे शब्दाश्रवणत्वाविशेपादेतदेव तत्र पित्रतामित्यविरोधः—

मा॰ टी॰—उसी श्रंस देश में स्थित वायु सिराश्रों को सिकोट देता है उसे श्रववाहुक कहते हैं॥

## अथ मूकादीनां लक्तगानि ।

( म्कत्वम् Aphbonia ) अफ्रोनिश्रा

मूकादीनाह~

आवृत्य वायुः सक्फो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥ ६४ ॥ नरान् करोत्यक्रियकान मूक-मिन्मिन-गद्गदान् ।

( मु॰ नि॰ म॰ १ )

म०-छाष्ट्रत्येत्यादि । अक्रियकान् अवचनक्रियकान्; नत्रयमभावे ईपहर्थे च । आद्यो मूकोऽवचनः, द्वितायो मिन्मिनः सातुनासिकसर्ववचनः, तृतीयो गद्गदो हुप्पपद्व्यञ्जनाभिधायी ॥ एपं च समानकारणाभिधानेऽपि दुष्टेरुत्कः पीदिमिरद्यवशाद्वा भेद इत्युक्तेयम् ॥ ६४ ॥—

भा०टी०—वायु शन्दवाहिनी घमनियों की घेर कर विगाद देता है.जिससे आदर्ना गूँगा हो जाता है, मिनमिना कर वोलता है, अथवा गद्गद (जिसमें पद और व्यटन साफ नहीं निकलता ) वोलता है। गद्गदको 'हकलाकर योलना' कदते हैं॥ ६४ ।

## श्रथ तृनीरोगस्य लक्त्यम ।

तूनीमाह— अधो या वेदना याति वर्चीमुत्राशयोत्यिता ॥ ६६ ॥ भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामनः । म॰—ग्रिष इत्यादि । अध इति ग्रदोपस्थम् । वेदना=श्लम् । वर्चोमूत्राश-योस्थिता=पक्वाशयमूत्राशयोत्थिता, पक्वाशय-मूत्रशुटयोर्व्यस्तसमस्तयोजीता .। उपस्थं≕स्रोपुंसयोग्रीहाम् । नामतः≔प्रसिद्धितः ॥ ६६ ॥ `

ं भीं॰ टी॰—पंक्वारोय और मूत्राराय से वेदना उठ कर नीचे गुदा, लिंग और योनि को भेदती हुई जाय उसे तूनी कहते हैं। यह वेदना पक्वाराय और मूत्राराय दोनों में पक साथ भी होती है, और पक में होती है॥ ६६॥

#### द्यथ प्रतितृनीरोगस्य जन्तग्रम् ।

#### प्रतितृनीमाह—

् गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ॥ ६७ ॥ (१)वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ।

(सुट नि० घ० १)

म०-गुदेत्यादि । मतिलोमित्यूर्ध्वम् । वेगैर्वातकृताद्वगमैः । सेत्यनेन भिन्दतीवेत्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥—

भा० टी॰—यंदि यही चेदना, उल्टा-गुदा तथा लिंग या योनि से उठ कर बड़े वेग से भेदती हुई पक्वाशय तक जाय तो उसे प्रतितृती कहते हैं ॥ ६७ ॥

अथाघ्मानरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Tympautis ) दिम्पेनिदिस

अध्मानमाह—

साटोपमत्युत्ररूजमाध्मातमुद्रं भृशम् ॥ ६८॥ आध्मानमिति तं विद्याद् घोरं वातनिरोधजम् ॥-

म०—साटोपिमत्यादि । साटोपिमिति आटोपश्चलचलनि गेयदासः; गुडगुडाशब्द इति कार्तिकः । आध्मातं=वातपूर्णचर्मपुटकस्थानीयम् । उदरमिति पक्वाशयः, प्रत्याध्मानस्य आमाशयसम्भवत्वात् । घोरमिति कष्ट्रपदम् ॥ ६ ॥

९ "वेग्मु हुमु हुः स्वभावोपशमलितिः" इति भावमिन् । '

२-वात्तनिरोधजमधोवात्तनिरोधजम्।

भा० टी०—श्रध्मान के लज्ञण्-जिस रोग में पेट में गुड़गृड़ादट हो, पीड़ा श्रधिक हो, उदर (पक्वाशय,) वायु से भर कर फ़ूल जाय,उसे श्राध्मान कहते हैं। यह यहा ही कप्रमद रोग है। यह वायु के रुकने से पैदा होता है॥ ६=॥

भ्रथ प्रत्याध्मानस्य लक्तग्रम्।

आमाश्यसम्बत्थत्वेन 'मत्यासत्त्या पार्श्व-हृद्ययोरिष वेदनागङ्कानिरासार्थमाह— विमुक्त-पार्श्व-हृद्यं तदेवामाशयोत्थितम् ॥ ६९॥ प्रत्याध्मानं विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम् ।

(सु० नि० घ०१)

म॰-चिष्ठक्तेत्यःदि । तदेवेत्यनेन साटोपादित्वमानिदिशनि । कफव्याकृति-तानिलं=कफावृतवातम् ॥ ६६ ॥

मा० टी०—यदि यही पीड़ा श्रीर लक्षण श्रामाशय में हो, किन्तु टर्य शोर पार्ट विल्कुल बचा रहे, श्रर्थात् उसमें कुछ भो पोड़ा न हो तो उसे प्रत्याध्मान कहने हैं, इसमें वायु कफ से थिरा रहता है।

#### भ्रथ वाताछोलारोगस्य लक्त्याम् ।

्अष्टीलामाह-

नाभेरधस्तात सञ्जातः सञ्चारी यदि वाञ्चलः ॥ ७० ॥ अष्ठीळावद् घनो प्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः । क्षताष्ठीळां विजानीयाङहिर्मार्गावरोधिनीम् ॥ ७१ ॥ (मुर्व निव नव १)

म०-नामेरित्यादि । अष्ठीला=उत्तरापये वर्तुलः पापाणिविजेप इनि जिल्लहम-तानुवादी कार्त्तिकः, कर्मकाराणां वर्तुला दीर्घा लौह्भाण्डी इनि गयदासः । उद्यमायत=उपरिदीर्घः । उन्नतः=तिर्यग्रन्नतः । वातकृता अष्टीलावागष्टीलेनि न्द्रव-रूपपरम्, व्यावृत्यभावात् । विहर्मागीवरोधिनीं वातमृत्रपुरीपावरोधिनीम् ॥७१॥

भा० टी०—वाताधीलों के लज्ञ्ण-नाभि के नीचे एक बञ्चल (रघर उघर फिरने वाली) स्थि। धर (एक जगह रहने वाली) ऊपर की तरफ लम्बो, तिरही, ईंबी लोड़ा के समान घन=डोस,गाँठ हो जाती है। उसके पैदा दोने से द्या का गुलना दोर पाखाना पेशाव यन्द हो जाता है। उसे वाताधीला कदते हैं॥ ७१॥

१-प्रत्यासत्या सामोप्देन।

१—स्वरूपपरं श्वरूप कथनं न तु विशेषनीपक्षम् । व्यपुर्वम वायु-िस्तर्वकृष्टणं न्यं स्वरूपणः व र तरहताष्ठीते स्थातां तदा वाताष्ठीनेति व्यवच्छेदकमेव स्थान्न स्वरूपणः विष्याः ।

## ग्रथ प्रत्यष्ठीलाया लक्त्यम्।

# एतामेव रूजोपेतां वात-विण्-मूत्र-राधिनीम् । प्रत्यष्ठीलामिति वदेज्जठरें तिर्यग्रात्थिताम् ॥ ७२ ॥

( सु॰ नि॰ अ॰ १ )

म०--एतामित्यादि सैव जडरे तिर्यग्रात्थिता तिर्यगायता मत्यष्टीलेति भेदः। वात-विण्-सूत्र-रोधिनीमिति विशेषपरम् ॥ ७२ ॥

भा॰ टी॰—यही गाँठ यदि पेट में तिरछी, लम्बी हो, तथा पीड़ा पैदा करे और वात मुत्र पुरीष वन्द हो जाय, तो उसे प्रत्यप्रीला कहते हैं ॥७२॥

## च्यथ मूत्रावरोघस्य लक्त्यम् ।

अष्ठीछाज्यतिरिक्तामपि वातविकृति मूत्ररोधिनीमाइ---

मारुतेऽनुगुणे बस्तौ मुत्रं सम्यक् प्रवर्तते । विकारा विविधाश्चात्र प्रातिलोमे भवन्ति च ॥ ७३ ॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ ๆ )

. म०-मारुत इस्यादि । अनुगुणेऽनुलोमे प्रतिलोमे मारुत इति सम्बन्धः । विकारो=अश्मरीमूत्रकुच्छादयः ॥ ७३ ॥

भा॰ टी-शस्ति=म्त्राशय में वायु के ठीक रहने पर मूत्र भली भाँति निकलता है, श्रीर कुपित होकर उल्टा हो जाने पर श्रश्मरी, म्त्रकुच्छ श्रादि श्रनेक वातरोग पैदा होते हैं॥ ७३॥

## भ्रथ वेपशुरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Paralysis Agitans ) पैरालिसिस पजिटेन्स ।

वेपशुवातविकारमाह---

सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेपशुसंज्ञकः।

मि सर्वेत्यादि । शिरसः कम्प इति सम्बन्धः, शिर इत्यवयवोपछत्तणं, तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपशुरित्यर्थः ॥-

मा० टी०—सव श्रंग—शिर श्रीर हाथ पैर श्रादि किसी श्रंगों का काँपना, वेपशु कहलाता है।

### भ्रथ खहीरोगस्य लक्त्रग्रम्।

# खर्बी तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी ॥ ७१ ॥

म०-खाङ्घीत्यादि । खाद्मी सिरावमोटन इति छोके । "अधः प्रतिहतो वायुः इलेष्मणा मारुतेन च । करोत्युद्गारवाहुल्यमूर्ध्ववातं प्रचत्तते" ॥ ७४ ॥

मा० टी०-पैर, जहा=पेंहरी, ऊरु=जाँघ श्रीर हाथों का मिरोए जाना, यहारिंग कहताता है ॥ ७४ ॥

## श्रथोध्ववातस्यलक्तग्रम् ।

अधः प्रतिहतो वाग्रेः रलेष्मणा मारुतेन वा । करोत्युद्गारवाहुल्यमुर्घवातः स उच्यते ॥ ७४॥

मा० टी०—समान वायु कुपित श्रपान वायु श्रौर कफ से नीचे की तरफ रुफ फर ऊपर वार २ श्राता है उसे अर्घ्ववात [ डकार ] कहते हैं ॥ ७४ ॥

#### अथानुक्तानां वातरोगाणां स्चनम् ।

अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह---

स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गेः शेपान्विनिर्दिशेत्। सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत्॥ ७६॥

म०-स्थानेत्यादि । स्थानातुरूपैर्लिङ्गैर्यया-कुत्तिशूळं, नखभेट इत्यादि । नामातुरूपैर्लिङ्गैर्यया-शूळमित्युक्ते कीलनिखातबद्देदनाविशेष एवोच्यते तथा भेद-तोदादिभिरापे पीढाविशेष एव गम्यते ॥ ७६ ॥

मा॰ टी॰—जो वात रोग यहाँ नहीं कहे गये हैं, उन्हें स्थान श्रोर नाम के रातुसार लज्जों से जानना चाहिये, तथा सब वात रोगों में पित्त श्रोर कफ का सम्मन्य मी विचारना चाहिए ॥ स्थानानुरूप लज्ज्ज्ज्ज्ञें से-कुच्चि में ग्रूल होने से कुच्चिग्रत, नग में मेदनवत् पीड़ा होने से नखभेद, पीठ में ग्रूल होने से पृष्ठग्रल । नामानुरूप केंसे-र्र्मिं ग्रूल कहने पर ग्रूल पद से पेसी पीड़ा होती है जैसे कील गाड़ा जाता हो, तोर कहने से सुई चुमोने जैसी पीड़ा होती है। इसी प्रकार न कहे गये यात रोग पो अपनी बुद्धि से समझ लेना चाहिए ॥ ७६ ॥

१-"बायुः समान वायुः भारुतेन भपान वाटुना खरेतुरुटेन" रि भावप्रकारे ।

## माधवनिदानम् ।

## च्यथैषां वातरोगाणां साध्यासाध्यत्वविचारः ।

उक्तरोगाणां कुंच्छ्रसाध्यत्वमाह-

हनुस्तम्भादिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । कालेन महता वाता यत्नात्सिष्यन्ति वा नवा ॥ ७७॥ नरान बळवतस्त्वेतान् साधयोन्नरुपद्रवान् ।

म॰-वाता इति वातविकाराः, कार्य-कारणयोरभेदोपचारात्, वातादिति पाठे तु वाताचे हत्तुस्तम्भादय इति योज्यम् ॥ ७७ ॥

मा० टी॰—हनुस्तम्म, श्रिंत, श्रानेष, पन्नघात,श्रपतानक, ये वात रोग कुछ दिन तक कोशिश के साथ चिकित्सा करने से शायद श्रन्छे हो जाते हैं श्रीर नहीं भी श्रन्छे, होते। यदि रोगी जवान-वलवान हो, श्रीर कोई दूसरा रोग उपद्रव रूप से न सद्गा हो गया हो तो उसकी चिकित्सा करे, नहीं तो नहीं॥ ७७॥

#### ष्यथ वातोपद्रवाः ।

वातोपद्रवानाह—

विसर्प-दाह-रुक्-सङ्ग-मूर्च्छारुच्यग्निमार्दवैः ॥ चीण-मांस बलं वाता ब्नान्ति पक्षत्रघादयः ।

( सु० स्० ४० ३३´)

म०—विसर्पेत्यादि । वाता इति वातविकाराः,कार्यकारणयारमेदोपचारात्। वातादिति पाठे तु वातात् पत्तवधादय इति योज्यम् ॥ ७८ ॥ --

ं मा॰ टो॰—विसर्प, दार्ड, पीड़ा; वायु सूत्र मल न निकले, श्रविच, मन्दाग्नि हुशता श्रौर निर्वेतता, ये वात रोग के उपद्रव हैं। इनके उत्पन्न होजाने पर पत्तवधादिक रोग मार ही डालते हैं॥ ७८॥

भ्रथ वातव्याधेरसाध्यत्वम् ।

शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम्। रुजातिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत्॥ ७१ ॥

( सु॰ सू॰ झ॰ ३५ )

म०—शूनिमत्यादि । शूनं=सशोधम् । स्रप्तत्वचं=स्पर्भानिभिन्नत्विगिन्द्रियम् ७६ भा० टी॰—स्कन, चमडा में छूने पर न मालुम होना, हड्डी ट्रट जाना, कम्प, आध्मान, अधिक पीड़ा होना, इन सव लच्चणों के होने पर वात रोगी नहीं वचता ॥७६॥

### ष्यथ प्रकृतिस्थस्य वायोर्जन्तग्रम् ।

इदानीं पश्चविधस्यापि प्रकृतिस्थस्य वायोद्धिंगं कार्यं चाह-

अन्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतिस्थितः ।

वायुः स्यात् सोऽधिकं जीवेदीतरोगः समाः शतम् ॥ ८०॥

म०-भ्राव्याहतेत्यादि । यस्येनि पुरुपस्य, अन्याहतगातिः=अनवरुद्धपार्गः, स्थानस्थः=स्वाश्रयन्यवस्थितः, प्रकृतिस्थितोऽचीणश्च प्रयुद्धः, एतद्विशेषणत्रयं हत्तुहेतुमद्भावेन योज्यम् । वीनरोगो=नीरोगः कफिषचदुष्टेरिप प्रेरकवातेनान्तरी-यकत्वात् अधिकं समाः शतमिति पश्च िनाधिकं सविश वर्षशतम् । यद्द्द वराह आग्रुनिष्ठपणे—'समाः पष्टिद्दिंग्ना मनुजकरिणां पंच च निशाः"-इत्यादि ॥ =० ॥

भा० टी०—जिस श्रादमी के शरीर में वायु का कहीं रास्ता न रुका हो—शरीर भर में जहाँ २ वायु श्राता जाता है वहाँ २ वेरोक श्राया जाया करे, वायु का शरीर में जो स्थान है, उन २ स्थानों में मौजुद रहे, श्रीर वायु न घटे श्रोर न यहे तो वट मनुष्य श्रपनी पूरी श्रायु ( एक सौ वीस वर्ष श्रीर पाँच दिन, चरक के श्रनुसार पूरा सौ यर्य) तक नारोग रहता हुवा जीवित रहता है ॥ ८०॥

> इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यक्ततायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाठीकायां वातच्याघिनिदानम्।

म्रथ वातरक्तनिदानम् । ( Gout ) गाउट

अथ वातरक्तस्य कारणानि ।

वातव्याविविशेषत्वासद्नन्तरं वातरक्तमाह-नटु नुश्रुने वातरोगाध्याय एव वातरक्तं पठितं तत् कुतोऽत्र संग्रहे पृथक् पाठः ? उच्यते, सत्यि वानरोगन्त्रे निदानवैशिष्ट्यात् विशिष्टदोपद्प्यख्यापनार्थे हस्तादिदेश एव संग्राप्तिरुयनार्थं क्रियाविशेषख्यापनार्थं च पृथकरणम् । अत एव चरकेऽपि वानव्याध्यनन्तरं पृथ्यवातरक्ताधिकारः । नतु 'कजस्तीवाः ससंतापा' इत्यादिना रक्तगतस्य वानस्य छत्तणं वातव्याधावेवोक्तम्, तत्वच दानरक्ताभिधानं पुनरुकं स्यादः नवस्, वातरकं हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टमंग्राप्तिकं विश्वासन्तर्येय ।

१ डेतुहेतुमद्भावेनेति-यथा-प्रकृतिम्थिनस्य स्थानस्थी हेतुः, स्थानस्थाः प्रायाहरूपियाहरू।

२-कफपिस्ते नि-पिस्तकफीयमूँ यसेनेतहर्राहर्गुम्बानेनेवयस च कायारोन्सार्थ सप्रसारेस प्राप्त स्थान कार्य का तथोर्देष्टिस्ततस्य दोषत्रयसाम्बासुरूपे बोतरोग स्व स्वर्गीत सार्व ।

उक्तं हि चरके-"वायुः प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । क्रुद्धः संदूष्यद्रक्तं तन्क्षेयं वातशोणितम्" (च चि स्था )-इति । रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्टमेव गच्छतीति भेदः ।

, लवणाम्ळ-कटु-क्षार-स्निग्धोष्णाजीर्ण-भोजनैः । किलन्न-शुष्काम्बुजानृप-मांस-पिगयाक-मूलकैः ॥ १॥ कुलत्थं-माप-निष्पावशाकादिपळलेश्वभिः । द्रध्यारनाल-सौंवीर-शुक्त-तक्र-सुरा-ऽऽसवैः ॥ २॥ विरुद्धाध्यशनकोध-दिवास्वप्न-प्रजागरैः ॥ ३॥

(च०चि० झ० २६),

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या-हार-विहारिणाम् । स्थूलानां सुलिनां चापि कुप्यते वातशोणितम् ॥४॥

( सु॰ चि॰ भ्र॰ ५ )

म॰ – खवणाम्खेत्यादि । विलन्न-ग्रुष्कशब्दौ पांसेन संवध्येते । पिण्याकस्ति-लकन्कः । निष्पावः≔शिम्बिः, पल्लंं मांसम् । प्रायश इत्यादि । सुक्कमाराः मृदुदेद्दावयवाः, तेपामन्पचेष्टत्वाञ्चवणादिभिः रक्तं कदुतिक्तप्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यनीति ईशानः ॥ १–३॥

भा० टी०—वातरक्त के कारण-अक्सर जो आदमी सुकुमार होते हैं अर्थात कोई मेहनत का काम नहीं करते जिनका शरीर कोमल होता है। स्थूल=मेदस्वी (मोटे। और सुखी होते हैं, और मनमानी आहार विहार सेवन करते हैं, अक्सर उनका वात और रक्त बिगड़ जाता है। वात रक्त विगड़ने के कारण—नमक, खटाई, मिर्चा, ज्ञार, स्निग्ध, गर्म, अजीर्ण में भोजन, सड़ा सुखा मांस, पानी का मांस=मळुली वगैरह अनुप=जल के पास रहने वाले जीवों का मांस=जैसे मेंस और सूअर आदि। खली, मूली, कुल्थी, उर्द, निप्पाव=बोड़ा, शाक, पलल=तिलकुट या मांसमात्र, ऊल, दही, काँजी, सौबीर=बिना छिलका वाले जब का आसव,सिरका, मटा, सुरा, आसव, विकड़ भोजन, अध्यशन-बदहजमी की हालत में खाना, काध, दिन में सोना, रात में जागना, इन सबके अधिक सेवन से बात रक्त कुपित होता है॥ १-४॥

#### अथ वातरक्तस्य सम्प्राप्तिः।

सम्भाष्तमाह-

हस्त्यश्वोष्ट्रेर्गच्छतश्चारनतश्च विदाह्यन्नं स विदाहाऽशनस्य । कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्नस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ॥ तत्संपृक्तं वायुना दूपितेन तत्पावल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥ ४ ॥

( सु॰ नि॰ भ॰ १ )

म॰—हस्त्यश्वेत्यादि । इस्त्यादिगमनं वातवृद्धी विशेषेण रक्तस्य द्रवस्या धोगमनेऽपि हेतुः, विदाह्यनं च शोणितवृद्धौ । इस्त्यादिगमनं विशेषेण, पादेनापि गमनं हेतुरेव । तद्रक्तम् । संपृक्तं वायुना दृपितन=स्वहेतुवृद्धेन । तत्पावल्यादिति द्योर्दुष्टत्वेऽपि वातस्य मावल्यात् दोपत्वेन माधान्याद्धातरक्तव्यपदेशः, न तु रक्तवात इति ॥ ४ ॥

भार्० टी?—वात रक्त की सम्मासि-हाथी, जँट, घोड़ा पर चढ़ना, ज्यादा पैदल चलना, विदाहि अन्न=गेड़ा कुलयी सरसो राई छादि खाना, पहले का खाना न हजम होने पर दुवारा फिर खाना, इन कारणों से सारे शरीर का रक्त खराव होकर एफ या दोनों पैरों में इक्ष्ठा होता है। याद वह रक्त अपने कारणों से कुपित वायु से मिल जाता है इस कारण तथा दोपों मे वात की प्रधानना होने से यह रोग वातरक्त कहलाता है॥ ४॥

#### अथ वातरक्तस्य पूर्वरूपािया ।

पूर्वरूपमाह---

(स्पशोंद्विग्नो तोद-भेद-प्रशोप-स्वापोपेतो वातरक्तेन पादो । पित्तासृग्न्यासुग्रदाहो भवेतामत्यथों ज्णो रक्तशोफो सृदू च ॥ कग्रह्मन्तो श्वेत-शीतो सशोफो पीनस्तव्धो श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते । सर्वेदुष्टे शोणिते चापि दोपाः स्वं स्वं रूपं पादयोर्दर्शयन्ति ॥) स्वेदोऽत्यर्थं न वा काष्यर्थं स्पर्शाज्ञत्वं चतेऽतिरुक् । सन्धिशोथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥॥

१ -- सि ब्दार्म्यानं दम्य तस्य । मुस्रेदिद्ये तपुपरि शुद्रमस्य स्मर्तः । २ -मंदूरः निवरंतु ।

भा० टी०—वातरक्त में पित्त के श्रधिक होने पर, दाह श्रधिक होता है, मूच्छी रहती है, पैरों में पसीना निकलता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, नशा सा मालूम होता है, प्यास लगती है, स्पर्श करने पर पीड़ा होती है, शोध लाल होता है, पीड़ा होती है, शोध पकता है श्रीर वड़ी जलन होती है ॥ ११ ॥

#### ग्रथ द्वि-त्रि-दोषजवातरक्तस्य लक्त्यानि ।

# द्धन्द्वं सर्वेलिङ्गं च संकरात् ॥ १२॥

्सु० नि० ५० १

र्मः –द्वेन्द्वसर्विङ्कं च संकरादिति–संकरात्=द्विदोपत्रिदोषमेळकात् द्वन्द्विङ्कं सर्विळिङ्कं च क्रमाद्वातरक्तं भवति ।। ८−१२ ।।

भा० टी०—फफ के अधिक होने पर-शोध गीला रहता है, भारीपन मालूम होता है, स्पर्श ज्ञान नहीं होता, शोध ठंढा और चिदना होता है, खुजली आती है और मन्द्र २ पीड़ां होती है। इन्द्रज में दो दोषों के और जिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं॥ १२॥

#### भ्रथ वातरक्तस्य प्रसारः ।

पाद्योजीतमप्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति

# पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरापि । आखोर्विषमिव कुद्धं तद्देहमुपसपिति ॥ १३॥

( सु॰ नि॰ भ्र॰ १ )

म० पाद्योरित्यादि । आसोर्विपिमत्यनेन मन्द्विसपेणतां द्विंतवान् । एतद्वातर्कतं चरकेण द्विविधमुक्तम् । यदाह-''उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम् । त्वङ्पांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् '' ( च चि स्था छा २६ ) इति । सुश्रुतेन तु क्रष्टवदुत्पत्तौ उत्तानस्योत्तरकाळं गम्भीरत्वमुक्तिमिति मतभेद एव ॥ १३॥

भा० टी॰—वातरक रोग पैरों में उत्पन्न होकर कभी हाथों में भी हो जाता है और उसकी चिकित्सा न होने पर घीरे २ वह मूसा के विष की तरह बढ़कर सारे शरीर में फैल जाता हैं॥ १३॥

#### च्यथ वातरक्तस्यासाध्यलदाखानि ।

असाध्यत्वादिकमाइ--

आजानु स्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रसुतं च यत् । उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राण-मांस-क्षयादिभिः ॥ १८ ॥ वात्रक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।

( न॰ नि॰ घ॰ १ )

म०-द्याजान्वित्यादि । आजानु=जानुपर्यन्तं गतमसाध्यम् । तथा स्फृटि-तादिकं स्फुटितं=दिलतत्वक्, प्रभिन्नं=िविदाणित्वक्, उपद्रविदित्यादा आदिशब्देन वच्यमाणानामस्वप्नादीनां ग्रहणम् । याप्यं संवत्सरोत्थितमित्यनेन संवत्मरादवीद् साध्यम्, यदि स्फुटितत्वगादयो न भवेद्यारित्याहुः ॥ १४ ॥

मां टी०—वातरक के असाध्य लक्षण-यदि वातरक्त (१) घुटना नक हो गया हो (२) चमड़ा फट जाय और फूट कर वहे, (३) घरीर में यल न हो थ्रीर शरीर हुश हो जाय तथा आगे कहे जाने वाले अस्वप्त अरोचक आदि उपद्रवाँ से युक्त हो तो असाध्य होता है। अगर वातरक्त एक वर्ष से पैदा हो तो याप्य होता है, वर्ष मर के भीतर का वातरक्त किसी उपद्रव के न होने पर अच्छा हो जाना है॥ १४॥

## ञ्रथ वातरक्तस्योपद्रवाः।

#### उपद्रवानाह---

अस्वप्नारोचक-श्वास-मांसकोथ-शिरोग्रहाः ॥ १४ ॥ संमुर्च्छी-मद-रुक्-तृष्णा-ज्वर-मोह-प्रवेपकाः । हिका-पांगुल्य-वीसर्प-पाक-तोद-अम-क्लमाः ॥ १६ ॥ अंगुळीवकता-स्फोट-दाह-मभगहार्चुदाः । एतिरुपद्रवैर्वज्यं मोहेनैकेन वाश्य यत् ॥ १७ ॥

स०- छास्वप्नेत्यादि पाङ्गुल्यं=ण्ड्गुता । मोहेर्नकेनेति तत्रनात् पूर्वानः समस्तैद्वित्रयादिभिक्ष्चेति ज्ञापयतीति ॥ १७ ॥

भा० टी०—वातरक्त के उपद्रव-नींट न लगना. त्ररचि, रवाम, मांस पा मतः जाना, शिर में पीड़ा, मच्छाँ, मद, पीड़ा, प्यास, ज्वर, वेहोशी, शरोर रा गाँपता, हिचकी, पाह, ह्य, विसर्प, पकना, तोर, चकर धकावट, श्रृंगुतियों का टेल टो टाना, फफोले पड़ जाना, दाह, मर्मस्थानों में पीड़ा, श्रृद्धं द, रन उपद्रवों के प्रकट टो उने पर या अकेली मुच्छाँ ही हो तो वातरक्त असाध्य दोता है। १५-१८ १

#### ग्रथ वातरक्तस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

श्रकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् । एकदोषातुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् । त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥

भा० टी॰—पूरे उपद्रव न रहने पर वातरक्त याप्य होता है, उपद्रव कोई भी न हो तो अञ्झा (साध्य) हो जाता है। नया और एक दोप से पैदा हुआ साध्य, तथा इन्द्रज याप्य होता है। त्रिदोज और जिसमें सव उपद्रव हों तो वह वातरक्त असाध्य होता है। १८॥

इति श्रीहरिनारायग्रशमंत्रेचकृतायांनिदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषा टीकायां वातरकृत निदानम् ।

च्यथोरुस्तम्भनिद्रानम् ।

( Paraplegia ) पैराप्लेजिया।

च्यथोरुएतम्मस्य निद्ानपूर्विका सम्प्राप्तः।

वातव्याधिविशेषत्वाद् रुस्तम्ममाह-

शीतोष्ण-द्रव-संशुष्क-गुरु-स्निग्धेनिषेवितैः । जीर्णा जीर्धे तथाऽऽयास-संक्षोभ-स्वप्न-जागैरः ॥ १ ॥ सरुरुष्म-मेदः-पवनः साममत्यर्थसञ्चितम् । अभिभूयेतरं दोषमूक् चेत् प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः रलेष्मणा स्तिमितेर्ने च । तदा स्तम्नाति वेतेनोक् स्तब्धी शीतावचेतनी॥ २ ॥ परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशब्यथी । ध्यानाङ्गमर्द-स्तौमित्य-तन्द्रा-च्छ्रध्रुरुचि-ज्वेरः ॥ ४ ॥

३-तेन स्तम्भेन ।

१-यदा पवनः कर्ना सक्तेप्ममेदक्चेित कर्म तदा प्रतिपचते प्रापयतात्यर्थः । २-स्तिमिनेन स्थिरीमृतेन ।

# संयुक्ती पादसदन-कुच्ल्रोद्धरण-सुप्तिभिः। तमुरुस्तम्भिमत्याहुराब्यवातमथापरे॥ ४॥

( दार निरु म : " )

म०—शीतोष्णेत्यादि । शीनोष्णग्रहणमनुक्तपरस्परिवरोगिदृन्द्रोपन्नणार्थ, तेन ग्रुक्तिनग्धाभ्यां छघुरूज्योग्रहणं वोध्यमिति जेज्जदः । मंगुष्कं=कृटिनं. द्रवन्तिरोगित्वात् । जीयाजियां इति प्रभूतं=जीणं, स्तोकपनीणमित्याहुः, निस्पनंभोजने' इति शेषः । अत एव दृष्ट्यलेन-''नीणांनीणें सपदननः'' (च.चि. स्था. अ. २०)—इति पिटतम्। एते च यथासंभवं श्लेष्मादीनां हेनव । सप्रलेष्ममेदःपवन इति । सप्रलेष्मपेद्वचासौ पवनथेति सप्रलेष्ममेदः पवन इति विग्रहः । इतरं दोरं=पित्तम् । अस्यां सम्पाप्नौ वातस्य प्राधान्यमुक्तम्, अत एव सुश्रुतेन महावानव्याः धावयं रोगः पिटतः । चरके तु कफस्य प्रधान्यमुक्तम् । यग्नह—'ऊरू रलेष्मा समेदस्को वातिपत्तेऽभिभूप तु'' (च.चि.स्था. अ. २७)—इत्याह । नन्न चरके आवरकस्य इन्नेष्मणः प्राक्तित्स्यत्वेन प्रधान्यम्, आरम्भक्तवेन तु सुश्रुते प्रवनस्योति न विरोधः । परकीयाविवेत्यनेन उत्तेषणगमनादिष्यमग्रत्वे द्र्ययित । ध्यानादिभिज्वरान्तैकप्रान्तिः । 'पुरुषं इति श्रेषः ॥ १–३॥

भाग्टी०-ऊरुस्तरमका निदान और सम्प्राप्ति-भोजन कुल या श्रधिक जीएँ श्रोर कुच श्रजीयं हो, इस हालन में ठएडा, गरम, पनला, सूला, मारी, चिक्रना पदायों का सेपन, श्रिक परिश्रम, श्रीर का श्रीप्रक हि नाना उलाना, दिनमें लोना, रात में जागना, रिन कारणों से वायु कु. पत होकर कफ श्रोर में द नथा पिच को दृष्ति कर परेले दे दरहें एप श्राम को ऊरु=जांधों में लाकर भीनर जाधों की हृदियों में में दृ श्रोर कफ को भर कर ऊरु को जकड़ देता है। याद ऊरु ऐसे जकड़ जाते हैं कि दोनों जाय मुनन, टंटे श्रीर वे जान के मालूम होते हैं। श्रीपक वोक्षदार श्रीर दूसरों की जांधें मानूम होनों हैं। उनमें पीढ़ा बड़ी तेज होती हैं। ध्यान, श्रंग मदं, डंडक, तन्हा, छुदि परिण, त्या होता है, पैर बहराना है, पैर बहराने में कप्र होना है श्रीर स्पर्शनान नहीं रहना, हमें सरुस्तरम कहते हैं। कोई २ श्राचार्य इस का नाम शाहन वात पनलाते हैं। १-४ ह

# म्राथोरुत्तम्भस्य पूर्वस्त्पाणि ।

प्रामूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः। रामहर्षोऽरुचिरछ।देजेंघोवोंः सदनं तथा ॥ ६ ॥ मा० टी०—ऊरुस्तम्म का पूर्वकप-निद्रा-ध्यान-श्ररीर से काम कम होना, ज्वर, रोमाञ्च, श्ररुचि, छुर्दि, तथा पेंहरो श्रोर जाँघों का थहराना, ये सब लच्चण ऊरुस्तम्म के पूर्व कप में होते हैं॥ ६॥

#### ष्यथोरुस्तम्भस्य लक्त्यानि ।

वातशिक्किभिरह्मानात्तस्य स्यात्स्नोहनात्पुनः । पादयोः सदनं सुप्तिः कुच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ जंघोरुग्ळानिरत्यर्थं शश्वचादाहवेदने । पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥ ८ ॥ संस्थाने पीढने गत्यां चालने चाप्यनश्विरः । अन्यस्येव हि सम्भग्नावृद्ध पादौ च मन्यते ॥ १ ॥

( অ০ বি০ য়০ ২৩)

म॰-वातेत्यादि । वातशिक्षुभिरिति सुप्तिसंकोचकम्पादिवातरोगसदृशिलक्षृदर्शनाच्छांकिभिः । अज्ञानादिनिश्चयात्, मोहादितीशानः । तत्रोपशयानुपशयज्ञानार्थं स्नेहनम्, यदुक्तं चरके-"गूढालिक्षं व्याधिस्रुपशयानुपशयाभ्यां परोच्नेत"
(च. चि. स्था. घा. ४)—इति । ततः स्नेहनादनुपशया भवतीत्याह—पाद्योरित्यादि । उद्धरणमूर्ध्वचालनम् । आदाहवेदने इति आङ् ईषदर्थे; घान्ये त्वीषदर्थ
एव नव्यमाहुः, उद्धभूतदाहस्यासाध्यत्वेन अच्यमाणत्वात् । 'आनाहवेपने' इति
पाठान्तरमयुक्तम्, चरकटीकाकारैः सर्वरच्याख्यातत्वात् । व्याधिस्वभावाद्यं
चोरुस्तम्म एक एव त्रिदोषार्व्धः, न तु वातादिभेदादनेकविधः । उक्तं हि चरके
व्याधिसंख्यायाम्-'एक एवोकस्तम्मः, (च. सु. स्था. घा. १६)—इति ।
सम्भग्नाविति सम्भग्नाविव सम्भग्नौ ॥ ७-३॥

मा० टी०—इस ऊरस्तम्म रोग में सुप्ति-संकोच-कम्प श्रादि वात के लज्ञणों के देखने से वैद्यों को वात रोग की श्राशद्धा होती है, कुछ ठीक निश्चय नहीं कर पाते श्रीर तेल लगवाते हैं तो उससे वोमारी श्रोर वह जाती है—पैर शिथिल हो जाते हैं। स्पर्श झान नहीं रहता। पैर मुश्किल से उठना है श्रीर कच्ट होताहै, पेंहरी श्रीर जाँ वों में विल्कुल जोर नहीं रहता,हरसमय कुछ र जलन श्रीर पीड़ा हुशा करती है। पैर रखने पर वहीं पीड़ा होतो है। श्रीत स्पर्श नहीं मालुम होता, श्रगर वर्फ मी रख दिया जाय

१- "भन्यनेथी हिंग इति पाठान्तरम्।

तो उसकी ठंडक न म लाम हो, पैर रखे रहने में (येंडे रहने में) द्राने पर, चनन है या हिलाने में मनुष्य अनमर्थ रहना है। रोगी को पेखा जान पड़ना है कि मेगे जांच और पैर हुट गये हैं और ये दूसरों के हैं, यह ऊरस्तम्म स्त्रमावतः एकही प्रकार का त्रिदोपन होता है। चानादि मेद से कई तरह का नहीं होता॥ ७-६॥

## श्रथोरुस्तम्भस्यासाध्यलक्गानि ।

यदा दाहार्तितोदार्ता वेपनः पुरुषो भवेत् । ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साघयेदन्यया नवम् ॥ १०॥

(चर िंव घर ३७)

मा० टी॰ अवस्तमभके श्रसाध्य लक्षण—दाह, नीद, कम्य दाने पर जरूरनम्भ श्रसाध्य होता है, श्रीर इन उपद्रवों के न होने पर पैदा होतं हो जितिस्ता करने सं श्रम्बा हो जाता—है॥ १०॥

इति श्रीहरिनारायण् शर्मे वयस्तायां निदानदीिकायां रुखिनव्यभाषाठीकायाः मुदस्तस्मिनदानम् ।

#### श्रथामवातनिदानम् ।

(Rheumatism) ह्युमेटिज्म्।

अथामवातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः।

अस्तम्मे वायुः साम इत्युक्तम्, अतस्तद्रनन्तरमामवानिदानपाद्-

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च ।
स्निग्धं भुक्तवतो ह्यशं व्यायामं क्वितस्तया ॥ १ ॥
वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्यानं प्रयाचित ।
तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
वातःपित्त-कफैर्मूयो द्वपितः सोऽन्नजो रसः ।
स्रोतांस्यभिष्यन्दयित नानावणोंऽतिपिच्हिलः ॥ ३ ॥
जनयत्याशु दौर्वल्यं गौरवं हृदयस्य च ।
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंजोऽतिदारुणः ॥ १ ॥

म०-विरुद्धेत्यादि । विरुद्धाहारः=संयोगादिविरुद्धः, विरुद्धा च चेष्टा यथाअजीर्णे व्यायाम-व्यवाय-जलप्रतरणादि । स्निग्धं अक्तवतो व्यायामं क्रुवेत इति
विलितो हेतुः । क्लेष्मस्थानमामाश्यय-सन्ध्यादि । तेन वातेन विद्ग्धो द्पितोऽसावामो धमनीः प्रतिपद्यते, 'धमनीभिः प्रपद्यत' इति पाठान्तरे इरेष्मस्थानमिति
योज्यम् । सोन्नजो रस इति आमः, अन्नरसस्यैवापक्वस्य तन्त्रान्तरे आमृव्यपदेशात् । यदुक्तम्—"जल्मणोऽल्पवलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाश्यगनं
रसमामं पचन्नते" (वा. स्. स्था. अ. १३) इत्यादि । अन्येरप्युक्तम्—"आमशयस्थः कायाग्नेदीर्वेल्यादविपाचितः । आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीतितः"—इति । अपरे त्वाहुः—"अविपक्वमसंयुक्तं दुर्गन्धं वहु पिच्छिलम् ।
सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिधीयते"—इति । अन्ये त्वाहुः—"आहारस्य रसः
शेषो यो न पक्तोऽण्निलाघवात् । स मूलं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते"—इति ।
तथाचापरे—"आममन्नरसं केचित् केचितु मलसञ्चयम् । प्रथमां दोपदुष्टिं च
केचिदामं प्रचन्नते"—इति । नानावर्ण इति वातादिद्षितत्वाद्वहुवर्णः ॥१-४॥

मा० टो०-ग्राम वात का निदान श्री सम्प्राप्ति-विरुद्ध मोजन, तथा विरुद्ध चेए। (काम)—(जैसे अजीय की हालत में न्यायाम, मैथुन, जल में तैरना श्रादि) करने से, मन्दाग्नि, किसी तरह का परिश्रम न करने से, स्निग्ध मोजन श्रीर व्यायाम करने से श्रव ठीक हज़म न होकर श्राम (कचा) ही रहता है श्रीर वायु कुपित हो जाता है, वाद वह श्राम वायु से प्रेरित हो कर कफ स्थानों में—(श्रामाशय, सिन्ब, कएड, शिंग, उरः स्थल) जाकर फिर वायु से दूपित होकर सव घमनियों में मर जाताहै। फिर वह श्राम वात, पित्त, कफ, से दूपित होकर सव स्रोतों में लिपट जाता है। उस श्राम वात श्रादि वेश है प्रेरित होने से तीनों दोषों का कृष्ण, पीत, श्वेत श्रादि कई वर्ण होते हैं श्रीर वह विरुक्त पिच्छिल (लवाव जैसा) होता है। इस श्राम वृद्धि से निर्वलता तथा हृदय वोभदार मालुप होता है। श्राम वज़ही कए दायक तथा श्रने करोगों का घर होता है। १—४॥

अपक अन्नरसको आम कहते हैं।

ञ्रथामवातस्य पूर्वस्त्पाणि ।

युगपत् कुपितावन्तः स्त्रिकसन्धिप्रवेशकौ । स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ४ ॥ स०-युगपिद्दियादि । वातककौ युगपत्कुपितावन्तः=कोष्ठे त्रिकसान्विमवेशकौ भवतः, अथवा गात्रं स्तव्यं क्रुरुनः, त्रि क्रसान्विषु प्रवेशस्तद्दगतवेदनया वोध्यः।।।।।

भा० टो०—ग्राम वात का स्वरूप-त्रात तथा कफ श्रोर श्राम एक सायही कृषित होकर कटि प्रदेश तथा सन्धियों में घुस कर पोड़ा पेंदा कर देते हैं, श्रथवा शरीर को जकड़ देते हैं, तो उसे श्रामवात कहते हैं॥ ४॥

श्रथामवातस्य सामान्यलक्त्यानि ।

आमवातस्य सामान्यछन्नणमाह-

अङ्गमदेरिकचिस्तृष्णा आरुस्यं गौरवं ज्वरः । अपाकः शूनताऽङ्गानामामवातस्य लच्चणम्।। ६ ॥

म॰—अङ्गमद् इत्यादि ॥ ६॥

भा० टी०-श्राम वात ते सामान्य लक्ष्य-श्रंग मर्दे, श्रविन,तृप्णा श्रालस्य, गीरव, ज्वर, भोजन हजम न होना, शरीर में सुजन श्रा जाना, यह श्राम वात का सामान्य लक्ष्ण है॥ ६॥

श्रथातिषृद्धिंगत(यामवान(य लद्मगानि ।

तस्यैवातिष्टद्धस्य रुज्ञणमाइ--

स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकृषितो भवेत् । हस्त-पाद-शिरो-गुल्फ-त्रिक-जानूरू-सन्धिपु ॥ ७ ॥ करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । स देशों रुज्यतेऽत्यर्थं न्याविद्ध इव वृश्चिकेः ॥ = ॥

म०-स इत्यादि । हिन्नकै:=सि.पकीटिनिशेषै:। य इति आमवातः ॥७-८॥
भा० टी०-यहुत वहे हुए अभ वात के लक्षण—यह आमवात जर वहुत वह जाता
है तो सब रोगों से वह कर यह कप्टरद दोना है। हाथ. पैर, शिर, गुरुक. फमर, घुटना
जाँध और सिन्धयों में सजन के साथ पीड़ा पैदा कर देता है और शरीर में उता व यह जाता है वहां २ पेसी अधिक पीड़ा होती है कि मानो विच्नू ने उंक मारा रिष्ड-मा अधामवातस्योपद्वाः।

उपद्रवानाह---

जनयेत् सोऽग्निदौर्वल्यं प्रसेकारुचिगोरवस् । उत्साहहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रनाम् ॥ ६॥ कुक्षो कठिनतां शूलं तथा निदाविपर्ययम् । तृद्र-ऋर्दि-भ्रम-मूर्च्छोश्च हृद्ग्रहं विद्विबद्धताम् ॥ जाड्यान्त्रकुजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपदवान् ॥ १०॥

म०—जाड्यमकर्मण्यत्वम् अन्यानुंपद्रवान्≕संकोचखञ्जत्वादीन् ॥६-१०॥

भा० टी०-श्राम वात के उपद्रव-चढ़े हुए श्रामवात से मन्दाग्नि, मुंह से लार वहना, श्रवित, गौरव, काम करने में मन न लगना, मुंह का फीका पन,दाह, पेशाव का वहुत होना, कोसा का कड़ा हो जाना श्रीर उसमें पीडा होना, नींद न लगना, प्यास कय, भ्रम, मूच्छी, हृदय में पीड़ा, पांकाना न उतरना, शरीर का जकड़ जाना, श्रांतों में श्रावाज होना, श्रानाह=पेट फूलकर पांकाना कय कुछ न होना, तथा दूसरे रोग-संकोच खक्षता, पद्माघात, श्रादि उपद्रव रूप से पेंद्र हो जाते हैं ॥ १-१०॥

## च्रथ पित्ताद्युक्तस्य विशेषलक्तगानि ।

तस्य विशेषलज्जणान्याह-

पित्तात् सदाहंरागं च सशूळं पवनानुगम् । स्मिमितं गुरुकराड्डं च कफदुष्टं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

म०-पित्तादित्यादि ॥ ११ ॥

भा० टी०-श्रामवात में वित्त श्रधिक होने से शरीर में जलन तथा श्रवीर लाल हो जाता है, वात श्रधिक होने से ग्रल श्रीर कफ श्रधिक होने से जड़ता गौरव श्रीर खुजली होती है ॥५१॥

अथास्य साध्यासाध्यत्वादिविचारः।

तस्य साध्यत्वादिकमाइ—

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । सर्वदेहचरः शोथः स कृच्छः सान्निपातिकः ॥ १२॥

· भ०-एकेत्यादि ॥ १२ ॥

भा॰ टी॰-एक दोप श्रधिक होने पर श्रामवात साध्य, दो दोप होने पर याप्य, सव शरीर में जिसमें सूजन हो,तथा सिंशपात का श्रामवात कप्र साध्य होता है ॥१२॥

इति हरिनारायण शर्भवेधकतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयमापाटीकामागः वातनिदानम् ।

### ष्यथ शूलपरिणामगृलान्नद्वगृलःनिदानम् ।

काछिक( Colic=वातिक उद्रशूल, Neuralgic Pair=स्नायुशूल ) न्यूरलिक्षेन

अथ शुल्ररोगस्योत्पत्तिक्रमः।

आमवातेअपि श्रूतं भवतीत्यतस्तद्नन्तरं श्रूरानदानम्-

देंपिः पृथक् समस्तामद्धन्द्धेः शूलो एघा भवेत् । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

मण्-ज्वरादिवत् शूळस्यापि पागुत्पित्तरस्ति । यदाइ हारीनः,—''अनंगनाशाय हरित्तशूळं मुमोच कोपान्मकरध्वजद्य । तमापतन्तं सहसा निरीच्य भयादिता विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ स विष्णुहंकारित्रमोहितात्मा पपान भूमा प्रधितः स
शूळः । स पञ्चभूतानुगनं शरीरं प्रदूपयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः"—इति । एतेन इत्र्रुलः
संभवत्वादस्य शूळमिनि संज्ञा, शूळिनिकातचहेदनाजनकत्वाच्चः। तदाद पृद्धः
सुश्रुतः,—''शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्माचीत्रा हि वदना श्रूणायक्तस्य भवित
तस्माच्छूळिभिहोच्यते" (सु. ज. त छा. ४ )—इति । फफपिनादिश्केष्ट्रयः
श्रुवे भावी वायुरित्याह—सवे विवत्यादि । प्रभुः = कर्ता ॥ १॥

भा० टी०-शूल रोग श्राठ मकार का होना है १, बान से, २ पित्त से, ३ एए. से, ४ वात पित्तसे, ४ कफिपत्त से, ६ वातकफ से,७ त्रिदोप से,श्रोर प्रशास से। इन प्राटी शूलों में वायु प्रधान होना है, अर्थात् शूल रोग वातप्रधान होना है॥ १॥

#### अथ पातशलस्य निदानानि ।

#### वातिकमाह---

व्यायामयानादांतमेथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात । कलाय-मुद्गादकि-कोरदूषादत्यर्थक्क्षाध्यशनाभिघातात ॥ २ ॥ कषाय-तिकातिविरूदजान्न-विरुद्ध-चल्ल्रक-शुष्कशाकात् । विद्शुक्र-मूत्रानिल-वेगरोघाच्छोकोपवासादातिहास्यभाष्यात् ॥२॥ वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शूलं हत-पार्श्व-पृष्ठ-त्रिक-वस्ति-देशे । जीणे प्रदोष च घनागमे च शीते च कोपं समुपेति गाहम् ॥४॥ मुहुर्मुहुश्चोपरामप्रकोपी विद्-वात-संस्तम्भन-तोद भेदैः । संस्वेदना-भ्यञ्जन-मर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्येश्चशमं प्रयाति॥॥।

म०-व्यायामेत्यादि । शीतजलातिपानात्=शीतलजलस्य प्रभूतपानात् । आहकी=रुवरी, कारदूषः=कोद्रवः, विरूढं वाल्यम्=अङ्कुरितथान्यकुतमन्नम्, विरु ढं=तीरमत्स्यादिकम् वल्ळ्रं=ग्रुष्कमांसम् । यद्यपि सर्वेरेव वातकोपनैवातशृलं स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपाठेनैतद्दर्भयाति—व्यायामादयो यथा वातहेतवस्त-था शूल्रहेतवोऽपीति, दोपव्याधिहेतव इत्पर्थः । एवं पित्तशूलादिषु द्रष्ट-व्यम् । जीर्ण इत्याहारे । घनागम=वर्षासु, मेघोदये च । सुहुर्भ्रहुरुपशम-प्रकोपी वायोक्चल्रत्वेन ॥ २-५ ॥

मा० टी०—वातश्रल के निदान—व्यायाम, श्रतिमैथुन, रात में जागना, शीत जल श्राधिक पीना, मटर, मूंग, श्ररहर, कोदो, वल श्रष्ठ-चना श्रादि, श्रजोण में भोजन, चोट लगना, कसेला, कड़वा (जैसे नीम) श्रद्ध, रित धान्य, विरुद्ध भोजन, सूखा मांस, सूखा शांक, पुरीष,मूत्र,वीर्य श्रीर वायु का वेग रोकना, शोक, उपवास,श्रधिक हँसना श्रीर वोलना, इनकामों के श्रधिक करने से वायु कुपित होकर हृदय, पँसुली, पीट, मूत्राश्य, इनस्थानों में श्रल (कीलगड़ने की तरह पीड़ा) पैदा कर देता है। मोजन के पक जानेपर, सायक्शल, वर्षाश्चतु श्रोर जाड़े के दिनों में श्रल श्रधिक होता है। वायुकी चश्चलता से वार २ श्रल होता है श्रीर शान्त होता है, इस में पाखाना रक जाता है, ह्या नहीं खुलती श्रीर साई चुमों ने जैसी तथा फारने की तरह पीड़ा होती है। सेकने, तेल लगाने श्रीर मलने तथा स्निग्ध श्रीर गरम भोजन से श्राराम होता ॥ २—१॥

अथ पैतिकग्रूलस्य निदानानि ।

#### पेत्तिकमाइ—

क्षारातितीच्णोष्ण-विद्राहि-तैल-निष्पाव-पिगयाक-कुलत्थ-यूषेः । कृद्वम्ळ-सोवीर-सुराविकारेः क्रोधानळाऽऽयास-रिवप्रतापेः ॥ ६ ॥ व्राम्यातियोगादशनैविदग्धेः पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलम् । तृण्-मोह-दाहाऽऽर्ति-करं हि नाभ्यां संस्वेद-मुर्च्छा-भ्रम-चोष-युक्तम् ! मध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाळे जळदात्यये च । शिते च शीतैः समुपैति शान्ति सुस्वादुशीतरिषि भोजनैश्च ॥ ।

म०-कारेखादि । कारो=यवक्ताराहिः, गुष्ककाहिकृतक्ताग्द्रव्यं च । वीच्णोण्णं=भारेचराजिकादि, विद्ाहि=वंशकिराहि, तंलं=िन्छितकृतिः निष्पावः= शिम्वः, पिण्याकः=िनस्तेहः सर्पपादिकल्कः, कुल्रत्ययूपोऽत्र कुल्रत्यात्रपानोपलः क्षणः । सौवीरं=सन्थानविशेषः । राविषतापा=र्राहः । पाम्यातियोगो=भैगुनातिः सेवा । विदाहीति पूर्व पिटत्वाऽपि अश्नेविद्यर्थरित्यनेनाविद्यहिवम्तुनोऽपि दोपवशेनं विदाहित्वं दर्शितम् । यदाह सुश्रुतः—"स्रोतस्यन्तवहे पिक्तपर्ना वा यस्य तिष्ठति । विदाहि ग्रक्तपन्यद्वा तस्याप्यवं विद्यत्ते" (सु. सू. स्था. घ. ४६) इति । विदाहकाल इत्याहारस्य । जलदात्यये=शरि ।। ६-६ ।।

मा० टी०—पैचिक शूलके निदान—तार, श्रति उप्ण, विदाही—जलन पैदा करने वाले पदार्थ, तेल, निपाव=गेहा, यरी, कुलयी, यूप, वरपरा, ग्रष्टा, लोनीर (विना छिलका के जब की कांजी) अने क प्रकार के मध, कोध, श्राम्न, परिधम, धान, श्रधिक मैथुन, भोजन श्रधपका रहना इन पदार्थों के श्रधिक लेचन से पिच कुपित होकर शीध ही नाभि में शूल पैदा कर देता है,। इसमें व्यास, येहोंशी, दाह, पीका, पसीना, मुच्छी, श्रम, चूसन, ये रोग भी पैदा हो जाते हैं। दोपहर, श्राधीरान, भोजन के पकते समय, श्रीर शरद्शरत में पिचश्ल श्रधिक होता है, जादे ये दिनों में तथा मीठे श्रीर हएडे भोजन से शान्त होता है। ६—ना

## भ्रथ श्लैष्मिकशूलस्य निदानानि ।

#### इङ्कैष्मिकमाह---

आनूप-वारिज-किलाट-पयोविकार-मांसेच्च-पिष्ट-कृशरा-तिल-शष्कुलीभिः। अन्यैर्नलासजनकरापि हेतुभिश्र श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम्॥ ६॥ हृद्धास-कास-सदानारुचि-संप्रसेके-रामाश्ये स्तिमितकोष्ठ-शिरोग्रस्तेः। भुक्ते सदेव हि रुजं कुरतेऽतिमात्रं सूर्योदयेऽय शिशिरे कुसुमागमे च॥ १०॥

<sup>9</sup> पत्रवे दण्ना समे चोरं विशेषा दविज्ञानिक । नक्षीय तरमार्वे स्थानिक स्थिति हिन्स हिन्स्य र

म०-द्यातृपेत्यदि । आनूपनारिजं मांसादिकं, किलाटं=तक्रकृचिका, क्रश-रा=तिल्-तण्डल-माप-यवागूः सूर्योदये=पातः । कुसुमागमे=वसन्ते ॥९॥१०॥

मा० टो०—कफज श्रुलके निदान—जल समीप रहने वाले-मैंस स्थ्रर श्रादि तथां जल जन्तु-मझली श्रादि, किलाट=फटा दृघ का पिएड ( छेना ) दूघ, दही, खोश्रा, मलाई, रवड़ी, मांस, मैदा, उर्द, कृशरा=िलचड़ी, तिल, कचौरी पूरी, इन पदार्थों से, तथा श्रन्य कफ विगाड़ने वाले पदार्थों के सेवन से कफ कुपित होकर श्रामाश्रय ( मेदा ) में श्र्ल पैदा कर देता है। इसमें श्रोकाई, कास, सुस्ती, श्रद्धि, मुद्द से लार गिरना, स्तिमितकोग्र=कड्ज, शिर भारी रहना, ये रोग भी साथ २ पदा हो जाते हैं। भोजन करने पर, प्रातः काल, जाड़े में श्रीर वसन्त श्रृतु में कफश्रुल श्रिक बढ़ता है॥ ६-१०॥

## ' घ्रथ सान्निपातिकशूलस्य लन्तगानि ।

सर्वेषु दोषेषु च सर्विलिङ्गं विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम् । सुकष्टमेनं विष-वज्र-कर्ल्यं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥११॥

मा॰ टी॰—सामिपातिक यूलमें तीनों दोपों के लत्तण—होते हैं। यह यूल वड़ांही कप्टदायी, विष और विज्ञली के समान इसे समसना चाहिए। यह एकदम असाध्य होता है॥ ११॥

#### च्यथामशूलस्य लक्तगानि ।

आमञ्जूलमाइ---

आटोप-हृज्ञास-वमी-गुरुत्व-स्तैमित्यकाऽऽनाह-कफप्रसेकैः । कफस्य लिङ्गन समानिळङ्गमामोद्भवं गूळमुदाहरन्ति ॥१२॥

म॰-च्याटोपेत्यादि । कफस्य छिङ्गेन≔कफञ्जूलोक्तछिङ्गेन ॥ १२ ॥

भा॰ टी॰—श्रामश्रुत्तके तत्त्वण्—श्राटोप=गुड़ गुड़ाहट, श्रोकाई, कयं, शरीर और पेट का भारीपन, टएडक मालुम होना, श्रानाह=डकार श्रीर श्रघोवात का रुकत, मुद्द से कफ गिरना, ये तत्वण श्रीर कफ श्रुत्तके तत्वण्=श्रामश्रुत्त में होते हैं॥ १२॥

## **त्र्यथ त्रिदोपोत्पत्रग्रुलस्य लक्तग्**ानि ।

वस्तो हृत्-पार्श्व-पृष्ठेषु स शृरुः कफनातिकः । कुक्षौ हृन्-नाभि-मध्येषु स शृरुः कफपेत्तिकः ॥ १३ ॥ दाह-ज्वर-करो घोरो निज्ञेयो वातेपत्तिकः ।

म०-त्रातपैत्तिकञ्चरकोक्तवातपीत्तिकग्र्लस्थाने द्रष्टव्यः । एवं सान्निपाति-कोऽपि चक्तदोपत्रयस्थाने । यदुक्तम्—'वानात्पकं वास्निगनं वदन्ति पित्ता-त्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम् । हृत्-पार्श्व-क्रुक्ती ककसंनिविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्"-इति ॥ १३ ॥

भा॰ टी॰—सूत्राशय, हृदय, पँसुली, श्रीर पीठ का गूल ककवान से होना है। कींख, हृदय श्रीर नाभिके मध्यका गूल ककिपत्त से होता है। जिस गूल में दाह, राज्य हो श्रीर बड़े जोरसे गूल हा तो उसे वातपित्तका समझना चाहिए॥ १३ ॥

#### अथ गूलरोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

#### साध्यत्वादिलन्नणमाह--

एकदोपोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोपजः ॥ १४ ॥ सर्वदोपोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो सूर्युपद्रवः ।

म०-एकेत्यादि । भूर्युपद्रव इति उपद्रवारत् वेटनादयः । यटुक्तम्-"वेटना च तृपा मूर्र्छा आनाहो गोरवारुची । कासः श्वासञ्च हिक्का च शूरुस्योपट्रवाः स्मृताः" इति ॥ १४ ॥

मा॰ टी॰—एकदोप का शूल साध्य, दो दोपों या छुच्छ् साध्य, छोर सितपात पा तथा श्रनेक उवद्रवों से युक्त शूल श्रसाध्य होता है॥ १४॥

अथ परिणामशूलस्य सम्प्राप्तिः।

#### परिणामश्रंलमाइ--

स्वैर्निदानैः प्रकापितो वायुः संानिहितस्तदा ॥ १४॥ कफापित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद वली । म॰-स्वैरित्यादि । अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकालसंभवत्वेन पिचोल्वणत्वं द्रष्ट्रव्यम् । यदुक्तमन्यत्र—"वलासः प्रच्युतः स्थानात् पिचेन सह मूर्चिलतः । वायुमादाय कुरुते शूलं जीर्यति-भोजने ॥ कुन्तौ जठरपार्थ्वेषु नाभौ वस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठमूलप्रदेशेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुनः ॥ अक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेऽके च प्रशास्यति । पष्टिक-त्रीहि-शालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परिणामजं शूलं दुविहेयं महागदम् । तमाहू रसवाहानां स्रोतसां ,दुष्टिहेतुकम् ॥ केचि-दन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत् पिक्तदोषतः । पिक्तशूलं वदन्त्येके केचिद्वविदाहजम्"— इति ॥ १६ ॥

सा० टी०-परिणाम ग्रुल की सम्प्राप्ति-वातकारक पदार्थों के सेवन से वात कुपित होकर कफ श्रौर पित्त के। दूपित कर भोजन के परिणाम काल में (हज्म है। जाने पर) शुल पैदा करता है।। १४॥

ष्यथ परिगामश्लस्य सामान्यलत्त्रगानि ।

भुक्ते जीर्यति यच्छूळं तदेव परिणामजम् ॥ १६ ॥ तस्य जन्मणमप्येतत् समासेनाभिधीयते ।

म०-भ्रक्ते जीर्यति=आहारे पच्यमाने ॥:१६॥

भा० टी॰—भाजन के पकते समय जा ग्रल होता है, वह परिखाम ग्रल है। उसका थोड़े में लच्चण त्रागे कहा जाता है॥ १६॥

ष्मय वातिकपरिगामग्रुलस्य लक्तग्रम् । तस्य वातादिभेदेन छक्तणेषु वातिकमाइ— अध्मानाटोप-विण्-मूत्र-विबन्धारित-वेपनैः ॥ १७॥ स्निम्धेष्णोपशमप्रायं वातिकं तद् वदेद् भिषक् । म॰-ष्माष्मानेत्याद् ॥ १७॥

भ्रथ पैतिकपरिगामश्रुलस्य लक्तग्रम् ।

तृष्णा-दाहारति-स्वेदं कट्वम्ल-लवणोत्तरम् ॥ १८ ॥ शूलं शतिशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेदु बुधः ।

म०-तृष्णादाहारतिस्वेदा यत्र सन्ति तत् तृष्णादाहारतिस्वेदम् । कट्ट्वम्ल-छवणोत्तरं=कट्वम्ललवणेर्वृद्धम्। शीतशमपायं शीतलोपशमवहुलम् ॥ १८॥ —

## ष्यथ श्लेष्मिकपरिणामग्रुलस्य लक्तग्रम् ।

ब्रिटि-हिल्लास-संमोह स्वल्परुग् दीर्घसन्ति ॥ १६॥ कदु-तिक्तोपशान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् ।

म०-ङर्दिह्लाससंमोहिङद्गानि यस्मिन् सन्ति तच्छर्टिहुन्हाससंमोहम्। दीर्घसन्ततीति चिराज्ञवन्धि ॥ १९ ॥—

भा॰ टी॰—आध्मान=त्रायु से पेट फूल जाना, पाखाना पेशाय न होना, पेट में गुड़गुड़ होना, मन कहीं न लगना, शरीर का कांपना, स्निग्ध शीर उप्प परायों से प्रायः शान्त हो, इन लच्चणों से बैद्य वातिकपरियाम शल कहते हैं। कृष्णा, दाट, अरित, पसीना निकलना इन लच्चणों से तथा चरपरा, खटाई श्रीर नमक से पड़नेजाला तथा शीत पदार्थों से शान्त होने वाला परियामशल पित्तक्सममें। दृदिं हलास,मोट होना, पीड़ा कम होना, देर तक ठहरनेवाला, कटु श्रीर तिकपदार्थों से शान्त होने वाला परियामशल परियाम शल कफ से होता हैं॥ १७-१६॥

## भ्रथ द्रन्द्रजपरिगामशूलस्य लक्तग्रम्।

संसृष्टलक्षणं बुद्ध्या द्विदोपं परिकल्पयेत् ॥ २० ॥

भा० टी०—दो दोपों के लच्चणों से दिदोपन श्रीर तीन दोपों के लच्चणों से निद्योपन समस्रना चाहिए। इनमें त्रिदोपन श्रीर रूशता, निर्वलता तथा मन्दानि पैदा करने वाला परिखामश्रल श्रसाध्य होता है॥ २०॥

ष्रथ त्रिदोषजपरिणामशूलस्य लक्त्याम्।

त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीण-मांस-चळानळम् ।

भ्रथ अन्नद्रवाख्यग्रुलस्य लक्त्गानि ।

त्रिदोपविकृतिविशेषमत्रद्रवाख्यं शूलमाइ-

जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छलमुपजायते ॥ २१ ॥ पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । न शमं याति नियमात् सोऽन्नद्रव उदाहतः ॥ २२ ॥ ( अन्नद्रवाख्यश्लेषु न तावत स्वास्य्यमश्तुते । वान्तमात्रे जरिएत्तं शूलमाशु व्यपोहति ॥ १ ॥ ) म॰-जीर्गा इत्यादि । जीर्ण 'आहारे' इति शेपः, एवं जीर्यत्यजीर्णे वेत्यत्र सर्वदेत्यर्थः, न शृमं याति नोपशेते इत्यर्थः, न स्वसाध्यं, चिकित्साविधाना-दिति ॥ २१--२२ ।।

मा॰ टी॰—जो ग्रल हर समय होता रहे, चाहे भोजन पकने का समय हो, या मोजन पक्त चुका हो, चाहे उपवास करे, चाहे खाय, चाहे परहेज करे, या न करें,शान्त होने का कोई समय या कारण न जान पड़े, उसे श्रन्नद्रच ग्रल कहते हैं। श्रन्नद्रच ग्रल, जब तक क्ष होकर पित्त नहीं गिर पड़ता तब तक शान्त नहीं होता, पित्त गिरने पर तुर्न्त शान्त हो जाता है। २१—२२॥

इति श्री हरिनारायण शर्म वैद्यकृतायां निर्दानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां ग्रुलनिदानम्।

## च्यथोदावर्तानाहनिदानम् ।

(Intestinal obstruction) इन्टेस्टाइनेल घाष्ट्रक्शन

अथोदावर्तरोगस्य कारणानि ।

ज्दावर्तेऽपि शूरुं भवतीति शूलानन्तरमुदावर्तमाइ-

ं वात-विण्-मुत्र-ज्ञुम्भा-ऽस्न-क्षवोद्गार-वमीन्द्रिये-। ज्जुचूष्णोच्छ्र्वास-निद्राणां धृत्योदावर्तसंभवः ॥ १ ॥

म-व्यातित्यादि । असमश्रु, इन्द्रिय्शब्देनात्र शुक्रं, श्चत्=बुश्चता । घृत्या= वेगविधारणेन । एते वातादयस्त्रयोदश नियमार्थाः, तेनान्येपां क्रोधादीनां वेगवि-धारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुत्वात् । यदाह चरकः-"लोभ-शोक-भय-क्रोध-मान-वेगान् विधारयेत्" (च. स. स्था घ्रा ७)-इत्यादि । सर्वोदावर्तेषु च वायुरेव कारणम् । यदाह सुश्रुतः-"सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्सनशः वायोः क्रिया विधातच्या स्त्रमार्गप्रतिपत्तये" (स. ७, त, घ्रा, ५५)-इत्यादि । उद्दभू-तेन वेगविधारणेनावृतस्य वायोर्वर्तनित्युदावर्तनिक्तिः, घ्रान्ये तु वायो कर्ध्वमा-वर्तो गमन्मित्युदावर्तमाहुः, तम्, अश्रुस्नावादेरच्यापकत्वातः । छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वा समाध्यम् ॥ १॥

१-- वमीन्द्रवै: " इनि प्राठाचारे अवकृष्यमानै रिति संयोज्यर्म् ।

भा० टी०—उदावर्त के कारण—अपानवायु, पासाना, पेशान, गृत्र, जैनारं, श्रांस, श्रोंस, इकार, कय, वीर्य, भूख, प्यास,सांस, श्रोर नीद के रोकने से उदावर्न होता है। इन वेगों के धारण करने से वायु कक कर शरीर में बक्कर गाती है श्रोर राग उत्पन्न कर देती है। इसी का नाम उदावर्न है॥ १॥

## ष्यथ वातोदावर्तस्य लच्चग्म्।

उक्तवाताद्यदावर्तानां क्रमेण ठन्नणान्याह्-

वात-मूत्र पुरीपाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा । जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्।। २ ॥ म॰-बातेत्यादि । अन्ये इति तोद-ग्रलादयः ॥ २ ॥

भा० टी॰—बात के रोकने से हवा खुलना, पाखाना पेशांव वंद हो जाता है। पेट फूलता है। चकाहर मालुम होती है। पेट में पीट़ा होती है थीर शन, नोट. भेर होता है॥ २॥

#### अय मलावरोघजस्य लक्तग्रम्।

श्राटोप-शूळी परिकर्तिका च सङ्गः पुरीपस्य तथोर्घ्ववातः । पुरीपमास्यादथवा निरेति पुरीपवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

भा० टी०—पाखाना के रोक्ष्मे से-पेट में पीड़ा ओर गुर्गवादट देाती है, वर्चा से कतरने के समान दर्द होता है। पाखाना नहीं होता, उनारे आती हैं अध्या मुद्द से मस निकसता है॥ ३॥

## श्रथ मूत्ररोघजस्य लक्तग्म्।

मेहनं=रोफः । विनाम=आनाहपीडया (चन्धनवत्पीटया) ननगात्रत्वम् । बङ्गन्तणयोरानाहो=चन्धनवत् पीडा ॥ ४ ॥

भा॰ टी॰—सूत्र रोकने से वस्ति ( पेड़ ) और एन्ट्रिय में पीड़ा. मूत्र एका, दिएमें पीडा, दर्द से शरीर का भुक जाना, वङ्क्ए=पट्टा में तनावः ये सर सक्त द्वांनेर्ट पटा

## प्रथा जुम्भोपघातज<sup>र</sup>य लक्त्रग्रम्।

मन्या-गळ-स्तम्भ-शिरोविकारा ज्ञम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः । तथाऽक्षि-नासा- वदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥॥।

मा॰ टी॰—जैंमाई के रोकने से मन्या और गला जकड़ जाता है, शिर में पीड़ा हाती है, आँख, नाक, मुह और कानमें वात से कई रोग पैदा हो जाते हैं॥ ४॥

## म्राथाभूदावर्तस्य लक्तग्रम्।

आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तमुञ्चतो हि । शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीत्राः सह पीनसेन ॥६॥

मं०-नेत्रोदकम्=अश्च,भाष्तमागतम्, अग्चञ्चतो 'नरस्य, इति शेषः । चका-रात्तन्त्रान्तरोक्तपतिश्यायहृद्रोगारुचिप्रभृतीनां ग्रहणम् ॥ ६ ॥

माठडी०—आँखों में आंसू दो कारणों से आते हैं-अधिक आनन्द से या शोक से। उस आंसू को रोकदेनेसे शिर भारी हो जाता है, नेत्रों में रोग हो जाते हैं और पीनस हो जाता है॥६॥

### ंच्यथ छिक्कोदावर्तस्य लद्मग्रम् ।

्र मन्यास्तम्मः शिरः शूळपर्दितार्घावभेदकौ । ्र इन्द्रियाणां च दौक्ल्यं क्षवथोः स्याद्धिधारणात् ॥ ७ ॥

म०-अर्घावमेदोऽर्घशिरः शुलम् ॥ ७ ॥

मा० टी०—र्ज्ञीक के रोकने से मन्यास्तम्म, शिरमें शूल, श्रदित, श्रधकपारी, श्रीर श्रांख, कान, नाक, जीम श्रादि इन्द्रियों में विषय ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है॥ ७॥

## भ्रायोद्दावर्तस्य लक्तग्रम् ।

क्यास्यपूर्णत्वमतीव तोदः क्रूजश्च वायोरथत्राऽप्रवृत्तिः । उद्गारवेगेऽभिद्दते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसृताः ॥=॥

( सु० ड० श्र० ४४ )

भा० डी०—डकार के रोकने से-गला श्रीर मुद्द भरा जान पड़ना है। तोद, पेट में गुड़गुड़ाहट, श्वास कक जाना, ये लच्य होते हैं, श्रीर प्रायु के दूसरे दिचकी श्रादि रोग भी होते हैं॥ ॥

## ष्यथ छर्चुदावर्तस्य लक्त्याम् ।

कगङ्क-कोठारुचि-व्यङ्ग-शोथ-पागङ्वामय-ज्वराः । इष्ठ-वीसप-हज्ञासारबर्दिनियहजा गदाः ॥ १ ॥

( नव्युः भव्यु )

भा॰ टी॰—क्रय के रोकने से-खुजली, दिदोरा, श्रविच, व्यक्त-क्रॉई, शोध, पागः, रोग, ज्वर, क्रुष्ठ, वीसर्प हज्जास, ये रोग पैदा होते हैं॥ १॥

#### घ्यथ शुकोदावतंस्य लद्मग्म् ।

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च । शुकारमरी तत्स्ववणं भवेच ते ते विकारा विहते च शुक्ते ॥ १०॥

म०-मूत्राशये वस्तो, 'मूत्रायन' इति पाठे स एवार्यः । वैशन्दः पाद्पृर्धा-तत्स्रवणं=ज्ञुकस्य स्यन्दनम् ॥ १० ॥

मा० ठी०—मैथुन के समय वीर्य रोक देने से-मूत्राहाय, गुदा, स्रोट झर्डकोग में स्क्रन। श्रीर पीडा, श्रुकाश्मरी, मृत्र कक जाना,वीर्य का गिरना और वात कुर्हिका श्रादि रोग पैदा होते है॥ १०॥

## भ्रथ जुडुदावर्तस्य लक्तग्रम् ।

तन्द्रा-ऽङ्गमर्दावरुचिः श्रमश्च चुवाभिघातातृहराना च दृष्टेः ।

भार टीर्ज्यम् के रोक्तने से—तन्द्रा, आप्तर्य, अरिव, धकावट कोर कांग हो। रोशनी कम होना, ये लक्षण होते हैं॥

ष्यथ तृष्णोदावर्तस्य जन्नगम्। क्रगठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णाविघाताद् हृदये व्यथा च॥११॥

( सु० उ० अ० ५५ )

( सु० उ० म्र० ५५ )

भा० टी०-प्यास के रोकने से-गला श्रीर मुद्द सुखता है, वहरापन, श्रीर हृद्य में पीड़ा, ये लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥

च्यथ श्वासोदावर्तस्य लक्तग्रम् ।

श्रान्तस्य निःश्वासविनिश्रहेण हृदोगमोहावथवाऽपि गुल्मः ।

भा० टी॰-परिश्रम करने पर जो साँस फूलने लगता है, उसके रोकने से, हृदय में पीड़ा, मुच्छी अथवा गुल्म रोग होता है॥

म्रथ निद्रोदावर्तस्य लव्हाग्रम् ।

निद्रेदावर्तमाह-

ज्रम्भाऽङ्गपर्दोऽक्षिशिरोतिजाङ्यं निद्राभिघाता दथवाऽपि तन्द्रा ॥१२॥ ( सु॰ र० भ० ५५ )

मः अतिजाङ्यं =गौरवम्। "शिरोगात्राचिगौरवम्" इति तंत्रान्तरे पाटः १२ भा॰ टी॰--निद्रा के रोक्षने से जँभाई, श्रक्षमई, श्राँख श्रीर शिर में भारीपन रहता है, और तन्द्रा होती है॥ १२॥

ष्यथ क्रिपितवातजोदावर्तस्य निदानानि ।

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषाय-कटु-तिक्तकैः।

वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय ऋत्वादिकुपितवातजमाह—

भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्तं करोति हि ॥ १३ ॥

म०-वायुरित्यादि ॥ १३ ॥

भा॰ टी०-चेग के रोकने से तो उदावर्त होता ही है, किन्तु रुस, कपेला, कहवा भौर तीता मोजन से कुपित वायु पेट में जाकर उदावर्त कर देता है'॥ १३ ॥

#### श्रथास्य सम्प्राप्तः।

वात-मूत्र-पुरीपामृक्-कफ-मेदो-वहानि वै। स्रोतांस्युदावर्तयाने पुरीपं चातिवर्नयेत ॥ ११ ॥ ततो हृद्-वस्ति-शूळाऽऽतों हृह्वासारितपीडितः ! वात-मूत्र-पुरीषाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १४ ॥ श्वास-कास-प्रतिश्याय-दाह-मोह-तृपा-ज्वरान् । विम-हिक्का-शिरोरोग-मनः-श्रवण-विश्रमान् । वहूनन्यांश्र लभते विकारान् वातकोंपजान् ॥ १६ ॥

म॰—उदावतर्यति=आवृणोति । अतिवर्नयेत्=शोपयेत् । क्रच्छ्रेण स्थान इति कष्टेन प्रवर्तयिति । अत्र केचित् सुश्चतोक्तमसाध्यलक्तर्यां पठन्ति,— "तृष्णार्दितं परिक्लिष्टं क्षीणं श्लैक्षद्रुतम् । शक्रद्दमन्तं मितमानुद्रावर्निनमुत्स्र-`जेत्" (सु. ख. त. घा. ५५)-इति ॥ १६॥

मा० टी०—अपने कारणों से कुपित वायु वात,मूत्र-पुरोप-रक्त-कफ-पेद्स् वाहि-नी स्रोतों को रोक कर पुरीप सुजा देता है। याद हृदय वस्ति में गूल, हल्लास, अर्रात, इन रोगों से पीड़ित होने पर मतुष्य का वात-मूत्र-पुरीप वड़े कप से निकलता है,तथा इसस, कास, प्रतिश्याय, दाह मूच्छी, प्यास, स्वर, कय, हिचकी, शिरोरोग, मनी विश्रम-जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान,श्रवण विश्रम-कानों से कम सुन पड़ना, और भी बहुत से वात रोग पैदा होते हैं॥ १२-१६॥

### भ्रथानाहरोग य लक्त्यानि ।

(constipation)

कान्स्टिपेशन।

इदानीं विग्रणानिलजत्वेन समानाचिकित्स्यत्वेनानाहमाह-

श्रामं शकुद्रा निचितं क्रमेण भूयो विवद्धं विग्रणानिलेन ! प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ १७॥

( ন্তুত ভত হং )

÷

मः - सामितियाति । नेति पूर्वेण संवध्यते ॥ १७॥

भा० टी॰—आनाह रोग के लक्षण-आम या पुरीष धीरे २ इकट्ठे हों वाद कुपित वायु द्वारा रोके जाकर ठीक तरह से न निकलें। इसे आनाह कहते हैं॥ १७॥

#### ग्रथामजानाह्स्य लक्त्रग्रम्।

तस्मिन् भवन्त्यामसमुद्भवे तु तृष्णा-प्रतिश्याय-शिरोविदाहाः । श्रामाशये शूळमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्गारविघातनं च ॥ १८॥

( स्व ड० अ० ४६ )

भा॰ टो॰—श्रामज श्रानाह में तृष्णा, प्रतिश्याय, शिर में जलन, श्रामाशय में शूल श्रीर भारीपन, हृद्य का जकड़ जाना, डकार न श्राना ये सब रोग होते हैं॥ १८॥

## च्यथ पुरीषरोघजानाहस्य जन्तग्रम् ।

स्तम्भः कटी-पृष्ठ-पुरीष-मूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छा शकृतश्च छर्दिः । शोथश्च पकाशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लच्चणानि ॥१९॥

(ব০বি০ য়০ ধ্ ) '

म०—एवं छर्दिरित्येक एव छकारङ्ग्रन्दोऽनुरोधात् । स्तम्भशन्दः कट्यादेः स्तन्धतावाची, मूत्र-पुरीपयोश्चापद्यत्तिवाची । अल्रसोक्तानीति आध्मानवा-तिनरोधादीनि ॥ १६ ॥

भा० टी०—पुरीप के संचय से उत्पन्न श्रानाह में, कमर और पीठ जकड़ जाती है, पाखाना पेशाव नहीं होता, मूच्छा और पुरीष से मिली हुई कय होती है, शोर्थ श्रीर श्रतसफ के रोग श्रफारा, हवा न खुलना, पेट में दर्द श्रादि रोग होते हैं ॥१॥-

इति श्रीहरिनारायग्रशम्भवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायामुदावर्तीदिनिदानम्। अय गुल्पनिदानम् ।

( Abdominal 1umour ) ऋच्डामिनल द्यूमर ।

अध गुल्मरोगस्य सम्माप्तिः ।

गुल्मे ऽप्यानाहो भवतीत्यानाहानन्तरं गुल्ममाह---

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारःविहारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्ग्रन्थिक्षिणम् । तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्व-हृत्-नाभि-वस्तयः ॥ १ ॥

म॰—दुष्टा इत्यादि । पञ्चधेति वात-पित्त-क्षफ-सित्तपान-रवत-जाः । इन्हजास्तु प्रकृतिसमसमनेतत्वाञ्च पृथगण्यन्ते, अशारोगवत् । कोष्टान्तरामाशयादियःगे,
प्रिन्थकिपणं=गुटिकाकारम् । तस्येत्यादि । एततेव विद्यणोति-पाश्चेत्यादि ।
पार्श्वे द्वे गणनीये, अन्यथा पञ्चत्वानुपपत्तिः, अत एव पार्श्वे उति दिवचनान्नमेव
क्विचित् पत्थते ॥ १ ॥

भा० टी०—श्रपने कारणों से-भिष्या श्राहार विहार से वात श्रादि होए श्राप्तन कुपित हो हर कोछ के अन्दर गाँठ की स्ट्रत में, गोल पाँच प्रकार का गुल्म पदा करने हैं। पाँच स्थानों में गुल्म होते हैं—दोनों पसवाड़ा, ट्रय, नाभि श्रोर पस्ति ॥ १॥

ष्यथ गुल्मरोगस्य सामान्य लक्तग्रम् ।

- सामान्यगुल्मरूपमाह—

हृत्राभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यादि वाऽवलः । वृत्तश्चयापचयवान् स गुल्म इति कीर्तितः ॥ २ ॥

( No To Ko Yo )

स०-हृदित्यादि । नाभिश्रव्देन वस्तिवोंध्यः, सामीप्यातः यया गद्गायां गोप इत्याहुः वस्तेरपि गुल्माश्रयत्वेनोवतत्वात् । अत एव 'तृद्गस्योरन्नरे' ति पाटा-न्तरम् । अन्ये त्वाहुः-वस्तौ विद्यधिरेव स्यान्नतु गुल्म इति । तन्न, गुल्मयत्वण-प्रतीतेः । एतत् पञ्चस्यानकथनं दोपजाभिष्रायेण, रवतजस्य नु गभोगणः स्यानम् अथ वा पाठ्वस्थितत्वात् गभीशयस्य पाठ्वप्रहणेनेव ग्रहणम् । कृतो=रहेनः। चयापचयवानिति कदाचिदुपचियते, कदाचिदपचीयते; एतच सामान्योक्तमिष, वातिके व्यवतिष्ठते, तल्लचणे तदिभिधानादिति जिज्जटः गदाधरस्तु सामान्यलचण-माह, सर्वग्रुल्मानां वातम्लत्वात् । 'चयोपचयवान्' इति पाठान्तरे दोपस्य चयेनोप-चयवािति । गुल्म इति लतादिपिहितसंस्थानिवशेपादौ गुल्मव्यपदेशो लोके, तत्साहश्यात् सिक्चिनपरिपिण्डितदोषेऽपि गुल्मसंक्षेत्याहुः, वाष्यच्यद्वस्त्वाह, संपिष्ठितदोषोग्रुहकेन भीयत इति निक्षितः ॥ २ ॥

भा० टी०—गुरुम रोग का सामान्य लक्ष्य—हृदय श्रीर नामि के वीच में एक गोल पाँठ हो जाती है। वह इवर उधर डोलती भी है श्रीर एक जगह भी रहती है। कभी बढ़ती है, कभी घटती है उसे गुरुम कहते हैं। गुरुम का श्रर्थ माड़ा है। दोप भी इकहा होकर पिएड के रूप में हो जाता है, इस तरह माड़ी की तरह होने से इस रोग का नाम भी गुरुम ही हुआ॥ २॥

#### ष्मथ गुल्मरोगस्य संख्यारूपा सम्वाप्तिः ।

पूर्वीक्तं पञ्चविधत्वं विवृणोति-

- स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः । पुरुषाणां, तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥

( सु० उ० झ० ४२ )

म०—स इत्यादि । व्यस्तेरित्यनेनैकजो द्वन्द्वजोऽपि ब्राह्यः । पञ्चथा गुल्म इत्यनेन विरोध इति चेत् । न ! निह तत्रावधारणं कृतं, पंचधवैति । अत एव स्त्रस्थाने चरकेणा "पञ्च गुल्मा ( च. सु. था. घ्र.)" इत्यभिषायापि "संशृष्टिक्षानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौपधकल्पनार्थम्" (च. चि.स्था. घ्र. ६) इत्युक्तम्, समानचिकित्स्यत्वेन तत्रान्तर्भावात् । रक्तेन चापर इति स्त्रीणामेव । वच्यति हि,—"स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मः" (च. चि. स्था. घ्र. ६)—इति । रक्तं चात्रात्वं न धातुरूपं, धातुरूपरक्तजस्तु गुल्मो यद्यप्यन्योऽस्ति तथाऽपि नैतत्सम्माप्तिको भवतीति पृथगुपदिश्यते । पृथग्ज्ञानानभिधानं तु पित्तगुल्मसमान-निदान-चिकित्स्यत्वेन तत्रान्तभावत्, सुश्चते रक्तातीसार्वत् । विश्लेष्ठदाणं च यदाह चरकः—"तृष्णा-ज्वर-परीदाह-श्र्ल-स्वेदाण्निगादेवैः ।

१-गुहकेन वर्दु लकारेण मायतं अनुमायत इत्यर्थः ।

गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवाभ्वसेचयेत्-" (च. चि. स्था. घ्य. ५) इति । थातुरूपरवतजः स्त्रीणां पुंतां च भविन, इति महारहरिचन्द्रः। तथाच जार-पाणि:,—स्रीणामार्तवजा गुल्मो न पुंसाम्रुपनायने । अन्यस्न्यम्भवी गुल्मः स्रीणां पुंसां च जायते'-इति । वाष्यचन्द्रस्त्वाह,--वातादिदोपजस्यवापवागद्रकं दुष्टे रक्तजन्यपदेशः, यथा चरके कफवित्तमेहानामतिकर्पणादुत्तरकारं वातमंसगं सति वातमेहत्वमुक्तम् । यदुक्तम् , -- 'या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वानान्त्र-शानां विहिता क्रिया सा । वायुहिं मेहेष्वतिकापितेषु कुप्यत्यसाध्यान् माने नास्नि चिन्ता-(च च च ्रिं इथा अ. ६) इति चारपाणेरप्येत्रमेवाभिमायः । यदि तु पृथक् स्यात् तदा <sup>3</sup>तमपि नवमं लिङ्गस्थानादिभिरभ्यथास्यत् । न चोयनम् जैज्जटगपदासाभ्यां, हरिचन्द्रमतमेवाजुमतमिति । सर्वगुल्मेषु वानकारणस्यं ज्ञेयम् । यदुक्तं चरके,—"गुल्मिनामीनलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरित्वया । मारुते हावजितेऽन्यमुदीर्ण दोपमल्यमपि कर्प निहन्यात्-" ( च. चि स्था. ध्य. ४) इतिः सुश्रूतेऽप्युक्तम्,-"कुपितानिलमूलत्वाद् गुल्म इत्यामेघियते—( सु. उ. ते. अ. ४२)" इति । न चैतावता नानात्त्मजत्वमसङ्गः, वातस्यानुवन्यस्यात्वानु, ज्वरे पित्तवत् । नत्तु, वातान्यभिचारात् द्विदोपजित्तदोपजो वा गुल्मः स्यान्न केवछं कफनः पित्तजो वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोधः नतत् । अनुवन्धरूपण वातजन्यपदेशो, नत्वनुवन्ध्यरूपेणेति ॥ ३ ॥

भा० टी०—वात से, पित्त से, कफ से श्रीर सिंतपात से, यद चार गुल्म रनी और पुरुष दोनों को होता है परन्तु पांचवाँ जो कि श्रार्तव से होता है यह रिजयों के ही होता है पुरुष के नहीं, क्योंकि परुप के श्रार्तव नहीं होता । रक्त धातु से भी गुल्म होना, वरक में वर्णित है वह श्रववत्ता खो, पुरुष दोनों के होता है॥ ३॥

ष्मध गुल्मरोगस्य पूर्वस्वगािग् ।

पूर्वरूपमाह---

उद्गारबाहुल्य-पुरीपवन्ध-तृत्यक्षमत्वान्त्रविक्चनानि । आटोप आधानमपाक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति विह्नम् ॥४॥

१— तृष्णादिभिलंख्यै रक्त गुल्म विराप रक्तमेव म बदेदिन्दं ा

२--- त्रानमेदान् प्रति या कियानिकेटनः पूर्वमुका मा पाने व्यापनां विश्वकाने एकः दर्दण दर्दण प्रति या कियानिकेटनः पूर्वमुका मा पाने व्यापनां विश्वकाने एकः दर्दण मेव विद्यान, हिवती से हैं। किवतिषु वायरवर्द्यपोहार्द्य प्रतिकेटन दर्मादा वायरवर्द्य विद्यानिक प्रतिकारिक प्रतिकारिक

म॰ — उद्गारेत्यादि पुरीषवन्धो=विड्वन्धः । तृष्तिरनन्नाभिलापः । सुश्चेतेऽपि हि 'द्वेषोऽन्ने"—( सु. छ. त. छा. ४ ) इति पठितम् । अत्तपत्त्रमसामध्यम् । आटोपोऽत्र रुजापूर्वेकः त्तोभः तलतलं वाः नतु गुडगुडाशब्दः; तस्यान्त्रक् जनेनैव गृहीतत्वातः नाष्याध्मानं, तस्योपात्तत्वात् । अपावितशावितः मन्दामिता ।
'अपक्तृशक्तिः' इति पाठे स एवार्थः ॥ ४ ॥

भा० टी॰—गुरुम का पूर्व रूप-इकार का वहुत श्राना,कन्त रहना,भूख न सगना, कमजोरी होना, श्राँतों में श्राचाज होना, श्राटोप=पोड़ा श्रीर पेट वोलना, पेट फ्लना, मन्द्रान्ति हो जाना, ये लक्षण गुरुम के पूर्व रूप में होते हैं ॥ ४ ॥

#### च्रथ गुल्मस्य साधारणं रूपम् ।

गुल्मसाधारणरूपमाइ---

अरुचिः कृच्छ-विग्-मूत्र-वात-ताऽन्त्रविकूजनम् । आनाहश्चोष्वेवातत्वं सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ४॥

म॰--ं अरुचिरित्यादि ।

भा॰ टी॰—अहिच, पाबाना, पेशाव, हवा का मुश्किल से निकलना, पेट में गुड़-गुडाहर होना, श्रानाह, डकार श्राना, ये लक्षण सभी गुल्मों में होते हैं, चाहे पाँचों में कोई गुल्म हो ॥ ४ ॥

द्यथ वातगुलमस्य हेतवो लक्तगानि च ।

वातिकमाइ—

क्शान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगाविनिग्रहश्च । शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥६॥-यः स्थान-संस्थान-रुजां विकल्पं विद्धवातसङ्गं गलवक्त्र-शोषम् । श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हत्-क्रिक्ष-पाश्वास-शिरो-रुजं च ॥७॥ करोति जीणें त्विधकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपेति यश्च । वातात् स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषाय-तिक्तं कदुचोपशेते ॥ ६॥ (व० व० व० ४) मः क्लोत्यादि । विषमातिमात्रमिति अन्नपानिक्षेषणम् । विचेष्टनं = विक्द्वेष्टा वलवदिपहादिः । अतिमलत्तयो विरेकादिना । निरन्नता=निराहारता । विकल्पशब्दः स्थानादिभिः प्रत्येकं योज्यः । स्थान विकल्पो यथा—कदाविद्यामा, कदाचित्पार्दिभः कदाचिद्दस्तावित्यादिस्थानानन्तर्गमनम् । संरथानविकल्यो यथा— कदाचिद्दल्पः, कदाचिन्महान्, वृत्तो, दीर्घो वेति । रुजाविकल्पो यथा—कदाचिदल्पः, कदाचिन्महान्, वृत्तो, दीर्घो वेति । रुजाविकल्पो यथा—कदाचिदल्पा, कदाचिन्महती, तोद्दल्पा, अनेकस्पा वेति । नच तत्रोपगेने=न सुखयित ॥ ६-८॥

मा० टी०—वात के गुल्म का लवाण-हला खान पान, विपम श्रोर श्रित मोजन, विवेष्टन-विरुद्ध कार्य, जैसे श्रपने से जयदंस्त के साथ लड़ना, मल मृत्र का वेग रोकना, श्रोक, चोट, वमन विरेचन से मल का कम हो जाना, उपवास, यह सब धातज गृहम के कारण हैं। वात के गुल्म का खान, श्राकार श्रीर दर्द का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी तो वह नामि में मालुम होता है, कभी मृत्राशय में, कभी पंसुती में श्रीर कभी हदय में। कभी श्रीटा मालुम होता है, कभी बढ़ा, कभी लम्या, कभी गाल। पोड़ा कभी थोड़ो, कभी श्रधिक, कभी सई जुभोने जैसी श्रीर, कभी चारने पेसी। पाणाना कन्ज से होता है, गला मुह स्वता है, श्रपीर स्याह या लाल हो जाता है, जाड़ा देहर स्यर श्राता है, हदय, कोल, पँसली, कंघा श्रीर श्रिर में पोड़ा होती है। मोजन हजम हो जाने पर वीमारी बढ़ती है,श्रीर कुछ खा लेने पर श्राराम मालुम होता है। इस ए पर्यंहा श्रीर तिक्त रस के सेवन से बढ़ता है। इसे वात गुल्म कहते हैं ॥ ६—न्य ॥

### ष्प्रथ पैतिकगुल्मस्य निदानानि ।

पैत्तिकमाइ---

कट्वम्ल-तीच्णोष्ण-विदाहि-रूश्-क्रोधातिंमद्यार्क-हुताश-सेवा । आमाभिघातीं रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥६॥

स०-कट्वित्यादि । आमाभिघात इति विदन्याजीर्णजनितदृष्ट्रसेनाभिभनःः ध्रान्ये तु आमाभिघाताविति पद्यन्ति, तत्राम उक्तस्यः, अभिपानो नगुटादः रवन-दूपको क्षेयः ॥ ६ ॥

भा० टी॰-पित्तत गुल्म के कारण-खरपरा, राटाई, तीरमें बस्तु, गर्मे, उसन पैटा करने वाले पदायं, रूखे, कोध, मद्य पान, घाम में खीर खाग के सामने गटना, उसम का बढ़ता, खुन का विगड़ जाना, यह सब पित्तत गुल्म के कारत हैं । १ ।

#### च्यथ पत्तिकगुल्मस्य लत्त्तगानि । 🧷

ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जर्यिति भोजने च । स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम्॥१०॥

म०-जीर्यतीति सप्तम्यन्तम् । त्रणवत् स्पर्शासह इति योज्यम् ॥ १० ॥ 📌

भां० टी॰—ज्वर होना, ग्रारीर और मुँह लाल हो जाना, भोजन के पकते समय पेट में ग्राल होना, पसीना श्राना, जलन होना, गुल्म के छूने पर घाव की तरह पीड़ा मालूम होना, ये लज्ञण पित्तज जुल्म के होते हैं॥ १०॥

भ्रथ श्लैष्मिकगुल्मस्य निदानानि ।

**इहैप्मिकमाइ**—

शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टनं च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च । गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य,—

म०-शीतंमित्यादिं। सम्पूरणं=तृष्तिभोजनम्।

च्रथ सान्निपातिकगुल्मस्य हेतवः।

सान्निपातिकस्य हेर्तुमाह—

सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥

( ব০ বি০ শ্ব০ ৭ )

म०-सर्व इति वातजाद्युक्तः । निचयात्मकस्य=सिन्नपातजस्य ॥ ११॥

भा० टी०—शीत, गुरु, स्निग्ध, कुछ परिश्रम या काम न करना, खूव खाना, दिन, मैं सोना, ये कफ गुल्म के कारण हैं। श्रीर सन्निपातज गुल्म वेही सब कारण होते हैं जो श्रलग २ वात श्रादि दोषों के कारण हैं॥ ११॥

म्रथ एलैप्सिकगुल्मस्य खन्तगानि ।

स्तैमित्य-शीतज्वर-गात्रसाद-हृद्धास-कासारुचि-गौरवाणि । शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१९३॥

म् १ किनोन्नतत्वं गुल्यस्य ॥ १२ ॥

... भा॰ टी॰-कफज गुलम के चिन्ह-शरीर में गीला कपटा श्रीट्ने की ठरह आयी। पन श्रीर गीला मालुम होना, जूड़ी, खुस्ती, हल्लास, कास, श्रवचि, गीरय, जाटा गुत्म का कड़ा श्रोर कँचा होना, पीड़ा कम होना, ये सब लक्षण कफज गुलम में होते हैं॥१२६

#### ष्यथ इन्द्रजगुलमस्य लक्तगानि।

द्वचात्मकेषु त्रिज्वेकजहेतुळत्तृणानिदेशार्थमाह---

# निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुल्मे दिदोपजे दोपवलावलं च । व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदोपधकल्पनार्थम् ॥१३॥

म०-निमितेत्यादि । निमित्तानि च रूपाणि चेति द्वन्दः । दोपवन्यावनं चेत्यनेन समिद्विपद्वन्द्वजत्रयेण एकोल्वणादि।द्विदोपजीऽपि प्राप्त इति द्रणयिन् अन्यया वहुत्वापत्तेः । औपधकल्पनार्थमिति एकदोपजाभिद्वितिचिकित्सामेन्द्रतेन तान् चिकित्सोदित्यर्थः ॥ १३ ॥

भा० टो०—िक सी दो दोपों के कारण श्रोर लक्षणों से द्वन्छज गुल्म जानता चाहिए। उसमें यह भो जाने कि कान सा दोप यसवान है श्रोर कोन सा श्रमत, पट हती सिये कि एक २ दोशों से उत्पन्न गुल्म को जो चिकित्सा है, द्वन्छज में भी यही दो दोपों की चिकित्सा मिलाकर करनी चाहिए॥१३॥

### श्रथ सान्निपातिकगुल्मस्य लक्त्रणानि ।

सान्निपातिकमाइ--

महारुजं दाहपरीतमश्मवद् घनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् । मनःशरीराग्निवळापहारिणं त्रिदोपजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् १४

म०-महारजिमित्यादि । अभ्यवत् घनोत्रतं पापाणवत् करिनमुत्रनं द ।
मन इत्यादि मनोऽपहारिणं=मनोवैकल्यकारिणं, धरीरापहारिणं=हरान्दंदव्यंकरम् अन्त्यपहारिणमानिवैषम्यकरं, वल्लापहारिणमसामध्येकरम् । नमु, जनाध्यमिति विरुद्धं, "सिन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिद्दोपघ्नो विधिरिनः" (सु. इ. न
ध, ४२) इति सुश्रुतवचनात् । नैवम्, अयं च विकृतिविषमसमवेते। जनाः मकृतिसमसमवेतस्तु साध्य इत्याहुः । नन्नु, सोऽप्यसाध्यः, यदार मुनुनः,—

'सर्वात्मके सर्वरुजोपपत्तिस्तं चाष्यसाध्यं प्रवदान्त तन्जाः'' (सु ज त चा ४२)-इति जच्येत, तं चापीति अपिशब्दादिचरोत्थितः साध्यो विश्वामित्र-संवादादिति गयदासः ॥ १४॥

भा० टी॰—सिष्पातज गुल्म के लक्षण-पीड़ा श्रिधिक हो जलन रहे । गुल्म पत्थर की तरह कड़ा श्रीर ऊँचा हो, शीव्र दाह पैदा करे, श्रत्यन कप्र हो, मन गिरा हो, शरीर कृश श्रीर वद्रंग हो जाय, श्रीन विषम हो जाय, शरीर में सामर्थं न रहे, ये सब लक्षण सिष्पातज गुल्म में होते हैं, श्रीर यह श्रसाध्य होता है ॥ १४॥

## ष्ट्राथ रक्तगुल्मस्य सम्प्राप्तिः ।

(Ovarian Tumour) आन्हेरियन ट्यूमर

रक्तल्युममाइ---

नवप्रसूता अहित भाजना या या चामगर्भ विस् जेहतो वा । वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्

म०—नत्वेत्यादि । आमगर्भ विस्र नेदिति नवपमासादर्शक् प्रस्तेः ऋतौ= आर्तवप्रदात्तिकाले, अहितभोजनेति संवन्यः । एतचोपलक्षणार्थः, तेनाहाराचारा-दिकं क्षेयम् । यदाह चरकः -"ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वेगविधारणैश्च । संस्तम्भनोद्धेखनयोनिदोषैर्श्वनः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति" ( च , चि , स्था, ध्य. ५ )-इति ॥

भा॰ टी॰—रक्तज गुल्म की सम्प्राप्ति—जो स्त्री वशा पैदा होने पर लगभग एक मास तक, या गर्भपात होने पर, श्रयवा रजस्वला होने पर श्राहत श्राहार विहार करती है उसके श्रातंव को वायु दृषितकर गर्भाशय में दाह श्रीर पीड़ा के साथ रक्तज गल्म पैदा कर देता है।

#### ग्रथ रक्तगुलमस्य लक्तगानि ।

पैत्तस्य लिङ्गेन समानिलङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ १४ ॥ यः स्पन्दते पिषिडत एव नाङ्गिरिचरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः । स रोधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः॥१६॥

(च বি০ খ্লত ৭)

१ ऋतावार्तंवमन्तिकाले, अनाहारतया उपवासेन, विरुद्धंये रुत्तद्वयसेनने. । संस्तम्भनोह्नोखनैः रक्तिनिरोबार्थ \* अस्तिविभारयेन योन्यन्तरनिपीडनं तदेव योनिरोबः । अथवा योनिरोषा योनिव्यापदो विंशतिरतैः ।

म०--पैत्तस्य=पैतिकगुल्मस्य । विशेषणं पत्तिकगुल्माद्दिशेपऋक्तणम् । पि-ण्डितः=समूहितः । एवकारोऽत्र अवधारणे । एतदेव स्फुटयति-नाहेर्नावयर्व-हिचरात् स्पन्दत इति संवन्यः । समगर्भान्द्रङ्ग इति आर्नवाद्रश्न-मुखस् वण-स्तनम्रुखकुष्णत्व- दोहदादि-गर्भलज्ञणयुक्तः, एतच व्याधिममावात्; यया-चयार्शसोः स्त्रीरिरंसाकृष्णत्वङ्नलादयः । स्मन्ये तु समगर्भसिद्रोऽविकृत-गर्भिलंग इत्याहुः । उक्तिविशेषणरेव स्त्रीभवत्वे छव्ये स्त्रीग्रहणेन सुपारीमः विवृद्धां च निपेषयति, अनुद्भूतचीणरजस्कत्वात्तयोः । व्यतीतेऽतिकान्ते । गर्भसमानिक्षक्रत्वेन संशयः-गर्भी वा, रक्तगुल्मी वा, इति; तच्छद्वानिग सार्थं दशमे मासे न्यतीते इत्युक्तम्, नवम-दशमयोः मसवकालत्वादित्यके । तन्न, 'यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेः' इत्यादिनैव विशेषदर्शनेन संशयस्य निवर्नितत्त्वात्। गर्भो हि निरन्तरं पत्यङ्गैनिःशू इं स्वन्दते, गुल्मस्तु एतद्विवरीतेन । किञ्च नवम दगमे मस्त इत्युत्सर्गः, नेतु नियमः, तद्धिककालेऽपि मसत्रदर्शनात्, आगमाच । उक्तं हि चरके-"तं स्त्रीं प्रस्ते सुचिरेण गर्भे पुष्टो यदा वर्षेगणरापि स्याद्" ( च. शा. स्था. घा. २ )-इतिः तस्मानेदं दश्यमासन्यतिक्रमे चिकित्साविश्वानस्य प्रयो जनं, किन्तु व्याधिमहिम्ना तावतैव कालेन तस्य चिकित्सया मुखांच्छेद्नियिति । यथा ज्वरे पुराण एव चीरपान-विरेचने । उक्तं हि तन्त्रान्तरे-"रक्तगुल्मे पुरा-णत्त्रं सुखसाध्यस्य लज्ञणम्"--इति । पुराणता चास्य दशममासव्यनिक्रभेणिव भवति । जे खटेनाप्युक्तम्, -यद्यर्शाः रक्तभेदनं क्रियते तदा गर्भशय्यां जिणोति. तल्लीनत्वाद्रक्तस्य; एकादशमासे तु परिविण्डितगुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतदेहाया न गर्भशय्याया विकृतिमाद्याति रक्तमेदनामिति ॥ १४ ॥ १६ ॥

मां टो॰—उसमें वे हो लक्ष्य होते हैं जो कि पित्तज्ञ जुरम में । परन्तु इसमें विशेषता यह है कि रक्तज़ गरम में गर्भ रहने के सब लक्ष्य-जैसे मासिक न होना, चूबुक काला हो जाना, स्तन मोटा होना और उसमें दूध हा जाना, दोहद होना चारि लक्ष्य होते हैं, किन्तु गर्भ और गुरम में इतना फर्क होता है कि गर्भ विना दर्द एए हाथ पैर शिर आदि अहों के साथ फर्कना है और जुरम याही विएड को शहरा में दर्द हे साथ फरका है । यह रक्त गुरम हि ग्रों को हो होना है, पुरगों के नहीं । रमही विकित्सा, उराज होने के समय से दशवें महीने के घोत जाने पर करनी चाहिए। इसका मतला यह नहीं है कि गर्भ के लक्ष्य मिलने से शायद गर्म हो नो चिक्तिता

१-रोह्दो गृहीतगर्भायी स्रोटावास्वितम् ।

२-डानगं सामान्य नियमः।

से गर्म जराव हो जाय, क्यों कि गर्म का न होना तो इसी से मालुम हो जाता है कि गर्म के फरकने में गर्म के हाथ पैर शिए प्रत्यत्त मालुम होते हैं। श्रीर दर्द नहीं होता, श्रीर गुल्म में दर्द होता है श्रीर कोई श्रद्ध नहीं जान पड़ते। किन्तु यह मनलब है कि दश महीने के श्रन्दर गुल्म गर्माशय में विशेष विपका श्रीर फैला रहता है, उस समय रक्त जुल्म गलाने वाली दवा देने से गर्माशय पर वुरा श्रसर पड़ सकता है, ले केन दश महीने के बाद गुल्म गर्माशय को एक प्रकार छोड़ देता है श्रीर इक्डा होकर पिएड के कप में हो जाता है, उस सयय दवा करने से गर्माशय किसी प्रकार नहीं विगड़ सकता। १४-१६॥

#### व्यथ गुलमस्यासाध्यलचागानि ।

- चिर्जस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह —

सिंबतः कमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः । कृतमूळः सिरानद्धो यदा कुर्भ इवोत्थितः ॥ १७ ॥ दौर्बल्यारुचि-हिल्लास-कास-च्ळ्रधरित-ज्वरैः । तृष्णा-तन्द्रा-प्रतिश्यायैर्युज्यते स न सिष्यति ॥ १८ ॥

(ব০ বি০ য়০ ৻ )

म॰-सिश्चित इत्यादि । महावास्तुपरिग्रहः=सक्तओद्रव्यापी । कृतमूलो= धात्वन्तरावगाही । सिरानदः=सिराजालवान् ॥ १७॥ १८॥

भा॰ टी॰—गुरम का श्रसाध्य सत्त्वण-चिकित्सा न करने से जो गुरम धीरे २ वढ़ कर सारे पेट में फैल जाय, श्रीर जंड़ जमा कर सिराओं से नघकर कहुवे को तरह कुँचा हो जाय श्रीर जिसमें दुर्व तता, श्रवचि, हज्ञास, कास, छुर्दि, बेचैनी, एवर, पृष्णा, तन्द्रा प्र तेश्याय ,ये रोग पैदा हो जाँय तो वह श्रसाध्य हो जाता है ॥१९॥१८॥

#### - श्रथास्य पुनरप्यसाध्यलत्त्रग्रम् ।

्र गृहीत्वा सज्वरं श्वास-च्छर्धतीसार-पीडितम्। इन्- हर्ननाभि-हस्त-पादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम्॥१९॥

( च० चि० घ० ५ )

म०-इदयादौ ग्रहीत्वा शोथो ग्रान्मिनं कर्षति, 'मरणाय' इति शेषः ॥१६॥

मा॰ टी॰—जिस गुल्म रोगी के ज्वर, श्वास, छृदिं, श्रनीसार, रोग हो श्रीत हृद्य, नामि, हाथ, पैर में स्जन हो तो वह नहीं वचता ॥ १६॥

#### स्रथापरमसाध्यलक्तग्रम् ।

## श्वासः शूलं पिपासाऽन्नविद्धेपो ग्रन्थिमृदता । जायते दुर्वलत्वं च ग्राल्मिनो मरणाय वे ॥ २०॥

( सुरु सुरु घर ३३ )

म॰-ग्रन्थिम्ढताः-ग्रन्थिरूपस्य गुल्मस्याकस्माद्विलयनमिति । ननु अन्तर्विद्राधि-गुल्मयोः को भेदः ? समानस्थान-सम्भवत्वात् । उच्यते, विद्रिाः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात् । यदाह सुश्रुतः,—"न निवन्गेऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सानिवन्धनः । गुल्मस्तिष्ठनि दोपेषु विद्रधिर्माय-शोणिन ॥ विद्राधिः पच्यते तस्माद् गुल्मः क्वापि न पच्यते" ( सु. नि. स्था, घ्य, ६ ) इति। नजु, गुल्मोऽपि पच्यत एव । यदाह चरकः--- "विदाह-जूल-संज्ञोभ-स्वप्ननाञा-र्रति-ज्वरैः । विदह्यमानं जानीयाद् गुल्मं तप्रुपनाहयेत्'' ( च. चि स्था. घ्य. ५) इति । उच्यते-गुल्मो न पच्यते निराश्रयत्वातः यदा तु कारणवशादाश्रयं मांसादिकमासादयति, वातोपशमनार्थं कृतस्वेदाादिभिवी रक्तदुष्टिर्भवति तटा पन्य-मानी दाहनिमित्तकं विद्रिधित्वमाप्नोति । उननं हि,-"ततः शीप्रविदाहित्रान् विद्रधीत्यभिषीयते" (च, स स्था, छ, १७)-इति। न हि यस्मान् विकागन् यदुत्पद्यते विकारान्तरं तत् स एव भवतीति, माभूत् प्होईव उदरम्, अध्मयेत शर्करा, इत्यादि शास्त्रोक्ताविरोधविस्तरः । तस्माद्विद्राधिः पच्यते, गुल्मो न पन्यते, इति सिद्धान्तो निरपवादः। ये तु अन्तर्विद्रिधि न पटन्ति तेपामयमभिषायः,— गुल्मे पके विद्रधी च पाटन-शोधन-रोपणाडेः, अपके च विरेक-टेर-विम्लापनाटे-**क्विकित्सितस्य प्रायो विशेषाभावादलं पृथ**ग्विकारस्त्रीकारेणित ॥ २० ॥

भा० टी०—यदि युहम रोगी के श्वास, श्रूल, विपासा. श्रूप्तिन हो शेर युहम श्रकस्मात् ग्रुप्त हो जाय-पता न चले प्या हो गया तो गेगी नहीं दचना—शर जाता है॥ २०॥

इति श्रीहरिनारायण्यमंवैद्यकृतायां निवानदीपिकायां रिविनस्ययः भाषाटीकायां गुल्मनिवानम् ।

## ष्यथ हृद्रोगनिदानम् ।

( Diseases of the Heart ) डिसीजेस श्राफ् दि हार्ट

अय हृद्रोगस्य निदानानि ।

गुन्यस्म हृदयस्थानग्रक्तमतो गुन्मानन्तरं हृद्रोगारम्भः । तस्य हेतुमाह-

अत्युष्ण-गुर्वन्न-कषाय-तिक्त-श्रमाभिघाताध्यशन-प्रसङ्गिः।

संचिन्तेनेर्वेगविधारणेश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

म०-गुल्पस्य हृद्यं स्थानमुक्तं, अतो हृद्यसंकीर्तनात् हृद्रोगारम्भः प्रसन्नः= सातत्येन सेवा, अत्युष्गादयो पथायोग्यं वानादीनां क्रिमेश्च निदानमिति बोध्यम्?

भा० टी॰—हरोग के निदान-श्रत्यन्त गर्म, गुरु, कपैला, चरपरा श्रश्न का सेवन, परिश्रम, हृदय में चोट लगना, श्रजीर्ण में खाना, सोचना, मल मूत्र का चेग रोकना इन सबके श्रधिक सेवन से पाँच प्रकार का हृद्रोग होता है॥ १॥

च्यं हृद्रोगस्य सम्प्राप्तिपूर्वेकं लक्त्याम्।

तस्य संगाप्ति सामान्यछत्तणं चाह-

दूषियत्वा रसं देशि विग्रुणा हृदयं गताः । हिंदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रागं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

( सु॰ उ॰ श्र॰ ४३ )

म०—दृषयित्वेत्यादि । दृषियत्वा रसिमिति रसस्य हृद्याश्रयत्वात् । विग्रणाः—क्कृषिताः । हृद्रोगिमिति वाच्ये यद्दवाधाग्रहणं, तद्दोषभेदेन वाधावैचित्र्य- क्कृष्पनार्थम्; वाधाशब्देन चात्र नानाविधा पीडेति जिज्जदः, भक्तवत् पीडेति गय- दासः । हृद्रोगिमिति " वा शोक-ष्यन्-रोगेषु—" इति रोगे परे हृदयस्य, हृद्रावः, अथ वा हृदो रोगो हृद्रोगः ॥ २ ॥

मा० टी०--हद्रोग की सम्प्राप्ति-कुषित दोष हृदय में स्थित होकर वहाँ रहनेवाले रस को दूषित कर अनेक तरह का दर्द पैदा कर देते हैं। इसी का नाम हद्रोग है ॥२॥

च्यथ वातिकहृद्रोगस्य लक्तग्रम्।

वातिकहृद्रोगलन्तणमाह--

आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । निर्मथ्यते दीयते च स्फोट्यते पाट्यतेऽपि च ॥ ३ ॥

( सु० द० झ० ४३ )

म०-धायम्यत इत्यादि । आयम्यते=त्राकुप्यत इव । तुर्यने सृच्देव । निर्पेणांत्र दण्डेनेव दीर्यते=द्विषेव क्रियते । स्फोटयत आर्येव । पाटयने क्रुटारेणेव ॥ ३ ॥

मा॰ टी॰—चातिक हदोग में खोंचने जैसी, स्र्र चुमोने जैसी, मयने जैसी, फाइने जैसा और काटने जैसी अनेक मकार की पोट्रा हुआ करनी है ॥ ३॥

### व्यथ पैतिकह्रद्रोगस्य लक्त्यम् ।

पैत्तिकलज्ञणमाह---

तृष्णोष्मादाहचोपाः स्युः पैत्तिके हृदयक्लमः । धूमायनं च मूर्ज्ञा च स्वेदः शोपो मुखस्य च ॥ ४ ॥

(To so we (3 )

म॰ —तृष्णेत्यादि। ऊष्मा=िकञ्चिदाहः। हृद्यक्षमः=हृदयाकृत्रत्वं.न्यानि-रिति यावत्॥ ४॥

भा॰ टी॰—पैतिक हदोग के नज्ञ ए-चण्णा, ट्रय में घोड़ी जलन, स्वर्य शर्तर में जलन, ह्रय में चूसने जेलो पीड़ा होना, ह्रय में घरड़ाहर, धूँ या लगने ऐत्या मान्द्र होना, पसीना होना, मुह स्वना, ये सब सज्ञण पैतिक ट्रहोग में होते हैं॥ ४॥

ष्यथ श्लैष्मिकहृद्रोगस्य लक्त्यम् ।

क्लैप्पिकमाह—

गौरवं कफसंस्रावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमार्दवय् । माधुर्यमपि चास्यस्य वलासावतते हृदि ॥ ४ ॥

(5000 40 (3)

स०-गौरविमित्यादि । वलासावतते=कुपितकफव्याप्ने. "दोपा दुष्टा द्पियनारो भवन्ति"—इत्यागनात् ॥ ५ ॥

साठ टो०—श्लैपिक हदोन में गुरुता, करा का गिरना, घरचि, उड़ता, मन्दारित. सुद का मीठा होना, ये लक्ष होते हैं ॥.४ ॥

व्यथ सिकमिजसानिपातिकहरोगस्य लक्णम्।

त्रिदोषन-क्रिमिजयोभिलितमेव लज्ञणमाह-

विद्यात्त्रिदोपं त्विप सर्विलक्षं तीत्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डम् ।

उत्क्लेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हृद्धासकस्तमः । अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भेवत्॥ ६॥ (॥ ॥ १॥

म०-विद्यादित्यादि । सर्वेष्ठिक्षमित्यनेन मकृतिसमसमवायारव्यत्वयुक्तं, तेन चिकित्साऽप्यस्य मत्येक वातादिजस्य या सा मिलितैव कार्या। अपचाराचेह ग्रन्थिरुत्पद्यते ततः क्रिभिसंभवः । उक्तं हि चरकेण,—'त्रिदोपने तु हुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिल्र-चीर-गुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपनायते ।) मर्मैकदेशे संक्लेदं रसञ्चास्योपगच्छति । संक्लेदात् क्रिमयञ्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ( च, सू. स्था, चा. १७)-इति । तस्यैवेदं लच्चग्यमाह,-तीव्रार्तितोदं क्रिमिनं सर्कण्ड्रामेति । <del>ज्य</del>लेद इत्यादिना तमोन्तं त्रिदोषजहृद्रोगलज्ञणं; तत्र तोदशूले वातात् । जक्लेद-हुल्लासौ कफात्, तमः पित्तात्, ष्टीवनं ऋफपित्तात्; अरुचिरित्यादिना क्रिमिज-स्येति जेज्जदः। गयदासरत्वाहं — श्यावनेत्रत्वपर्यन्तेन त्रिदोषजळत्तणांमीत् । स्यादे-तत्, त्रिदोषजपदं न तावदत्र सुश्रुतेन पठितम्, अतः सर्वमेव उत्वछेदादि शोयान्तं क्रिमिजलन्तर्णं भविष्यति। नैवम्, "विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रार्तितोदं क्रिमि ा सकण्डूम्" (च चि स्था घ २) इति दृढ्यलस्य वाक्यत्वात् । उत्कलेद इत्या-दिस्तु एक एव क्लोकः सुश्रु तेन पठितः, न तु पृथक् सिन्पातल्लागम्, ततिस्तदो-पजस्यानभिधाने सुश्रुते न्यूनत्वं स्यात् । त्रिदोषाश्मरीवत्तस्यासंमव एवेति चेत् ? नैवम्, तन्त्रान्तरेषु पिवतत्वात् । तथाच हारीतः,-"सर्वाणि रूपाणि च सिन्न-पाताचिरोत्थितं चापि वदन्त्यसाध्यम्"-इति चरकेऽप्युक्तम्,-"हेतु-छत्तण-संसर्गा-दुच्यते सानिपातिकः" (च सू द्या. घा. १७)-इतिः, तथा,-"त्रिदोषने तु हुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते" ( च. सू. स्था. घ्य. १७ ) इत्यादि । कण्ठरवेण तु त्रिदोषजपदं यन्न पिटतं सुश्रुतेन, तत् क्रिमिजस्यापि त्रिदोषजत्वरूयापनार्थिमत्या-चत्तते । नद्ध दोषजावान्तरावस्थाविशेषत्वात् क्रिमिजोऽपि दोष्ज एव, तत् कथं हृदामयः पञ्चविघ इति ? नैवम्, रोगजस्यापि रोगस्य पृथक्तवदर्शनात् । यदुक्तम् 'निदानार्यकर'-इत्यादि । द्विदोषजस्त्वतुक्तोऽपि प्रकृतिसमसमनायत्वाद्धोध्यः ॥६॥

मा० टी०—श्रोकाई श्रावे, शूक श्राविक श्रावे, तोद ग्राल हो, मुह पानी से भर जाय, श्रोर श्रांसों के श्रागे श्रॅंघेरा हो जाय, साश्रिपातिक हद्रोग में तोनों दोषों के लक्षण होते हैं श्रोर किमिज हद्रोग में हृदय में जबर्दस्त पोड़ा हो मानो सुई चुमायी हो, हृदय में कलवलाहट मालुम हो, श्रविच रहे, श्रॉकें स्याह हो जाँय, श्रोर सूजन हो जाय ॥ ६॥

## भ्रथात्र किमीगामुमुन्पत्तियोजम् ।

मर्भेकदेशं संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छित । संक्लेदात्क्रमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ७॥

भा० टी०--सिप्राप्त के हम्रोगमें जो रोगी तिल जुट मादि मेवन परनार में उस हदय का एक हिस्सा कहीं सड़ जाता है शीर उसमें की रे पट जाने हैं॥ ७॥

## ध्यथैपासुपद्रवाः ।

सर्वेपाग्रुपद्रवानाह--

क्लमः सादो भ्रमः शोपो ज्ञेयास्तेपामुपद्रवाः । क्रिमिजे क्रिमिजातीनां श्लोष्मिकाणां च ये मताः॥ =॥

स०-क्लम इत्यादि । क्लेप्मिकाणां ये उपद्रवास्ते किमिनहट्टोगेऽपि स्युः । ते च हृल्लासास्यस्रवणाविपाकादयः ॥ ७-= ॥

भा० टी०—क्लम=विना परिश्रम के थकावट मालूम होना, नुस्ती,श्रम.मुद्र नृतात. ये उपद्रव सव हद्रोंग में होते हैं श्रीर छमिज हद्रोगमें कफज जिमिके उपद्रव-हतान. स र का वहना, श्रम्न हजम न होना इत्यादि लज्ञण होते हैं ॥ = ॥

> इति श्रोहरिनारायणशम्मवैद्यकृतायां निदानशीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां हृद्रोगनिदानम् ।

> > भ्रथ मूत्रकृच्छनिदानम् ।

(Dysuria) डिस्य्रिया

अय मृत्रकुच्छुस्य निदानानि ।

सप्तोत्तरे मर्भशते त्रीणि मर्भणि शिरो-हृदय-वन्तयः प्रथानाति । तर तरः गतिविश्वातानिभायं वास्त्रगतिविश्वातानाह-व्यायाम-तीत्त्णोपध-रूक्ष-मद्यप्रसङ्ग-नित्य-हृत-पृष्ठ-यानात् । आनूप-मांसाध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकुव्द्याणि नृणां त्याऽष्टे। ॥ १ ॥ म०— व्यायामेत्यादि । मूत्रकृच्छ्राणीति मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुःलेन प्रवृत्तिः । च्यष्टाचिति दोषैः पृथक् त्रीणि, सिन्नपातेनैकम्, शन्यज-पुरीषज शुक्रजाक्मरीजानीत्येकैकानि । नतु, शर्कराजं मूत्रकृच्छ्रं सुश्रुतेन पिटतंः, तचात्र सम्रहे ऽपि पिटतम्, "अक्मरी शर्करा चैव तुन्य-सम्भव-छन्तणे"—इत्यादिना, तेत् कथमष्टौ १ नत्र प्राप्तुवन्ति । उच्यते, शर्करा अक्मरीभेद एव । यदाह हृष्वतः,—"एषाऽक्मरी मास्त-भिन्न मूर्तिः स्याच्छकरा मूत्रपथात् चरन्ती" (च. वि. स्था. च्य. २६)-इति । अतोऽक्मरीजेनैव शर्कराजग्रहणिमिति मन्यमानो हृष्वतः अष्टावित्यपटत् ॥ १॥

माठ टी०—एक सौ सात मर्मखानों में शिर हृद्य और वस्ति, ये तीन प्रधान कहे गये हैं। उनमें हृद्य रोग कह चुके, अब वस्ति गत विकार में मृत्रक्रच्छ का निदान बतलाया जाता है—वड़ी तकलोफ से मृत्र होने पर मृत्रक्रच्छ रोग माना जाता है—यह आठ प्रकार का होता है, १ बात से, २ पित्त से, ३ कफ से, ४ सिष्ठपात से, ४ शल्यज ६ पुरीषज ७ शुक्रज मृत्रश्मरीज, मृत्रक्रच्छ के कारण—व्यायाम, तीक्ष श्रीषघ, मद्य का श्रिक सेवन, तेज चालवाले घोड़ा आदि पर नित्य चढ़ना, जल के समीप रहने वाले जन्तु—भैंस स्त्रर आदि का मांस सेवन, श्रजीर्थ की हालत में खाना ॥ १ ॥

## ष्यथ मूत्रकृच्छुस्य सम्प्राप्ति पूर्वकं लक्तग्रम् ।

पृथङ्गलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपत्य बस्तौ । मुत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मुत्रयतीह कुच्छात् ॥ २ ॥

(च० वि० घ० २६)

## म०-तीब्रेत्यादि ॥ २ ॥

मा० टी॰—एक २ वात आदि दोष अथवा समस्त कुपित होकर वस्ति स्थान में जाकर मुत्रमार्ग में खराबी पैदाकर देते हैं तब मनुष्यको मृत्रकुच्छूरोग हो जाता है॥२॥

## घ्यय वातिकमूत्रकृञ्छस्य खत्ताग्रम्।

· मूत्रकुच्छूस्य वातजादिभेदेन लच्चणानि, तत्रादौ वातिकमाह—

## तीवार्तिरुग्-वङ्क्षण-बस्ति-मेट्रे स्वल्पं मुहुमूत्रयतीह वातात्।

(च० चि० ५० २६)

भा॰ टी॰—वातज मूत्रकुच्छ् में-वङ्चण्=पट्टा, पेड्स और लिङ्ग में बढी पीड़ा होतो है और कड़ के साथ थोड़ा २ पेशाब वार २ होता है।

## च्यथ पैतिकमूत्रकृच्छस्य लक्तण्म्।

## पीतं सरकं सरुजं सदाहं कुच्छ्रं मुहुर्म्त्रयतीह पित्तात् ॥ ३ ॥

( यव शिवक्ट वह )

म॰-सर्छिगस्य=समेद्रस्य । सपिच्छं=पिच्छित्रम् ॥ ३ ॥

मा० टी०—पित्तज मृत्रकुच्छू में, पेशाय पोला स्रोर लाल तथा दाद होर पीरा के साथ होता है ॥ ३ ॥

#### घ्यथ कफजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्तग्रम्।

वस्तेः सिलङ्गस्य ग्रुरुत्व-शोथी मूत्रं सिपव्छं कपमृत्रकुट्ट्रे ।

## ग्रथ सान्निपातिकमूत्रकृच्द्रस्य लज्ज्यम्।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्ववन्ति तत्कुच्ल्रतमं हि कुच्ल्म् ॥१॥

म०-कुच्छूतमं=कष्टसाध्यम् । कुच्छूं=मृत्रकुच्छुम् ॥ ४ ॥

भा० टो०—कफज मूत्र छन्छ में पेशाय सफेर छोर लया दार होना है। पेर लिह में भारीपन और सजन होती है। सिपातज मूत्र छन्छ में तीनों दोगों हे सरण होते हैं, और वह कप्टसाध्य होता है॥ ४॥

ध्यथशल्यजमूत्रकृच्छ्रय लक्त्रग्रम्।

मूत्रवाहिषु शल्येंन क्षेतेष्वभिहतेषु वा । मूत्रकुन्छ्रं तदाघाताज्ञायते भृशदारुणम् ॥ ५ ॥ वातकुन्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेव ।

( Fe 2: 50 12 )

## म०--- मूत्रवाहिष्विति=मूत्रवहस्रोतः सु ॥ १ ॥--

भा॰ टो॰—शल्यज मूत्रकुच्छ के लक्षय-मूत्रवादी सोतों में बाँट द्यादि से रार हो जाने पर, अथवा किसी प्रकार से चोट पहुँचने पर आदात निमित्त से मार रारां वाला मूत्रकुच्छू रोग पैदा हो जाता है इसमें, वातज मृत्र हम्दर के सहस्र होने हे ।)।

#### भ्रथ पुरीषजमूत्रकृच्छ्रस्य खन्तगाम्।

## शकृतस्तु प्रतीघाताद्रायुर्विगुणतां गतः ॥ ६ ॥ आभानं वातशूलं च मूत्रसंङ्ग करोति च ।

( सु० ड० झ० ५६ )

भा० टो॰—पाखाना के रोक लेने से वायु विगढ़ कर श्राध्मान वातग्रल और मृत्रावरोध पैदा कर देता है और फिर मृत्रक्रच्छ्र रोग प्रकट हो जाता है ॥ ६॥

ष्प्रथारमरीजमूत्रकुच्छूख तत्त्वग्रम् ।

अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकुच्छूमुदाहरेत् ॥ ७ ॥

म०-अक्ष्मरीहेतु तत्पूर्विमिति अक्ष्मरीहेत्विति छत्त्यपटं, तत्पूर्विमिति छत्तणपदं, तत्पूर्विम्=अक्ष्मरीपूर्वेकम् ॥ ७॥

भा० टी॰—श्रश्मरी होने के बाद मुत्रकुच्छ हो जाय तो उसे श्रश्मरीज म्त्रकुच्छ कहते हैं॥ ७॥

चाथ शुक्रजमूत्रकृच्छूस्य जन्तग्रम्।

शुक्रे दोषेरुपहते मूत्रमार्गे विघाविते । सशुक्रं मूत्रयंत्कुच्छ्र।ब्हस्ति-मेहन-शूळवान् ॥ ८॥

अ० व० व० ५६

भा० टी०—शुक्त मृत्रकुच्छू के लक्षण-दोषों के द्वारा शुक्त (वीर्य) के खराब हो जाने पर वीर्य मृत्र मार्ग में आ जाता है, बाद वीर्य सहित पेशाव कष्ट से उतरता है श्रीर बस्ति तथा लिक्न में पीड़ा होती है ॥ = ॥

ष्प्रधाश्मरी-शर्करयोभेंदः।

मूत्रक्रच्छ्रदेतुत्वेनोक्तयोरश्मरी-शर्करयोः समानतामवान्तरमेदं चाह-अश्मरी शर्करा चैव तुल्य-सम्भव-लक्षणे । विशेषणं शर्करायाः शृणु कीर्तयतो मम ॥ १ ॥ पच्यमानाऽश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना । विमुक्तकफसन्थाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १०॥

( सु० ड० झ० ५६ )

१-अवसरी हेतुर्थस्य तत् । अश्मरीसमुत्यन्नमित्यर्थः । लच्यपढ लच्यन्नापनं पदम् ।

म०-अश्मरोत्पादि । अञ्मरी शर्करा चिवेत्यनन्तरम् 'एने' इत्यध्यात्रायं तुल्यसम्भवलक्षणे इत्यनेन द्विचनान्तेन सम्बन्धनीयम्, यथा-''तयो त्रगृहतुः पादान्त् राजा राजी च मागधी''-इत्यादिवत् । तुल्यः सम्भव=उत्यत्तिकारणं लक्षणं च ययोस्ते तथा, 'तुल्ये सम्भवलक्षणेः', इति पाटान्तरे तृल्ये=सहशे, करिन्यत उक्तम्-सम्भवलक्षणेरितिः; 'तुल्या सम्भवलक्षणेः' इति पाटान्तरे स एवार्यः । विशेषणं=विशेषः । तमेव विष्टणोति-पच्यमानेत्यादि । कष्मसन्धाने=कष्ठेन्तावयवसंक्ष्ठेषः कष्म एव वा सन्धानं कष्मसन्धानं सन्धीयनेऽनेनित व्युत्यस्या । तेन पिचपाक-वातशोपो संधानविमात्त्रहेतुन्वेनोक्षा । क्षरन्तीति यस्तितः । वरके हि,—''स्याच्लकेरा मूत्रपथात् क्षरन्ती'' (च. चि. स्था. धा. २६ )— इत्येवं पाठतम् ॥ १० ॥

भा० टी०—अश्मरी और शर्करा उत्पन्न दोनेके कारण ओर सक्य पक्षी दोते हैं। फर्क उन दोनों में इनना हो है कि रिच से पक्षने पर, वायु से स्ट्यने पर ओर क्फ से मिलने पर अश्मरी कहलाती है और कफ से सम्यन्थ हूट जाने पर मृत्र मार्ग से वालु या छोटी २ कंकरी को तरह गिरनी हुई शर्करा फहलाती है ॥ ६-१०॥

#### ष्ट्राधोखद्रवाः ।

हत्पीडा वेपशुः शूलं कुक्षाविष्य दुवेलः । तया भवति मुर्च्छा च मृत्रकृष्ट्रं च दारुएम् ॥ ११ ॥ मृत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति देवना । यावदस्या पुनेनैति गुडिका स्रोतसो मुखम् ॥ १२ ॥

म॰---कुत्ती शूलिमिति सम्बधः । तया=शर्रुरया इति ॥ ११ ॥ १६ ॥

भा॰ टो॰—शर्करा के उपद्रव-हद्य में पीट्रा, क्रम्य, कीय में हुन, मन्त्रान्ति, म्ब्छी श्रोर कित म्ब्रह्मच्छू पैदा हो जाता है,न्व के येग के साथ शर्करा निक्षण जाने पर पीड़ा शान्त हो जातो है श्रोर जब तक शर्करा को गोलियां म्बस्थात के मुद पर आकर नहीं श्रटकर्ती तब तक पीट्रा नहीं होती ११-१२ ॥

> इति श्रीहितारायण्यमंबैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रिविनिट्चय भाषाद्येकायां मूत्रकृष्यनिदानर्।

## श्रय म्त्राघातनिदानम् ।

( Dysuria ) डिस्यूरिया।

अथ मुत्राघातस्य संपाप्तिः ।

मृत्रविकारसाधम्यात् मृत्राघातानाइ---

## जायन्ते कुपितैदेषिमूत्राघातास्त्रयोदश । प्रायो मूत्रविघाताचैर्वातकुग्डलिकाद्यः ॥ १ ॥

म०-जायन्त इत्यादि । मृत्रकुच्छ्र-मृत्राघातयोश्चायं विशेषः-मृत्र-कुर्डे कुच्छ्रत्वमातिशयितम्, ईषद्विवन्यः, मृत्राघाते तु विवन्धो वल्लवान्, कुच्छ्रत्वमल्पमिति । मृत्रविघाताचैमूत्रवेगविघारणादिभिः,आद्यशब्देन पुरीष शुक्र-वेगविघातादीनां रूजा-शनादीनां च प्रहणम् । वातकुण्डिकादयस्त्रयोदशेति संबन्धः ॥ १ ॥

भा० टी॰—मल, मूत्र, वीयं के रोकने से कुषित दोषों द्वारा वात कुएडिलका आदि तेरह प्रकार के मूत्राघान रोग होते हैं। मूत्रकृष्ट्य में उतनी पेशाव की उकावट नहीं रहती जितनी अधिक कड़क। मूत्राघात में पेशाव की उकावट श्रधिक होती है, कड़क कम, इतना ही दोनों में फर्क है ॥ १॥

## द्मथ वातक्कराङिकतारोगस्य संप्राप्तिपूर्वकं निदानम्।

( Spasmodio Stricture ) स्परमॉडिक स्टिक्खर।

## वातकुण्डलिकामाह-

रौच्याद्रगिवघाताद्रा वायुर्वस्तौ सवेदनः ।

मूत्रमाविश्य चरित विग्रणः कुग्डळीकृतः ॥ २ ॥

मृत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं संप्रवर्तते ।

वातकुग्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

(इ० वर १० ५०)

म॰-रौक्यादित्यादि । आविश्येत्यावृत्यं; 'आविध्यं' इति पाठान्तरे स एवार्थः । चरति=गच्छति । विग्रणः=क्रुपितः । क्रण्डलीकृत इति वात्यावद्वस्तावेव भ्रमंस्तिष्ठतीति ॥ २-इ ॥ भा० टी०-शरीर की रूजता या मूत्र के वेग रोकने से वायु कुपित होरर, गांन होकर मन्नाशय में चलता रहता है श्रोर मूत्र से मिलकर पीटा पैदा करना है, नद पेशाय थोड़ा २ श्रीर पीड़ा के साथ उतरना है, इस महा दाक्ण रांग को वान-कुपढिलका कहते हैं॥ २-३॥

## ध्यताष्टीलारोगस्य लक्तराम् ।

(Enlargement of prostate Gland) पन् लार्जमेन्ट श्राफ प्रास्टेट ग्लैंड अष्टीलामाइ—

## आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्वा वायुश्चलोन्ननाम् । इयात्तीन्नातिमधीलां मूत्र-विइ-मार्ग-रोधिनीम् ॥ ४ ॥

**म०-च्याघ्यापयन्नित्यादि ।** रुद्वेति वस्तिगुद्रमेत्र । अष्टीलातुल्यन्तादृष्टीला. सा च वातन्याघाबुक्ता ॥ ४ ॥

भा॰ टी॰—श्रप्टीला रोग का लक्ष्य-वायु मल मूत्र को रोक कर मूत्राशय शीर गुदा को फुलाता हुआ, चञ्चल ऊँची, तीव पीडा करने वाली श्रप्टीला गाँउ पँदा कर देती है, उसे श्रप्टीला कहते हैं॥ ४॥

## भ्रथ वातयस्तिरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Retention of Urine ) रिटेन्शन श्राफ य्रिन।

#### वातवस्तिमाह---

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः। निरुणिद्ध मुखं तस्य वस्तेर्वस्तिगतोऽनिलः॥ ५॥ मूत्रसङ्गो भवत्तेन वस्ति-क्किक्षि-निपीडितः। वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कुच्ट्रप्रसाधनः॥ ६॥

( #c co we 4e )

मः - चेगिमित्यादि । वस्ति-कुत्तः निपीडिन इति वस्ती कुत्ती च निपीटिनः संपिण्डितो वायुरिति संवन्धः; 'वस्तिकुत्ती निपीडयन' इति पाटान्तरे यस्तिकृत्तीः क्ष्माकर इति ॥ ५-६॥

मा॰ टी॰—जो मर्ख पेंशाय रोक देता है उसके वस्ति और कोख में वायु कृपित और इकट्टी होकर वस्ति के मुद्द की वन्द कर देना है, तव मूर्य वन्द हो जाता है। इसे वात वस्ति कहते हैं। यह रोग कंप्र साध्य होतां है ॥ ४—६॥

## भ्रथ मुत्रातीतरोगस्य लक्तग्रम् ।

(Incontinence of vrine) इनकोन्टिनन्स आफ युरित । ,

मूत्रातीतमाह--

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ इ

म०-चिरमित्यादि । त्वरया न प्रवर्षते इति मूत्रमित्यर्थः । मेहमान्स्य=मूत्रं त्यजतः । 'वहमानस्य' इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ७ ॥

भा० डी०—देर तक पेशाव रोके रहने से फिर पेशाव जल्दी नहीं उतरता, यदि . उतरता भी है तेा धीरे २, इसे मुजातीत कहते हैं॥ ७॥

ष्यथ मूत्रजठररोगस्य बन्तग्रम् ।

( Distended Bladden) डिस्टेन्डेड व्लडर।

मूत्रजठरमाह—

मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतहेतुकः । अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्भृशम् ॥ ८ ॥ नाभरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम् । तन्मूत्रजठरं विद्यादधोबस्तिनिरोधनम् ॥ १ ॥

म०-मूत्रस्य वेग इत्यादि । तदुदावर्तहेतुक इति मूत्रवेगधारणजनितोदाव-र्तनिमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति वस्तेरधोमागे विवन्धकारकम् ॥ ८-६ ॥

भा० टी० - मूत्र के चेग रोकने से श्रपान वायु कुपित है। कर पेंट की फुला देता है श्रीर नामि के नीचे फुल जाता है, श्रत्यन्त पीडा है। ही श्रीर मूत्राशय के नीचे का हिस्सा रक जाता है शर्थात् पेशाय वन्द है। जाता है। इसे मूजटर कहते हैं ॥देन हैं।

## भ्रथ मूत्रोत्सङ्गरोगस्य लक्तग्रम् ।

(Stricture of Urethra) स्ट्रिक्टर स्राफ यूरेया।

#### मूत्रीत्सङ्गमाइ-

वस्ता वाऽप्यथवा नाले मणी वा यस्य देहिनः।
मूत्रं प्रवृत्तं सञ्जेत संरक्तं वा प्रवाहतः। १०॥
सवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्।
विग्रुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंजितः॥ ११॥

( go to %0 /= )

् भ०---चस्तावित्यादि । नाले=मेर्रे; मर्णा=मेर्राग्रे । मवृत्तं सज्जेनेनि संसक्तं सन्न मवर्तते। सरक्तं वा मवाइत इति मवाइणकापितवायुना वस्त्यादिभेदनिनरक्तः युक्तं मूत्रं मवर्तते ॥ १०-११ ॥

भा० टी॰—वायु कुपित है। जाने से जिस श्रादमी का निकलता हुशा मृत्र, मृत्रा-श्य, लिंद्र, श्रथवा लिंद्र के श्रम भाग में श्राकर कर जाय और कॉपने से यिन के फट जाने से खून के साथ थोड़ा २ निकले, इसे मृत्रोत्सर्ग कहते हैं, रसमें पीड़ा होतीं भी है श्रीर नहीं भी है।ती ॥ १०-११॥

## अथ मूत्रक्यरोगस्य लक्त्यम् ।

(Supression of urine) सप्रेशन স্বাদ্ধ यु(ন।

#### मूत्रसयमाह-

रूत्तस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थै। पित्तमारुनो । मूत्रक्षय सरुग्दाहं जनयेतां तदाहृयम् ॥ १२॥

( 20 20 K. AC)

म—रूक्स्येत्यादि । तदादयीमति मृत्रज्ञयाख्यम्, कारणे वायोप-वारात् ॥ १२ ॥

भा० टी॰—हत्त शरीर ओर थकावट होने से दस्ति में यात पित एपित हैतर मूत्र की सुखा देते हैं। फिर दाह ओर पोड़ा भी दोतो है इसे मूत्रता फहने हैं। १२।

## भाषवनिदानम् ।

## ष्यथ मूत्रग्रन्थिरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Abscess or Tumout of the bladder) एव्सेस या ट्युमर श्राफ दि ब्लडर

मुत्रप्रन्थिमाह—-

अन्तर्वस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् । अश्मरीतुल्यंरुग्यन्थिर्मूत्रय्रन्थिः स उक्यते ॥ १३ ॥ ( दार्व नि० अ० ६ 🕽

ं म॰—ग्रम्तरित्यादि । अन्तर्वस्तिमुखे=वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । प्रन्थिगुडा-काकारः । नत्नु, स्थान-वेदना=कारणानामभिन्नत्वादश्मर्या सह को भेदः। उच्यते, अश्मर्यो पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव। उक्तं हि तन्त्रान्तरे-'रक्तं वातकफाइ दुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम् । त्रान्धं कुयीत् स कुच्छ्रेण सजेन्मूत्रं तदावृ-तम् ॥ अक्मरीसमञ्जूलं तं रक्तयान्थं पचन्नते । विशेषज्ञानं तु कृत इति चेत् ? अञ्मरीपूर्वरूपोक्तस्य मूत्रे बस्तसगन्धत्वादेभावाभावाभ्याम् ॥ १३ ॥

भा॰ टी॰--मूत्रश्रन्थि के तत्त्वण-मूत्राशय के श्रन्दर वात कफ से छोटी, स्थिए अश्मरी के समान एक गाल गाँउ है। जाती है; इसमें अश्मरीकी ही तरह वड़ी पीड़ा श्विती है। इसे मूजग्रन्थि कहते हैं॥ १३॥

## त्रथ मूत्रशुक्ररोगस्य जन्तग्रम् ।

मुत्रशुक्रमाह-

मृत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् । स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ १४ ॥ भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुकं तदुच्यते ।

( बा० नि० झ० ६ 🕽

म॰ —म् त्रितस्येत्यादि । सूत्रितस्य=मूत्रवेगितस्य । स्थानाच्च्युतं=स्वस्था-नाद्धष्टं शुक्रम् ॥ १४॥

भा० टी०--लगे हुए पेशाव के। रोक कर मैथुन करने से स्थानच्युत वीय वायु द्वारा उत्पर की तरफ के। जाता है, बाद फिर पेशाव करने पर श्रागे या पीछे गस्त मिले हुए पानी की तरह गिरता है। इसे मूत्र शुक कहते हैं॥ १४॥

अयोष्ण् 'वातस्य लक्तग्रम् ।

(Gonorrhoca) गनोरिखा

उप्णवातमाह---

व्यायामाध्वातेषैः पित्तं वास्तं प्राप्यानिकान्त्रितम् ॥ १४॥ वास्ति मेहं गुदं चैव प्रदहेत् स्नावयदधः । मूत्रं हारिदमथवा सरक्तं रक्तमेव वा ॥ १६॥ कृच्छात्पुनः पुनर्जन्तोरुष्णवातं हुवन्ति तम् ।

म॰-च्यायामेत्यादि । व्यायामात् विरोधितीम्ययातुत्त्रयात्तेत्रोयुद्ध्यां पित्त-ष्टाद्धिः । अनिल्ञान्वितमानिल्संयुतम् । 'अनिलाष्ट्रतम्' इति पाठान्तरं सुगमम् । सर्-क्तमीपल्लोहितम् ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा० टी०—न्यायाम करने, श्रधि ह रास्ता चलने श्रोर घाम में रहने से घायु तीर पित्त बस्ति, लिङ्ग श्रीर गुदा में जलन पैदा करता हुश्रा पीला या गुलायी रंग का मृत्र श्रथना केवल रक्त ही कड़क के साथ बार २ निकलता है। इसे उप्यास करने हैं दिहाती लाग खर बात कहते हैं। कोई इसे ही सुजाक मानतेहैं।

भ्रथ मूत्रसादरोगस्य लक्तराम् ।

(Cystitus) सिस्टायटिस।

#### मूत्रसादमाह-

पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेशनिलेन चेत् ॥ १७॥ कुच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं श्वेतं रक्तं घनं सृजेत् । सदाहं रोचना-शङ्ख-चूर्ण-वर्णं भवेतु तत् ॥ १८॥ शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ।

म०-पित्तमित्यादि । संहन्येते=स्त्यानीक्रियेते । शुप्कशन्यं, तन्मृत्रं पित्तेन रोचनामं, कफेन शंखचूणीमं, समस्तवणीयुक्तसकलवर्ण सित्रपातान् ॥ १७॥१८॥

१-१दमेशभुना लोह "सोमार्र" शत ना न असियम् ।

भा० टी॰ —मूत्रसाद के लक्षण-जिसके म्त्राशय में वायु द्वारा पित्त या कक सुसा दिये जाते हैं, वाद पेशाव पीला, सफेद, लाल, गाढ़ा गारोचन और शङ्क चूर्णके रंग का अथवा सब रंग का थोड़ा निकलता है। इसे मूत्रसाद कहते हैं। इसमें पित्त से गारोचन जैता, कफ से शङ्क चूर्ण के रंग का और सिन्नपात से सब रङ्ग का है।ता है ॥१७-१८॥

## ग्रथ विड्विघातरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Vesico-Intestinal Fistula ) वेसाय हो इन्टेस्टायनल किश्चुला।

#### विड्विघातमाह--

रूक्ष-दुर्वलयोवितेनोदावृत्तं शकुद्यदा ॥ ११ ॥ मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विद्संसृष्टं तदा नरः । विद्गन्धं मूत्रयेत्कुच्छ्रादिड्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

(व०नि० ५०६)

म॰ रूत्तेत्यादि । अतुपचेत=पाप्तुयात् । विद्गन्धमित्यत्र वाशब्दो द्रष्टुच्यः ॥ १६ ॥ २० ॥

भा० टी०—क्त और निर्वल पुरुष की विष्ठा की वायु कुपित है। कर कड़ करके कपर की तरफ फेर देता है, वाद वह विष्ठा जब मूत्रमार्ग में आ जानी है तो पेशाव विष्ठा के सहित अथवा वेसो वद्वूदार दर्द के साथ है। इसे बिड्विघात कहते हैं। १६–२०॥

## व्यथ बस्तिक्क्यडलरोगस्य लक्त्याम्।

( Atony of Bladder ) पटनी आफ ब्लंडर।

## वस्तिकुण्डलमाइ—

हुताष्त्रसङ्घनायासैरभिघातात्प्रपीडनात ।
स्वस्थानाद्धस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥
स्रूल-स्पन्दन्न-दाहा-ऽऽतौ बिन्दुं बिन्दुं स्रतत्यि ।
पीडितस्तु मृजेद्धारां संस्तम्भोदेष्टनार्तिमान् ॥ २२ ॥
बस्तिकुर्यडलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ।
पवनप्रबरुं प्रायो दुनिवारमञ्जद्धिभिः ।

स्-द्रुतेत्यादि । रूंघनप्रत्पतनम् । उद्वृतः=स्वस्थानादृध्वं गनः । गर्भः विदिति गार्भण्या उद्रान्तर्गतापत्यवत्ः एतेन विस्तिषुटस्य पार्ध्वगमनं द्रार्भितम् । पीडित इति नाभेरघः । उद्देष्टनार्तिः=उद्देष्टनरूपाऽऽर्तिः । अस्त्रविपोपमं=अन्त्रविपः सद्दशमिति विभिन्नार्थस्चनार्थ=प्रसिद्धानुभवापदर्शनार्थम् ॥ २१ ॥ २२ ॥

मा॰ टॉ॰—जल्दी २ रास्ता चलने से, श्रधिक परिश्रम से, चंद्र से द्र जाने से मृत्राश्य ऊपर की तरफ खसक कर गर्भ को तरह मोटा हे। कर रहता है. याद पीड़ा फरकन, दाह होता है और पेशाय वूँद २ होता है, पेट्र पर द्याने से होता है, जरुड़न और पेंठन रहती है। इसे बिस्तकुएडल रोग कहते हैं। यह हिश्रपार श्रीर पिए हं। मांति कष्ट देनेवाला होता है। इसमें वात की प्रधानता रहती है। मामृली चिफित्सक तो इसकी चिकित्सा हो नहीं कर सकते॥ २१-२२॥

व्यथ वात(य दोषान्तरानुवन्धवशादिशेपलक्तगानि ।

वातस्यैव दोपान्तरानुवन्धिनो लक्तणमाह-

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूळं मूत्रविवर्णता ॥ २३ ॥ ं श्ठेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ।

स्-तिसिन्नित्यादि । इलेप्पणा अन्तिने तास्पिन्निने वोद्धन्यम् ॥२३॥-भा० टी०—इसी में पिचाधिक्य होने से दाह, ग्रूल, श्रीर पेशाव मैला होता है। कंफाधिक्य से भारीपन सूजन श्रीर खूव चिकना, सफेद श्रीर गाढ़ा होता है॥ २३ "

#### ञ्चथैतस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

तस्यैव साध्यत्वासाध्यत्वमाइ-

श्लेष्मरुद्धिवलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति ॥ २४॥ अविभ्रान्तविलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः।

म०-श्लैष्मरुद्धिष्ण इत्यादि । विलं=वस्तिम्तशापिरम् । पित्तोदीपी:= उपितिपित्तः, स एव अविभ्रान्तविलोऽनाष्ट्रतिविलः । कफेनकुण्डलीकृतोऽगाध्य इति बोध्यम् । अकुण्डलीकृतस्तु साध्यत्वेनोक्तः ॥ २४ ॥

भा० टी०—यदि वस्ति कुएडल रोग में पित्ताधिका है। श्रार दस्ति का मुग र कमें वंद है। गया है। ते। श्रसाध्य, श्रीर यदि कफ से यस्ति का मुद यद न है। तथा छाट- साकार-गेल-न है। गया है। तो रोग साध्य है। तो है। १४॥

#### माधवनिदानम् ।

## ग्रथ क्रुगडलोभूतस्यास्य लद्मग्रम्।

कुण्डली भूतस्यैव लिङ्गमाह—

साळस्तौ कुगडलीभूते तृगमोहः श्वास एव च ॥ २४ ॥

म०-स्यादित्यादि । एतौ विद्विघात-वस्तिकुण्डलौ सुश्रुतेन न पठितौ, तेन हि मूत्रोदकसादमेव दिघा पठित्वा द्वादश मूत्राघाता इत्युक्तम्, सर्वानाभिधानं तु पराधिकारत्वेनेति मन्तव्यम् ॥ २४ ॥

भा॰ टी॰—वायु के कुएंडलाकार होने पर प्यास मूच्छी श्रीर श्वास होता है ॥२४॥ इति श्रीहरिनारायणशर्मावैद्यकृतायां निदानदोपिकायां रुग्विनश्चय

भाषाद्यीकायां मुत्राघात निदानम्।

च्यथाश्मरीनिदानम्।

(Calculus) कल्क्युलस।

ध्यथाश्मरीरोगस्य विवरण्म् ।

मूत्ररोधित्वसाधम्योद्श्मरीमाइ-

वात-पित्त-कर्भैःस्तिस्रश्चतुर्थी शुक्रजाऽपरा।

प्रायः श्ठेष्माश्रयाः सर्वो अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

म॰ चातेत्वादि । क्लेष्माश्रया इति क्लेष्मसमवायिकारणाः, शुक्रजां विनाः, तत्र शुक्रस्यैव समवायिकारणत्वात् । तथा च दृढबलः - "विंशोषयद्धस्तिगतं संशुक्रम्" (च. चि. स्था. घ. २६ )—इत्यादि, एतच सामान्योक्तमपि विशेषणं सम्वध्यते । यथा—हल्ङ्चादिस्त्रे 'दीर्घात्' इति विशेषणं ङचाभ्यां सम्बध्यते, न तु हला । अत एवात्र प्रायोग्रहणं कृतवान् । अन्ये तु शुक्राक्ष्मयामपि कफकारणत्विमिच्छन्त्येव, विरोधाभावात् । प्रायः शब्दक्चात्र विशेषार्थः । यमोपमा इति असति चिकित्सिते अवक्यमेव मारकत्वात् ॥ १ ॥

मा॰ टी॰—श्रश्मरी (पथरी) रोग का निदान-श्रश्मरी रोग चार प्रकार का होता है १ वातज, २ पिचजं, ३ कफज और ४ श्रुक्रज । श्रुक्रज श्रश्मरी के छे। कर वाकी सब में कफ की प्रधानता रहती है, यह वडा दुःखदायी रोग है। यदि रसकी होक तरह से चिकित्सा न की जाय ता रोगी नहीं वचता ॥ १॥

च्यथाश्मरीरोगस्य सम्प्राप्तिः।

तस्याः सम्पाप्तिमाह—

विशाषयेद्धस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सिपत्तं पवनः कफं वा । यदा तदाऽश्मर्श्वपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव राचना गोः॥२॥

(च० चि० अ० २६)

म०-पित्तेप्विवेति वातशोपितेषु ॥ २ ॥

भा० टी०—अश्मरी की सम्प्राप्ति-जव वायु द्वारा शुक्रमूत्र या कफ, मूर्पापच वस्ति में सूख जाता है तव गाय के पिच में गोरोचन की भांति श्रश्मरी पैदा दो जाती है॥ २॥

## व्यथाश्मर्यामनेकदोपाश्रयत्वम् ।

नैकदोपाश्रयाः सर्वा,-

(च० चि० घ० २६)

म०-नैकदोपाश्रया इति त्रिदोपजाः, उद्गतदोपेण व्यपदेशः ॥-यह रोग त्रिदोपसे होता है-

ष्यथाश्मरीरोगस्य पूर्वस्वम् ।

श्रथासां पूर्वलक्षणम् ।

पूर्वरूपमाह--

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ॥ ३ ॥

मूत्रे वस्तसगन्धत्वं मूत्रकुच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ।

म०-अथेत्यादि । वस्तसगन्धत्वं=वस्तसमानगन्यत्वम् ॥ ३ ॥---

भा० टो०-श्रश्मरो के पूर्वक्षप में वस्ति फूल जाती है घोर उसके पासपास चाये त्रफ-कपर, श्राष्टकोश दिल में वहुत पोड़ा होती है। पेशाय करने में तक्सीफ होती है और पेशाय में वक्ता के समान चर्च आती है, तथा प्यर और घटिं हो जाती है। ३॥

**ज्रथाश्मरीरोगस्य सामान्यलक्तराम् ।** 

तासां सामान्यलक्षणमाह---

सामान्यिक्षं रुङ् नाभि-सेवनी वस्ति-मूर्घेसु ॥ ४ ॥ विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गे निरोधिते । म०-सामान्येत्यादि । रुक्=शूळं, वस्तिमूर्या=नामेरधोदेशः । विशीर्ण-धारं=सविच्छेदधारम् । तया=अश्मर्या । मार्गी=मूत्रवाहिस्रोतः ॥ ४ ॥

भा० टी०-पथाी का सामान्य लवण-पथाी हो जानेपर सेवनो = सीवन, नामि श्रीर वस्ति के ऊपर पीड़ा होती है, श्रोर पथाी मूत्रवाही स्रोत-रास्ते को रोक देती है, जिससे पेशाव एक घार से नहीं होता ॥ ४ ॥

#### श्रथ पुनः स्वलक्त्यान्तरम्।

## तद्भवगयात्सुं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ॥ ४ ॥ तत्संचोभात्सते सास्रमायासाचातिरुग्भवेत् ।

( वा० ति० भ्र० ६ )

मः - तद्व्यपायात् - वायुना कदाचिद्द्यरीकृतमार्गरोधव्यपगमात् । मेहेत् = मूत्रयेत् । अच्छमनाविछम् । गोमेदकोपममिति गोमेदको=छोहितमाणस्तद्वर्णम् । तत्संचोभात् = निरुद्धभागमूत्रेण पीडनाद्द्यपरीसंघट्टनाद्वा चते जाते मूत्रवहादौ, सासं = सरक्तं मूत्रं प्रवर्तते । अयासात् = प्रवाहणादिजनितव्छमात् ॥ ॥ ॥

भा० टी०—कभी कभी वायुद्धारा पथरी हटजाती है श्रीर मत्र मार्ग साफ़ हो जाता है तो पेशाव स्वच्छ श्रीर गोमेदक मिए की तरह लाल रंगका विना किसी तकलीफ के उतरता है। पथरी से मूत्रमार्ग घिसजाने से वहां घाव हो जाता है श्रीर पेशाब खून के साथ होता है। पथरी की हालतमें पेशाव जल्दी नहीं उतरता, इसलिए रोगी पेशाब उतारने के लिए कांखता है, उस समय वड़ी ही पोड़ा होती है॥ ४॥

## म्राथ वातजारमरीरोगस्य लक्तग्रम् ।

वातजामाह---

तत्र वाताद्भृशं चार्तो दन्तान् खादति वेपते ॥ ६ ॥ <sup>३</sup>गृह्णाति मेहनं नाभिं पीडयत्यानिशं कणन् ।

१ वेदनारहितमिः वर्षः । २-- 'मृद्नाति' । इति पाठान्तरम् ।

## सानिलं मुञ्जित शक्तुन्मुहुर्मेहित विन्दुशः॥ ७॥ श्यावारुणाऽश्मरी चास्या स्याचिता कगटकेरिव।

( वा० नि० ५०६ )

म०-तत्रेत्यादि । कणन्=आर्तनादं सानिलं क्वन् । सक्वनं, मृत्रपट्चर्यं कृतातिक्वन्थनात् । मेहति विन्दुत्र इति विन्दुं विन्दुं मृत्रयति 'वह्ल्पार्था-च्छस्यकारकाद्न्यतरस्याम्''-इति अल्पार्थे क्षस्पत्ययः '। श्यावेत्यादि । अक्षमयी आकारकथनम्, एतचाकृष्टानां प्रत्यत्तसंवादेन क्षास्त्रपाणपञ्यापनार्थ-मित्याहुः, आकृष्टासु दोपोचितचिकित्सार्थमित्यन्ये ॥ ६—७॥

भां टी०—वातको पथरीमें इतनी कड़ी पीड़ा होती है कि रोगी दांत कर कराता है, कांपता है। पीड़ा के मारे लिइ और नाभि को दवाता और मसलता है। हर चर्न हाय हाय किया करता है। पेशाव उतरने के लिए जोरसे काँखता है तो पहले आवाज़ के साथ पाखाना हो जाता है ओर पेशाव यड़ी मुश्किलसे वृंद वृंद उतरता है। यि अश्मरी (पथरी) यन्त्र के द्वारा वाहर निकाली जाती है तो उसका रंग ध्रमिल या गृह्वावी होता है और उसके चारो और कांटेसे मालुम होते हैं॥ ७॥

ष्यथ पैत्तिकारमरीरोगस्य लक्त्रग्रम्।

पित्तजामाइ--

पित्तेन दह्यते वास्तः पच्यमान इवाष्मवान् ॥ = ॥ भह्यातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताऽरमरी ।

(बा० नि० घ० १)

#०-पित्तेनेत्यादि । पच्यमानः ज्ञारेणेव । ऊप्पवान=उप्णस्पर्शः । असिता=कृष्णा ॥ = ॥—

पित्तकी पथरी में वस्ति स्थान (पेडू) में ऐसी जलन जान पट्ती है जैसे तेजार से चुरती हो। ऊपरसे भी छूनेपर गरमी मालुम होती है, वाहर निकलनेपर पथरी भिलावे की गुठली के समान श्रीर रंगमें पीलो, लाल या काली होती है ॥ = ॥

भ्रथ कफजाश्मरीरोगस्य लदाग्रम्।

श्लेपनामाह— बस्तिनिस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥ ६ ॥ अश्मरी महती श्लच्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ।

म॰-बस्तिरित्यादि । क्रह्मणा=मस्णा । मधुवर्णा=ईषत् पिङ्गलशुक्ला॥९॥ भा० टी॰-कफकी पथरी में पेंहू में सुई खुमोने की तरह पीड़ा होती है, उंडक श्रीर वीक्त मालुम देता है। पथरी वड़ी चिकनी सफेद या पिङ्गल वर्णकी होती है।

## श्रथासां बालेषु प्रायिकत्वम् ।

एताः प्रायः शिशूनां भवन्तीत्याह-

एता भवन्ति बाळानां तेषामेव च भूयसा ॥ १०॥ आश्रयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणे सुलाः ।

(বা০) म०-एता इति त्रिदोषजा वाळानां स्युः, तेपां तिश्वदानाभ्यासात्। भूयसा= मायेण, तेन महतामपि त्रिदोपजा भवन्ति । तेपामेव वालानां **महणाहरणे मु**खा इति सम्बन्धः । आश्रयोपचयाल्पत्वादिति आश्रयो=वस्तिः, उपचयः=स्योल्यं, तयोरन्पत्वं; तच तदेदान्पत्वात् । आहरणं=पाटनादिपूर्वकमाकर्षणं, ग्रहणं=तदर्थ-मेवाङ्गुलिभ्यां धारणस् । उक्तं हि सुश्रुते, "प्रायेणैतास्तिस्रोऽक्रमर्यो दिवास्वप्न-समज्ञनाध्यज्ञन-कीत सिनम्ध-मधुराहारात्रियत्वाद्विशेषेण वालानां भवन्ति, तेषामे-वाल्पबस्तिकायत्वादल्पमांसोपचयाच बस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति (सु. नि स्या. घ. ३) - इति ॥ १० ॥-

मा० टी०-ये तीनों अश्मरी लड़कों को अधिक हुआ करती हैं, क्योंकि वे लोग प्रायः श्रश्मरी के निदान—( दिनमें सोना, श्रगड़ वगड़ खाना, मीठा श्रधिक खाना श्रादि ) का सेवन श्रधिक किया करते हैं। श्रीर साथही यह भी वात है कि उन की पथरी जल्दी अञ्जू भी हो जाती है, क्योंकि उनका वस्तिस्थान झोटा और मोटा कम द्वोता है,इसलिए शस्त्रादि के द्वारा उनकी पथरी सुगमतासे निकाली जा सकती है। वालकों के श्रलावा वड़ी उम्रके लोगों को भी ये पथरियां हो जाया करती हैं॥ १०॥

च्यथ शुकारमरीमाह—

शुक्राइमरीमाइ-

शुकाश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ ११ ॥ स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः। ्रशोषयत्युपसंगृह्य शुकं तच्छुक्रमश्मरी ॥ १२॥

(वा० नि० भ०६)

म०-शुक्तेत्यादि । तुश्चव्दोऽत्रधारणेः तेन महतामेव नतु वाणानां, तेपां वच्यमाणसम्भाप्तेरभावातः नतु शुक्राभावात्, अन्यया पद्धातुकृत्वं स्वात् । शुक्रधारणादुपस्थितशुक्रवेगस्य मैथुनाकरणात् । मुष्क्रयोरन्तरे 'मेट्रेण सद' इति शेषः । सुश्रुते हि 'मेद्र-प्रपणयोरन्तरे' (सु. नि. स्था. श्च. ३)-इत्येवोक्तम् । मेद्रवृपणमध्यगतवस्तिमुख इत्यर्थः, तत्रव शुक्रवहस्रोतसो वस्तिमुखेन सद सम्बन्धात्। तथाभूतं शुक्रमेवाञ्मरीति ॥ १२ ॥

भा० टी०-श्रुकाश्मरी वड़ी उम्रके लोगों को ही होती है, क्योंकि शुक्ताश्मरी की सम्मान्ति वालकों में नहीं घटती, मैंशुन करने की इच्छा होनेपर किसी कारण वह न होसकने से लिङ्ग और अग्रुक्तीश के यीच इकट्टे हुए शुक्र (वीर्य) को वस्ति मुख के पास सुखाकर उसे पथरी की ध्रतमें करदेता है। उसेही शुक्राश्मरी करते हैं॥ दश

## श्रथ शुकाश्मयो लक्त्यम्।

तस्या छत्तणमाइ---

वस्तिरुङ्-मूत्रकृञ्जल-सुश्कश्वयश्च-कारिणी । तंस्यासुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विकीयते ॥ १३ ॥ पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्,—

(दार निर भर ह)

म०-विस्तिरुक्=विस्तिरुलं, सुष्कश्वयथुकारिणी=त्रुपणयोः शोयशारिणी। तस्यां=शुक्राश्मयाम् । एति=वर्तते । तुशब्दोऽवधारणे । अवशाशेऽस्मिन्निति= मेद्रुषणयोरन्तरे । अस्मिन्नेव पीडिते सति विलीयते=मिवलयमापयत इन्यर्थः । अत एव सुश्रुतः,—पीडितमाने च तस्मिन्नेवावकाशे मिवलयमापयते (सु. नि. स्था, घर. २)-इति ॥ १२ ॥

भा० टी०—इस प्रकार शुकाशमरी पैदा दोनेपर वस्ति में पोड़ा दोती है, पेग्राप्त मुश्किल से उतरता है और अव्हकोशमें स्त्रन दो जाता है। गुकाशमरों के पेंग दोने ही लिक्न और अव्हकोशके वीच में दचने से शुकाशमरी ग्रुप्त दो जाती है जोर मृपमार्ग से बीचें कुछ २ निकलता है, परन्तु अब्हो तरह से शकाशमरी हाजाने पर लिंग और अव्हकोश के वीच द्वाने से भी शुकाशमरी ग्रुप्त नहीं होती ॥ १३॥

रै तस्या शुक्राश्मर्थामुत्यवमातातां साया शुक्तां शुक्राश्मरी। ऋतिमण्याः वित्याप्यात् । विभीवते विलीमा भवति । प्रकर्षेणीःसम्मणम् दरम्ये भण्डी सम्बद्धि व विशेषण्यायीनस्य ।

## श्रय शक्रारोगस्य लक्तगम् ।

( Gravel Renal Calculi ) त्रवित रीनत कल्क्युलाइ

सैंवावस्थाभेदादश्मरी शर्करा, पश्चमी न भवतीत्याह—

## -अश्मर्येव च शर्करा ।

(वा० नि० ५० ६)

म०-च्यारमर्थेव चेति । चकारात् सिकताऽपि भवतीति मन्तव्यम् । अतं एव 'शर्करा सिकतान्विता' इति वच्यति । शर्करा-सिकतयोश्च महत्वाल्पत्वाभ्यां भेदः॥

## ग्रथ शर्करारोगस्य संप्राप्तः।

कथमश्मरी शर्करा भवतीत्याह-

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ॥ १४ ॥ निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते । मूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्योदुपद्रवान् ॥ १४ ॥

( वा० नि० ५० ८)

म०-ग्राणुश इत्यादि। अणुशोऽन्पशः।अत्रार्थे सुश्रुतः-''पवनेऽन्नुगुणे सा तु निरेत्यन्पा विशेषतः । सा भिन्नमृर्तिर्वातेन शर्करेत्यभिधीयते''(सु.नि.स्था.च्य.३)-इति । मूत्रस्रोतः प्रदृत्ता सा सक्तेति=मूत्रमार्गगा सती संलग्नेत्यर्थः ॥१४—-१५॥

भा० टी०—यह शुक्ताश्मरी ही जब वायु होरा भीतर शर्करा ( छोटी २ कंकड़ी ) के कपमें दुकड़ा दुकड़ा हो जाती है.तो उसे शर्करा कहते हैं, और यदि श्रधिक छोटी वालकी स्रतमें अश्मरी का दुकड़ा होता है तो सिकता कहते हैं। यह शर्करा या सिकता वायुके श्रतुकोम (सीघे) हो जानेपर पेशाव के साथ निकलती है और वायुके प्रतिलोम (उलटें) रहने पर नहीं निकलती, किन्तु पथरी कभीमी स्वयं नहीं निकलती, वाहे वायु श्रतुलोम रहे या प्रतिलोम। शर्करा यदि निकलते समय मूत्र मार्ग में अटक जाय तो वहे उपद्रव खड़े हो जाते हैं ॥१५॥

#### श्रथाश्मरी-शर्करयोरुपद्रवाः।

दौर्वल्यं सदनं कार्र्यं कुक्षिशूलमथारुचिम् । पाग्डलमुज्यवातं च तृष्णां हृत्पीडनं विमम् ॥ १६॥

( मु० नि० झ० ६ )

भा० टी०—स्रश्मरी श्रीर शकंरा के उपद्रव—देह दुयती हो जाना, तास्त कम हो जाना, शरीर सुस्तरहना, कोंख़में शूल होना, श्रन्नमें रुचि न होना, शरीर पोता हो जाना उप्युवात रोग होजाना,प्यास, कय श्रीर हृदयमें पीट्रा होना, ये सब श्रद्मरी शर्करा के उपद्रव हैं।

#### ष्यथानयोरसाध्यलद्मग्रम् ।

असाध्यलज्ञणमाह—

प्रशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम् । अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शर्करान्विता ॥ १७ ॥

( शुरु गुरु घर ३३ )

इति श्री माधवकर विरिचते माधविनदाने असरी निदानं समान्तम्।

म०-प्रशूनेत्यादि । रुजातुरं शूल्पीडितिमित्यर्थः ॥ १७॥

इति श्रीविजयर्राचत छतायां मधुकोशव्याप्याया महमरीनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—नाभि श्रौर श्रग्डकोशमें स्जन हो जाय, पेशाय एक दम न उनरे, पीड़ा बहुत हो तो, श्रौर सिकता या शर्करा की स्र्त में श्रश्मरी हो जाय तो रोगी नहीं बचता ॥ १७ ॥

इति श्रीहरिनारायण्शर्भवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रिन्य निश्चयभाषाटीकायामस्मरीनिदानम् । \* % #

## अथोत्तरार्धम् ।



#### द्यथ प्रमेह-प्रमेहपिडका-निदानम् ।

( Discases of the Urination ) ভিন়ীনির আত্ম द यूरिनेशन

ष्यथ प्रमेहरोगस्य हेतवः सम्प्राप्तिश्च।

्यक्मरीरोगानन्तरं वस्तिविकृतिसाम्यात्यमेहनिदानग्रुच्यते— आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि याम्योदकानूपरसाः प्यांसि । न्वानपानं गुडवैकृतं च प्रमहहेतुः कफकुच्च सर्वम् ॥ १ ॥ (व० वि० घ० ह)

\*चन्द्रोदय-प्रणय-पीवर-दुग्धासेन्धु-पूर-भ्रमं वहति यद्गुणकीर्तिगुच्छः ।
तेन व्यधायि ग्रुक्णा विजयेन शिष्यप्रेम्णाऽस्मरीक्गः वधेमधुकोषवन्धः ॥१॥
श्रीकण्डदत्तिमेषणा ग्रुक्माक्तिछेशादारम्यते प्रभृति संप्रति मेहरोगात् ।
स्कीर्विचिन्त्य मधुशीकरमुद्दगिरन्तिष्टीकाकृतः कतिपयस्य तदीयशेषः ॥२॥
म०-च्यास्यासुखिनत्यादि । आस्या=उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृतं
सुलपास्यासुखम्, एवं स्वप्नसुखमिति द्रष्ट्वयम् । तेनासनादिदोषादास्यादुःखं
स्वप्नदुःखं वा न प्रमेहहेतुः । ग्रुद्धवेकृतिमिति ग्रुद्धविकाराः शर्कराद्यस्तया ग्रुद्धकृताश्च भच्याः । भमेहहेतुः कफकृच सर्वमित्यनुक्तहेतुसंग्रहार्थमुक्तम् । एव साधारणा हेतुः प्रमेहस्यः विशेषहेतुस्तु चरके निदानस्थाने,—"हायनकोद्दालक"—
इत्यादिना कफजस्य, 'अष्णाम्लक्ष्यण'—इत्यादिना पित्तजस्य, 'कटुतिक्तकृषाय'
(च. नि. स्था, घ्र. ४)—इत्यादिना- वातजस्याभिहितः । एतेन सामान्य-

१-"क्षावधिः" इति पाठान्तरस् । २-पतेनेति-चरके वातजादिप्रमेष्ठस्य पृथक् निदानकथनेन । किंचेति-पत कृत्यासुखादि सर्वे निदानं सर्वेपांवातजादिमेषानां कारण सदिप विशेषतःकफ्जप्रमेहस्येवहेतुमेष्ठानां विशेषेण कफेनोत्पत्तिरिति।

कत्त्रीदर्वति व्यन्य गुरोर्गु चर्कतिंगु च्छं. गुण्याहेल्यात् स्तवकस्त्रक्य. । चन्द्रोदये यः प्रण्यः प्रेम तेन पीवरस्य क्ष्मितस्य हुग्यसिन्द्रोः द्वीरसागरस्य पूरस्य सागरस्यहुग्योवस्य अमं आन्ति वहति, तेन शिष्यप्रेम्णा गुरुणा विजयेन अरमराकाविदिति पाठे तु अरमरी कगविवर्यस्य, मधुक्तेश एत्र वन्यो व्यथायि अकारि । सम्प्रति ददानीं श्रीकरण्डद्य मिषवा गुरुमिक्तिशात् कतिपयस्य शिकाकृतः श्रीकारस्य मधुशीकरम् मधोः पुष्परसस्य शीकारंकणां बद्धिरन्तीवंमनं कुवंतीः सूकीः शोमनवचनानि । यथा ।पुष्परस आहादजनक एवं श्रीकाराणां अन्यवस्त्रार्थप्रकाशकलेन सूक्तयोऽपि हृद्यानन्द्रकारियय इत्यर्थः । विचिन्त्य विचार्यं, महरोगात्ममृति।तस्य मधुकोपस्यायं तदीयः सचासी शेष मधुकोष इत्यर्थः, आह्यस्यते विधीयते ॥

हेतुसहितो विशिष्टहेतुः कफजादिशये इस्य । किंच कफजनिदानमप्येतदास्या-सुखादि वोद्धव्यम् ॥ १ ॥

भा॰ टी॰—प्रमेह का कारण्—श्रास्यासुख = गुलगुली, ऊँची गद्दीपर हरवन्त यैठें,रहना, कोई परिश्रमजनक काम न करना, श्रव्ही शृष्यापर श्रधिकतर संपे रहना, दहीं, ग्राम्य-गांवके पश्च-खसी.मेंडा. हुम्मा. श्रादि, श्रोदक = महली कहुवा मुँदेस श्रादि,श्रमुप = जल के किनारे रहनेवाले हंस, चफवाचकई, मेंस, स्थर श्रादि के गांस कारस, दूध, नया श्रव श्रीर नयाजल (वरसातीपानी) गुड़ राव, चोटा, श्रकर, इन चीजों का सेवन तथा कफ वर्षक श्रहार विहार का सेवन प्रमेह रोग पंदा कर नेवाला होता है ॥ १॥

#### ष्यथ त्रिदोपजमेहानां क्रमेण सम्प्राप्तिः।

कफ-पित्त-वात-जमहानां क्रमेण सम्त्राप्तिमाह-

मेंदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं क्फो विस्तगतः प्रदूष्य । करोाते मेहान् समुदीर्णमुष्णेस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥ क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातून् संदूष्य मेहान् कुरुतेशनेलश्च । साध्याः कफोत्था दश,पित्तजाः पइ याप्या,न साध्यः पवनाच्चतुष्कः समिक्रयत्वादिपमिक्रयत्वान्महात्ययत्वाच्च यथा मं ते ॥ ३ ॥

( च० विश्वः ६)

म०—मेद इत्थादिना । अत्र कफजा एव मेहा 'भ्यस्तेन साध्यत्वेन च आदाबुच्यन्ते । तानेवेति मेदोमांसश्ररीरजक्छेदान् । उप्णेरिति उप्धविष्म्पर्श्वर्ट्यः । चीणेषु दोषेप्विति मबुद्धत्वेनैन चीणेषु, न तु समानापेच्चयाः चीणेषुः अनेन इदे कफे पित्ते वा यो वायुर्ल्ड्वनादिना क्रमेण इद्धो भवति, म नेरामाध्यमेरचन्ष्टय-प्रकरणे विवित्तित इति सूच्यते । तत्र हि चिकित्साविधानान् माध्यत्वमस्ति । यदुक्तं,—"या वातमेहान् मति पूर्वमुक्ता वातोल्वणानां विदिता क्रिया मा । वायुर्ति धातुप्विकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् मित नाम्ति चिन्नां (च. चि. स्था. ध्र. ६)

१ भूयस्त्वेन इतरमेहापेषया सख्याया बहुरवेन । २ यम्तु स्वणनहिएया एर्टन विशे वर्ण ए हुन्दिर दृष्टि है स प्रशासम्ब इत्यर्थः ।

इति । दोषेष्विति कफिपत्तेषु, द्रयोश्च वहुवचनं व्यक्त्यपेच्चया वहुत्वात् । अवकृष्यित विस्तप्नुलं नीत्वा। धातृनिति वसामज्जोजोल्लसीकाख्यान् । समिक्रयत्वादिति कफस्य दोपस्य द्र्व्यस्य च मेदःप्रभृतेः समानत्वात् कड्डातिक्तादिक्रियायाः । अत्र व्याधिमहिस्ना तुल्यद्व्यता साध्यताया हेतुः । तेन "न च तुल्यगुणो द्व्यो न दोपः प्रकृतिर्भवेत् (च. स्त. स्था, घ्य. १०) इति चरकवचनं कष्टसाध्यतार्थं नोद्धावनीयम् । यदुक्तं,—"ज्वरे तुल्यतुदोपत्वं प्रमेहे तुल्यद्व्यता । रक्तगुल्म पुराणत्वं सुलसाध्यस्य लचणम् ॥"—इति । विपमक्रियत्वादिति पित्तस्य प्रमेह-प्रधानद्व्यस्य च मेदः प्रभृतेश्चान्योऽन्यविपरीतिक्रयत्वातः पित्तहरं हि मधुरादि मेदस्करं, मेदोहरं च कडुकादि पित्तकरिमिति क्रियावेषस्यसम्, अत्र व्याधिस्वमावो हेतुः, तेनान्येषु व्याधिषु परस्परविरुद्धदोषद्व्यसंसर्गेऽप्युमयप्रत्यनीकभेषजविधि-रविरोधीति । महात्ययत्वादिति मज्जादिगस्भीरधात्वपकर्षकत्वेन वहुव्यापत्तिक-रत्वातः आशुकारित्वादितीशानः । चकारात् विषमाक्रियत्वं च वातजानां समुचीयते ॥ २ ॥ ३ ॥

भा॰ टी॰-कुपित कफ वस्तिस्थानमें जाकर मेद मांस, श्ररीरके क्लेद (श्राईता) को विगाड़ कर कफ के प्रमेह को, इसी प्रकार वित्तभी अपने कारणों से खास कर उप्णुपदार्थी से कुपित होकर उन्हीं मेद आदि को खराव कर पित्तज प्रमेह को पैदा करना है। बायु भी कफ पित्तके ज्ञील होजानेपर वसा, मन्जा, लसीका छोर श्रोजको वस्तिमें खोचुं लोकर वातजप्रमेह को पैदा करताहै। इनमें कफके दश प्रमेह साध्य= जल्दी श्रच्छे होजाते—है-क्योंकि दोप (कफ)श्रीर दूष्य मेद श्रादि,दोनों की चिकित्सा एकही प्रकार की कटु तिक्त आदि दवा से हो सकती है। पिचका छः प्रमेह याप्य -होता है। कारण यह है कि इसप्रमेह में विषम किया होती है, क्योंकि पित्त शान्ति करने वली मधुर श्रादि दवा से मेर श्रादि दूष्य वहुँगेश्रौर मेद श्रादि दूष्यकी कटुश्रादि द्वासे पित्त की वृद्धि होगी। वातका श्रमेह चार आसाध्य होता है, क्योंकि वह मन्जा त्रादि गम्भीर धातुकों द्षित करता है,जिससे बड़ेश भयद्वर रोग खड़े हो जाते हैं, श्रीर फिर वात श्राद्यकारी द्योताहै। वह जल्दा ही घातुश्रों को चीस करदेता है, जिस से कि घातुत्रों की पूर्ति श्रौर शुद्धि जल्दी नहीं हो पाती। परन्तु वह वातज मेह तव असाच्य होताहै, जविक अपने प्रमाण से कफ और पित्त चीण (कम) हो जाते हैं, श्रीर वायु कुपित होकर प्रमेह पैदा कर देता है। यदि श्रपने कारणों से पित्त श्रीर कफ वढ़जाँय और यदि उस समय लङ्घन द्वित्रादिसे बढ़े हुए कफ पित्तके कम हो जाने पर वायु कुपित होकर प्रमेह करदे तो वह प्रमेह श्रसाध्य नहीं होता॥ २—३॥

## श्रथ सर्वमेहानां दोप-दृष्यसंग्रहः।

सर्वमेहानां दोपदूष्यसंग्रहमाह-

कफः सिपत्तः पवनश्च दोपा मेदोऽस्रशुकाम्छवसालसीकाः । मज्जा रसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां विशतिरेव मेहाः ॥ ४ ॥

(प्रविश्चित्र विशेष

म॰-क्फ इत्यादिना । वसा=गांसरतेतः, मर्वदेहर्नेत त्रयन्ये। लसीका=उदकविशेपः । यथाह चरवाः—"यनु मांयन्त्रगन्तरे उदक्षं नज्ञ-सीकाशब्दं रूभते" (च शा स्था छ ७)—इति । रसाँज अते रसम्ब ओजञ्च इति द्वन्दः। ओजञ्चात्राधीञ्जलिपरिषितं व्लेप्नरपम्। यहकाम्---क्लेष्मलस्यौनसौऽर्घाञ्जलः परिमाणम्" (च. शा. स्था. छ. ७)—:ाने। न त्वष्टविन्द्वात्मकं, तस्य भ्रंशेन मरणाभिधानान् । ननु रस एवीना रसीन इति क्वतो न कल्प्यते ? रसोऽप्योजः गव्देनोच्यने; यदुक्तम्-"निम्मन जारे पचत्यग्निर्यदमं कोष्ठमागतम् । मङीभत्रति तत् प्रायः कन्त्यने किंचिडो-जसे' ( च. चि स्था, छा. ८ )-इति; ओनसे इति रसारेत्यर्थः । नेपम्-श्रानमो हि मधुमेहे दूष्यत्वेनोक्तत्वात्, ओजः अञ्झोपादानवेफल्याच । ययप्यत्र यानि मेदः प्रभृतीनि दृष्यत्वेनोच्यन्ते, तथाऽपि पूर्व मदो-मांसगरीरज-वंदरानां सर्वेमंद्रपत्रव-इयम्भाविद्वयत्वेन पृथगिभधानम् । प्रज्ञाद्यस्तु मेद्दविशेषे दृष्याः । तत्रथा-द्रमीका वसा-मज्जोनांसि वातिके, न पैत्तिके, न ब्हंप्मिके । ईशानः पुनरात-रम-रनः-शुक्राणि सविभेहेषु कदाचित् दृष्यन्ते न त्ववश्यमिति । किंच नविभेग्नामे द्राप-त्रयजन्यत्वं सकलदृष्याश्रयित्वं च 'कफ: सिपच'-इत्यादिनेत्रदृष्यते । यदो-मांसादीनि त्वत्यन्तदृष्योपदर्शनार्थं पृथगुक्तानि । यतश्चरपं अपि रियन्नः शिरमी याध्याये सकलमेहवाचकमधुमेहकथने दोपत्रयमकोषोऽभिटिनः । नणारि -''ममार-तस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः । दर्शयत्याकृति गन्ता ज्ञायमाण्यान्यने पुनः ( च. सू. स्था झ. १७ )-इति । तथा सुध्रतोऽप्यात-"पान-पिन-मेरोभिन-न्वितः क्लेष्मा मेहान् जनयति" ( सु. नि. स्था, स्म ६ )-इन्पादि । जपार्टानां द्वचल्वणादिसंसर्गस्यानन्त्येन सर्वमेहावस्थाविशेषेण मशुमेतेन च नंग्स्यादिस्यन्त-क्रनिरासायावधारणार्थमार-विंशतिरेव मेहा इति ॥ ४ ॥

मा॰ टी॰—प्रमेह में वात, पित्त श्रीर कफ ये तीन दोष होते हैं मेद,। श्रस्न (रक्त)
शुक्र, श्रम्बु (शरीर क्लेद) वसा, लसीका (मांस श्रार त्वचा के वीचमें रहनेवाला जल)
मन्जा,रस्म,श्रोज श्रीर मांस,ये दूष्य होतेहैं। श्रीर प्रमेह सिर्फ वीस प्रकार का होताहै॥४॥

## भ्रथ प्रमेहस्य पूर्वस्त्पाणि ।

पूर्वरूपमाइ--

# दन्तादीनां मलाब्यत्वं प्रायूपं पाणिपादयोः । दाहश्चिकणता देहे तृद् स्वाद्धास्यं च जायते ॥ ४॥

वा॰ नि॰ भ॰ १०)

म०-द्न्तादीनामित्यादि । आदिशब्देन नयन-तालु-कर्णादीनां ग्रहणम् । यदुक्तं मुश्लेत—"तालु-गल-जिह्वा-दन्तेषु मलोत्पिक्तः" (सु. नि. स्था. घ. ६)— इति । अत्र च मलभूयस्त्वं मेदोदोषात् । चिक्कणता देहे मेदःकफदुष्टेः । अत्र चकारात् मुश्लुतोक्तकेशजटिलीभाव—नलातिष्ठद्धी वोध्ये । एतच व्याधिविशेपिन-यतमेव, येनान्यत्र विद्यमानाऽपि कफमेदोदुष्टिनैवं कर्त्ते ज्ञमा ॥ ५॥

मा० टी०—प्रमेह का पूर्वकप—दांत, श्रांख, तालु, गला, कान श्रीर जीममें मल श्रधिक देख पड़ना, हाथ पैर में जलन होना, शरीरमें चिकनाहर मालूम होना, प्यास लगना, मुह मीठारहना, ये सब लक्षण प्रमेह के पूर्व कपमें होते हैं॥ ४॥

#### श्रथ प्रमेहरय सामान्यलदायाम् ।

सामान्यल्ज्जणमाह----

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमुत्रता । देषपदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥ मूत्रवणीदिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ।

( वा० नि० भ्र० १० )

म०-सामान्यमित्यादि । प्रभूतेत्यादि प्रभूतसूत्रत्वं दृष्यद्रवधातुसंवन्धात्,
 आविछत्वं दोषद्ष्यसंसर्गात् । नतु कथं कंफेन दश, पित्तेन षिटत्यादिव्यवस्था ?
 यतः कारणभेदात् कार्यभेद इत्याशङ्क्ष्याह—दोषद्ष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषत

इति । तेषां दोषद्प्याणाग्रु त्सर्पापकपेकृतात् संयोगभेदाङ्गेटां मेहेषु भवि । यथा-पश्चानां वर्णानां ज्वेत-कृष्ण-पीत-छोडित-ज्यावानां संयोगभेदाद्नेकिपिह्न -पाटलादिभेदः । सुश्रुतेऽप्युक्तम्-"यथा पश्चानां वर्णानाग्रुत्कर्पापकपिकृतेन संयोग-विशेषण कपिलादिनानावर्णोत्पत्तिरेवं दोपादिसंसर्गान्मेहानां नानात्वम्" (सु. नि. स्था. छा. ६) - इति । संयोगभेदमनीितः कृत इत्यत बाह-मृत्रेत्यादि । मूत्रवर्णादिभेदं हृष्ट्रा कारणानां समानानां भेदः कल्पनीयः, यथा-मृद्रादिकारणः कलापस्याभेदेऽपि कुम्भकारादिसंयोगभेदादुदः श्चनादिष्यश्चभेदः । ननु, उद्यनाद्री कुम्भकारादिशयत्नभेदात् संयोगभेदः, अत्र तु कः संयोगभेदहेतुः १ उच्यने, तत्तदाहारादिकमहृष्टं च भवतीत्यदोषः ॥ ६ ॥

भा० टी०—प्रमेह का सामान्य लजण—दृष्यद्रवधात नथा दांगों के संसर्ग से पेशाय का वहुत श्रीर मेला होना प्रमेह का सामाय लज्जण मानागया है। यद्यपि कफ पित्त श्रार वायु,ये तीन ही दोप होते हैं, स्सलिए तीन ही प्रमेह हाना चाहिए। तथापि इन दोपों का दृष्यों के साथ कम या ज्यादा संयोग होने से पेशाय का रंग श्रोर स्वाद जो कई तरह का हो.जाता है, उसी कारण कफसे दश,पित्तसे छु: श्रोर यात से चार प्रमेह गिनती में मानागया है॥ ६॥

## ष्प्रथ श्लैदिमकाणां दशमेहानां लक्त्रणानि ।

अत्र कफस्य क्वेतशीतमृतिपिच्छिलाच्छास्निग्धगुरुमधुरसान्द्रपसाद्मन्द्रेषु गुणेपु मध्ये क्कुत्राचित् किञ्चिद्गुणप्रकर्पादुदकमेहादयो दश दृश्यन्न इत्याद्—

अञ्जं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ ७ ॥
मेहत्युदंकमहेन किञ्चिदाविलिपिञ्जिलम् ।
इक्षो स्समिवात्यर्थं मधुरं चेज्ञमहतः ॥ = ॥
सान्द्रीभवेत् पर्युपितं सान्द्रमहेन मेहति ।
सुरामेहि सुरातुल्यमुपर्यञ्जमधो घनम् ॥ ६ ॥
संहष्टरोमा पिष्टेनं पिष्टबद्बहुलं सितम् ।
श्रुक्तामं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमही प्रमेहति ॥ १० ॥

१-उत्कर्षं क्राधिनयम् । सरक्षे १८ स्वम् १२-उद्ज्यन दिवय-वर्भरो ाप्तराव दिवस को दिवस के दिवस के राज्य है। का प् Insipalus, डाइदिरीच इनसीपीटस ४ पिष्टमेह = Chalura । वाद्यादिक ५ शुक्रमेह = हो, का, का का ( स्त्रारीदिया )

मृतिंणून् सिकतांमेही सिकतारूपिणो मळान् । शीतमेही सुबहुशो मधुरं मृशशीतलम् ॥ ११॥ शनैः शनैः शनैमेही मन्दं मन्दं प्रमेहित । लालातन्तुयुतं मूत्रं लौळामेहेन पिच्छिळम् ॥ १२॥

( বা০ নি০ স্প০ ৭০ )

.स०-- अच्छिमित्यादि । सान्द्रपसादस्तु एक एव गुणो गणनीयः, सान्द्रमेह-व्यपदेशस्त्त्रेकदेशेन भविष्यतीति । एतैश्च श्वेतादिभिर्गुणैव्यस्तैः समस्तैश्च योगादश मेहा न तु यथाक्रमं,---"येन गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपरूज्यते तत्समाख्यं गौणं नामविशेषं प्राप्नोति" (च, नि. स्था, घ्रा, ४)—शति । चरकवचनात्। नच यथा दश्विभिर्शुणैर्दश मेहान् करोति तथा संसर्गत्रिकल्पान्तरेणापरानिप कुतो न करोतीत्याशङ्कनीयं, भावस्वभावस्यापर्यद्वयोज्यत्यात्, अदृष्टकल्पनायाश्चान-ईत्वात् । तत्र क्वेताच्छकीतिर्धणैरुदकमेहः, मधुरक्षीताभ्यामिश्चमेहः, सान्द्रापिच्छ-लाभ्यां सान्द्रमेहः, अच्छेन पित्तानुरागिणां सुरामेहः, शुक्लेन पिप्टमेहः, अत्र **पिप्टवदित्यालेपनपिष्टवत्ः इतेतिस्नग्धाभ्यां शुक्रमेहः । अत्र शुक्राभमिति सर्वमेव** मूत्रं शुक्रेतुल्यं, शुक्रमिश्रं वेति शुक्राभश्चक्रमिश्रं, वास्तवशुक्रमिश्रत्वे तु कफजस्या-प्यसाध्यत्वं स्यादिति । वाट्यचन्द्रस्तु शुक्रस्य मूत्रेण गुणकृतं साद्दर्यं, शुक्रमिश्रं वेति च शुक्रग्रणानां संयुक्तसमवायात् मूत्रे दर्शनामित्याह । सान्द्रमूर्ताभ्यां सिकता-मेइः, अत्र मूर्ताणूनिति भूर्तीन् कठिनान्, अणून् अल्पान्ः मजानिति वहुवचनं दोपाणामवयववहुत्रात्, जात्याख्यायामेकस्मिन् वहुवचनमिति वाष्यचम्द्रः । मलोऽत्र पकरणात् कर्पः। ग्ररू-मधुर-शातैः शीतमेहः। मन्दमृतिभ्यां शनैमेहः। पिच्छिलेन लालामें इः । चरके सुरामेहस्थाने सान्द्रमसादमेहः पठितः, तथा पिएमेहेः शुक्छमेहशब्देन, तेनैव शीतमेह-छाछामेही पठिती, पित्तजश्च काछमहेः; सुश्रतःतु चरकोक्तशीतमेहळाळामेहयोः स्थाने फेनमेहळवणमेहौ, काळमेहस्थाने चाम्अमेहं पठितवान् । सामञ्जस्यं चात्र नास्त्येव, परस्परलज्ञणसंवादाभावात्, स्मृतिद्वैधवत् सर्वे प्रमाणम् ॥ ७-१२ ॥

भा॰ टी॰— कफके दश मेह—उद्कमेह में पेशाव साफ, श्रधिक, सफेद, उंडा, शन बर्हित, पानी की तरह, कुछ गँदला और पिच्छिल (लवावदार होता है। इन्नुमेह

१ सिकतामेह=Uric Acid diabetus. यूरिक ऐसिड डा६विटीज़ २ शर्नेमेंह=Enuresis ऐन्यूरेशिस > १ लालामेह=Albuminuria ऐस्ट्यूमिनोरिश्रा।

में पेशाय, उसके रस की तरह मीटा श्रीर टंडा होता है। सान्द्रमें हमें रेशाय, वार्ता हो जानेपर गाढ़ा श्रोर लवायदार होता है। स्रान्मेहमें पेशाय मठकी तरह श्रीर उपर - साफ़ तथा नीचे गाढ़ा होता है। पिछमेह में पेश य, पानी के साथ पाने हुए चायनों के लेपन की तरह सफेद श्रीर गाढ़ा होता है, पेशाय करने समय रायें छुटे हो जाने हैं-श्पीर गन गना जाता है। शुक्तमेह में पेशाय शुक्तिमिला हुआ या रंगक्पमें शुक्र के सहश होना है। सिकतामेह में पेशाय में वाल की तरह होटे कक के करा गिरने हैं। श्रोतमेह में पेशाय यहत मधुर श्रोर टंडा होता है। श्रोनमेंह में पेशाय घोड़ा थोड़ा श्रोर कोर धीरे र होता है। लालामेह में पेशाय लार की तरह तार दार श्रीर पिक्रिन होता है। ७—१२॥

## ग्रथ पैत्तिकसेहानां पराणां लत्तरणानि।

पित्तात्तु पर्भिः पित्तगुणैः न्नारनीलकालपीनलोहिनविर्म्यथयाक्रमं न्नारमे-हादयः पद्, तान् गन्धवर्णरसस्पर्शिरित्यादिना दर्शयति—

गन्धवर्णसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत । नीलमेहेन नीलामं कालमेही मसीनिभम् ॥ १३ ॥ हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभं दहत् । विम्रं माञ्जिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासिललोपमम् ॥ १२ ॥ विस्रमुणं सलवणं रक्तामं रेक्तमेहतः ।

( er A . . . . )

म०-गान्धेत्वादि । नीलाभामिति चासपत्तप्रभं. नामः 'म्बर्णपृट' शनि लोके ख्यातः, कचित् 'टाक्सना चासः' इति गदाघरः, नन्यत्तःच म्निन्थ-नीलो भवति । दहदिति मूत्रविशेषणम् । दहन्तिनि पाटान्तरे दारमनुभवन् पुरुषः ॥ १३–१४॥

भा॰ टी॰—पित्त के छः प्रमेह-त्वारमेह में पेशाय. त्वायत को तरद गण्य, रंग और स्पर्शवाला दोता है। नोलमेह में पेशाय नीता दोता है। कालमेह में पेशाय स्वादी की तरद काला दोता है। हारिद्रमेह में पेशाय, कहवा, पोना दौर जलग

हुआ होता है। मांकिष्ठमेह में पेशाव का रंग मजीठ के पानी की तरह लाल, और कचा गन्ध वाला होता है। रक्तमेह में पेशाव आमगन्धी, नमकीन, गर्म और रक्त की तरह लाल होता है॥ १३-१४॥

## ष्र्यथ वतिकमेहानां चतुराग्री बच्चगानि ।

वार्तेन यथाक्रमं वसामज्जौजोलसीकाभिर्यथाक्रमं वसामेहादयः, तानाह—

वसामेही वसामिश्रं वसामं मूत्रयेन्मुहुः ॥ १४ ॥
मज्जामं मज्जामिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ।
कषायं मधुरं रूक्षं चौद्रमेहं वदेद् बुधः ॥ १६ ॥
हस्ती मत्त इवाजम्रं मूत्रं वेगविवर्जितम ।
सत्तसीकं विबद्धं च हिस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥

( वा० नि० अ० १० )

म॰-वसेत्यादि । अयं वसामेहः सुश्चने सर्पिमेंहनाम्ना, जौद्रमेहरूचरके मधुमेहनाम्ना पठितः ॥ १५---१७॥

भा० टी॰—वातका चार प्रमेह-व्यामेह में पेशाव वसा से मिला हुआ या वसा की तरह होता है। मज़मेहमें पेशाव मज़ा से मिला हुआ या मन्त्रा के रंग की तरह होता है। स्त्रीद्रमेह में पेशाव, कसेला, मीठा और कला होता है। हस्तिमेह में पेशाव मदमाते हाथी की तरह हर समय, वेग रहित, लसीकादार, गाढ़ा या रुक रुक कर होता है। १४-१७॥

#### भ्रथ त्रिदोषजमेहानामुपद्रवाः।

इदानीं कफजादिमेहानां कुच्छुसाध्यत्वमसाध्यत्वं च ज्ञापियतुं भेदे राप-द्रवानाह—

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्निद्रा कासः सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते महानां कफजन्मनाम् ॥ १८॥ बस्तिमहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

<sup>ें</sup> **र इत्तिमेह An**ueresis । एन्यूरेसिस

दाह स्तृष्णाऽम्लिका मृर्छा विङ्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १६॥ वातजानामुदावर्तः कम्पहृद्ग्रहलोलताः । शूलमुन्निद्रता शोपः कासः श्वासश्च जायते ॥ २०॥

(बार निरु घर १८)

म०— ग्राविपाको ऽरुचिरित्यादि । कफने कास आईः, वानने शुप्तः । तोदः संसर्गिवातजन्यः, मेहानां त्रिदोपजन्यत्वात् । मुण्कावदरणं पाकन । अम्ब्रिका=अम्ब्रोद्गारः । लोलता=सर्वरसभन्नणेच्छा, इयं तु प्रभावात् धानुज्ञयादा भवति, यथा वातप्रहण्यां 'एद्धिः सर्वरसानाम्' इत्युक्तम् ॥ १८-२० ॥

मा० टी०—प्रमेह के उपद्रव-श्रन्न हज़म न होना, श्रुक्त, छूर्ति, निट्टा प्रियक्त श्राना, गीली खांसी, पीनस, ये उपद्रव कफज प्रमेह में होने हैं। यस्ति शीर लिह में दाह, तोद, श्रुएडकीश का फटना, ज्वर, दाह, खट्टा डकार, मृच्झीं, दस्त होना, ये स्वय उपद्रव पित्तज मेह में होते हैं। पाखाना पेशाय साफ न होना, शर्पर कांपना, हर्य में पोड़ा, स्वय रसों पर इच्छा होना, श्रूल यस्ति लिह में होना, नीद न लगना, शर्गर स्वना, स्वी खांसो श्राना, श्वास, ये सव उपद्रव घातज प्रमेह में होने हैं। १६--२०॥

## ष्मथ प्रमेहस्यासाध्यलक्तग्रम् ।

असाध्यतापाह--

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्तुतमेव च । पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

(बाट दिन घट १०)

म०-घथोक्तोपद्रवाविष्टमित्यादि । उक्तेरविषाकादिभिरत्येस्य मृश्याघुक्तेरुपद्रवैः; तद्यथा-कफ्जे आलस्याऽऽस्योपदेह्शिथिल्य-कफ्प्रमेश-मित्तरापमर्पणादिकं, पित्तजे पाण्डरोगादिकम् । अतिप्रस्नुतमिति अविदायं धातु-भूत्रमावयुक्तम् ।
पिटकापीटितमिति शराविकादिपिडकापीटितम् । गादः फाल्प्रकर्पात् । यप्रिष्
पिटका अप्युपद्रवत्वेनाभिमताः; यदुक्तं चरके,-"उपद्रवास्तु खलु प्रमेटिणां नृष्णा-ऽ
तीसार-ज्वर-दाह-दौर्वल्या-ऽरोचका-विषाकाः पूतिमांस-पिटकाऽन्जी-विद्रश्याद्यः"
(च. ति. स्था. ध्म. ४)-इति, तथाऽपि पिडकानां पृयगुत्रादम् चनार्थ पृयद्ररणम् ।
उक्तं च चरके,-"विना ममेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः" (च. स्. स्था.ध्म. १७)
इति । अन्यदप्यसाध्यलन्नणं वोद्धन्यम् । यदाह चरकः-"म्यूवेरुगः चप्र-पित-

मेहाः क्रमेण ये वातकृताक्ष्व मेहाः । साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्" (च. चि. स्था. घ्य. ६ )-इति । अस्यार्थः,-ये कफजाः साध्यास्ते सपूर्वरूपाः सन्तोऽसाध्याः, पित्तकृतास्तु योप्या ये ते सपूर्वरूपा एव असाध्याः । सर्वरोगाणामेव यद्यपि पूर्वरूपाजुवृत्तावसाध्यत्वमुक्तं, तथाऽप्यत्रास-कल्पपूर्वरूपान्वये असाध्यत्वम्, अन्यत्र तु सकल्पपूर्वरूपान्वये सतीति विशेषः । क्रमेणेति स्वनिदानक्रमेण । तेन निजहेत्वादिकृता ये वातजाक्ष्यत्वारो मेहास्ते पूर्वरूपरिहता अपि निह साध्याः, ये तु पक्चात् धात्वपक्षपणाद्वातानुवन्येन वातजास्ते साध्या याप्या वा । अत एवोक्तं;-"या वातमेहान् पित पूर्वमुक्ता वातो-क्वणानां विहिता क्रिया सा" (च. चि. स्था. घ्य. ६ )-इत्यादि ॥ २१ ॥

मा० टी०-असाध्य प्रमेह के सत्त्रण-पहते जो श्मेहों के वपद्रव कह आए हैं,वे सव उपद्रव हों, प्रमेह अधिक होता हो, शराविका आदि पिडका हो गई हो और प्रमेह बहुत दिन का पुराना हो गया हो तो असाध्य जानना चाहिए। उस श्मेह से रोगी नहीं वचता ॥ २१ ॥

#### ष्यथ प्रकारान्तरेगासाध्यलक्तग्रम् ।

असाध्यतायाः मकारान्तरमाइ--

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्। ये चापि केचित् कुलजा विकारा भवन्ति तांस्तान् प्रवदन्त्यसाध्यान्॥ २२॥

(च० चि॰ ५० ६)

म०-जात इत्यादि । क्लेष्ममेदसोरितदुष्ट्या सूत्रमेदः क्लेष्मणामितमाधुर्यात् मधुमेहिनो जातो यः प्रमेही सः चाप्यसाध्यो भवतीति । वीजदोषादिति प्रमेहारम्भकदोषदुष्ट्वीजजातप्रमेहित्वात् । मधुमेहशब्देन चात्र मेहमात्रमुच्यते, यदि तु वातिक छपेचितो वा मेहो मधुमेह उच्यते, तदा चेतरप्रमेहयुक्त-मातृपितृजनित-प्रमेहिणो नासाध्वत्वमुक्तं स्थातः किंच मधुमेहिना जनितस्य मधुमेहित्वमेव कारणानुष्ट्यतया युक्तं, तत्वक्च मधुमेही मधुमेहिना (वा) जातो न साध्य इति वक्तुर्म्यतं, तस्यासाध्यत्वमि न वक्तव्यं, मधुमेहस्यासाध्यत्वादेव । अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेहमात्रमुक्तम् । यथा,—"ग्रुक्शी च मधुमेही च राजयच्मी च यो

नरः । अचिकितस्या भवन्त्येते वल-मांस-परिचयात्" ( च, इ, स्था, घा, )-ःनि । यदि हात्र मधुमेहोऽभीष्टः स्याचदा वल्रमांसपारिचयादिनि न कुनं स्यान्, नस्य स्वस्-पत एवासाध्यत्वात् । यथा कियन्तः शिरसीयाध्याये-"डेपन्नयाऽम्य नायन्त पिडका मधुमेहिकाः" ( च. स. स्या. घा. १७)-इत्यादिना या मधुमेहमंबिन वन नोक्तास्ता एव "प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ताः" (च चि. स्था ध्र.)-इत्य-न्तेन च चिकित्सास्थाने प्रमेहीमात्रसंवन्धितया अनुय चिकिन्सायां संयोजिताः। तस्मान्त्राविनीं मधुमेहतामाश्रित्य सर्वे एव मेहा मधुमेहशब्दवाच्यः । उक्तं हि चारमटे,-"मधुरं यच मेहेपु प्रायो मिन्त्रिव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहान्ह्या मापु-यीच तनोरतः" (वा. नि. स्पा. च्य. १०) इति । गदाघरेण तु पिटकासंवन्धे-नैव मधुमेहत्वमुक्तं, यतञ्चरके कियन्तः शिरसीयाध्याये ( च.स्ट्र. स्था. घर.१७ ) मधुमेहमभिधाय पिडका चक्ता इति । तन्न मनोहरं, तत्र मथुमेहशब्देन प्रमेटमात्रा-भिषानात् । यदि तु मधुमेह एवाभीष्टः स्यात्, तदा 'डपेन्नयाऽस्य जायन्ते'-जनि ज्येत्तणाभिधानमञ्जूपपत्रं स्यात् पिडकानां च मधुमेहभवानां चिकित्सोपदेशो व्यर्थः स्यादिति । कुलजमेहस्यासाध्यतामसङ्गेनापरेपामिप कुलजानामसाध्यत्वमार्-चे चापीत्यादि । केचिदिति कुष्टादयः । कुलना इति पितृपितामहादिसंभृताः । एतन प्रमेहि-पितृपितामइ-मातामहस्यापि प्रमेहसाध्यं दर्शयति । नतु, यस्य पिनामदः प्रमेही तस्य पिताऽपि प्रमेहिजातत्वात्; तथाच सति 'जातः प्रमेही पशुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि वीजदोपात्'-इत्यनेनव गनार्थम् । नवं, न हि प्रमे-हिना जात इत्येतावता जल्पनमात्र एवं प्रमेही भवति, किं तर्हि कालवरीन दुष्टर-भिन्यक्तचाः यथा-कुष्ठिजातस्य कुष्टम्, एतेन यदा अनिन्दुप्टवीनेन प्रमेरिजानन वित्रा जन्यते पुरुषः प्रमेही सोऽप्यसाध्य इति । कुरुना इत्यनेनैव मेहस्याप्यसाव्य-तायां लब्धतायां पुनस्तद्वचनं भमेहाणां मायेण सन्तानातुवन्धिन्वपटदीनार्थम् । उक्तं च,-'ममेहोऽनुसिनाम्' (च. स्ट. स्था. च्य. २४ )-- राने ॥ २२ ॥

भा० टी०—यदि किसी को पहले प्रमेद हुन्ना हो और उसके सर्वे पा भी ममेह हो तो वह प्रमेह श्रव्हा नहीं होता परोंकि वह योज दोप से प्रमेद एँदा होता है। इसी प्रकार दूसरे रोग भी यदि तिता के ज़िर्दि सन्तान में जा जांद, नो वे जनार होते हैं॥ २२॥

#### भाषवनिदानम् ।

## ग्रंथ मधुमेहस्य जिन्तग्रम् ।

( Diabetes Mellitus ) डाइविटीज् मीलीटस

उपेत्तया हि पित्तकफजानामपि मधुमेहत्वं मदर्शयितुमाह—

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः।
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३॥

मधुमेहे मधुसेमं जायते से किल दिघा।

ऋदे घातुक्षयादायो दोषावृतपथेऽथवा।। २४॥
आवृतो दोषिलङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन्।
सणात्क्षीणः क्षणात्पूणों भजते कृच्ळ्रसाध्यताम्॥ २४॥
मधुरं यच मेहेषु प्रायो मध्विव मेहित।
सवेऽपि मधुमेहाल्या माधुर्याच्च तनोरतः॥ २६॥

(वा० नि० झ० १०)

म०—सर्व एवेत्यादि । धातुत्तयावरणाभ्यां कुपितवातेन मधुमेहसम्भवमाहमधुमेह इत्यादि । मधुसमामित 'मूत्रम्' इति शेषः । स इति मधुमेहः । सावरणलिङ्गमाह—स्मान्नत इत्यादि । आवृत इति आवृतवातकृतः । दोषलिङ्गानीति येन
पित्तादिना आवृतस्तस्य वातस्य च लिङ्गानि प्रदर्शयति । अनिमित्तमकस्मात् । जीणः
ज्ञणात् ज्ञणात्पूर्ण इति आवरणेन पुनः पूर्णो भवन् कुच्छसाध्या भवीत । तथा च
चरकः,—"उसमास्तस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः । देशयत्याकृति गत्वा ज्ञयमाप्याय्यते पुनः" (च. स्त. स्था. च्य. १७)—इति । धातुज्ञयकुपितवातजस्य तु केवलवातजमेन लिङ्गम् । गदाधरस्त्वाह,—मधुमेहः सावरणशायुनैन किथते। यदाह चरकः—
"तरावृतगातिवाधुरोज आदाय गच्छति । यदा वस्ति तदा कुच्छो मधुमेहः प्रवर्तते"
(च. स्त. स्था. च्य. १७)—इति । केवलवातजेषु तु कषायादिवमनाद्यतियोगादिकृतेषु धातुज्ञयजेषु वायो रावरणं नास्तीति भेदः । मधुमेहशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमाह—
मधुरं यच मेहेण्वित्यादि ॥ २३—२६ ॥

१-मधुसममित्यत्र मूत्रमिति शेपः । २ स मधुमेहः ।

<sup>ं</sup> रे स मध्मिष्टः मारुतस्य वायोः, पित्तस्य कफस्य च मुहुमु हुवीरम्वारमाकृति निक्तं वर्रायति, द्वयं गत्वा पुनराप्यायते पूर्णो सन्तीत्यथः इ

भा० टी०—मधुमेह का लक्ष - सभी प्रमेह टीक तरह से विकिन्सा न करने ने पुराने हो जाने पर मधुमेह हो जाते हैं, श्रीर तब वे श्रसाध्य हो जाने हैं। मधुमेद में पेशाय शहद की तरह होता है। वह मधुमेह दो तरह से होता है. एक धानुश्रों के किए हो जाने पर कुपित वायु से, श्रीर दूसरा हो यां के हारा वायु के मार्ग दक्त जाने पर कुपित वायु से, श्रीर दूसरा हो यां के हारा वायु के मार्ग दक्त जाने पर कुपित वायु से। दोपों के हारा श्राञ्चत वात से उत्पन्न मधुमेह उन दोपों के श्रीर धात के लक्षणों को प्रकट करता हुश्रा विना कारण ही चण भर में धन्द हो जाता है। च्या भर में श्रावरण कारक दोपों से फिर जारी होकर एव्यू साध्य हो जाता है। पेशाय का रंग श्रीर स्वाद मधु के समान मोठा होने श्रोर शरीर के भी भी टा हो जाने से सभी प्रमेह कहलाते हैं॥ २३-२६॥

घ्यथ प्रमेहपिडकानिदानम् ।

(Carbunole)कारवद्गल

पमेहोपेत्तया पिडकासम्भवं दर्शयितुमाह-

शराविका कच्छिपिका जािलनी विनताऽलजी । मस्रारेका सर्पिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २७ ॥ षिद्रधिश्चेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश । सन्धिमर्मस्र जायन्ते मांसलेपु च धामस्र ॥ २८ ॥

( Me Fe to te )

म०—शराविकेत्यादि । इह दशिष्डकासु विननायाः पाटो भोर्डारहद्गः, भोने हि नव पिडकाः; तद्यथा—"शराविका सपिषिका रृषिदा
नािकी तथा । कुलिश्काऽलनी पुत्री विद्रारी विद्रारी नथा ॥ नंबनाः पिटरा
ह्रेयाः"—इत्यादि । कुलिश्का भोने ममूरिका ह्रेयाः, किंतु भोने एव विनना
न्यूनेति वक्तुं सकरं; सुश्रुते चरकेचितनताया दर्शनात् । चरके तु सप्त पिटराः।
तद्यथा—"शराविका कच्लिपिका नािलनी सपिषी तथा । अलनी विननात्या प्र
विद्रशी चेति सप्तमी" (च. स्. स्थार छार १७)—इति । नत्र मायोभावात्र
सप्तानामिभधानम् । यतस्तेनैव कियन्तः शिरसीये "नथाऽन्याः रिट्राः चित्रः"
इत्यादिनाऽधिकपिडकासंभवः स्वितः। ममेहोपेन्नयेन्यभियानं मधुमेरेन मनद्रार्थः
च पिडकासंभवं द्रश्यित । अत एव—"विना ममेहमप्येनाः" (च. स्. स्थार छार १८)
इत्यत्र ममेहमात्रग्रहणं कृतम् । धामस्त्रिति स्थानेषु ॥ २७–२= ॥

भा० टी०—प्रमेह की ठीक दवा न होने से पुराने हो जाने पर सिन्ध्यों में मर्म स्थानों में और मांसल (जहां अधिक मांस हो) स्थानों में दश पिडकियां पैदा हो जाती है। उनके नाम हैं—१ शराविका २ कच्छिपिका, ३ जालिनी ४ विनता ४ अलजी ६ मस्रिका ७ सर्पिका प्रमिका ६ विदारिका १० विद्रिध ॥ २७-२८॥

## अथ सर्वासां प्रमेहपिडकानां लक्तायानि।

#### सर्वासामाकृतिमाहः-

अन्तान्नता तु तदूपा निम्नमध्या शराविका ।
गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ २१ ॥
सदाहा कूर्भसंस्थाना ज्ञेया कच्छिपका बुधैः ।
जालिनी तीत्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ ३० ॥
अवगादरुजाक्लेदा पृष्ठ वाऽप्युदरेऽिप वा ।
महती पिडका नीला विनता नाम सा स्मृता ॥ ३१ ॥
महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी ।
मसूराकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ ३२ ॥
रक्ता सिता स्फोटाचिता दारुणा त्वलजी भवेत् ।
विदारीकन्दवद्भृत्ता किना च विदारिका ॥ ३३ ॥
विद्र्षेर्लक्षेणेर्युक्ता ज्ञेया विद्रिथका तु सा ।

नि० झ० ६ )

म०-ग्रान्तोन्नतेत्यादि । तद्र्वेति शरावरूपा । अन्पचिता अन्पपिडकान्तरा-चिता । विद्रवेर्छत्त्रेणर्धुक्तेत्यभिधानेन विद्रवेरस्या भेदो वोध्यः ॥ २९-३३ ॥

मा० टी०—पिड़काओं को आकृति-शराव (कसो । या पर्द ) की तरह आखीर
में किनारे पर ऊँचो और बीच में नीची (खाल ) होने से शराविका कहलाती है।
सफ़ेर सरसो के समान सफ़ेर और उतनीहों 'वड़ो होने से सूर्ष पिका कहलाती है।
जो पिड़का कछुवे की पीठ की तरह ऊँची और जिसमें जलन होनी है उसे केच्छिपिका
कहते हैं। जिसमें वड़ी तेज जलन हो और अगल वगल मांस का जाल ऐसा देख पड़े
उसे जालिनी कहते हैं। जिसमें पीड़ा मीतर हो भीतर हो और मवाद मीतर हो

रंग में नीली तथा बड़ी हो उसे विनता कहते हैं, यह पिड़मा पाँठ या पेट में हुना करती है। जो देखने में बड़ी श्रीर जिसके श्रमल बगल फुंसियां कम हाँ उसे पुलिएं। कहते हैं। जो मस्र की स्रत की हो उसे मम्रिका कहने हैं। जो नाल या सफेए, कड़ी श्रीर फफोलों से ब्रिसी हो उसे ह्यलजी कहते हैं। जो विदास कन्द (पानाम कोंहड़ा) की तरह गोल श्रोर कड़ी तथा बड़ी हो उसे बिदारिका करते हैं। जा विदास करते हैं। जा विद्रिध के क्लापों से मिलती जुलती हो उसे विद्रिधका बहते हैं। २६-२२ ह

## **अय पिडकानामुः**पत्ती कारगानि ।

पिडकानामारम्भककारणमाह---

ये यन्मयाः स्पृता मेहास्तेपामेतास्तु तन्मयाः॥ ३४॥ विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः। तावचैता न रुच्यन्ते यावद्रास्तु'परिग्रहाः॥ ३५॥

( च० मृत्र २० १७ )

म०-ये यन्मया इत्यादि '। तन्मया इति निर्देशः किन्द्रप्यादिपयंऽप्युत्सगोंऽभिनिविश्वत इति छोपं वाधित्वा टापा साधनीयः। नरोपं मन्त्रा
कैश्चित् 'तत्कृताः' इति पाठान्तरं कृतम् । अयमत्र पिण्टायः—यो यद्रोपोन्
क्यणो महस्तद्दोपोन्यणेनेव पिडका भवन्ति । नतु, जान्तिन्यां नीत्रदादः पिटतः,
स च पिचकृतः, भोजंऽपि जान्तिन्ति पिचकृतेव पिटना, यया—"पर्म्पतःपिसंवन्धा पिडका चैकदेशजा । पिचोत्कटा दाहवर्ता भुशरम् जान्तिन्ति
सता"-इति । तत्कयं जान्तिन्यां पिचजत्वानियमात् ये यन्भया उत्पादिनन्यार्थसंगतिः ? नैवं, मचुरपिडकानां तन्मयत्वेन वादुन्येनाभिथानंः यया—हिन्दाः
गच्छन्तीति गदाधरः, किंवा स्वमहिम्ना जान्तिनी पिचप्रधाना भवितः क्रियः
वातजमेहभवत्वेन क्लेष्मवातप्रधाना चः तेन दोपत्रयप्रधानत्वात् मदेश मा
भवति, । ध्रान्यस्त्वादः,—तीत्रदाहत्वं पिचोत्कटत्वं च पीचिक्रमेदनायां कान्तिनाः
मवगन्तव्यम् अन्यमेहजा त्वन्यदोपोत्कटा निर्दाहा च अन एव घरके जान्तिनाः
कर्णस्त्रणा निर्दाहा एव पठिता । तद्यथा,—"शराविका कच्चपिका जान्तिनी चिनि
दुःसहा । जायन्ते ता द्याविवलाः प्रभूतक्लेष्ममेदमाम् ॥ स्वच्या निराजान्यर्ताः
स्निग्यसावा महाश्रया । क्जानिस्तोदवहुला स्वपच्छितः च जान्तिनी (प. स्व.

९—बास्तु वद्याध्वस्थानम् । बास्तुदरिवदानन्तरमेर मगः धायसम्बर्गः स्राप्तः

स्था. द्या. १७) — इति । न चातिप्रसक्तिः, उक्तं हिं चरके समर्थ्यते, अस्मिश्च समाधाने ये यन्मया इत्यादि न च्याइन्यते । चरकभोजवचनयोश्चाविरोधार्थयत्ना-न्तरं मृग्यम् । कार्तिकस्त्वाह, — पाककाले पित्तोत्कटत्वं, "तस्माद्धि सर्वे परिपाक-काले पचन्ति शोथास्त्रय एव दोषाः" (सु. सू. स्था, घ्य, १७) — इति वचनात्ः एतत्तु सर्वत्राविशेषानाद्वियन्ते ॥ २४॥ २५॥

भा०टी०—प्रमेह में जो दोष अधिक होता है, उन्हीं दोषों से पिडकार्य भी होती हैं, अर्थात् पिडकाओं में उन्हीं दोषों का जलगा देख पड़ता है। ये पिडकार्य प्रमेह के विना भी मेदो धातु के खराव हो जाने से पैदा हो जाती हैं। ये तव तक नहीं जान पड़ती, जब तक पूरो तरह से थाल्हा नहीं वाँघ लेतीं॥ ३४-३४॥

#### श्रथासाध्यपिडकानां खत्त्रगानि ।

असाध्यापिडकाळचणमाइ— गुद्धे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः । सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडकाः परिवर्जयेत् ॥ ३६ ॥

( सु० नि० म० ६ )

इति श्री माधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रमेहप्रमेह पिडकानिदानं समाप्तम्।

म्०—गुदे इत्यादि । सोपद्रवा इति उपद्रवाञ्च तृह्कासाद्यः । यथाह चरकः—"तृह्-कास-मांससंकोच-मोह-हिका-मद-ज्वराः । विसर्प-मर्भसरोधाः पिड-कानाग्रुपद्रवाः" (च. स्. स्था, घ. १७)—इति । पिडकास्तु प्रायेणाधः-काय एव, दोषदृष्याणामधः पसरणात्, "रसायनीनां च दौर्वल्याक्राध्वग्रात्तिष्ठान्त प्रमेहिणां दोषाः"—(स्. चि. स्था. घ. १२) इति वचनाच । केचिदाद्यः—स्नीणां प्रमेहो न भवतीति । तथाच तन्त्रान्तरे,—"रजः प्रसेकाक्षारीणां मासि मासि विशुध्यति । सर्व कारीरं दोपार्श्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः"—इति । किन्तु स्त्रीषु प्रमेहदर्शनात्, पतद्धेतुबहादन्यरोगसम्भवत्वाचैतत् प्रायोवादमाश्रित्योक्तम् । मेहनिष्टत्तिष्ठचणं च स्त्रुते पठितम् । तद्यथा,—"प्रमेहिणो यदा सूत्रमनाविष्ठमिष्टिङ्ग्लम् । विशदं किक्क-कर्कं तदाऽऽरोग्यं प्रचलते" (स्त्र. चि. स्था, ध्र. १२)—इति ।। ३६ ॥

इति श्री कर्ढद्वकृतायां मधुकोश व्याख्यायां प्रमेहप्रमेह पिस्का निदानं समाप्तम्। भा० टी०—पिस्काश्रों के श्रसाध्य लच्चण-गुदा, हृदय, शिर,कन्धा पीठ,श्रीर मर्म स्थानों में उत्पन्न, कमजोरो की हालत में उत्पन्न, श्रीर उपद्रचों के पैदा हो जाने पर पिस्कार्ये श्रसाध्य होती हैं। ऐसी हालत देखकर: चिकित्सा न करना ही ठीक है ॥३६॥

१ दोपास्व विशुद्धधन्तीत्यर्थ-। २ एत्रद्वेतुबलात् मासिमासि रजः प्रसेकरूपकारस्यसामध्येत् श्रन्वेपा रोगायां सम्भवा भवत्येन यदा तर्दि कथं न प्रमेहोरपितः स्यात्। एनत् 'न प्रमेहन्त्यतः क्षियः, इति । प्रायोवःदमिति उक्तवलोके प्रायः पदमाध्याद्यये प्रायो बाहुत्येन स्त्रीया प्रमेहो न भवतीत्यभिष्रेत्योक्तमित्यर्थः, ।

(बहुतों का कहना है कि ख़ियों को प्रमेह नहीं होता-क्योंकि हर महीने मासिक घर्म हो जाने से ख़ियों का शरीर श्रीर चात श्रादि दोप को जो उन्न ख़राबी रहनी है, वह दूर हो जाती है। परन्तु यह चान सर्वांश में ठीक नहीं, फ्योंकि न्त्रियों को प्रमेह होते देखा गया है, प्रमेह के कारण सेघन करने से प्रमेह जरूर हो होगा। चाहे पुरुष हो या ख़ो, किन्तु इतना श्रवश्य है कि ख़ियों को प्रमेह प्राय- कम होता है।)

इति श्रीहरिनारायणशम्मंचेद्यकृतायां निदानदोपिकायां रुग्विनिश्चयः भाषाद्योकायां प्रमेहनिदानम् ।

> अथ मेदीनिदानम् । ( Ob sity ) श्रोवेसिटी ।

ष्यथ मेदोरोगस्य हेतु-सम्प्राप्ति-लक्त्रणानि ।

"विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेटसः" इति मेटः कीर्तनान् पिटकानन्तरं मेदोनिदानपाह—

अन्यायाम—दिवास्वप्न—श्केष्मलाहार—सेविनः ।

मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्तेहान्मेदः प्रवर्धयेत् ॥ १ ॥

मेदसाऽऽग्रतमार्गत्वात् पुष्यन्त्यन्ये न धातवः ।

मेदसतु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मस् ॥ २ ।

स्तुद्धश्वास—तृपा—मोह—स्वप्न—क्रथन—सादनेः ।

युक्तः द्धत्—स्वेद—दुर्गन्धरस्पप्राणोऽस्पमेश्चनः ॥ ३ ॥

मेदसतु सर्वभूतानामुदरेष्वास्थिषु स्थितम् ।

अत एवादरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ १ ॥

मेदसाऽऽग्रतमार्गत्वाद्धायुः कोष्ठे विशेपतः ।

चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमाहारं शोपयत्यिष् ॥ ४ ॥

तस्मात् स शीव्रं जरयत्याहारमभिकाङ्चित ।

विकारांश्चाप्नुते घोरान् कांश्चित् कालव्यतिकमात् ॥ ६ ॥

एतानुपद्रवकरो विशेपादग्निमारुतो ।

एतौ तु दहतः स्थूलं वनदावी वनं यथा ॥ ७॥ मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः । विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ५॥ मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्पिगुदरस्तनः । अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ६॥ इति श्री माधवकरविरचिते माधवनिदाने मेदोरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०-'विना प्रमेहमप्येवा जायन्ते दुष्टमेदस' इत्यत्र मेदःसंकीर्तनात् मेदोदुष्टे-रभिधानं, मेदोदुष्ट्या च स्थौन्यम् । मधुरोऽन्नरसङ्गित मधुरमाय आमे इवान्नरस संभवन् स्नेहान्मदो जनयति । सुश्चतेऽप्युक्तम्,-"आम इवान्नरसो मधुरतरञ्च भवति"-इत्यादि । नतु, मेदस्विनस्तीच्णाग्नित्वात् कथमाम इवान्नरसो भवति ? यदुक्तं चरकेगा, — "चरन् सन्धुक्तयत्यग्निम्" (च. स. स्था च्या २१) -इति । अग्नौ च मन्दे आमोत्पादः, यदाह, — "आमाशयस्थः कायाभेदौँविन्यादाविपाचितः। आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः"—इति उच्यते, क्लेष्मलाहाराध्यशन-शीलत्वेन कदाचित् कालन्यतिक्रमभोजनेन च बहुविकारकर्णायिन्यापत्तेरत्ररस-स्यामतुल्यता, अथवा मधुरतरात्ररसोपिलप्तेऽत्रवहस्रोतिस सर्व एवात्ररसो मधुर-तरो निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तेऽत्रवहस्रोतिस मधुररसस्यापि विदाहः । यदुक्तं,— "स्रोतस्यत्रवहे पित्तं पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भ्रुक्तमन्यद्वा तस्याप्यत्रं विद्द्यते" (सु. सु. स्था. च्या. ४६) - इतिः, स चामतुल्यत्वादाम इत्युच्यते । अशक्तः सर्वकर्पस्विति मेदसः सौक्कमार्याद् । श्वद्रक्वासः 'रूचायासोद्भव' इत्या-दिनाऽभिहितः । ऋथनमकस्मादुच्छ्वासावरोधः । चरन् सन्धुत्तवत्यमिनिति मेदो-रुद्धमार्गत्वात् क्रम्भकारवननयायेनान्तर्वछवान् द्रद्धो वायुर्गने दीपयति । अतिद्व-द्धस्तु वायुरग्निवैषम्यजनकः। विकारांश्चाप्तुते घोरानिति वातविकाराणामन्यत-मान्ः काल्रच्यतिक्रमात् भोजनकाल्रच्यतिक्रमात् । विकारान् दारुणानिति प्रमेहपि-हका-ज्वर्-भगन्दर-विद्राधि- वातरोगाणामन्यतमान् । अयथोपचयोत्साह इति अय-थावन्मांसोपचय उत्साहरूच यस्य स तथा ॥ १-६ ॥

इति श्री कएठदत्त छतायां मधुकोष व्याख्यायां मेदोरोगनिदानं समाप्तम्।

मा० टी०—मेदो निदान-कुछ पिथ्रम न करने, दिन में सोने, कफकारी आहार करने से मोजन का अंश (रस) ठीक तरह से न पककर अ.म की तरह मधुर होकर अपनी चिकनाई से मेद्रधातु (चर्वीं) को वढ़ाता है। चर्वी के अधिक चढ़ जाने पर सब घातुओं के मार्ग दक जाने से वे धातु जहां के तहां ही रह जाते हैं, अन्य घातु को नहीं बढ़ा पाते सिर्फ चर्वी ही बढ़ती रहती है। उसके वोम से मतुष्य शक्तिहीन

होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। जरा छा काम करने पर उसका सांस पृतने कागता है। प्यास, खुस्ती, निद्रा, पकापकी कुछ देर के लिए सांस का न सतना, प्रधिक्त मोजन, पसीना, शरीर में बदब होना, निर्वलता, नामदी ये स्व विकार मेदस्या पुराय के बराबर हुआ करते हैं। स्वमावतः थोड़ा बहुत मेद सभी प्राणियों के पेट त्रीर हर्द्या में रहा करता है, इसलिए मेदस्वी लोगों का अधिकतर पेट ही बढ़ता है। मेद शरीर के अन्दर सब रास्तों को रोक देता है, इसलिए बायु भी विशेष करके पेट ही में रहकर अग्नि को तेज करता रहता है और मोजन जलदी सुखा डालता है, याने मोजन लहरी पच जाता है, और फिर जलदी ही मोजन करने की इच्छा होती है। यदि मोजन में उत्त भी देर हो जाय तो अनेक बातरोग पेदा हो जाते हैं। मेदस्यी मनुष्य के शरीर में अग्नि, बायु, दोनों प्रवल होकर अनेक रोगों को पदा कर देने हैं। ये शरीर का ऐसा नाशु करने बाले होते हैं जैसे बनाग्नि वन को। अधिक मेद (चर्या) के बढ़ जाने पर बायु आदि भयद्वर रोगों को पेदा कर जलदी हो प्राण्नाश कर देते हैं। मोटे आदमी का मांस और वर्यो अधिक बढ़ जाती है और विशेष कर चूनड़, पेट शोर स्न इतना मोटा हो जाता है कि चलते समय हिला करता है। उनके शरोर की मेटाई मही मालुम होतो है, उनका उत्साह भी चिश्वक और घेटंगा होता है। है रूट।

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यश्वायां निदानदीपिकायां रिग्वनिश्चय-भाषाटीकायां मेदोनिदानम् ।

ष्ट्राथोद्रनिद्गनम् । 📙 🗇

अयोदररोगस्य मुख्यं निटानम् ।

उदरोत्सेधसाधम्यादुदरानिदानम् । उदरस्य विशेषेण विदिदृष्टिजन्यत्वमाद-

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च । अजीर्णान्मिलिनश्चान्नैर्जायन्ते मलसञ्जयात् ॥ १ ॥

( हा- दिव प्रव 🖘 ।

म॰—रोगा इत्यादि । आग्निमान्यं च दोपत्रयजनकम् । यदुक्तम्-"वर्षान्तु-रिनवले हीने कुप्यन्ति पवनाद्यः" (च. स्त, स्था, छा, ६)—इति । महिन-रिति अत्यर्थदोपजनकैर्विरुद्धाध्यक्षनादिभिः । मलसंचयादिनि मन्ता टोपा पुरीपाद-यक्षन,तेपामतिवृद्धत्वात् । तन्त्रान्तरंच-"अतिसंचितदोपाणां पापं कर्म च

१ सुनरामविश्वरेन ॥

क्विताम् । उदराण्युपजायुन्ते मन्दाग्नीमां विशेषतः"-इति । यद्यपि मन्दाग्नित्वमिल-नामत्वयोः प्रत्येकमपि दोषत्रयजनकत्वमस्ति तथाऽप्यत्रोभयहेतुजनकत्वेन- दोषदुष्टि प्रकृषः ख्याप्यते, अत एव दुष्टिपकर्षख्यापनार्थे मलसंचयादित्यत्र संपूर्वे कृतवान् ॥ १ ॥

भा॰ टो॰—उदर रेाग का निदान-याँ तो समी रेाग अग्नि के मन्द होने पर होते हैं, परन्तु उद्दर रोग विशेषकर मन्दाग्नि से होते हैं। अजीएँ, मिलन अन्न, अनमेल की सीजें, विना भूख खाना, वासो, सड़ा, वदब्दार और वेवख्त खाना। मल-कुपित वात आदि दोष, तथा पुरोप का संचय, उदर रोग का कारण होता है ॥ १॥

च्यथोद्ररोगस्य संप्राप्तिः।

संप्राप्तिमाइ—

## रुष्ट्वा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः। प्राणाग्न्यपानान् संदूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्।

म॰—कद्ध्वेत्यादि स्वेदाम्बुवाहीनीति स्वेद्वहानि अम्बुवहानि च अन-योश्च भेदः, "उदकवहानां स्रोतसां ताछ्यू छं वछोम चः, स्वेदवहानां स्रोतसां भेदो, मूछं, छोयक्रपाश्च" (च. वि, स्था. घा. ५) इत्यनेनोक्तो क्षेयः । स्रोतोरोधश्चात्र वहिरेव न पुनरन्तः । यदुक्तं चरके—"स्वेदस्तु वाह्येषु स्रोतःस्र प्रतिहतगतिस्तिर्यगव-

तिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायित"—(च, चि, स्था. घ, १३) इति । अत एवोदरपूर्णता अन्नरसेन । प्राणाग्नीति पुनरग्निद्वणाभिधानेन मन्दस्याप्यग्नेः पुनर्दोषकृतं
स्रुतरां मान्यं वोधयित । दोषसञ्चयगतेनापि वायुना प्राणापानयोर्द्वणं न विरुद्धं,
यतो वायुना वाय्वन्तरदृष्टिः क्रियत एव । सुञ्जेन तु पूर्वरूपमस्योक्तं, तद्यथा—
तत्पूर्वरूपं वल्ल-वर्ण काङ्ज्ञा-वली विनाको जठरे हि राज्यः । जीर्णापरिज्ञानविदाह-

वस्यो वस्ती रुजः पादगतञ्च शोथः" ( छ. नि. स्था. छ. ७ ) इति ॥ २ ॥

मा॰ टी॰—उद्र रोग की सम्माप्ति-पहले पेट में दोष सब्चित होते हैं बाद स्वेदवाही और जलवाही सोतोंका रास्ता वृन्द कर देते हैं। इसमें माण्तया अपान वायु और उदराग्नि भी विगढ़ जाती है। स्वेदवाही और जलवाही स्रोन वाहर की तरफ वन्द हाते हैं, भीतर की तरफ नहीं। भीतर ते। वही पसीना और जल बढ़कर पेट की फुलाता ही है। इस मकार हर तरह से पेट में दे। ष के इकट्टे हो जाने पर पेट बड़ा

है। जाता है, उसे ही उद्गर रोग कहते हैं ॥ २॥

## भयोदररोगस्य सामान्यलक्त्यानि ।

सर्वेपामुद्राणां सामान्यलक्षणमाह-

आध्मानं गमनेऽशक्तिदैंविल्यं दुर्वलाग्निता । शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीपयोः ॥ ३ ॥ व दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि । पृथग्दोपैः समस्तैश्च स्नीहबद्धक्षतोदकैः ॥ १ ॥ व सम्भवन्त्युद्राण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ।

( ७० नि० ५० ७ )

म०—ग्राध्मानमित्यादि । दुर्वज्ञाग्नितेतिमन्दोऽग्निर्यद्यप्यत्र देतुस्तथाऽप्यग्नेरतिशयदौर्वन्यं लिङ्गत्वेन ज्ञेयम् । उदराण्यष्टाविति यक्तदान्युद्रस्य प्रीटोटरेण
सार्धे समानचिकित्स्यतया तथोत्पचिविशिष्टद्कांद्रात् क्रमण भूनद्कोटरस्यापि
समानलिङ्गचिकित्सितत्वेनाभिन्नत्वात्, अष्टावेवोदराणि भवन्ति । प्लीटोट्रराटीनि
च यद्यपि चत्वारि दोपजानि, तथाऽपि हेतु-लिङ्ग-चिकित्सा—भेदात् पृथगुक्तानि ॥ ३॥ ४॥—

उद्दरेश का सामान्य लचण पेट फूलना, चलने में तकलीक ऐता, ग्ररीर में ताकत कम है। जाना, मन्दर्शन है। जाना, पेट पर सूजन है। ना, ग्ररीर स्वर सुस्त रहना, हवा न खुलना, पालाना न होना, जलन, तन्द्रा, ये सब लचए मायः सभी उरर रोगों में होते हैं। उद्दर्शेग आड प्रकार का होता है—वातोदर १, पिछोदर २, क्फो-दर ३, सिक्षेपातोदर ४, प्लीहोदर ४, बदोदर ६, स्तोदर ७, दकोदर ५, रनका अलग अलग स्त्रण आगे सुनों ॥ ३-४॥

भ्रथ वानोद्राय लक्त्णानि ।

वातोदरलज्ञणमाह-

तत्र वातोदरे शोथः पाणि-पन्-नाभि-कुक्षिपु ॥ ४ ॥ कुक्षि पारवेदिर-कटी-पृष्ठ-रुक् पर्वभेदनम् । शुष्ककासोऽङ्गम्देऽघोगुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥ श्यावारणत्वगादित्वमकस्माद् वृद्धि-ह्यास-वत् । सतोद-भेदमुद्रं तनु-कृष्ण-सिरा-ततम् ॥ ७ ॥ आध्मातद्दतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च । वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ = ॥

( वा० नि० घ० १२ )

म॰-तत्रेत्यादि । अकस्माइ वृद्धि-हास-वदिति' अनियतवृद्धि-हास-युक्तग्रुद-रम् । आध्मातद्दतिवादिति वातपूर्णचर्मपुटवदिति ॥ ५-८ ॥

भा० टी०—वातोदर के लच्च —हाथ, पैर, नाभि श्रीर कोंख में स्जन, कोंख, पछली, क्रमर, पीठ में पीड़ा, जोड़ों में दर्द. स्खी खांसी, श्रॅगड़ाई, नाभि के नीचे भारीपन मालुम होना, पाखाना न होना,त्वचा,नल, नेत्र मूत्र,मल श्रीर, मुंह का स्याह वा लाल होना, विना कारण पेट कमी फ्ल जाना श्रीर कभी पचक जाना, पेट में स्ई चुभोने श्रीर फोड़ने जैसी पीड़ा होना, पेट पर काली काली नर्से दिखलाई देना, पेट में वजाने पर हवा भरे फुटशल की तरह धप् धप् श्रावाज होना। पेट के श्रन्दर वायुका शब्द श्रीर पीड़ा के साथ घूमना, ये सव लच्चण वातोदर में होते हैं॥ ४— ॥

भ्रथ पित्तोद्रस्य लक्त्यानि ।

पैत्तिकमाइ-

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृद्कदुकाऽऽस्यता । भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित् ॥ १ ॥ पीत-ताम्र-सिरा-नद्धं-सस्वेदं सोष्म दह्यते । धूमायते सृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूषते ॥ १० ॥

( वा० वि० भ० १२)

म०-पित्तत्यादि । दहात इति उदरमात्रं दहाते । दाहरतु सकलदेहस्यैव वोद्धच्यः । धूमायते=धूम इवोध्वेमेति । त्तिमपाकमिति त्तिप्रपाकाज्जलेंदरतां यातीत्यर्थः । प्रदूयते=च्यथते ।। ६-१० ।।

भा॰ टी॰—पिचोदर के लच्या-ज्वर, मूच्छी, शरीर में जलन, प्यास, मुंह का कहवापन, श्रम, पतला दस्त होना। त्ववा,नख,नेत्र,मूत्र,श्रीर मल पीला हो जाना,पेट हरा हो जाना, पेट पर पीली या लाल नसों का दिग्यताई पहना. पसीना होता, पेट के बाहर अन्दर गरम मालूप होना, धूँ वा लगने जैसी नकलीक होना, पेट मुलायम होना, जल्दी पेट पक कर जलोदर हो जाना,ये सब लज्जण पिचोदर के होने हैं.॥१-१०॥

### ष्यथ कफोद्रस्य लक्तगानि । 💆

क्लैप्मिकमाह---

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वाप-श्वयथु गोरवम् । निद्रोत्क्लेशोऽरुचिः श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥११॥ उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीततं महत् । चिराभिगृद्धं कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२॥

( TO [Je Te 1: )

भा० टी०—कफ के उदर रोग में शरीर शिथिल रहता है घोर सुम हो जाता है, सूज जाता है, श्रीर वोभदार माल्म होता है। नीद श्रधिक धाती है। जी मचनाता है। श्रविच होती है। श्वास कास होता है। त्वचा, नेत्र, मुट, मन्न, मृत्र, नग, नव सफेद हो जाते हैं। पेट निश्चल, चिकना, सफेद शिराश्रों से विग हुन्ना, घटा, धरे २ वदने वाला, कड़ा, छूने पर ठएडा, भारी श्रीर स्थि। (गुरुगुड़ न होना)होता हरहा, स्टा

## च्रथ सन्निपातोद्रस्य लक्त्रणानि । 🚩

सन्निपातोटरमाह--

स्त्रियोऽन्नपानं नख-लोम-मूत्र-विद्यार्तवेर्युक्तमसीधुवृत्ताः । यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बु-दूपीविप-सेवनाद्या ॥ १३ ॥ तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोपाः कुर्युः सुघारं जद्यं त्रिलिङ्गम् । तच्छीतवाते मृशदुर्दिने च विशेषतः कुष्यति दह्यने च ॥ १२ ॥ स चातुरो मुद्यति हि प्रसक्तं पाग्डुः कृशः शुष्यिन तृष्ण्या च दूष्योदरं कीर्तितमेतदेव,

( -- 0- + - 1. ,

म॰-स्त्रिय इत्यादि । स्निग्रहणमिवनिक्संनिहितजनोप छत्तणम् । गरं= संयोगजं विषम् । दुष्टमम्बु=सगर-प्राणि-तृण-पर्णादि-कोथयुतं, विपमेनाग्न्यायु-पहतं मन्दमभावं वा दूषीविष ग्रुच्यते । यदुक्तं,—"जीर्ण विषम्नौपिश्विमहतं वा दावाग्नि-वाता-ऽऽतपं-कोपितं वा । स्वभावतो वा ग्रुणविमहीनं विषं हि दूषीविप-ताग्रुपैति" (सु. क. स्था. ध्य. २)—इति । तेनाश्च रक्तमिति विपस्याग्नेयत्वेन रक्तदुष्टिः । क्रुपिताक्च दोषा इति स्वभावादोषत्रयमकोपकं विषं भवति ) तत् शीतवातादिषु क्रुप्यतीति । दूष्योदरं कीर्तितमेतदेवेति एतदेव—सिक्नपातोदरं दूष्यो-दरं कीर्तितं, न पुनरिषक्तमित्यर्थः । रक्तं दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतग्रदरमिति ।। १३—१४ ।।

मा० टी०—सिंघपातीदर के कारण और लद्मण-अक्षर खराव चाल चलनवाली लियाँ मर्द को अपने वश में अधीन करने के खयाल से भोजन में नाखून, रोयें, मूत्र विल्ली आदिका पुरीष, रजोधमें का खुन, खिला देतो हैं। दुश्मन भी बनावटी विप दे दिया करते हैं। खराव जल पीना, और गुणहोन विप (दूपी विप) खाना। ये सव चोज पकती नहीं। इनसे सव देाप विगढ़ जाते हैं और खून खराव हो सिंघपातीदर पदा हो जाता है। तीनों दोपों के उदररोग के लच्चण प्रकट हो जाते हैं। ठएडी हवा चलने पर और वादलों से आकाश विरे रहने पर वहुन वड़ी तकलीफ होती है। पेट में जलन होती है, वेहीशी आ जाती है। शरीर पाण्डवर्ण का हो जाता है। देह दुवली हो जाती है। प्यास वहुत लगनी है। इसी को कोई दूष्योदर भी कहते हैं। दूष्योदर नाम इस लिए पढ़ा कि इसमें दूष्य(रक्त) की खरावी ज्यादा होती है॥१४॥

अथ प्लोहोद्रस्य लत्त्त्यानि । 🗸 ( Splenic Enlargement ) स्पीलोनिक पनलार्जमेन्ट ।

प्लीहोदरमाह—

प्लीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ १४॥

विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कपश्च ।
प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्जरुरं वदन्ति ॥ १६ ॥
तद्धामपार्श्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदित चातुरोत्र ।
मन्दज्वराग्निः कफापत्तिङ्गिरुपदृतः क्षीणबलोऽतिपार्द्धः ।
सन्यान्यपार्श्वे यकृति प्रवृद्धे क्षेयं यकृहाल्युंदरं तदेव ॥ १७ ॥

(सु॰ नि॰ भ०७)

१-यहदास्युद्--Hepatic Enlargement हेपेंटिक एनलाजनमेन्ट

म॰—प्लोहेत्यादि । अमृक्षफडेचत्यमृनदुष्ट्यंत्र नचुल्यकारणनया पिनदृष्टि-रप्युच्यते, विदाहिना रक्तं पित्तं च दृष्यते, अन एव पडचान् वच्याते.—'क्रफपि-चित्रंक्षपद्वतः'—इति । अत्र पित्तस्य लिद्गं मन्द्रज्वरः, क्रफस्य लिद्गं मन्द्रान्तिन्त्र-मिति गदाघरः । प्लीहोटर एव यक्तद्दाल्युदरस्यावरोधं दर्भयन्नाद्द—मच्यान्यपाद्यं इत्यादिं । सच्यान्यपाद्यं=दिच्चिणपाद्यं । तद्वेति=नाद्दशमेत. प्र्रीदोटर्मममेत्र न विलक्षणित्यर्थः । यक्तदालयति=दोषंभेद्दयतीति यक्तदालयुद्दरम् ॥ १५-१७ ॥

भा० टी॰—श्रा प्लीहोर्र को सुनिये—विशेषकर विदाही होग श्रिभादी चीडों के सेवन से खून श्रीर कफ के अधिक दिराय हो जाने पर पेटमें याँगी नरफ प्लीहा (तिल्ली) बढ़जाती है। इससे रोगी को बढ़ी तकलीफ होनी है। मन्य मन्द त्यर करा करता है। मूख नहीं लगती। राया हुशा हजम नहीं होता। कफिपचके प्रोप भी लज्ज मकट हो जाते हैं। ताकृत कम हो जानी है। शरीर पीला हो जाना है। दर्मा प्रकार दाहिनी तरफ यक्त(जिगर)यढ़जाता है श्रीर उसमें भी ये ही सर्य प्लीहोंकर के लज्ज्ज होते हैं। प्लीहोंकर को हिन्दी में बरबट श्रोर यकृहाल्युदर को परमांत्रगर कहते हैं। यह रोग अक्सर वोखार के प्राने हो जाने पर होना है॥ १६-६७॥

ष्मथात्र दोषाणां सम्यन्धः। 🕌

तत्र दोपसंवन्धमाह--

उदावर्त-रुजा-ऽऽनाहिमोंह-तृर्-दहन-ज्वेरः । गौरवा-ऽरुचि-काठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान् क्रमात् ॥ १८॥

स०—उदावतेंत्यादि'। उदावर्त-रुजा-ऽऽनांह्वानं, मोह-जुर-दहन-ज्वरः पिनं. गौरवा-ऽरुचि-क्राठिन्यैः कफं जानीयात्॥ १=॥

भा॰ टी॰—इस में उदावतं (कन्ज) पीड़ा, पेटका तनाय, से वान, मन्त्रं, ज्यास, जलन और ज्वर के होने से पित्त और गौरवः सरिव, तथा पड़ाटट में एफ समसना वाहिए॥ १८॥

भ्रथ षद्धगुदोद्रस्य लक्तगानि ।

(Intestinal Obstruction) रमुस्टार्नल 'नापस्टब्गन।

वद्धगुद्माइ---

यस्यान्त्रमंत्रेरुपलेपिभिन्नी वालाश्मभिनी पिहिनं यथावत् । संचीयते तस्य मलः सदोपः श्रोनेः श्रोनेः संकरवन्न नाट्याम॥६६॥ निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कुच्छ्रादिपं चाल्पमल्पम् । ह्नाभिमध्य परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २०॥

म०—यस्यान्त्रमन्नेरित्यादि । उपलेपिभिः=पिच्छिलैरनेः शाकशालुका-दिभिः । पिहितं=विबद्धम् । यथावदिति=यथाईम् । मलः=पुरीपम् । सदोप इति दोपत्रयसहितः । नाड्यामित्यन्त्रनाड्याम् । संकरवदिति= संमार्जनीन्निप्य-माणतृणाद्यवकरो यथा चित्यते क्रमेण तथेत्यर्थः । वद्यगुद्दिमिति गुदोपरि अन्त्रस्य बद्धत्वाद्धद्यगुदम् । यदुक्तं चरके,—"पच्मवाछैः सहान्नेन भ्रक्तेवद्धायने गुदे" (च चि. स्था. घ्य. १३)—इति । पुरीपायतनस्य वद्धत्वात् हना-पिमध्येऽन्नपाकस्थाने वृद्धिः, गुद्मात्रनिरोधे तु मलदोषेग्रदाद्ध्वमेवोदरष्टद्धिः स्यात् ॥ १९-२०॥

भा०टी०-वद्ध गुदोदर के लज्ञण-याल,वालू या कंकड़ी भोजनके साथ पेटमें चले जाने से चिपकने वाले शाक शालुककन्द आदि के खाने से आँते-आँतड़ी भर जाती है। फिर दोष और मल (पुरीप) भी वढ़कर आँतों के दरार में इकटे हो जाते हैं जैसे कि किसी जगह भाड़ से भाड़ ने पर कुड़ा इकट्ठा होजाता है। आते गुदाको वांधसी लेती हैं, जिससे पुरीप गुदा में ही अटक रहता है, यदि वाहर आताभी है तो धीरे २ और थोड़ा थोड़ा। फिर एंट, हदय और नामिके वीचमें वढ जाता है। इसे वद्धगुद कहते हैं॥ १६॥ २०॥

### श्रथ परिस्राच्युदरस्य बन्तगानि ।

( Ulceration of the bowel ) अल्सरेशन आफ दि वावेल ।

न्ततोद्रमाइ--

शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्त्रं भुकं भिनत्त्यागतमन्यथा वा । तस्मात्स्वतोऽन्त्रात्सिलिलप्रकाशः स्नावः स्नवेद्धै गुदतस्तु भूयः ॥२१॥ नाभरवश्चोदरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दाल्यति चातिमात्रम् । एतत्परिस्नान्युदरं प्रदिष्टम्,

( सु० नि० भ० ७ )

१ सम्मार्जनी = माडू रूकोके प्रसिद्धा । २ श्रवकर = कचरा, कूडा, करकट, इति हिन्दीमापायां प्रस्यादः ।

म॰—शल्यमित्यादि । शल्यं=ऋण्यकशकेराहि । अन्नोगदिनमनगृक्तम् । श्चक्तमागतिमिति अर्थतः पाकागयातः, विन्होपेनागनपन्त्रं भिनति, ऋत्वागंति शल्यमपि नान्त्रभेद्कम् । अन्यया वेति जृम्भणात्यशनाभ्यायन्त्रं भिद्यने । यदक्तं चरके,-"शर्करा-तृण-ङोष्टास्थि-कण्डैकरत्रसंयुनैः । भियेतान्त्रं यदा भुक्ते,जेरभयोऽ-त्यशनेन वा " (च चि रथा. छा १३)—इति । सुत इति गरिनः । स्रायः स्रवेद्दे सुदतस्तु भूय इति यह यथा भवति तथाऽन्त्रात् सुनः; दौपत्रेषु सुनम्पर्कत-न्यायेनाल्य एव सावो भूयः पुनः पुनः गुद्तव्य स्वेत् । तृशब्द्व्यार्थं, भृयः शब्दोऽत्रावर्तनीयः तेनोक्ता व्याख्या साध्वी भवति । नतु, भिन्नान्यात्तिर्यग्य स्रावनिर्गमः, तत्कथं 'स्रावः स्रवेद्दे ग्रुद्दतस्तु भूय' इन्युपपद्येत ? निवे, मन्द्रिद्वान्त्र-मार्गेण वहिर्गतस्यातिरुद्धस्य पुनरागमनादुवम्त्रेरन्यायाद्वा गृदनः स्नाव उपपन्न एव। चरकेऽप्युक्तम्,-"पूरयन सुद्यन्त्रं च जनयन्युद्रं नृणाम्" (च चि स्धा प्रा (६)-इति । स्रावेण द्रवस्य निम्नगत्वास्राभेरशे जटरं दृद्धिमेतिः एनिक्टराटरं नन्दीट-रमिति भण्यते इति गंदाघरः । यतश्चरकणोक्तम्,-"तदशे नाभेः प्रायोर्जभनि-र्वर्नेमानं जलोदरं स्यात्" ( च् चि. स्था. घा. १६ )-इति । नदन्यं नानुमन्यन्ते, यतिक्वद्रोदरं शीघ्रं जलौद्रतां यातीत्याभिप्रायेण चरकेणोक्तम्, अन्यथा दक्तेटरं पृथक् न स्यात् ॥ २१ ॥

भा० टी०—श्रन्तको चुन वीनकर पकाना श्रीर घाना चादिये। विना पुने पंते वाये हुए। श्रन्नके साथ रहने वाले तिनका, कंकड़ो, छोटे मोटे फांटे पगरह भी पेट में पहुंचजाते हैं, श्रीर यदि उल्टी तरह से श्रांतों में पहुंच गये तो उसले यातों में जगम हो जाता है। श्रधिक भोजन श्रीर जंभाई लेनेसे भी यही चान होती हैं. वाद धानों की जलमसे पानीकी तरह वहाव होता रहता है। श्रधिक वहाव होने पर यट फिर पाखाने के रास्ते वहता है। श्राय नीचेकी तरफ उलकर नाभिके नीचे पेटको पूरा देता है। पेटमें सूर चुनाने श्रीर चीरने जैसी वहुन पीड़ा होती हैं। रने परिसाह उदर या चतोदर कहते हैं॥ २१—२२॥

अथ जलोद्रस्य लक्त्यानि ।

( Ascites ) पसिटिस ।

उत्पत्तिविशिष्टं दकोद्रमाह—

दकोदरं कीर्तयतो निवोध॥ २२॥

यः स्नेह्पीते।ऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोऽप्यथ वा निरुतः ।

पिबेजुलं शीतलमाशुं तस्य स्रोतांसि दूष्यन्ति हिं तद्रहानि ॥२३॥ स्नेहोपिलप्तिष्वथवाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति । स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनाभि समाततं पूर्णिमिवाम्बुना च । यथा दृतिः जुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत्॥२४॥ (॥ कि कि अ ०)

म्थ-यः स्नेहपोत इत्यादि । स्नेहपीत इति कर्तरि क्तः, तेनः स्नेहं पीतवानित्यर्थः । दूष्यन्तीति स्वक्षमेष्ठ दुष्टानि भवन्ति । तद्वहानि=उदकवहानि ।
तेष्विति= उदकवहस्रोतः । पूर्वविदिति=यथा पूर्वप्रक्तम् । अन्नरस उपस्नेहन्यायेन
वहिनिः स्त्योदरं जनयतीत्यर्थ इति जेज्जटः । गदाधरस्त्याह— स्तान्त्रोदरं यथा
अधोनाभेरुदराभिद्यद्धिर्गुदस्रावश्च तथा जलोदरेऽपि भवतीति । नजु, सर्वेषामेवोपस्नेहन्यायेन वहिनिः स्तान्त्ररस्मूलत्वात् कथमजुदकत्त्रम् १ नैवं, तेषु हि प्रथमतो
नातिमन्दत्वाद्येरन्तरसस्यान्पत्वाच्चाजुदकत्वम्, अन्यत्वेन तद्वचपदेशात् । अत्र
सु प्रागेव भूरिजलोत्पत्तिरिति विशेषः। समाततं वेदनया विस्तार्थमाणिमवोदरं
मवति। यथा दिः सुभ्यतीति दितिरव जलपूर्णा सुभ्यतीति, अन्तर्जलचलमिव
धत्ते । शब्दायते=गुद्धाद्वायते ॥ २२-२४ ॥

भा० टी० — अब दकोद्रको सुनो — स्नेह्पान या अनुवासन वस्ति, निरूहण्यस्ति, धमन, विरेचन, इनमें किसी एक अथवा सबके करनेपरयि म्लें ठंडा पानी तुरन्ति पीलिया जाय तो जल वाही निलयाँ वेकाम हो जाती हैं, उनसे जल खून में नहीं जाता किन्तु पेट में चूकर नीचे नाभिके नीचे इकहां होता है जिससे उसी जगह पेट बढ़ जाता है, और कुछ २ पानी गुदासे भी वहा करता है। पेट उपर से चिकना और पानी से भरा हुआ सा जानपड़ता है। जलभरी मशक के समान बाहर और भीतरसे पेट हिलता है और भीतर से गुड़ गुड़ाता रहता है। नाभि के चारोतरफ से गोल हो जाती है। इसे दकोदर कहते हैं॥ २३-२४॥

त्रयोदररोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

र्इंदररोगस्य साध्यत्वादिलज्ञणमाह-

जन्मनेवोदरं सर्वं प्रायः क्रच्छ्रतमं मतम् । बर्लिनस्तदजाताम्ब यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २४॥

स्नेहोपलिप्तेष्विति—स्नेहादिपानादिना तेषु स्रोतः छ स्नेहादिलिप्तेषु यदा शांतलज्ञल पिवेत दापीत्यकः ।

# पक्षाट्यग्रदं तृष्वं सर्वं जातोदकं तथा । प्रायो भवत्यभावाय छिदान्त्रं चोद्रं नृणाम् ॥ २६ ॥

( चेर चिर चर १.) म॰ जन्मनैवेत्यादि । जन्मनेवादरामिति उत्पन्नमात्रेणव । अनातादराग्यादर-स्य लक्षणं चरकेऽनगन्यन्यं, तद्यथा,-"अशोधमरुणाभामं नगळं नानिभारियम् । सदा गुडगुडायन्तं सिराजालगवाित्ततम् ॥ नाभि विष्टभ्य पार्या तु वेगं कृत्वा प्रण-क्याति । हृद्-चङ्त्तण-कटी-नाभि-गृद-प्रत्येकगृत्रिनः ॥ कर्फणं मृजनो चार्न नानि-मुन्दे च पावके । लालया विरसे चास्ये मृत्रेडन्ये संहते विशि ॥ अजानोटर्कापन्येर्न-र्धुक्तं विज्ञाय लक्तणेः"-( च चि स्था. च्य. १३ ) इति । अत्र कर्कनामिति रेग-वन्तम् । जातोदकलक्षणं च चरके यथा,-"कुत्तरितवात्रं दृद्धिः निरान्तर्धानगमनं, उदकपूर्णदितसमानन्तोभस्पर्शनं च भवति"-( च. चि. स्था. छ १३) : नि । पद्मादित्यादि । वद्धगुद्गुद्रं पत्नादृध्वे विनाशाय भवनीति । जाने। दर्शः पत्नानः । मायोगहणेन कदाचित् पत्तादृध्र्वमिषं न विनाशाय, तथा शल्यशाम्त्राभिमनया विकित्सया कदाविज्ञातोद्कं छिद्रान्त्रं चद्रगुदं च सिध्यतीति दर्शयति जानौदरं छिद्रान्त्रं च विनाशाय पत्नादृर्ध्विभिति सम्बन्ध इति केचित् ॥ २५ ॥ २६ ॥

भाव टीव-उदर रोगका साध्यासाध्य-अनसर समी उद्गरीन पेता होतेही अत्यन्त कप्टसाध्य होते हैं, परन्तु यदि रोगो यलवान् हो . पेटमैं पानी न हुता हो शीर रोग नवीन हो तो बहुन कोशिश के साथ द्वा श्रोर पध्य करने पर प्रवृत्त भी हो जाता है। बद्धगृद श्रीर पानी होजोनेवर सभी उदर राग पंद्रह दिनों के वाद जिल अन्छा नहीं होते, शायद ही कोई अन्द्रा होजाय। स्ट्रिंदर की मी यही हात्त होती है ॥ २४-२६ ॥

भ्रव साध्यानामप्यवस्थाविशेषेणासाव्यन्यम् ।

साध्यतयाऽभिहितानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यनामार---श्नाक्षं क्रिटिलोपस्थमुपिकलन-तनु-तन्तम्।

बल-शोणित-मांसारिन-परिक्षीणं च वर्जयेन् ॥ २७ ॥

पार्श्वभङ्गात्रविद्रेप-शोया-तीसार-पीडिनम् । विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ २= ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते नाधवनिदाने वदरनिदानं सगम्।

म०-शूनाक्तमित्यादि । 'उद्रिणम्' इति शेषः । कुटिलोपस्थामिति वऋ-मेहनम् । उपिनछन्नतन्तुत्वचिमिति उपिनछन्ना तन्वी त्वक् यस्य तम् । अग्निपरि-चीर्णिमिति अग्निक्यश्च यद्यप्युद्रे पूर्वमेव भवति, तथाऽप्यत्र विशेषेणाग्निक्तयो छक्तणान्तर्युक्तश्चासाध्यताछिन्नं संभवतीति श्चेयम् ॥ २७ ॥ २८ ॥

इति श्रीकराठदत्तविरचितायां मधुकोशब्याख्यायामुदरनिदानं .समाप्तम्।

मा॰ टी॰—आठ उत्र रागों में चाहे कोई उत्र रोगहों, यदि रोगी की आंखें सूज जायँ, लिक्स टेढ़ा होजाय, खाल गीली और पतली पडजा म, शरीर में ताकत और खून कम हो जाय,। मास सूल जाय, मन्द्रानिम वड़ी जायईस्त हो—जरा सीभी मृख न लंगे और तनक सामी अन्न हजम न हो तो रोग कदापि नहीं अच्छा होता। मीनर से जिसकी पसुलियां ट्रटी सी मालुम हों, अन्न में हो प हो शरीर स्ज गया हो, पन्ले दस्त आते हों। दस्त कराने पर भी पेट फिर पहले जैसा का फूल जाय तो रोगी नहीं वचता॥ २०॥ २८॥

इति श्रीहरिनारायण्शर्भवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्वि— निश्चयभाषाटीकायामुदृरिनदानम् ।

## ष्मथ शोधनिदानम्।

(1) Swelling (2) Dropsy. स्वेलिंग, ड्रॉप्सो।

## श्रय शोयस्य सम्प्राप्तिः।

**उदरे शोथस्योपद्रवत्वेनोक्तत्वात्तद्गन्तरं शोथनिदानम् ! तस्य सं**माप्तिमाह—

रक्त-पित्त-कफान् वायुर्दुष्टो दुर्षान् बहिः सिराः । नीत्वा रुद्धगिन्दि कुर्यात्त्वङ् मांस-संश्रयम् ॥ १ ॥ वेत्सेषं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः । सर्वं हेतुविशेषस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥ २ ॥ देषिः पृथग्द्रयेः सर्वेरिभिघातादिषादिष ।

(बाट निर्वां छा १३) मट-रक्तिपित्तकफानित्वादि । रकत-पित्त-कफान् स्वहेतुभिः स्वातन्त्र्येण दुष्टान्=क्रुपितान्,-दुष्टः=स्वहेतुकुपितो वायुर्वहिः सिराः=बाह्या अगम्भीराः सिरा

९ उत्सेधमुनतत्वं । संहतं धनम् ।

नीत्वा=गवित्वा, तैः रवन-वित्तवर्फं रुद्धगिन्तावृत्वागों. वायुर्ग्वयपुन्तायं दुर्गं दिति योजना । विहः-मिराजव्देनात्रागम्भीरतयोवनानां स्नोत्तमामिष ग्रदणम् । त्वर्ष्मांससंश्रयामित्यनेन त्रणजोथाव्यदं दशयिन, अष्टगु त्रणवास्तुषु व्रणजोयस्य सम्भवात् । यदुक्तं सुश्रुतेन—"त्वर्षांससिराम्नाय्वास्थिमान्यकाष्ट्रपाणीन्यव्यं त्रणवास्त्नि भवन्ति"—(सु. स्त्र, स्था. स्त्र. २२ ) इति । यदन्तं न्तरं न्तरं निम्मक्षः । कृतः संहत्तत्मक्षित्यत् आह्—निचयादत् इति । अतोऽरामान् पूर्गंक्तान् रक्तर्यात् तदोषत्रयसस्यात् एतेन रक्तसित्वित्रविष्यस्यात् स्वाप्ति । सर्वितित्व्यत् एतेन रक्तसित्वित्रविषय् । देवित्रविषयि द्र्यात् स्विमित्त पूर्वेण सम्बद्धयेत, सर्वस्तर्वेषं शोधमाद्वरित्यर्थः । देवित्रविषयि पूर्वाद्वर्यास्य सम्बद्धाः । सर्वहेत्विशेषेः, इति पाद्यन्तरे सर्वेषां हेत्विशेषेरित्यर्थः । द्र्यानित् वृत्रीद्वर्यः । सर्वहेत्विशेषेः, इति पाद्यन्तरे सर्वेषां हेत्विशेषेरित्यर्थः । द्र्यानित् द्रन्द्वैः, सर्विक्षिः ॥ १ ॥ २ ॥ -

मां टी०—शोध स्जन) रोग की सम्माप्ति—शपने कारणों सं यागु कृषिन ताहर अपनेही कारणों से कुपित—पित्त, कफशोर रक्त को बाहरकी तरफ रहने दानी जिला श्रो में लाकर पित्त श्रादि के डारा कक कर. त्वचा मांसके बीच पिछ कफ. रक्त के इन्हें होनेसे संहत = डोस उँचाई कर देता है। चाहे किसी नरद की उँचाई हो नव को शोध कहते हैं। शोध कई करणों से होना है, इसलिए उसकी पार्रित निका व होता है, उन्हीं कारण और आछिनयों के पजह ने पर नम नम्ह का होता है। इ वानिक, २ पेंचिक, ३ श्लेप्सिक, तीन उन्हज, एक मन्त्रिपानक, एक लोटे लगनेसे, एक विपसे।

## ष्यय शोयरोगस्य पूर्वस्पाणि ।

पूर्वरूपमाह---

# तत्पूर्वरूपं दवधः सिरायामोऽङ्गगौरवम् ॥ ३ ॥

(refreres)

#0—तदित्यादि । दवधुरुपतापः । मिरायामः=स्टिरायमरण्डः पीढा ॥ ३ ॥

भा० टी०—शोधका पूर्वेरूप — झालों में सतन. सिगझों को निवापट. गुर्तर क भारो माल्म होना. ये सज्जव शोधके पूर्वेरूप में होते हैं । इ ।

#### ध्रथ शोधरोगस्य कारगानि ।

पूर्वरूपानन्तरं कामचाराश्रिदानमाइ---

शुद्धवामयाभुक्तकृशाबलानां क्षाराम्लतिक्णोब्णगुरूपसेवा । दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टंगरोपमृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ४ ॥ अर्शांस्यचेष्टा न च देहशुद्धिर्ममोपघातो विषमा प्रसृतिः । मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥॥॥

म०-शुद्ध्यामयेत्यादि । शुद्धिवेमनाविरेचनादिः, आमयाः=ज्वरादयः, अग्रक्तमभोजनं विग्रणं च भोजनं, तैः कृशानामवल्लानां च चारादिसेवा निजस्य
क्वयथोर्हेतुः । दध्यादयः स्वतन्त्रा एव हेतवः, आममपक्वं, दुष्टं=दोषजनकं मन्दक
नवोदकादि, गरं=संयोगंजं विषम् । अचेष्टा=निष्क्रियत्वम् । न च देहशुद्धिरिति
शोधनार्हेऽपि दोषे देहाशुद्धिः । मर्गोपघात इह दोषकृत एव श्रेयः, वाह्यहेतुजस्तु
मर्मोपघात आगन्तुशोथहेतुरेव । विषमा मस्तिरायगर्भपतनादिका मिथ्योपचारोऽसस्यक्तरणमसम्यग्रपचारः । प्रतिकर्मणां=वमनादीनाम् ॥ ४ ॥ ५ ॥

भा० टी०—शोथ के कारण—शुद्धि—वमन, विरेचन, निरुद्ध णवस्ति द्वारा शरीर शुद्धि करना, रोग, उपवास, श्रविधि मोजन, इन सव कारणों से कृशता और दुर्वलता हो जानेपर—ज्ञार, खटाई, तीखी वस्तु—(राई मिर्चा श्रादि] गर्म, देरमें हजम होने वाली खांजें खाना, वहीं, शरोर में श्राम होना, मिट्टी, शाक, श्रनमेल पदार्थ, गर—संथोगज विष, दुए—दोषजनक खराव पानी श्रादि पदार्थों का सेवन, ववासीर, किसी तरह का परिश्रम न करना, शरीर में मल रहनेपर भी वमन विरेचन द्वारा सफाई न करना, मर्मोपघात—शरीर में दोषों के कुपित होनेपर उसका श्रसर हदय, वस्ति शिर श्रादि पर होना, गर्मपात होना, वमन विरेचन लेनेपर ठीक तरह से पथ्य से न रहना। इन्हों सब कारणों से दोषज शोध पदा होता है॥ ४—४॥

१-अत्र दुष्टस्थाने "पिर्" इति पाठान्तरम् १

## घ्यथ शोषस्य सामान्यलक्तगानि ।

सामान्यलिङ्गम।इ---

सगैारवं स्याद्नवस्थितत्वं सोत्सेधमृष्माऽथ सिरातनुत्वम् । सलोमहर्पश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं रवयथोः प्रदिष्टम् ॥६॥

म॰—सेत्यादि । सगौरविमिति अनवस्थितत्वविशेषणं, नथा संस्मिधिमिति प ॥ ६॥

भा०टी०—शोध का सामान्य सत्तम् स्तान कभी कभी विना चिकित्सा किये भी उत्तर जाय, कभी उस में गुरुता मालूम हो, कभी नहीं। गर्मी मान्स दोना, ग्रियाची का न मालूम होना, रोमाञ्च, जिस जगद स्जन हो उस जगद की फान्ति फगद ही जाय, ये सव शोध के सामान्य सत्तम् हैं॥ ६॥

म्रथ वानजशोधस्य लन्नगानि ।

वातशोधारुद्गमाह—

चलस्तनुत्वक् परुपोऽरुणोऽसिनः सुषुप्तिहपीर्तियुतोऽनिमित्तनः । प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवानली च श्वयथुः समीग्णात् ॥ ७ ॥

म॰—चल इत्यादि । तनुत्वक्=अवहत्त्वक् । असिनः=हृष्णः । सृष्टिः=
स्पर्शोद्यता, हर्षो=झिणिझिणिवदेदना. किंवा रोमहर्षः । अनिमिन्तः महार्ग्याति
वायोश्चलत्वेन कदाचिनिमित्तं विनाऽपि लीनो भवति । निमिन्तः प्रति पार्टे
स्नेहोष्णमर्दनादेनिमित्ततः मशास्यिति=इपशमं भाष्नोतिति, उपरापार्यमेनदुन्तरः ।
भोन्नमित इति भपीडितः सन्नन्तरुन्नमतीत्यर्थः । दिवावशीति दिवा सन्दानः
नत्ववली । स्नेहोष्णमर्दनाद्येश्च मशास्येत्, स च वातिरः. 'यरदाष्यरणदर्शनः
शोथो नक्तं मणश्यिति —( च स्त स्था. घ. १८ ) इति चरवचयनात ।।७।।

३६४) पाधवनिदानम्। [ शोथनिदान-

मा० टी०—वातज शोथके लक्ष्य—यदि स्जन वायु से होती है तो चमड़ा पतला पड़ जाता है, स्जन फैलने वाली होती है। परुष = कर्कश, लाल, काली, स्जन होती है। स्पर्श न मालूम होना, रोमाञ्च हो जाना, पीड़ा मालूम होना, विना चिकित्सा के ही श्रम्बा हो जाना, स्जन की जगह श्रंगुलो से द्वाने पर उठ जाना, दिनमें श्रधिक होना, श्रीर रात में कम हो जाना।

## स्रथ वित्तजशोधस्य लक्तगानि ।

पैत्तिकमाइ--

मृदुः सगन्धोऽसित-पीत-रागवान् भ्रम-ज्वर-स्वेद-तृषा-मदान्वितः । य उष्यते स्पष्टरुगक्षिरागकृत् स पित्तशोथो भृश-दाह-पाकवान् ॥ ८ ॥

य०-मृदुरित्यादि । उष्येत इति दह्यते ॥८ ॥

भा० टी०—पित्तकी सूजन—मुलायम, वदव्दार, काली, पीली या लाल होती है। उसमें भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास श्रोर मद (नशा) ये रोग हो जाते हैं। जलन मालुम होती है। पीड़ा होती है। श्रांखे लाल हो जाती हैं श्रीर सूजन पकने लगती है॥ म॥

ष्यथ कफजशोथस्य लक्त्रणानि ।

क्फजमाइ---

गुरुः स्थिरः पाग्रह्डररोचकान्वितः प्रसेक-निद्रा-विम विह्व-मान्द्य-कृत् । स कुच्ळ्रजन्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिबळी कफात्मकः ॥ १-॥

म॰ गुरुरित्यादि । अरोचकान्वित इति अरोचकव्याधिसहचारी । कुच्छु-जन्मप्रशम इति चिरोत्पत्तिविनाशः । रात्रिबलीति रात्रौ स्रोतोऽवरोधजेन देह-बलेदेनाचेष्ट्या च कफस्य दृद्धत्वात्तजाः शोथो बलवान् भवति । दिवा तु स्फुट-स्रोतिस शरीरे सचेष्टे च न कफो बली भवति, किं तिईं वायुः तेन तज्जः शोथो दिवा बली भवति ॥ ६ ॥ भा० टी०—कफ का शोध, भारी, एक जगह रहने वाला और पागुरोग. करोन्दर के साथही पैदा होता है। प्रसेक—मुहसे लार गिरना, निद्रा, वमन, मन्दानि रोगों को पैदा करता है। धीरे २ पैदा होता और अच्छा होना है। उंगली ने द्या कर छो दंने पर भरता नहीं। और रातमें जोरदार होता है॥ ६॥

## श्रथ द्वि-त्रि-दोपज शाथस्य लक्तगानि ।

च्यामिश्रोपधाविधानार्थं कापि कापि मक्वातिसमसमनेना अपि विष्यहर्नापि-तया द्वन्द्वसिन्नपाता अतिदेशेन पठ्यन्ते, ये तु विकृतिविषमसमवैनास्नान मृज्य-रवेणे पठति अतोऽतिदेशेन द्वन्द्वत्रयसिन्नपातानाह्—

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोपजः। सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः॥ १०॥

म०—निदानाकृतिसंसर्गादित्यादि । न्यापिश्रलक्षण इति मिलिनयाना-दित्रयिक्षद्गः । अनेनैव सर्वोकृतिरित्यरयार्थे सिद्धे तटभिधानं वानाटिमन्येवः कृतस्निक्षद्गिनयमार्थम् ॥ १० ॥

भा॰ टी॰—हो दोपोंके निदान श्रीर .त्त्वणों से हिदोपन श्रीर तीनों रोपों के समस्त लक्षणों से सन्निपातज शोध समसना चाहिए॥ १०॥

#### ष्प्रथाभिघातजशोधस्य लद्मगानि ।

अभिघातजं श्वयशुमाह—

अभिघातेन शस्त्रादि-च्छेद-भेद-क्षता-दिभिः । हिमानिलोदध्यनिलैभेद्धात-किपकच्छुजैः ॥ ११ ॥ रसैः शूकैश्च संस्पशीच्छ्वयथुः स्याद्धिसर्पवान् । भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलच्चणः ॥ १२ ॥

म॰—ग्रभिघातेनेत्यादि । अभिघातेन यः शोधः म शगादिनिभेवित । हिमानिनेद्रध्यनिनेतः उद्धिः=समुद्रः । भद्धात-किपिक्चन्नुः क्षिक्चन्नुः स्केश्ति सञ्चानकर्तः द्वापिक्चनुः । प्रतिक्चः । प्रतिक्वः । प्रतिक्चः । प्रतिक्वः । प्रतिक्वः । प्रतिक्वः । प्रतिक्वः । प्रतिक्वः । प्रतिक्वः

माधवनिदानम् । [ शोथनिदानं-

भा० टी०—श्रमिद्यातज शोथ का वर्णन—हथियार, लाठी, श्रादिसेचोट लगना,घर, पेड़ श्रादि जंबी जगह से गिर पड़ना, ठोकर लगना, इत्यादि श्रनेक प्रकार से शरीर में चोट पहुंचना, तथा ठंडी हवा और समुद्र की हवा लगना, मिलावा, जमालगोटा छूजाना, के वाच का लगना, श्रमिघातज स्जन का कारण है। यह स्जन `फेलतो है। इसमें वड़ी जलन होती है। रंग लाल होता है, और पित्त शोथ के स्व लच्ण इसमें भिलते हैं॥ ११—१२॥

### ष्यथ विषजशोधस्य लक्तगानि ।

#### विषजमाह---

(

विषजः सविष-प्राणि-परिसर्पण-मूत्रणात । दंष्ट्रा-दन्त-नखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥ विद्-मूत्र-शुकोपहतमलवद्धसङ्करात् । विषवृत्तानिलस्पर्शाद्गरयोगावत्त्र्णनात् ॥१४॥ मृदुश्वलोऽवलम्बी च शीघो दाह-रुजा-करः ।

(वा॰ नि॰ ग्र॰ १३)

म॰—विषज इत्यादि । सविपप्राणिनः=सर्पादयस्तेषां परिसर्पणं=भ्रमणं तस्मात्, सविषपाणिनां मूत्रणाच । दंष्ट्रांदन्तेति दंष्ट्रा=क्विटिला 'दाढ' इति ख्याताः, तिद्वपरीतश्च दन्तो, गोवलीवर्दन्यायात् । विष्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्दस्नसङ्करादिति सविषप्राणिनां विष्मूत्राद्यपहतं मलवच वस्तं यत्तस्य संस्पर्शात् । अवलम्बी=अघोग-मनशीलः । शीघः=शीघोत्पत्तिः । अयं चागनग्रुरिप विशिष्ट-लिङ्ग-चिकित्सोपयोग्गात् पृथक् पठितः ॥ १३-१४ ॥

मा० टी०—विषैते—सर्प, गोजर, मकड़ो श्रादि विषैते जन्तुश्रों का शरीर पर
रेंग जाना या मूतना, किसीभी प्राणियों के चाहे वह विपैता हो या न हो नाखून, दाढ़
और दांतका लगजाना,विषैते जानवरों के मल मूत्र वीर्य का सना श्रीर मैला कपड़ा का
क्यवहार, विपैते पेंड की हवा लगना,—संयोगज विष से शरीर का स्पर्श होना, विषज शोध का कारण है।ता है। यह शोध मुलायम, फलने वाला, लटकने वाला, जल्दो
वैदा होने वाला, जलन श्रीर पीड़ा करने वाला होता है ॥ १३—१४॥

#### च्यथ शोथस्य स्थानानि ।

यत्रस्था दोषा यत्र देशे शोधं कुर्वन्ति तमाह-

दोपाः रवयशुमूर्धं हि कुर्वन्त्यामारायस्थिताः ॥ १५ ॥ पकारायस्था मध्ये तु वर्चःस्थानगतास्त्वधः । कृत्स्नदेहमनुप्राप्ताः कुर्युः सर्वसरं तथा ॥ १६ ॥

( सु॰ चि॰ घ॰ ६३ )

म०-दोपा इत्यादि । अध्वीमिति छरः मभृत्यूर्ध्वदेहे । मध्य इति छरः पदाश-यमध्ये । अभ इति पकाश्याद्धः । सर्वसरं=सर्वशरीरसरणशील्य् ॥ १५-१६ ॥ भा०टी०--यदि शोधकारक दोप श्रामाश्य में रहते हैं तो शोध नाभिके उपर होना है । पक्वाश्य में दोप रहता है तो शोध छाती के नीचे होता है,मलाश्य में दोप रहता है तो नाभिके नीचे शोध होता है । सब शरीर भरमें दोप रहते हैं तो सारे शरीर में शोध होता है ॥ १४-१६ ॥

ष्मथ शोथस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

यत्रस्था दोषो यत्र देशे शोथं क्वर्शन्त तमाह— यो मध्यदेशे श्वयश्चः स कष्टः सर्वगश्च यः । अर्धाङ्गे रिष्टभुतः स्याद्यश्चोर्ध्व परिसर्पति ॥ १७॥ श्वासः पिपासा छर्दिश्च दोर्बल्यं ज्वर एव च । यस्य चान्ने रुचिनीस्ति श्वयशुं तं विवर्जयेत् ॥ १८॥

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः । पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो ग्रह्मजो द्रयम् । नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १६॥

विवर्जयेत् कुच्युदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च ।
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवरुयों यश्चापि वालस्यविरावलानाम्।।२०॥
इति श्रीमाधवकरिरिचिते माधविदाने शोधनिदानं समाप्तरः।

म०-यो मध्यदेश इत्यादि । मध्यदेहगस्य कष्टत्वं तहेशगशोथमभावात् । सर्वग इति सर्वदेहगामी । 'सर्वज' इति पाठान्तरे सर्वजः=सान्निपातिकः । रिष्टभूत इति रिष्टतुल्यः, भूतशब्द उपमानेः, यथा -मातृभूतः पितृभूत इति । व्याधेरेवात्र रिष्टभूतत्वं तस्य च निमित्तकृतत्वात् भूतशब्द छपात्त इति कार्तिकः । च्यन्ये तु भूतक्षब्दं स्वरूपवचनमाहुः। यक्चोध्वे परिसर्पतीति पुरुषविषयमेततः चकारात् स्त्रियाक्च उपरिजो योऽघो याति स गृह्यते, तथा गृह्यजो यः सर्वगः । वचनं हि---"यस्तु पादाभिनिर्देतः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत्। पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुहाजो द्वयम्"-(च. सु. स्था, घ्या १८) इति । अनन्योपद्रवकृत इति अन्यस्य जपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः, एतेनायमर्थः — शोथस्यैव ये जप-द्रवास्तै: कृत:, ते च-''श्वास: पिपासा दौष्ट्यं ज्वरश्ळादेररोचक: । हिका-ऽतीसार-कासाञ्च शोथिनं चपयन्ति हि"—( सु. चि. स्था. घा. २३ ) इति सुश्रुतोक्ताः। चरकेऽप्युक्तम्—"छर्दिस्तृष्णाऽरुचिः स्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदौर्वन्यः शोथोपद्रवसंग्रहः"—( च. चि. स्था. घ्र. १८ ) इति । अथवा अन्य-मुपद्रवं करोतीति अन्योपद्रवक्तिदानं, नान्योपद्रवक्तदनन्योपद्रवक्तत्, ततः स्वनिदा-नात, 'जातः' इति शेषः, तेन शोथजनकनिदानादेवोत्पन इत्यर्थः। पाण्डुरोगादौ त यः शोथः पादसम्रुत्थितः सोऽन्योपद्रवक्ततो निदानान्तराज्जातः साध्य एव । 'आननोपद्रनगत' इति पाठान्तरे अयमर्थः—पादयोरुत्थितः पूर्वपञ्चादाननग्रुपद्रवेण प्रसारेण उपद्रवत्वेन वा गतः। तथा च तन्त्रान्तरम्—पादमरुत्तक्वयधुर्नुणां यः प्राप्तुयान्मुखम् । स्त्रीणां वक्त्रादघो याति वस्तिजञ्च न सिध्यति"─इति । स्तार-पाशिनाऽप्युक्तम्—'कर्ध्वगामी नरं पद्मचामधोगामी मुलात् स्त्रियम्। उभयं वस्तिसंजातः शोयो इन्ति न संशयः"—इति। ग्रह्मज इति वस्तिजातः। द्वयमिति नरं नारीं च । असाध्यः पुरोरित इति 'अर्द्धाङ्गे रिष्ट्रभूत' इत्यादिना ॥ १७॥ २०॥ इति श्रीकएठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शोथनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—शोथ का साध्याऽसाध्य लच्चण—मध्यदेश का शोथ स्वभावतः श्रसाध्य होता है। सारे शरीर का भी शोथ श्रसाध्य होता है। श्राधे शरीर का शोथ, श्रीर यदि पुरुष के पहले पैरमें होकर ऊपर की तरफ चढ़े श्रोर स्त्री के ऊपर होकर नीचेकी तरफ जाय तो वह शोथ श्रसाध्य होता है। जिस शोथवाले रोगी को श्वास, प्यास, कय, दुर्वलता, ज्वर, श्रम्न में श्रहाच हो तो वह रोगी नहीं बचता ॥

१ - च्याघेरेवेति - च्याघेरघांत्रसमुत्पनस्योर्घ्यं परिसर्प ग्राशीलस्य च शोयस्य रिष्टभूतत्वमरिष्टतुल्यत्वं, तस्य व्याघेर्निमत्तकृतत्वात् कारणिविगपजन्यत्वात्, यतो व्याघेरन्यदरिष्टं भवति, श्रत्र च विशेषहेतुबला-. - द्व्याघेररिष्टतुल्यत्वृम् - इति भाव । २ - उपद्रवं रोगम् ।

स्नन्यखपद्रचकृत = शोधके निदानसे पुरुष के परमें पैदा हुत्रा तथा न्यों के मुनमें पैता हुत्रा शोध स्नसाध्य होता है। यदि पाएहरांग, प्रहणों, ज्यर, स्रश्नें द्वादि रोगमें द्वारें निदानों से शोध पैर में पैदा होता है तो वह साध्य होता है। यस्ति = पेट पर प्राश्य चाहे पुरुष को हो या स्त्रीकों, स्रच्छा नहीं होता। नया स्रीर उपद्रप शहन जाय साध्य होता है। कोखा, पेट, गला, शिर, छाती, श्रोर वस्ति का शोध,नया वहन द्या, क्ला, श्रीर वालक, वृदा, निर्वल स्नादमी का शोध भी नहीं स्रच्छा होता॥ ११—२०॥

इति श्रीहरिनारायणशम्मेंचेद्यकृतायां निदानदोपिकायां दिन्दिन्द्रचय-भाषाटीकायां शोधनिदानम् ।

### अप वृद्धिनिदानम्।

### स्रथ वृद्धिरोगस्य सम्प्राप्तिः।

शोथत्वसामान्याच्छोथानन्तरं दृद्धिरभिधीयते । दृद्धेः सम्प्राप्तिमाह—

क्रुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोथ-शूल-करश्चरन् । मुष्को वङ्क्षणतः प्राप्य फलकोपाभिवाहिनीः ॥ १ ॥ प्रपीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोपयोः । दोषास्र-मेदो-मूत्रान्त्रेः स वृद्धिः सप्तधा गदः ॥ २ ॥ मूत्रान्त्रजावप्यानिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ।

( वा० नि० प० १५ )

माण्य चरन्=गच्छन्, वङ्कणतो=भेद्रजहासन्धेः सकाशान्ः एल्लोगिभिन्
वाहिनीरिति फलं च कोपश्च फलकोषो, अथवा फलयोः कोषा नदृहा धमनीः प्रमिश्च म्याड्य=संदृष्य, हार्द्धं करोति । फलकोपयोरिति दिवचनमुपलकर्षः नंदर्भ कोपेऽपि दश्यमाना वृद्धिः संगता । स हिद्धिनि "किक्को च संज्ञायाम्"इत्यनेन किजनतो वृद्धिशब्दः पुंक्षितः, किञ्चनस्तु सीलिः। गृद्धः प्रमाः ऽभिधीयते । संख्येपनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां सप्तेपित चननं न्यूनाधिकः संख्यानिरासार्थं, तेन द्वन्द्वजादिहद्धराधिकाया निरामः जन्यभाग्य नम्माधिकः व्याधिस्वभावात् स्त्रान्त्रहृद्धपोर्वातवृद्धपन्तभावात् न्यूनमंत्यानिरामार्थकः व्याधिस्वभावात् स्त्रान्त्रहृद्धपोर्वातवृद्धपन्तभावात् न्यूनमंत्यानिरामार्थकः

योर्नातज्ञत्वेऽपि निमित्त-चिकित्सा-भेदात् पृथगिभघानं, निमित्तभेदनिवन्यन एव न्याधिभेदः । यदुक्तम्—"दोष-रूव्य-संसगीदायतनिवशेषात् निमित्तंत- इचैषां न्याधीनां भेदः" (सु. सू. स्था. घ्य. २४)—इति । अत आह—मूत्रा-न्त्रजावप्यानिहाद्धेतुभेदस्तु केवहमिति ॥ १॥ २॥—

भा॰ टी॰—वात कुपित होकर नीचेकी तरफ जाकर वङ् ज्रण्=पट्टा में शोथ और शृल पैदा करता हुआ अएड घारण कर ने वाली नसोंको विगाडता हुआ अएडकोश को वढ़ा देता है। दोनों अएडकोश वढ़ते हैं और एक भी, इसे चुद्धि रोग कहते हैं। यह रोग सातप्रकार का होताहै। १ वातज, २ पिचज, ३ कफज,४ मूत्रज,४ अन्त्रज,६ रक्तज और ७ मेदोज,। मूत्रज और अन्त्रज चुद्धि भी वात सेही होती है; परन्तु विशेष कारण और विशेष चिकित्सा होने से वातज चुद्धि से इन दोनोंकी गणना अलग की गई॥ १—२॥

ष्यथ वातजादिमूत्रजान्तषृद्धीनां ऋमेण जन्तगानि ।

वातजादीनां मूत्रजान्तानां द्रद्धीनां ऋषेण लक्तणान्याह—

वातपूर्णहितस्पर्शो रूशो वातादहेतुरुक् ॥ ३ ॥
पक्वोदुम्बरसंकाराः पित्ताह्यहोष्मपाकवान् ।
कफाच्छीतो ग्रुरुः स्निग्धः कगदूमान् कठिनोऽल्परुक् ॥४॥
कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्तेजः ।
कफवन्मेदसा वृद्धिर्भृदुस्तालफलोपमः ॥ ५ ॥
मूत्रधारणशीलस्य मृत्रैजः स तु गच्छतः ।
अम्भोभिः पूर्णहितवत् क्षोभं याति सरुद्ध्यदुः ॥ ६ ॥
मूत्रकृष्ट्रमधः स्याच चालयन् फलकोषयोः ।

(वा॰ नि॰ श्र॰ ११)

म०-वातेत्यादि । अहेतुरुगिति अनिामित्ततो दाहादिरुक् । रक्तने 'क्रुष्ण-स्फोटाष्टत इति' पित्तजबृद्धिलङ्गादिधकः; तेन हेतु-लिङ्ग-चिकित्सा-भेदादक्त-जबृद्धिः पृथगगण्यते । मेदोने तालफलोपम इति पक्वतालफलामिव नीलवर्त्तलः

९ रक्तबद्धिः = HoematOcele होमेटासिल.२मेदोद्धाः = Elephantiasis Of Scrotum एको फेन्टी एसिस आफ स्कोटम् । ३ .सूत्रबद्धिः = [H] drocele हाइड्रोसील ।

मूत्रजे मूत्रकृच्छ्रभिति मृत्रकृष्ठ्वत् वेदना । चालयन् फलकापयोरिति पःलगा-पयोश्चालयन् चल्रो भवन्नितस्ततो गच्छन् सोऽधः स्यात् । चालयन्तिनि स्वार्थिको णिच् ॥ ३——६ ॥——

मा॰ टी॰—प्रत्येक वृद्धिके श्रलग २ लक्ण—प्रातज वृद्धि ह्याभरे गँद के समान कूनेपर मालुम होतोहै। रुखापन मालुम होता है। श्रोर श्रक्षस्मान् पीटा हुया करनो है। पित्तज वृद्धि पके हुए गूलर के समान श्रोर श्रन्ट्र याहर जलन नथापाय में गुक्त होती है। कफ्ज वृद्धि—रुखी भारी, चिकनो, खुजली दार. कड़ी श्रोर धोड़ी पीटा युक्त हुश्रा करती है। रक्तज वृद्धि के लक्षण पित्तज वृद्धि के समान होते हैं किन्तु दममें काले काले फफोले भी होते हैं. मेदोज वृद्धि के लक्षण कफज वृद्धि से मिलते हैं और सुलायम तथा पके तालक फलके समान नीली श्रीर गील होती है। मूलज वृद्धि कालि करती है। मूलज वृद्धि काले पर पानी के भरी मशक के समान हिलतो है, मुलायम होती है। मूलज वृद्धि चलने पर पानी से भरी मशक के समान हिलतो है, मुलायम होती है और पीताय काल होती है। पेशाय करते समय पीडा होती है श्रोर पेशाय कम दनग्या है। पायु दोनों श्रवडों में इथर उधर धूमता हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या है। पायु दोनों श्रवडों में इथर उधर धूमता हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है। दश विद्या हुशा नीचे की तरक जाना रहता है।

## ष्र्यान्त्रषृद्धेर्लज्गानि ।

( Hernia ) इनिद्या ।

अन्त्रद्यद्भिगाह---

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ॥ ७ ॥ धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्तनैः । क्षोभणेः क्षोभितोऽन्येश्च जुद्रान्त्रावयवं यदा ॥ ८ ॥ पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् । कुर्याद्रङ्क्षणसन्धिस्थो प्रन्थ्याभं श्वयधुं तदा ॥ ६ ॥ वैधेद्रयमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवतीं स वायुः ।

१ तमन्त्राभिति शेषः ।

२ षखुद्वारा सकुवितान्त्रस्ये पः कुणगत्नन् ।

३ एवम्भूतमन्त्रवृद्धिसुपेद्यमायास्याचितिस्तितपुरास्य रार्गाच्यार्थ्यम्यार्थे गुर्गान्याः गुर्गान्याः

<sup>&</sup>quot;आप्पान सुदरें, रक् सुपक्रयों . १तम्भी गार्ने इति शार्मारण ।

# प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान् प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्चं मुक्तः॥१०॥ 'अन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ।

(वा॰ नि॰ ग्र॰ ११)

इति श्रीमाधवकर विरचितेमाधवनिदाने वृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

मण्—वातकोपिभिरित्यादि । धारणं वेगस्योपस्थितस्य, ईरणमप्राप्तस्य । क्षेमणैः चुमितोऽन्यैरिति वश्रवद्विग्रह्यचुराक्षणादिभिः। धुद्रान्त्रावयवमिति वृह्द्र-वन्त्रद्वासार्थम् । विग्रणीकृत्येति संकृचीकृत्य । द्विग्रणीकृत्येति पाठान्तरे संकोन्वन द्विग्रणीकृत्य । स्वनिवेशात्=स्वस्थानात् । तदाः वङ्चणसन्धिस्थः सन् वङ्चण-सन्धौ प्रन्थिक्षं साध्यं क्वयथुं करोति, तत्र प्रन्थिक्षंण स्थित्वा कालान्तरेण फल्कोपं गच्छतीति । तां ग्रुष्कृष्टिमाध्मानक्ष्रतम्भवतीग्रुपेच्यमाणस्य=अचिकित्सित्युक्षस्य । अत्र भीजः—"अन्त्रं द्विग्रणमादाय जन्तोनयति वङ्चणम् । वङ्चणान्तद्वुज्युक्तं फल्कोपं न व्यते"—इति । पध्मापयिन्निति=उच्छूनयन् । असाध्योऽपर्मिति कथम् १ यतोऽस्य चिकित्सार्थमिति।, नैवम्, अन्नामफलकोपायामयं चिकित्साविधः। पाप्तफलकोपा त्वसाध्याः याप्यायां वा तस्यां चिकित्साविधः। यदुक्तं भोजे—"याप्यां तामन्त्रजां विदुः"—इति । प्रध्ननिद्गनं तु तन्त्रान्तरे पट्यते । तथ्या—"भ्रत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नसेवनान्निययं गतः। करोति प्रन्थिच्छोयं दोषो वङ्च्यासन्धिष्ठ ॥ ज्वरग्रुलाङ्गसादास्यं तं ज्ञध्नमिति निदिशेत्र"—इति ॥ ७-१० ॥—

इति श्रीकएटदत्तकृतायां मधुकोशच्याख्यायां दृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

मा॰ टी॰—वात कुपित करने वाला श्राहार विहार, उहे जलमें हलकर नहाना, पाखाना पेशाव रोकना श्रीर न लगे रहने पर 'जवर्रस्ती कांख कांख कर निकालने की कोशिश करना, मारो वोसा ढोना,श्रिधक रास्ता चलना,अंचे खाले चढ़ना, उतरना, शिक्त श्रिधक काम करना (घोड़े की सवारी श्रिधक करना) इन सव कारणों से वात विगड जाताहै श्रीर यह छोटी श्राँतों के हिस्सों को वटोर कर उसकी जगह से नीचे को तरफ लाकर वङ्क्ण्य+पट्टामें गांडको तरह उन्ही श्राँतों के हारा स्जन पैदा कर देता है। श्रर्थात दोनों श्रग्रडकोश जिस डोरी के हारा वाहर लटके रहते हैं, उस डोरी का एक सिरा उपर पेटमें भी रहता है। जिस रास्ते से वह डोरी पेटमें जाती है वायुहारा उस रास्ते के विगड़ जाने से छोटी श्राँत खर सर कर नीचेकी तरफ वंचण संधिमें उतर श्रातीहै श्रीर वहांइकट्टी हो जातोहै,जिससे उस जगह गांडको तरह स्जन

९ श्रयमन्त्रवृद्धिरसाष्यो वात्रवृद्धितुस्यलज्ञ्यावॉस्च भवतीत्यर्थः।

माल्म होती है। यदि इस अन्त्रबृद्धि की तुरन चिकिन्या न की जाय तो पा जान वायु हारा दोनी अर्ड जोश में उतर जाती है, जियने अर्ड जोश पून जाता है। पंडा करता है। उस खूजन को हाथसे द्वाने पर आवाज करती हुई कोई चीज उपर जाती हुई माल्म होती है, और हाथ हटा लेने पर फिर आकर उस जगह को पुनाती हुई हान पहती है। जय तक आँत अर्डकोश में नहीं उतरनी फेबल वट जानक उनमें महीं तब तक उसके अच्छा होने की आशा रहती है मगर अर्डकोश में उतर जाने पर नहीं अच्छी होती। अर्ड कोश में कुपित वायु और ऑतों के इपहें हो जानेपर अन्तर मुद्धि रोग कहा जाता है और इसमें वात्रबृद्धि के सब लक्षण होते हैं। ७—१०॥

इति श्रीहरिनारायण्यमंबंग्रहतायां निदानगीपकारां द्विनिद्वयभाषादीकार्या पृज्जिनिदानम् । द्यथं गलगगड-गगडमाला-ऽपची-प्रन्थ्यमु दिनदानम् ।

(Goitic, ) ग्वाहरू

## अध गलगगडरोगस्य निदानम् ।

वृद्धियुक्तमुष्कसमानलिङ्गत्यांत्तद्नन्तरं गलगण्टनिटानम् । तस्य माधः-न्यलिङ्गमाह—

ेनिवद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवह्मम्वते गर्छ । महान् वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिशेत् ॥ १ ॥

म०-निचद्धः श्वपश्चरित्यादि । नियद्धोऽनुबन्धवान् मुष्कवदण्डवन् । भोजि । ऽप्युक्तम्-"महान्तं शोधमल्यं वा हनु-मन्या-गलाश्चयम् । लम्बन्तं मुष्कवह्दद्वा गल-गण्डं विनिद्धित्-" इति ॥ १ ॥

साठ टीठ—गत्तगएड रोगका निदान—छुड्डी, मन्या या गाँजे एंटा या वड़ा इद शोध हो कर अगडकोप की तरह कटन काता है, उसे महाग द कहते हैं॥१॥

भ्रथ गलगरहरोगत्य सन्प्राप्तिः।

तस्य संगाप्तिमाह—
वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संक्षित्य तथेव मेदः।
कुर्वन्ति गगढं क्रमशः स्वलिङ्गः समन्वितं तं गलगगडगाहुः॥२॥
(१००० १०००

१ निबदी रही ऽनली वैति भावनिध ।

म०—वात इत्यादि । वातकफमेदांसि पृथक् गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावातः, चातुर्थकच्वरवत् । चातुर्थके हि वचनम्,—''चातुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं च्वरः । जङ्घाभ्यां इलैष्मिकः पूर्व शिरस्तोऽनिल्लसंभवः"—(च. चि. स्था, घ. ६) इति । क्रमशं इत्यनेन शनैरेव वर्धनं दर्शयति । स्वलिङ्गैः समन्वितमिति 'निवदः द्वयथुः इत्यादिनोक्तगलगण्डलिङ्गैरान्वतम् ॥ २॥

भा० टी०—गलगएड की सम्प्राप्ति—वात, कफ और मेद विगड़कर मन्या तथा गले में अपने र लच्चाों से युक्त घीरे २ बढ़ने [वाला अएडकोषकी तरह लटकने वाला गएड=स्जन पैदा कर देते हैं, उसे गलगएड कहते हैं। यह पित्रज नहीं होता। सिर्फ वातज, कफज और मेदोज, तीनही प्रकार का होता है। यह इस रोगकी विशेषता है। २॥

भ्रथ वातिकगलगग्रहस्य लक्तगानि ।

वातजमाह---

तोदान्त्रितः कृष्णसिरावनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु । पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धचपाको यद्दच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥ ३॥ वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा ताद्धगळप्रशोषः ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ १९ )

कः नोदान्वित इत्यादि । चिरष्टिदिति विकारमभावात् वातजोऽपि चिरेण वर्षते । यहच्छया पाकमियादिति विकारणामितिनियमेन कदाचित् पाकं याति । कारणामितिनियमक्च बाह्योऽभिमेतः, आभ्यन्तरस्तु पाककारणं पित्तं रक्तं च नियतमेव । कदाचिदिति न सर्वकालस् । "यहच्छया चैव भवेत् कदाचिन्" इति पाठान्तरे 'पाक' इति शेषः ॥ ३॥—

भा० टी०— वातज गलगएड के लक्षण-वातज गएडमें सुई सुभोने जैसी पीडा होती है। वारो तरफ काली २ नसें देखपडती हैं। वारो तरफ काला या लाल होता है। सुनेपर खर खराहट मालूम होती है। धीरे २ वढ़ता है। पकता नहीं। कभी २ वाहरी कारण-लेप श्रादि के करने परभी पक जाता है। मुद्द फीका रहता है, श्रीर तालु तथा गला भीतर से सुखता रहता है॥ ३॥

कारग्रं प्रतिनियमेति-कारग्रस्याप्रतिनियमः प्रतिनियमिषपरीत । कारग्रञ्चात्र वाद्यं तच्च
 प्रलेंपादि । तथाच प्रलेपादिकारग्रेप्यवर्तमाने पाकदर्शनम् । इति भाव ।

#### च्यथ कफ्जगलगगहस्य लक्तगानि ।

**इक्टेप्मजमाह्**—

स्थिरः सवर्णो गुरुरुप्रकण्डः शीतो महारचापि कफात्मकम्नु॥ २॥ चिराभिष्टिष्टिं भजते चिराद्रा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्। माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालु-गल प्रलेपः॥ १॥

( 30 mo = 53 1

## म ॰ - स्थिर इत्यादि । सवर्ण इति म कृतिरामवर्णः ॥ ४ ॥ ४ ॥

भा० री०—कफज गलगएड के लक्षण—फफज गलगएउ का रंग शर्शर के समान होता है—शरीर जैसा गोरा या काला एक जगह पना रहता है। योगदार होता है। खुजली श्राती है। ठंडा होता है। यदा होता है। धीर २ देर में यदना है। देरने २ हता है, श्रीर पीड़ा कम होती है। नहीं भी पकता। मुह का जायका भीश रहता है होता है। वहीं सी पकता। मुह का जायका भीश रहता है होता है। ४-४॥

#### ष्प्रथ मेदोजगलगग्डस्य लच्नगानि ।

मेदोजमाह---

स्निग्धो गुरुः पाग्ड्सनिष्टगन्धो मेदोभवः कग्ड्युने।ज्यरुक्तः । प्रकम्बतेऽलाबुबदल्पमूलो देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ॥ ६ ॥ स्निग्धास्यता तस्य भवेच जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुने च नित्यम ।

( Tr Fo mr 90

म-स्निग्धं इत्यादि । देहानुरूषच्यदियुक्त इति देतकं करे. देत्हरी च वृद्धिं यातीत्यर्थः । गलेऽनुशब्दमिति अनुनादं करोति । "गरे तु राज्यन्" इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ६ ॥—

भा० टी०—मेदोज गलगत्य चिवना, गुर, पान्दर्ग, दरन्दार,गुराणं मार्थ पान, श्रीर कम पीड़ा वाला होता है। उसका मृत रम होता है। संद गुन सं नरह ना

का रहता है। शरीर छश होनेपर वह छोटा हो जाता है और शरीर के मोटा होने पर वह भी वड़ा होता है। उस रोगी का मुद्द भीतर से चिक्कना मालूम होता है(जैसे घी या तेल अधिक खाने पर मालूम होता है) गला में हर वस्त घीमी २ आवाज होती हुई जान पड़ती है॥ ६॥

## भ्रथ गलगगडस्यासाध्यलक्तगानि।

असाध्यतामाइ---

कुच्छ्राच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं संवत्सरातीतमरोचकार्तम् ॥ ७॥ क्षीणं च वैद्यो गलगग्डयुक्तं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेच ।

सु० नि० घ्र० ११

क्रुच्छ्रच्छ्चसन्तिमत्यादि । क्रुच्छ्राच्छ्वसन्तं=दुःखेन श्वासविमोत्तकारिणम्। भिन्नस्वरं=स्वरभेदवन्तम् ॥ ७॥

मा॰ टी॰—श्रसाध्यत्वज्ञण्—सांस तेने में तकतीफ हो, श्ररीर सव ढीला हो जाय, एक वर्ष का पुराना, तथा श्रवित, स्वरमेद श्रीर चीजता पैदा कर देने वाला गलगण्ड श्रसाध्य होता है। वैद्यको उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए॥ ७॥

#### घ्यथ गराडमालारोगस्य लक्त्रगानि ।

(Scrofula) स्क्रोफ्यूला

स्थानतुल्यतया गण्डमालामिहैवाह—

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवङ्क्षणेषु ॥ = ॥ मदःकपाभ्या चिरमन्दपाकैः स्याद् गगडमाला बहुाभश्च गगडैः।

( মু০ নি০ স্ম০ ৭৭ )

म०-कर्जन्धुकोलामलकप्रमायौरित्यादि । कर्जन्धुः=शृगालकोलिः, कोलं=
बृहद्भदरम् । मेदःकफाभ्यामिति मेदो=दूष्यं, कफो=दोषोऽत्रारम्भकः, मेदःकफौ प्राथान्येनोक्तौः, तेन वातिपत्तसंवन्धोऽप्यत्र द्रष्ट्रच्यः । यदाह भोजः "वात-पित्त-कफा दृद्धा मेद्रक्वािष समाचितम् । जङ्क्योः कण्डराः प्राप्य
मत्स्याण्डसद्दशान् वहून् ॥ कुर्वन्ति प्रथितांस्तेभ्यः पुनः मकुपितोऽनिलः ।
तान् दोषान्ध्वेगो वत्तः-कत्त-मन्या-गलाश्रितः ॥ नानाप्रकारान् कुरुते ग्रन्थान्
सा त्वपची मता । तां तु मालाकृतिं विद्यात्कण्डह्द्वनुसन्धिषु ॥ गण्डमालां

विजानीयाद्ववीतुल्यल्पणाम् ।"-इति । स्याद्गण्टमालेनि मालानुल्यगण्डगोन् गात् गण्डमाला । गलमात्र एव गण्डमाला चरके पठिना । यथा-''भेदः रासा-च्छोणितसंचयोत्थो गलस्य मध्ये गलगण्ड एकः । स्याद्रण्डमाला बहुभिश्च गण्डः" (च. चि.स्था, छा. १२) इति ॥ = ॥

गण्डमाला का लत्तण्यान, पित्त, जासकर कक श्रीर मेरके कीप में पांग, कन्धा, मन्या,गला या वङ् ज्ञणमें श्रीटी या बड़ी बेर, श्रधवा शाँवना की तरह बहुत में गण्ड—श्रीटी २ गाठें होजाती हैं, इननी श्रीधक होती है कि माला को तरह मान्य देती है। इसे गण्डमाला कहने हैं। ये देर में पक्षनी है श्रीर कम पक्षनी है। इसे

### ष्प्रधापचीरोगस्य लक्तग्रम् ।

गण्डमालातुल्यतया अपचीमाद---

ते ग्रन्थयः केचिदवाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये॥६॥ कालानुबन्धं चिरमादधानि सेवापचीति प्रवदन्ति नज्जाः । साध्याःस्मृताःपीनसपार्श्वशृलकासज्वरच्छार्देयुनास्वसाध्याः ॥६८॥

म॰-ते ग्रन्थय इत्यादि । ते इति गण्डमालारम्भ सदीपदृष्य हता ये हत्यः यस्त एवेत्यथेः । कालानुवन्धं चिरामिति चिरकालानुवन्धम् । ने भागति ताह्यी=अमाञ्चारूषा अपची भण्यते । संवापचीति दित कार्यनाभितिन्त्राद्य मवदन्तीति क्रियायोगेऽपि न दितीया । अपचीतिमिक्तिन्यापनापनेपनेत्रिकानात्त्रया । अत एव "चयमकपीदपचीं वश्ति" – (सु. नि. एथा अ. १६) हित सुश्रुतः । चयमकपैश्चापरापरभवनेत्रेव, साधुत्वं च नेग्यत्रेव विश्वा । यद्व-सम्— "वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वी चापरी वर्णवित्राग्नार्था । प्रात्तेत्रयश्च तिश्चेन योगस्तद्वच्यते पञ्चविधं निरक्तम् ॥ "-इति । यत एथोक्तम् नः प्रात्ति चान्य इति । साध्याः समृता इति केदः । पीनग्वितिमार्भितः स्वा स्वा व्यव्यादेश वृत्त्रयाद्वी मान्याः समृता इति केदः । पीनग्वितिमार्भितः साध्याः । अयं तु वित्यश्चरके गण्डमालायामिनः संपत्त्रारेण तु गणसाल्या स्व तुल्यस्वादपच्या अपच्यामेव ग्रन्थः पित्रः ॥ ६ ॥ १० ।

भा० टी॰—अपनी के लक्षण—विद्यां गत्रतमारा पाती गाँठ गोरं पर पर पर कर सीर बहकर अन्ही हो जाती हैं, घोर फिर दूसरी पैश होताती है, एक दूसर बहुत दिनों तक वे बनी रहती है बिल्झल सन्ही नहीं होती है निर्माणना गोर होते अपची कहते हैं यह अपची रोग साध्यहोता है, मगर पीनस, श्वास, कास, ज्वर, श्रीर क्य इन रोगों के प कट हो जाने पर असाध्य हो जाती है ॥ ६-१०॥

### ष्यथ ग्रन्थिरोगस्य निदानम् ।

( l'umour ) द्यूमर।

अनन्तर्मपचीगुइकतुल्यतया प्रन्थिमाइ---

वातादयो मांसमसृक् प्रदुष्टाः संदूष्य मेदश्च तथा सिराश्च । वृत्तोन्नतं विष्रिथितं च शोथं कुर्वन्त्यतो श्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ११ ॥

म०-वाताद्य इत्यादि । वात-पित्त-क्रफाः प्रत्येकं दुष्टाः, दुष्टिक्चात्र वृद्धिरेव न त्तयः त्तीणानां विकारकरणात्तमत्वात् । यद्येवं तर्हि कथं वातादित्तये मन्द्वेष्टाद्यः १ उच्यते, तत्त्तये विरोधि-दोषकोपात्, यथा—मधुरिक्षग्धादिभिवतित्तीणे तत्समानत्वात् श्लेष्मा प्रकुप्पति वचनं हि,—'द्राद्धिक्चापि विरोधिनाम्"—
इति । संदूष्य मेदक्च मांसमस्क् सिराक्ष्वत्यनेन मेद्रोजः कफसंवन्धाद्यो भवति
तथा सिराजोऽपि वायुना सिरादुष्ट्या यो जन्यते स उच्यते । एवं पञ्च प्रन्थयः ।तथिति संदूष्य । मांसमस्रागिति अत्रास्त्रः क्रमोल्लङ्घनेन पाठोऽपाधान्यपितपादनार्यः; वितर्षे तु शोणितमेत्र प्रधानम् । अत एत्र ववचित् चकारमप्राधान्यसूचकं निवेश्य 'अस्क् च' इति पाठः । चरके तु प्रन्थिः वातकफ्ज एव
प्रन्थिविसर्पशब्देनोक्तः । द्वत्तोक्तति दृत्तं वर्ष्ठस्म् । जन्नतम्=उच्छूनम् ।
विप्रथितं कठिनं, 'कक्रखटं वाः विप्रथितत्वादेव प्रान्थिरिति संज्ञा ॥ ११ ॥

भा० टी॰—वातादिक दोष वढ़कर और मेद तथा खिरा ख़राव होकर मांख, ख़ून, को खराव कर गोल २ गँठीला शोथ पैदाकर देते हैं इसलिए-गंठीला शोध होनेसे उसे ग्रन्थिरोग कहते हैं ॥ ११॥

## च्यथ वातजग्रन्थेर्लन्तगानि ।

अनिलग्रन्थिमाह---

आयम्यते वृश्च्यति तुद्यते च प्रत्यस्यते मध्यति भिद्यते च । कृष्णो सृदुर्बस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेच्चानिलजोऽसमच्छम्॥१२॥

( স্তুত নিত স্থাত ৭৭ )

१ कक्खटं कठिनम्।

प०-द्यायम्यत इत्यादि । आयम्यने=आकृष्य द्विपिक्तियने । दृष्ट्यनिहि छिनचीन, अत्र दिवादेराकृतिगणत्वात् (१) ध्यन्त्रत्ययः । प्रन्यस्यने=िक्ष्यने, मध्यति=आलेदियतीन, अत्रापि पूर्वेवत् समाधानम् । भिद्यने=िवदीर्यने १२ । असं=स्नानम् ॥ १२ ॥

भा० टी०—चात की प्रन्थि में श्रमेक तरए की पीडायें होती हैं-जेमें गोजहर सम्या किया जाता है। काटता हो,सुर्द चुमाई जानी हो,फेका जाता हा,मचा जाना हो, चीरा जाता हो, प्रन्थि काली, मुलायम श्रोर वस्ति ही तरह नभी हुई हानी है। तथा कृटने पर उससे स्वच्छ रक्त बहता है॥१२॥

### अय पित्तजयन्येर्लन्तगानि ।

पित्तग्रन्धिमाह---

दन्दह्यते धूप्यति दृश्च्यते च पापच्यते प्रज्वलतीय चापि । रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताद्विन्नः स्रवेदुण्णमतीय चासम् ॥१२॥

(स्राधिक पर १४)

म॰-द्रद्शात् इत्यादि । द्रन्द्यते=अत्यर्थ द्यते अग्निनेव । पापन्यने-पुत्रं पच्यत इव चारेण, किंवा उत्ववध्यत इव । प्रज्वलतीव=डवलन भम्भी भवनीव॥१३॥

भा० टी०—पित्तकी ब्रन्थिमें सारे शरीर में पहुतहों कही असन रहनी है. भीतर ने उसमें गरमी जान पड़ती है। चूसने तथा पक्षने और शागते असने की तरद पोड़ा होती है। प्रन्थि रक्तवर्ण या पीतवर्ण होती है। फुटने पर उससे पहुत गरम म्बूल निकलता है ॥ १३॥

## ष्यथ कफजप्रन्थेर्ल्स्यानि ।

कफप्रन्थिमाइ---

शीतोऽविवर्णोऽल्परुजोऽतिकगडुः पापाण्वत् संहननोपपत्रः । विराभिवृद्धश्च कफप्रकोपाद्भित्रः स्रवेच्छुक्लघनं च पृयम् ॥१४॥

<sup>(</sup>१) सत्र "प्रत्यवित पुरुषप्रणीता सन्ये अपि धानयलाम इत्यादाः वे दृश्यवर्गाणाम सम्प्राचयः । स्रात्मनेषद्यनित्यत्वाद्वा प्रत्यस्यते" इत्यिषाः पाटः स्वितिः स्वातः स्वितः ।

मिंग्न्योत इत्यादि । अविवर्णः=प्रकृतिवर्णः, ईषद्विवर्ण इति कश्चित् पाषाणवत् संहननोपपन्न इति पाषाणवत् कठिन इत्यर्थः, किंवा पाषाणवत् भवति । संहननोपपन्न इति संहतान्धितो महानित्यर्थः ॥ १४ ॥

भा० टी०—कफकी प्रन्थि रंगमें शरीर को तरह होती है। पोड़ा कम होती है पर खुजली अधिक,पत्थर के समान कडी होती है, धोरे २ बढ़ती है और फूटने पर उससे सफेद से गाढा २ मवाद बहता है ॥१४॥

## म्रथ मेदोजग्रन्थेर्लक्तगानि।

मेदोजग्रान्थमाइ---

शरीर-वृद्धि-क्षय-वृद्धि-हानिः स्निग्घो महान् कग्डुयुतोऽरुजश्च । मेदः कृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिगयाक-सर्पिः-प्रतिमं तु मेदः ॥१४॥ ( ॥० १० १० १०)

म०—शरीरेत्यादि । शरीरदृद्धित्तयवृद्धिहानिरिति शरीरदृद्धित्तयाभ्यां यथाक्रमं वृद्धिहानी यस्य स तथा । मेदोजेप्वेवं युक्तिः धातुस्वमावात् चिरस्था-ियत्वाद्वा । गच्छिति चात्र भिन्ने पिण्याकसिषः प्रतिमं तु मेद इति भिन्ने सित पिण्याकसित इकल्कः, सिर्पेरत्र स्त्यानं, तत्सदृशं मेदः स्रवति । भोजेन तु मेदोग्रन्थेः संप्राप्तिः पठ्यते । यथा,—"मेदो वायुर्यदा मांसे नित्तिपेद्यवा त्वचि । तत्र मेदोभ-वग्रन्थः स्यावो मवति पाण्डरः ॥ कृशः कृशे महान् स्थूछे प्रन्थिभिन्नश्च पीडितः । तिल्डकल्कानभः स्नावो पृतवचास्य जायते ॥"—इति ॥ १५ ॥

भा० टो॰—मेदोज ग्रन्थि के लक्षण—मेदोजप्रिंथ मोटे श्रादमी के बड़ी होती है श्रीर छश के छोटी, विकनी और स्वभाव से बड़ी हुशा करती है। खुजली श्राती है। पीड़ा कम होतो है। फूट जाने पर भरी जमा घो की तरह मेद निकलना है। वायु हारा मेद के मांस श्रथवा त्वचा में चले जाने पर हो ने है। १४॥

#### ग्रथ सिराजग्रन्थेर्लचगानि ।

सिराजग्रन्येः संशाप्तिमाइ—

न्यायामजातैखळस्य तैस्तैराक्षिप्य वायुस्तुं सिराप्रतानम् । संकुच्य संपिगड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्॥१६॥ श्रन्थिः सिराजः स तु कृच्ब्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च । स चारुजश्चाप्यचलो महांश्च ममेश्यितश्चापि विवर्जनीयः ॥१७॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ ११ )

मा० टी० —िनर्वत आदमी के अनेक प्रकार के परिश्रम करने मे पायु कृषिन है। इर सिराजालको सिकांड कर्इकट्टीकर और सुखाकर उसी के छारा संबी और गाल गत्मि जल्दीपैदा कर देता है। उसे सिराज प्रस्थि कहने छैं।यदि यह एक जगहमे दृसरी जगह जसकतो और पीका करतीहै तो कृच्छू साध्य होती है, अचल होनेपर भी यदि उपमें पीडा होती है ता, और बड़ी तथा मर्म स्थानों में पैदा हुई अमाध्य होनी है।।६६—६७:

श्रथाबु द्रोगस्य सम्प्राप्तिः । ( Malignant Growth ) मेलिगनेन्टग्रांघ मांसशोणितदृष्यसाथम्पीद्रबुद्याभिष्रानम् । तस्य मंप्राप्निमार-

गात्रप्रदेशे क्विचेदव दोषाः संमूर्ज्छिता मांममस्कप्रदृष्य । वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृद्धचपाकम् ॥१ =॥ कुर्वन्ति मांसोच्छ्रयमत्यगाधं तदर्वुदं शास्त्रविदो वदान्त । वातेन पित्तेन कफेन चापिरक्तेन मांसेन च मदसा वा ॥१६॥ तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थः समानानि नदा भवन्ति ।

गात्रप्रदेशे क्विचिदित्यादि । क्षिचेदेवेत्यनेनानियनदेशे, न पुनन्पर्शासिक यतदेशे । 'संमूर्व्छिता' इति पाठान्तरे सम्बिद्धना दृद्धाः, दृष्यमंग्रहा द्रात्र कार्तिकः । मांसमस्क भद्ष्येनि सश्चिद्धदसाधारणं दृष्ये मांमार्युद्ध-नेदोद्द्रश्ये-स्तु विषेशेण मांमदृष्टिः गांसार्युद-मेदोऽर्युद्योर्पि तद्द्परा दोषोऽन्ति नेत्र तत्रापि दोषक्रित्याः संमाध्निरियं भवति । मांमोद्द्रप्रांनिति मामोन्याद्वारा

<sup>(</sup>१) मांसमेरीदूषकरकेपर् तरेलप् ।

प्रतीयमानम् । मेदोजेऽपि मांसम्रह्णतं भवति । अत्यगाधमिति द्राज्ञपाविष्टम्, अत एवानल्पम्लामित्युक्तम् । वातादिभिस्तदर्भुदं जायते=भवति, तेन षडर्भु-दानि भवन्ति । ग्रन्थेः समानानीति वात-पित्त-कफ-मेदो-प्रन्थिभर्वात-पित्त-कफ-मेदोऽर्भुदानां लक्षणानि समानानि, शोणितज-मांसजयोम्तु लक्षणां पृथक् वच्यति ॥ १८ ॥ १८ ॥

भा० टी०—अर्बु द् रोग की संप्राप्ति—तीर्ना दोप कुपित होकर मांस और रक्तकी खराब कर गोल, स्थिर, कम पीड़ा चाला, बड़ा, गहिरी जड़ चाला, घीरे २ बढ़ने वाला और न पक्ते वाला मांसको जँबाई कर देता है। इसका शरीर में कहीं नियत स्थान नही होता, शरीर भर में किसी जगह पैदा हो जाता है, उसे शास्त्र लोग अर्बु द कहते हैं। यह बात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद, इन कारणों से छः प्रकार का होताहै, परन्तु मांस और रक्त ये दोनों सभी अर्बु दमें खराव रहते हैं। इनमें वातज, पित्तज, कफज, और मेदोज अर्बु द का लक्षण का वात पित्त कफ मेद प्रनिय के समान होता है, और रक्तज, मांसज अर्बु द का लक्षण कि होना है, जो श्रागे लिखे जाँयगे । १८॥ २०॥

## स्थ रक्तावु दस्य लक्तगानि । रक्तावुदमाइ—

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च संकुच्य संपिरंख्यततस्त्वपाकम्।२०। सास्रावसुन्नह्यति मांसपिगढं मांसाङ्करेरााचितमाशु वृद्धम् । करेत्यजसं रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमतद्वाधरात्मकं तु ॥ २१ ॥ रक्तक्षयोपद्रवपीडितस्तु ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ १२ )

म०-दोषः प्रदुष्ट इत्यादि । संकुच्येति अन्तर्मा दितोऽत्र ण्यर्थः । अपाकमीपत्पाकं, तेन साम्राविमत्युपपन्नं भवति । दोष छन्नहाति=छच्छितो भवति ।
साम्राविमापत्मावम् । मांसिपण्डमाश्चर्र्यं शीघ्रवर्धनं, मांसाङ्कुरैराचितं करोति,
तथा अजसं रुधिरप्रदृत्तिमपि करोतिः, रुधिरं चात्राधिष्ठानभूतं सिरागतं,
न तु पाकात्, ईपदेव स्नावस्य क्छेद्रूपस्योक्तत्वात् । किंवा छन्नहातित्यन्तर्भावितण्यर्थः, तेन मांसापण्डमुनाह्यति=छद्गं करोति । 'दोषाः प्रदुष्टा' इति पाठपत्ते 'साम्रावम्रकद्य हि' इति पाठः । छन्नहा=छन्नाह्य, अन्तर्भावितण्यर्थत्वात् । हि
पादपूरणे ॥ २०॥ २१॥

३ संपिच्य संहतं कृत्वा ।

मा० टी०--रक्तार्यु देशे तल्य-दाप गुपित होकर रक्त और सिरा को निकाह दक्षा कर देता है, ओर आप भी चढ़ा रहता है चाद, अनेक मस्सों से चिरा हुत्त मांसिपएड बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, यह थोड़ासा पकता रे, और उसमे हर समय खून बहता रहता है। अधिक खून बहने से अनेक रोग पैदा हो जाने है. और रोगी का शरीर पीला पढ़ जाता है। २१-२२॥

## ष्यथ मांसार्वु दस्य सम्प्राप्तिः।

( Myoma ) मायोमा।

मांसजन्यसंप्राप्तिमाइ---

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोधम् ॥ २२ ॥ अवेदनं स्निम्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम् । प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्ववेन्मांसपरायणस्य ॥ २३ ॥ मांसार्श्वदं त्वेतदसाध्यमुक्तम्,—

( 30 fre tie 99 1

म०-मुष्टिपहारादिभिरित्पादि । अश्मापमं=पापाणवत् कश्चिम् । अम् चाल्यं=स्थिरम् । यद्यपि रक्तमांसार्धेदयो रक्तमांमयोद्देतुन्देनोक्तिम्नपाऽपि रक्तने पित्तं, मांसजे वायुरारम्भकः, 'एवमपि ताभ्यां घृतदुग्धन्यायेन व्यपदेशः । मांग-परायणस्य=मांसाशनशीलस्य । तस्य चातिमात्रं मांसद्रद्धिः, "मांगं मांगन क्यने" इत्यभिधानात् ॥ २२—२३ ॥

भा० टी०—मांसार्यु द्वे लक्षण—मुका. लाडो घनरद से शरीर .पर मांट पहुँ नरे से उतनी जगद का मांस जराय होकर स्जन कपमें हो जाता है। यह मुख्य पीड़ा विहीन, विकनी, शरीर के रंगकी, न पकने घाली और परायर पीनगट एड़ा नियर होता है। ऐसे स्जन को मांसार्यु द कहते है। इसमें दोप पायु रहना है। यह जलाय होता है। इसकी जड़ नहीं जाती। मांसमोजियों को यह रोग प्रतिश्व हुना करना है। इस

## ष्ट्राथार्नुद्रोगस्य साध्यासाध्यविचारः।

साध्येष्वप्यसाध्यप्रकारानाह—

साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच ।

संप्रस्ततं मर्गणि यच जातं स्रोतःसु वा यच भवेदचाल्यम् ॥२४॥ ( इ० न० प्र० ११ )

म०—साध्येष्वपीत्यादि । संप्रस्नुतं=स्नावयुक्तं,स्नावइचात्रापाकित्वेऽपि त्वग-वदरणात् मनाग्त्रगन्तव्यः । स्नोतःसु=नासादिषु । अचाल्यं=स्थिरम् ॥ २४ ॥

मा॰ टी॰--जो अबुंद साध्य बतलाये गये हैं वे भी यदि वहुत हों, मर्मस्थानमें पैदा हों, स्रोतोंका नाक, मुँह श्राँख के श्रास-पास पैदा हों श्रीर जो श्रचाल्य-कड़े हो तो वे श्रच्छे नहीं होते ॥ २४॥

## भ्रथ भ्रध्यर्वदरोगस्य लक्तग्रम् ।

अध्यर्बुदमाइ—

यज्ञायतेऽन्यत् खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तद्ग्द्रचर्नुदमर्नुद्ज्ञैः। यद्द्र-द्वजातं युगपत् कमाद् वादिरर्नुदं तच भवेदसाध्यम्॥२४॥

( सु॰ नि॰ ऋ॰ ११ )

म०-यज्ञायत इत्यादिना । अधिकमधुदमध्यर्भुदम्, 'एतद्दिरर्भुद्भेव, यद् द्वन्द्वजातं युगपत् क्रमाद्वेति द्वन्द्वजातं युग्मेन 'जातं, युगपदेकदा क्रभेण वा । तद् द्विरर्भुदं न साध्यम् । तथाच भोजः-"अर्भुदे त्वर्भुदं जातं द्वन्द्वजं चातुजं च यत् । तद् द्विर्युद्मिति क्रेंग्रं तच्चासाध्यं विनिर्दिशेत् ॥"-इति ॥ २५ ॥

भा ॰ टो॰-एक अर्वुद हो जाने पर दूसरा अर्वुद पैदा हो जाय तो उसे अध्यर्वुद या द्विरहुंद कहते हैं, द्विरर्वुद, चाहे एक साथ पैदा हो या एक के वाद दूसरा कम से पैदा हो, असाध्य होता है। एक अर्बुद के ऊपर दूसरा अर्दुद हो तो अध्यर्बुद और अलग २ एक साथ या आगे पीछे पैदा हुआ दो अर्बुद द्विरर्वुद कहलाता है॥ २४॥

१ पूर्वजाताद्व दस्योपरिजातमञ्जू दमध्यवु दम्- श्रवु दाधिकरणकाद्व दमध्यावु दमिस्यर्थः । पृथक् युक्तेने-फदा क्रमेण् वा जातमञ्जू द द्विरर्जुदामेत्यनयोस्तात्त्विको भेदः ।

## ध्यथावृद्र्यापाके कार्गानि ।

अर्युदानां पाकाभावे हतुमाह—

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोवहुत्वाच विशेषनस्तु । दोपस्थिरत्वाद् प्रथनाच्च तेपां सर्वार्त्वदान्येव निमर्गनस्तु ॥२६॥

( Bo fee 20 49 )

इति श्रीमाभवकरविरचिते माधवनिदाने गलगग्रङगग्रहमाला-पनी-ग्रन्म्यर्गु द-नित्रान् मनाप्रम् ।

म॰-न पाकमायान्तीत्यादि । सर्वार्युशनि पिनरक्तजान्यपि न पाकमा-यान्ति, क्रुत इत्यंत आह-क्रफाधिकन्वात् मेदोबदुत्वाच । ननु, अवन्यामीप विशे-पतः कफमेदसी अधिके, अध च तस्याः पाकोऽस्त्येव. उत्यतः आह-द्रोपिधारन्ता-दिति ।-अपच्यां कालान्तरेण हि रक्तिविचमेधिकं पाकमारभने, नगेट टायिक्यर-त्त्रात् सदा सद्दशदोपत्त्रात् ग्रथितत्त्राच न पाकारम्भकम्.। अन्य ह दोपाम्यम त्वादिति दोषोच्छायस्यक्षायकाविन्यादित्याहुः; तदममयोजनकम् अन्यत्र दौपोच्छा-यशोयकाहिन्येऽपि पाकदर्शनात् । अध कुते। यथाक्तहेतुसंपदिन्याहः निम्गीतः स्त्वित ।-निसर्गतो च्याधिस्त्रभावात् । भाजे-प्युक्तम्,-" न पन्यने वियरहरास् ग्रथितत्वात् स्वभावतः"-इति ॥ २६ ॥

इति श्रीकण्डद्तकृतायां मधु होश्रव्यात्यायां गलगण्डादिन्हानं समाणम् । भा० डो०—सय अर्धुद कफ के श्रीर विरोप कर मेद के श्रिक हानेते. हर समय इन्हीं दोनों कक मेदके बरावर रहनेसे,मेठो श्रोर गले होनेने नहीं एकने. श्रोर खानकर इस रोगका यह स्वभाव हो होता है कि गक्ता नहीं फ्योंकि इन कारगों के कार्य हुए भी अन्य शोथ पक जाते हैं ॥२६॥

·इति श्रीहरिनारायण्यमेवैद्यकृतायो निशनरीपिकायां रुत्यि-निश्चयभाषाटीकायां गएडमालादिनिहानम्।

ष्प्रध श्लीपद्निदानम्।

[( Elephantiasis ) पर्हाफेन्टी एसिन अध रहीपदरोगस्य सम्माप्तिः।

उत्सेधसाधम्यदिबुदेन सह कफसंवन्थान्यभिचारनाम्यानाय दर्गाण्डनिदा-नम् । तस्य संमाप्तिमाइ---यः सज्वरो वङ्कणजो भृशातिः शोधा नृणां पादगनः ऋमेण ।

तच्छ्ळीपदं स्यात् कर-कर्ण-नेत्र-शिश्नोष्ठ-नासास्वीप केचिदाहुशाशा

म० च इत्यादि । वङ्चणावस्थानमेवास्य पूर्वरूपम् । क्रमेणेति शनैः शनैः। तच्छीपदं स्यादित्यनेन निरुपाधिरेवेयं संग्नेति दर्शयति, धान्ये शिलावत् पदं च्ळीपदमिति वदन्ति, नैरुक्त्येन च विधिना साधुत्वम् । करकर्णादिगतञ्छिपदानां यथोक्तसंशाप्त्यभावात् केचिदाहुरिति परमतेनोक्तिः ॥ १॥

मा॰टी॰—श्लीपद की सम्प्राप्ति—नङ ज्ञाण(पट्टामें)पहले एक स्जन होती है और साथ ही ज्वरमो होता है। स्जन में पीड़ा वहुत होती है, फिर वही स्जन धीरे २ जीचे पर तक पहुँच जाती है, उसे श्लीपद रोग कहते हैं, इस के होने से पर वहुत वड़ा और भीतर से रोगीका वोमहार मालूम होता है। किसी २ आचार्यों का मत है कि यह श्लीपद हाय, कान, नेत्र, शिश्न, औष्ठ और नाक में भो होताहै। परन्तु इन स्थानों में श्लीपद की उत्तर कही हुई सम्प्राप्ति नहीं घटती। हिन्दीमें इसे "हाथोपाव" कहते हैं॥१॥

(मेदो मांसाश्रयं शोथं पादयोः श्लीपदं भवेत् । स्वालिङ्गदर्शिभिदींषैश्रिया स्याचु कफोत्तरम्॥)

ष्मथ वातजरलीपदस्य लक्तग्रम् ।

वातजं कृष्णरूक्षं च स्फुटितं तीत्रवेदनम् । अनिमित्तरुजं तस्य वहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥

भा० टी०-वातंत्र श्लीपद के लल्ल्-वातज श्लोपद काला,क्ला होता है, ऊपर की त्वचा कुछ फड जातो है, पीड़ा वहुत होती है और कभी कम भी हो जातो है। वार २ ज्वर होता रहता है ॥ २॥

म्रथ वित्तजश्लीपदस्य लक्तग्रम् ।

पित्तजं पीतसंकाशं दाह-ज्वर-युतं मृदु । भ्रथ कफजश्लीपदस्य लक्तग्रम्।

श्छेष्मिकं स्निग्धवर्णं च खेतं पाग्ड गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—िपत्तज श्लीपद पीला श्रीर दाह ज्वर युक्त होता है। कफज श्लीपद चिकना, सफेर श्रीर पाएड वर्णका तथा भारी श्रीर स्थिर होता है॥३॥

श्रथेषामसाध्यत्वम् ।

एषामसाध्यतामाह-

वल्मीकमिव संजातं कराउँकेरुपचीयते । अब्दात्मकं महत्तच वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥ म॰-चल्मीकिमिवेत्यादि । संजातं प्रदृद्धं सत् वन्मीकवद्धदृशिखरातारं प्रित्थिभिषपिवतं यद्भवति तदसाध्यम् । द्यस्ये तु पुनर्मुं प्रात्थं कफजन्यन्तपन्तेन वर्णयन्ति, तम्र मना धिनोति,, सुश्रुते वन्मीकवज्ञातस्यासाध्यत्वनाभिषानात् । तद्यथा,—"तत्र संवत्सरातीतमितमहद्दन्मीकिमित्र संजातं संप्रमृतमिति वर्णनीयानि भवन्ति" (सु. नि. स्था. द्य. १२)—इति । श्रव्दात्मकिमन्यादि ।—श्रव्दात्मकं=संवत्सरातीतम्, अव्द्मेकिमिति पाठे तु 'अतिक्रान्तम्' इति जपः । महदिनि अन्यन्तस् सुच्छूनम् । वर्णनीयं विशेषत इति प्रत्याख्येयम् ॥ ४ ॥

भा॰टी॰—असाध्य लक्तण-जिसे न्हीपदमें बाँबी के समान अनेक शिन्तरायार गाँठं हो जाती हैं, एक वर्ष का पुराना श्रोर बर्त भारी सूजन जिसमें होनं। है पर नहीं श्रच्छा होता। उसकी चिकित्सा करना फ़ज्ल है॥ ४॥

## च्यथ श्लीपदेषु कफस्य प्राधान्यम् ।

क्लीपदेषु कफस्याव्यभिचारेण प्राधान्यमाइ—

त्रीरयप्येतानि जानीयात श्लीपदानि कफोच्ल्यात्। गुरुखं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥ ४॥

म०-त्रीयपप्येतानीत्वादि । नतु, यद्यव्यभिचारी सर्वत्र कपः कां कां एकदोपज्ञत्वव्यपदेशः, सर्वस्य द्विदोपज्ञत्वप्रप्रदात् १ उन्यते, अनुवन्योऽत्र कपः, न त्वतुवन्ध्यः, एतेनात्र न द्विदोपज्ञपसंग इत्यभिष्रायः ॥ ५ ॥

भारटी - ये तीनों प्रकार के इलीवर यक्त को स्विधिकता से दोते हैं, पर्याप गुरना ( बोक्त ) और मोटाई ये दोनों वाते विना कक्त के नहीं हो सकतीं, पाहे कोई दोप के हो, कक्त सभी में रहता है ॥ ४ ॥

अथ श्लीपद्रोगस्योत्पत्ती देशविशेषाः ।

क्लीपदसंभवहेतुं देशमाह—

पुराणोदकभूथिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः । ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेपतः ॥ ६ ॥ म॰-पुराणोदकेत्यादि । 'अन्पदेशे हि सिछछं पतितं वहूदकं निम्नतया न शोपग्रुपयाति; जाङ्गछे तु आग्नेयोन्नतभूभागत्वात् न पुराणोदकभूयिष्ठता । स्तिमित-स्यान्पस्य मन्दातपत्वेनोष्णतीविप शीततेत्यत जक्तं—सर्वेतुपु च शीतछा इति । करकर्णीदिगतक्छीपदसंदेहे कोपद्वारेण ज्वरेण क्छीपदावधारणं करणीयम् ।। ६ ॥

भा०टी श्रीपद रोगके पैदा होने का स्थान-रेश दो प्रकार के होते हैं-जाङ्गल श्रीर श्रनुप, जहां को जमीन ऊँची होती है, श्रीर पानी कम होता है-घाम श्रधिक होता है, हवा बहुत चलती है। वहाँ रोग कम होते हैं उसे जांगल कहते हैं जैसे वीका नेर वगैरह। जहांकी जमोन नीची रहतो, है पेड़ श्रीर पानी श्रधिक—होता है, पेड़ की वजह से जमीन पर घाम का श्रसर कम होता है। हवा कम चलती है। नीची जमीन होने श्रीर घाम तथा हवा के कम होने से वर्ष का पानी न वहता है श्रीर व स्वता है। हरदम जमीन में सीड़ वनी रहतो है। पेसे देश को श्रनुप कहते हैं। पेसे ही रेश में विशेष कर श्रीपद हुआ करते हैं। जांगल देश में वहत ही कम। श्रनुप देश में कोशवृद्धिश्रीर गलगएड (घंघा) भी श्रधिक तर हं ता-है॥ ६॥

## ष्प्रथ श्लीपद्रोगस्य पुनरप्यसाध्यलद्गग्रम् ।

अपरमसाध्यलन्तणमाह---

यच्क्रेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य । सास्रावमत्युन्नतसर्वे लिङ्गं सकगडुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने श्लीपदनिदानं समाप्तम् ।

म॰-यदित्यादि । अत्युन्नतसर्विङ्गिमिति येन दोषेणारव्धं रहीपदं तस्य:-त्रुन्नतानि=अतिष्टद्धानि सर्वीणि हिङ्गानि यत्र तत्तथा । सकण्डुरमिति अत्यन्त-कण्डुमत् । श्लेष्मयुतमिति श्लेष्मानुगम् ॥ ७॥

इति श्रीकएउदत्तरिचतायां मधुकोशन्याख्यायां इलीपद्निदानं समाप्तम् ।

मा॰टी॰-जो रुर्तः पद .कफ्कारक श्राहार विहार से पैदा होता है। रोगी की प्रकृति कफ की होती है। जिसमें सब दोपों के पूरे र लच्चण-रहते हैं श्रीर बहुत खुजलो होती है, तथा जो वहा करता है वह श्रसाध्य कहा गया है॥ ७॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां-विविनिश्चयभाषाटीकायां श्रोपदनिदानम्।

१ श्रल्पोद्कद्र्मो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । ज्ञेय स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतभोऽपिच ॥ प्रचुरोदकद्र्मो यस्तु निवातो दुर्लमातपः । श्रनूपो बहुदोपस्चः समः साधारगो मतः ॥ इति विमानस्थनि ,चरक ॥

ग्रथ विः धिनिदानम् ।

( Abeces ) एव सेस

यथ विद्धिरोगस्य संप्राप्तः।

शोथत्वसामान्यात् विद्रधिनिदानम् । तस्य संपाजिमाइ--

त्वग्र-रक्त-मंस-मेदांसि संदृष्योस्थिसमाश्रिताः । दोपाः शोर्थं शनेघोंरं जनयन्त्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥ महामूळं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथवाऽऽयतम् । स विद्रधिरिति ख्यानो विज्ञेयः पड्विधश्च सः ॥ ॥ पृथग्दापैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा । प्रणामिप हि तेपां तु लुज्जं संप्रवृद्यते ॥ ३ ॥

( सु॰ नि॰ प्र॰ ६ )

मः — त्वप्रक्तमांसमेदांसीत्यादि । घोरिषित्यन्यंभ्यं ऽभि शोधसमुत्यांनभ्यो प्रन्थयादिभ्य आग्रुकारित्वाद्दारुणम् । उच्छिता भृशमिति अत्यर्थ हदाः । अस्यि-समाश्रिता इत्यनेन स्थानसंश्रयोऽभिहितः । उच्छिता भृशमित्यनेन प्रकाप आदि-एकृतः, एतेनैवान्तरीयक्तत्या चयप्रसरावप्याक्तिप्ता मन्तव्यौ । महामृत्यस्थ्यादि-समाश्रयणाद्रम्भीरमृत्यम् । रुजावन्तमिति उत्यचावेत रुजापकर्पवन्तं, अतिशायने मतुष् । द्वामित्यादि । वृत्तं=वर्तुत्वम् । आयतं=दीर्थम् । द्वायनाभ्यां प्रन्थ्यादि-विलक्षणता । विद्रिधिरिति ख्यात इति इतिश्वदेन 'निरुपिभयंकेतमात्रा विद्रिधिपंति दर्शयति । चरके तु विदाहमकपीदिद्रिधिसंद्वा । यदुक्तम्="स व शीधिवदादिन्वा-दिद्रधीत्यभिधीयते" ( च. स्त.स्था.स्त.१७ )—इति ॥ १—३ ॥

भा॰ टी॰—विद्रधि रोग की संमाप्ति—स्वत्यन्त कृषित घोर यहे हुए दोग ध्रस्यि में स्थित होकर त्वचा, रक्त, मांस श्रोर में द को रिगाड़ कर धार २ एक भग्रार शाध

९ "अस्थितमाधिना दोषा इति वदश्माण शोधादिक्षेभेदः र्यम् । याते प्रकार वे दोकराक्षीयका अः नियमो नास्ति" इति भावनिष्यः ।

१—निस्पायोति—उपाधि पार्थस्यकारको धर्मस्त द्विती य सकेतः—प्रमानकप्रवादयन्थै देव १०५०का-स्तमात्रातिदाहोपाधितिरादेता विश्वस्य स्वरंगः । वरणे स्तु दिनाद्यमे प्रधानकण्या । वरणे स्त्रात्रातिका संदा प्रतिपादिता ।

पैदा कर देते हैं जो कि वड़ी जड़ वाला, पीड़ा करने वाला, गोल और लंवा होता है। उसे विद्रधि-कहते हैं। हिन्दी में इसे जहरवाद कहते हैं। वह छु:प्रकारका होता है। १ वातज, २ पिचज, ३ कफज, ४ सिवपासज, ४ सतज, ६ रक्तज, इन छहो प्रकारको विद्रधिका लक्षण आगे कहा जाता है॥ १—३॥

## अथ वातजविद्वधेल ज्यानि।

वातिकमाह--

# कृष्णोऽरुणो वा विषमा मृशमत्यर्थवेदनः । 'चित्रोत्यानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसंभवः ॥ ४ ॥

सु॰ चि॰ श्र॰ ६)

म०-कृष्ण इत्यादि । विषमो भृशमिति कदाचिद्वः कदाचित्महान् । चित्रोत्थानमपाक इति चित्रौ नानाविषौ वायोर्विपमक्रियत्वादुद्गममपाकौ यस्य स तथा ॥ ४ ॥

भा॰टी॰—वात को विद्रिधिका लक्ष्य—वातज विद्रिधि काली या लाल होती है। कभी छोटी हो जाती है श्रीर कभी वड़ी। पीड़ा उसमें बहुत होती है। वह कई तरह से पैदा—होती श्रीर पकती—है। कभो थोड़ा निकलकर रह जानी—श्रीर फिर निकलती—है। पकने के समय कभी जड़ में पकतो—है कभी ऊपर श्रीर कभी वगल में ॥ ४॥

## श्रय पितजविद्धं घेर्ल चाणानि ।

पैंचिकगाइ—

पक्त्रोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान्। क्षित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः॥ ४॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ ६ )

म०-पक्वेत्यादि । ज्वरदाहावृत्थानकाल एव, पाककाले तु मकर्षवन्तौ ताविति विशेषः ॥ ॥ ॥

भा०डी०—पित्तज विद्विध पके हुए गूलर के फल के समान गुलावी या स्याह होती—है। उसमें जलन होती है, ज्वर श्राजाता—है। वह बहुत जल्दी निकलनी श्रीर पकती है॥ ४॥

१ "चिरोत्थानप्रपाकश्च,, इति पाअन्तरम् ।

#### घ्यथ व.प.जविद्वधेर्लक्तगानि ।

कफजमाह---

शरावसहशः पागडुः शीतः स्निग्धे।ऽल्पेवदनः । विरोत्थानप्रपाकश्च विद्राधिः कफसंभवः ॥ ६॥

( য়ু৹ নি৹ অ৽ ঃ )

म - शरावेत्यादि । करावसहक इति महत्त्रम् चनपरम् ॥ ६ ॥

भा॰री॰—कफज चिद्रधि परई को तरह चहो, ठंडी, चिक्रनी, कम पीछा चाली, होती—है। श्रींग वह धीरे २ निक्षनती श्रीर पक्रती—है॥ ६॥

ष्यथु पकानन्तर सञ्जातास्रावस्य लक्तग्रम्।

पाकानन्तरं संभूतास्रावलिङ्गमाह-

तनु-भीत-सितारवैपामामावाः क्रमशः स्पृताः।

(स॰ लि॰ छ०६)

म॰-ततुपीताश्चैषामित्यादि । क्रमश इति यथाक्रमं: तेन चानेन तनुः, पित्तेन पीतः, क्रफेन सितः; तनुस्रावे चातानुरूरो वर्णो ह्रयः ॥—

भार्थाः न्यात की विद्धिका स्तव पतला श्रोर लाल या स्यात तीना—है। पित्तज का पीला श्रीर फफज का सफेर होता है—॥

अथ सानिपातिकविद्रघेल दागानि ।

सनिपातजमाह—

नाना-वर्ण-रुजा-स्रावो घाटालो 'विषमा महान्॥ ७॥ विषमं पञ्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः।

( 3 o tao de 5 )

म०-नानेत्थादि । नानावर्णकत्रासाव इति नानाशब्दः भत्येत्रपाभयंवःयने, नाना बहुविधा वर्णाः कृष्ण-पीत-श्रुवल-वर्णाः, रजाः नोद्-ताह कण्ट्वादिकाः. ततु-रीत-सिता आसावाश्च यस्य स तथा । अन्यत्र शोधे पाककाचे नानामना. अत्र तु सर्वदा । विद्याल इति घाटा अस्यास्ति स घाटालं इति मत्वर्थायो स्टनः.

१ विषमी निम्नीन्नत - इति भावनिधः ।

२ घाटाल कर्षभागो महान् यस्तेति स घाटाल -इति उन्हरः ।

अत्युच्छिताप्रत्वेन घाटाल इव । विषमोऽसाध्यत्वात् । विषमं पच्यत इति चिराचिराम्भीरोत्तानोध्वीन्ध्वेभदेन विषमं यथा भवति तथा पच्यत इति । विषमम्=असमम् । नत्नु, विषमपाकित्वं वातिके विद्रधानुक्तं, तथाऽनुपक्रान्ते च शोथे,
यया—"योऽम्युत्यिनोऽल्पो यदि वा महान् स्यात् क्रियां विना पाकप्रुपैति शोथः ।
विशालम्लो विषमो विद्ग्धः स कुच्छतां यात्यवगाढदोषः ॥" (सु. सू. स्थाः,
म्रा. १७)-इति, अतः संशये कथं मिथो भेदमतीतिः १ ज्यते, वातिके अमतीकारेणैव विषमपाकित्वम्, इह पुनः मतीकारोऽपि वैषम्यं, वातिके तु पाकमात्रवैषम्यं,
न तु नाम्भीर्यादिना, अता वातिकः साध्यः ॥ ७॥—

भा॰टी॰—सिन्नपात निद्धि काली, पीली और सफ़ेर होती है। उसमें स्र्र चुमोने जैसी पीड़ा; जहन और खुजली होती-है। ऊची और अनीदार होतो-है वडी होती है। कहीं नोबी भी-होनी-है। वर पकतो मो-है श्रद्धत ढंग से-कभी जल्दी पकतो-है कमी-रेरमें कभी जड़ तक, कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ। यह असाध्य होती-है॥ ७॥

## म्रथाभिघातजविद्धघेर्लज्जगानि ।

अभियानजस्यागन्तोः संपाप्तिमाह-

तैस्तैर्भावैरिभहते चते वाऽपध्यकारिणः ॥ ८ ॥ क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् । ज्वरस्तृष्णा च दाहरच जायते तस्य देहिनः ॥ १ ॥ श्रागन्तुर्विद्रधिर्ह्मेष पित्तविद्रधिरुच्चणः ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ ६ )

म०-तैस्तै। देवादि । तैस्तैरिति काष्ठ-लोष्ट-पापाणादिभिः, अभिइत इति अनुतरक्तस्य मिथत-पिश्चितादेश्यस्त्रमं, चत इति स्नुतरक्तस्य क्षित्रभिन्नादेः, द्वयोरिभइतयोरपथ्यकारिण इति विशेषणम् । चतोष्मेति चतशब्दस्य हिंसामात्र-परिग्रहात् चताभिहतयोरप्यूष्ना च गोष्मशब्देनोच्यते । वायुविसृत इति चति रक्तच्यात् अभिहते अभिघातादेव वातकोपः, क्रुपितेन वातेन हेतुभूतेन विसृतः प्रसृतो वायुविसृतः । यद्यप्ययं वात-पित्त-रक्तजस्तथाऽपि प्रागाभिघातसंभवत्वेना-गन्दः, वात-पित्त-रक्तजानां जनकत्वेनैव विल्वणाऽस्य संपाप्तिः । पित्तविद्र-धिल्वण इति अत्रोक्तश्वरादिव्यतिरिक्तसंस्थानवर्णवेदनादिपित्तविद्रधिलिङ्गयुक्त इत्यर्थः ॥ ८ ॥ ६ ॥

मार्ग्टी०—श्रमिघातज चिद्रचिका लक्षण-काड, हेला, पत्थर, लार्डा दगेग्ह से चोट लगने पर यदि न फूटे तो उसे श्रमिहत कहने हैं, श्रीर यदि फूट जाय श्रीर गृन यहने लगे तो उसे क्षत कहने हैं। इन दोनों हा तत में पद्परेंट की ने रहने पर गोट की जगह की गर्भा चायु से श्रीर में फैंन कर पिता श्रीर गृन को विगाए देनों है फिर उस जगह चिद्रिध होजानी है। ज्वर श्राने लगता-है। प्याम लगनी - है अनन होती - है, पित्तज चिद्रिध के सब लक्षण प्रश्रट हो जाने - हैं इसमें यायु का भी प्रश्रा की दोता-है, इससे पीटाभी बहुत हाती - है। म-- है।

#### ग्रथ रक्तजविद्वयेर्लक्यानि ।

रक्तजमाह---

# . कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्र—दाह--रुजाकरः ॥ १० ॥ १पत्तविद्रिधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रिधरुच्यते ।

( सु॰ नि॰ श॰ ६ )

म०-कृष्णोत्यादि । पित्तविद्राधिलिङ्गातिदेशेनलव्याविप दाहज्वरी तीवन्ताविशेषार्थमुक्ती । ज्याव इति पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशेन प्रसक्तस्य पवनांदुम्यरसं-काशस्यापवादः । भोजप्रभृतयस्तु धातुरक्तजं विद्रधि परित्यव्य प्राञ्चमंत्रया-ऽऽनेवलक्तणरक्तजं पठन्ति । तेषां मते आ विज्ञेन सह पड्विद्रययः, सुश्रुते तु धातु-रक्तजोऽपि तथा मक्तलसंज्ञकोऽपि विद्रियः सामान्येन रक्तज एवेति पटविद्रथय इति बोद्धन्यम् ॥ १० ॥—

मा टी॰—रक्तज विद्रिध में काली २ पिड़िक्यों हो जारी है। रंग इसका क्याद होता-है श्रोर जलन तथा पीड़ा यहां तेज होती-है, रसमें पित्रज विद्रिध के स्व लक्ष्म हाते-है। पिराज विद्रिध पके हुए गृलद के रंग की होनी है, परन्तु यह चसा न शहर स्याह होतो-है॥ (वचा होने पर जिस अस्ता का गंदा रक्त टीक निकत, नर्ने जाना, वह अन्दर ही वायु हारा स्वक्रर कभी २ विद्रिध की शक्त में पदाप्त राना-है, उसे मफ्कल विद्रिध कहते-हैं, इसे यहां मृल में नहीं गिनाया. मगर दृष्टर प्रत्य में इसका जिक आया-है)॥ १०॥

## ष्प्रथान्तर्विः धेर्तदायानि ।

अधिष्ठानाविशेषेण लिङ्गविशेषं साध्यतामसाध्यनां च शनिपाद्यित्मारवन्तर-विद्रिधिमाह---

पृथक् संभूय वा दोपाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ॥ ११ ॥

वल्मीकवत् समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रिधम् ।
गुदे बस्तिमुलं नाभ्यां कुर्सो वङ्गणयोस्तथा ॥ १२ ॥
वृक्षयोः प्ठीह्मि यकृति हृदि वा क्ठोम्नि वाऽप्यथ ।
तेषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रिधलक्षणेः ॥ १३ ॥
अधिष्ठानविशेषण लिङ्गं शृणु विशेषतः ।
गुदे वातनिरोधश्च बस्तो कृच्छाल्पमूत्रता ॥ १४ ॥
नाभ्यां हिक्का तथाऽऽद्येषः कुर्सो मारुतकोपनम् ।
कटी-पृष्ठ-प्रहस्तीत्रो वङ्गणोत्थे तु विद्रधो ॥ १५ ॥
वृक्षयोः पार्श्वसंकोचः प्लीह्मणुच्छ्यासावरोधनम् ।
सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीत्रो हृदि कासश्च जायते ।
श्वासो यकृति हिक्का च क्लोम्नि पेपीयते पयः ॥ १६ ॥

( স্তু৹ নি০ ঋ০ ৭৭ )

मः -पृथगित्यादि। इयमिश्वकिषानार्थमुक्तां श्री संप्राप्तिविद्रेषेः पुनवस्यते । आभ्यन्तरस्य रक्तजस्य तथाऽऽगन्तोश्च विद्रवेदीं वेण न्यपदेशादियमेव तत्रापि संप्राप्तिक्षेयित किश्वत् । वाक्षागन्तुवदाभ्यन्तरागन्तुसम। पिनिर्त्यर्थः । च्वत्रक्या-भ्यन्तरामावाक्च निर्देष्टः चत्रज इति तु जिज्जदः । ग्रुन्मरूपिणमिति ग्रुन्मवत् संहतम् । एतदाभ्यन्तरविद्रधीनां सामान्यरूपं, विशेषस्याणं तु वाक्षविद्रधिस्यणेरेव क्षेयम् । वन्पीकवत् सम्वत्रद्धं समन्तादुक्तम्, एतदपि पच्यमानावस्थायां सर्वेषां समानम् । वस्तिम्रुख इति वस्तिम्रुख एव, विद्रध्याधारभूतमांसादिसंभवातः न वस्तौ, तस्य तन्नुत्वात् । आदोपो=रुजापूर्वकचोभः । मारुतकोपनितिमार्गावरोधाद्याः कोपः । वृक्षस्योदिति वृक्षसमम्रमांसम् । सर्वाङ्गमग्रहः च्यत्यङ्गन्यथा, सर्व-सिराधिष्ठानत्वात् हृदयस्य । क्लोम्नोति क्षामन्त्रकतित्यर्थः ॥ ११–१६ ॥ पेपीयते पय इति पुनः पुनर्जन्नं पातुमिन्स्रतीत्यर्थः ॥ ११–१६ ॥

, भार्ग्यार्थिक स्वत्य-दोष. एक २ या सब इकहें होकर शरीरके अन्दर गुदा, म्वाशयका मुख, नाभि,कोख. बचण-( पहा ) चुक्व ( गुदा ) प्लीहा ( तिल्ली ) यक्त ( जिगर ) हदय श्रीर क्लोम, इन स्थानों में वांवो के समान कँ वी श्रीर गुल्म को तरह ठोस विद्रिध पैदा कर देते-हैं इनमें वेही सब सब स्वाण-होते हैं जोकि बाह्य विद्रधिमें,परन्तु किस स्थानमें अन्दर विद्रिध हुई है, रसे जानने के लिए सक्का असगर लच्च बतलाया जाना है। गुद्र विद्रधिमें-ह्या खुलना गंद हा जाता है। यिन अ में-पेशाय थोड़ा और दर्द के साथ उतर श है। नामिजमें-हिच की आता है और नामि के आसपास दर्द और कम्पन होता है। कोंगमें—यायु रक पर पोड़ा करने हैं। विक्षण में—कमर और पीठमें जकट़न और पट़ी नेज पोड़ा होने हैं। गुफ्क में—पहाली के आसपास पेसा जान पड़ना है जैसे कोई यशेरता है फ्लीहा कमें—सांग रक्ष करआता है। हदय जमें सब अङ्ग अङ्ग में पोड़ा होती और गांगी आती है। यकु जमें—सांस फूलता है। पलामज में—इतनी कड़ी प्याम हती है कि पार स्पानी पीने पर भी शान्त नहीं होती। १६—१६॥

#### ष्यथ विद्रधीनां स्रावमार्गाः।

स्रावनिर्गममार्गमाइ---

# नाभेरुपरिजाः पक्वा यान्त्यूर्ध्वामतरे त्वधः।

( गु॰ नि॰ ५० ६)

म॰—नाभेरित्यादि । उपरिजा=हक्ष्ण्हीहादिनाः । यान्ति=स्वन्ति । नाभि जस्तूभयमार्गसावी, अध्योधः स्नावश्च तथागतित्वात् वातस्य । यदाह हरीतः— "अर्ध्व प्रभिन्नेषु मुलान्तराणां पवर्ततेऽस्रक्सहितोऽपि पृयः । अधः प्रभिन्नेषु च पायुमार्गात्, द्वाभ्यां प्रहत्तिस्त्विह नाभिनेषु"—इति । इतर इति नाभिवन्ति-वङ्ज्ञणजाः ॥—

भार्टी०—इनमें नामि हे जगर के स्थानं। में ( युक्त, प्लीहा. यकृत् गुलि, एदगर फ्लोम में ) उत्पन्न विद्वधि पक कर फूटने पर जगर के रास्ते—नुद से यहनी हैं, घार नामि के नीचे ( गुत, वस्ति, वङ्चण्नं ) पैदा पुई विद्वधि नीचे की तरफ—पाद्याने के रास्तेसे बहतीहै, श्रीर नामि में उत्पन्न विद्वधि मुद्द श्रोर गुत दोनों रास्तेसे पहती हैं।

#### स्रथ विद्रधीनां साध्यासाध्यत्यम् ।

साध्यत्वादिकमाह---

अधः खुतेषु जीवेचु खुतेषूर्ध्व न जीवित ॥१०॥ (विद्रधिनाभिसञ्जातः स्रवत्यूर्ध्वमधोऽपि च।) हृन्-नाभि-वस्ति-वर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु वाह्यतः। जीवेत् कदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन॥ १८॥ (१०००००००)

साध्या विद्रधयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः । श्राम-पक्व-विदग्ध-त्वं तेषां शेशथवदादिशेत् ॥ १६ ॥ (वा॰ वि॰ श्र॰ ११)

श्राध्मातं बद्धनिष्यन्दं छर्दि-हिका-तृषाऽ-न्वितम् । रुजा-श्वास-समायुक्तं विद्रिधिनीश्येन्नरम् ॥ २०॥ इतिं श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विद्रिधिनिदानं समाप्तम् ।

(सु॰ सू॰ श्र॰ ३३)

म॰—द्यध इत्यादि । अधः सुतेष्टिति स्वययेव । यदा नाभ्यादिजा भिना अधः स्रवन्ति तदा जीवति । स्रुतेषूर्ध्वे न जीवतीति ऊर्ध्वे पृयस्यासम्यङ्गिर्गमान्न जीवनम् । हुन्नाभिवस्तिवर्ज्या इति प्रीहक्छोमादिजाः । भिन्नेषु वाह्यत इति वैद्य-व्यापारेण भिनेषु । घ्यन्यं मर्माग्राशयजेषु स्वयमेव भिनेष्विति व्याचत्तते, अन्त-र्भिन्नेष्वप्यधःस्नाविषु जीवनोक्तेः । नेत्रेष्विति हृन्नाभिवस्तिजेषु मर्मत्वात् वाह्या आभ्यन्तरा वा वर्ज्याः । कदाचनेति पाके अपाके वा भोजः- (असाध्यो मर्भजो ज्ञेय: ११ क्वो ऽपक्वा ५ वद्रधि: । सिन्नपातोत्यितो ऽप्येवं पक्व एव तु वस्तिजः ॥ त्वग्जों नाभेरधो यञ्च साध्यो मर्भसमीपजः । अपक्वञ्चैवं पक्वक्च साध्यो नोपरि नाभिजः"=इति । अत्र मर्भजशब्देन हृदयनाभिजाबुच्येते । वद्धनिष्यन्दमिति वद्धमूत्रम् । एनद्धस्तिषे प्रायः ॥ १७—२०॥ इति श्रीक्णडर्चकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विद्विधिनिदानं समाप्तम्।

भा॰टी—ये विद्रधियाँ यदि गुदा से वहती हैं तव तो रोगी वच जाता है, परन्तु मुखके रास्ते वहने पर नहीं वज्रता क्योंकि मुद्दें ठीक तरह से पूरा मवाद नहीं निकल ्र सक्ता है। हृद्य, नाभि श्रौर वस्ति की विद्रिध के सिवाय वृक्क,प्लीह, थकृत कुत्ति, क्लोम, वङ्क्ष श्रीर गुदा की विद्धि यदि वैद्य द्वारा चिकित्सा करने से बाहर की तरफ वहती हैं तो भी शायद रोगी श्रच्छा हो जाता है, लेकिन हदय, नाभि श्रीर वस्ति की विद्रिधियाँ वाहर की तरफ वहें तो रोगी नहीं बचता, क्योंकि ये सब मर्म स्थान हैं॥ इनमें पाँच विद्रिधियां [१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ४ अभिघातज, ] साध्य होती हैं, श्रीर सान्निपातिक श्रसाध्य । इनके कचापन, पकना श्रीर विदग्धता—श्राधा पकना, इन सवका खज्ज्य व्रज्याथ के समान समसना चाहिये। किसी विद्रिधिमें यदि पेट फूले, पेशाव रुक जाय,कय, हिचकी, प्यास, पीड़ा, दमा, ये रोग पैदा हो जाँय तो फिर रोगी नहीं वचता ॥ १७-२०॥

इति श्रोहरिनारायगशर्मवैद्यकृतायां निद्।नदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाठीकायां विद्रिधिनिद्ानम्।

१ शोधंवत् वंचयमाण्यवणशोधवत् ।

## भ्रथ व्रणशोधनिद्। नम् ।

( Inflamation of wound ) इन्फ्लेस मेशन आफ उन्ड

## त्राध वर्णशोथस्य लक्त्रग्रम्।

प्रायेण चिकित्सासाथम्यीत् भावित्रणत्वसंवन्थनुल्यत्वाद्य त्रणशीय-निदानमाह—

एकदेशोत्थितः शोथो त्रणानां पूर्वलक्षणम् । पद्भिवधः स्यात् पृथक् सर्व-रक्ता-ऽऽगन्तु-निमित्त-जः ॥१॥ शोथाः पडेते विज्ञेयाः प्राग्रक्तैः शोथलक्षणः। विशेषः कथ्यते चैषां पकापकादिनिश्चये ॥ २ ॥

म०-एकदेशं।त्थित इत्यादि । पइनिष इति संख्वाकथनं द्वन्द्वजनिषेषार्यम् । पागुक्तैरिति आमपनवैषणीयोक्तैः,तत्र हिं वातक्वयशुस्त्वरुणः कृष्णो वा पण्पो मृदु-रनवस्थितः" (सु. स्त. ध्य. १७. )-इत्यादिना पर शोथलक्षणान्युक्तानि । विद्येषः कथ्यते चैपामिति तत्रानुक्तो विशेषः कथ्यत इत्यर्थः । पक्वापकादिनिष्चय इति अत्रादिश्वदेन पच्यमानस्य परिग्रहः ॥ १ ॥ २ ॥

भाक्टी - ज्या शोध का निदान-शरीर में किसी जगद स्जन हो जाना प्रम्(ताप) होने की निर्शानो होता है। यह छः प्रकार पा होता है। १ पातज, २ पित्तज, ३ पफ्तज, ४ संनिपातज, ४ रक्तज, ६ थ्या न्तुज, । इनका लक्षण यदी होता है जो पातज प्रार्थिशोध का पहले कहा गया है। याकी यिरोपता—प्रचा, प्रश्न, प्रधपका प्रमा हुआ का जो लक्षण है, उसे यतलाते हैं॥ १—२॥

च्रथ व्रण्शोथस्य वःतादिभेदेन विशेषज्ञक्तशानि ।

वातादिभेदेन विशेपलचणमाह-

विषमं पच्यते वातात पित्तोत्यश्चाचिस्भित्रस् । कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुसमुद्रवः॥ ३ ॥

म०-विषममितयादि । पित्तनदिति पित्तशोधवदिति पच्यने ॥ ६ ॥

भाग्टी०—वातकर शोध छाधा तोहा पकता है, पितका जल्दी, कफका देन में स्रोर रक्तज तथा छागन्तुज विचकी तरह जल्दी पहता है है है।

# च्यथामझणशोधस्य लक्त्यानि ।

मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता । मन्दवेदनता चैतच्छोथानामामलक्षणम् ॥ ४॥

भावटीक-नारमी, कँचाई, वेदना कम होना,कड़ा रहना, त्वचाके समान वर्ण होन, आम शोध का निशान है॥ ४.॥

द्यथ पच्यमानव्रग्रशोथस्य लक्तगानि ।

पच्यमानस्त्रणमाह-

'दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते ।

पिपीित्रकागणेनेव दश्यतें छिद्यते तथा ॥ ४ ॥

भिद्यते चैव शस्त्रण दण्डेनेव च ताडचते ।

पीड्यते पाणिनेवान्तः सूचीिभारेव तुद्यते ॥ ६ ॥

सोषाचोषो विवर्णः स्यादङ्गुल्येवावघट्यते ।

आसने शयने स्थाने शान्ति वृश्चिकाविद्धवत् ॥ ७ ॥

न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातबस्तिवत् ।

जवरस्तृष्णाऽरुचिश्चेव पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ८॥

स०-दश्चत इत्यादि । पच्यमानज्ञोथे शिनुहिङ्गान्येन भूयसा भवन्ति, विदा-हस्य पित्तमकोपजत्नात्; विदाहञ्चात्र दोषादीनांपेने । तेन ज्वर—तृष्णाऽरुच्याद-योऽत्र पित्तिङ्गानि । छिद्यत इति द्विषा क्रियन इव । भिद्यत इति विदायते । सो-षाचोष इति उषा=दाहः, चोषः=याञ्वस्थाग्निसंतापनदृष्या, ताभ्यां सह वर्तते यः स तथा ॥ ५-८ ॥

भा० टी०—जब फोड़ा पकने लगता है उस समय आगसे जलने की तरह, सार से चुरने की तरह, चीटियों के काटने की तरह, हो हुकड़ा करने की तरह, शख़ से चीरने की तरह, दंडा से मारने की तरह, अन्दर हाथ से दवाने की तरह, सह चुमोने की तरह, और अँगुली से घिसने की तरह वड़ी कड़ी पीड़ा होती है। मीतर और वाहर की तरफ वहुन जलन है। ती है। सोने में, बैठने में और खड़े रहने में किसी तरह पीड़ा के मारे चैन नहीं पड़ती है। ऐसी वेचेनी रहती है जैसे विच्छी मारे है। उस समय स्जनमें हवामरी गेंद की तरह तनाव होता है। जबर आजाता है। प्यास लगती है और खाने की इच्छा नहीं होती॥ ४— ॥

## अथ परिपक्ष्वव्रग्शोधरूप लज्ज्गानि ।

#### प्रवेत्रलच्चणमाह---

वेदनोपशमः शोथोऽलोहितोऽल्पो न चोन्नतः । प्रादुर्भाचो वलीनां च तोदः कगडुर्मुहुर्मुहुः ॥ ६ ॥ उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् । वस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्गुलिपीडिते ॥ १० ॥ पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । मक्ताकाङ्का भवेचैत्तच्छोथानां पक्वलक्षणम् ॥ ११ ॥

म॰-वेदनोषशम इत्यादि । दाहाहिकाल्येषुशान्तः, विदाहोषशमन पिनस्यावलवत्तात् । तोदः कण्ड्ञचात्र वणम इत्तिम् । प्रादुर्भावो वलीनापिति पांगश्रीधल्याद्वलीसंभवः । उपद्रवाणां प्र्रं प्रवापः । पित्तकोपजनिता उपाचोप-तृत्णाऽक्च्यादयो रोगा एव उपद्रवास्तेष् विद्वति । निम्नता स्वरूपतः, अद्गुलिपीटनाद्वा । स्फुटनं त्वचापिति किंवित्तवः मार्रणम् । घस्ताविवेत्यादि । वस्तिश्वमेपुटगं,
पूयस्येत्यत्र 'संचार, इति शेषः । इप्रयमधः-वस्ता यथाऽम्युमंचारस्त्रणा शोधेऽङ्गुलिपीहिते सति पूषस्य संचारः । पीडयत्येक्षमन्ते न पीटित
इति एकमन्तं देशम् अन्ते अवयवे पीडिते पीडयति अवगाहने, 'वृष, इति
शेषः ॥ ६—११॥

भाक्टी०—जब फोडा बिल्कुल पक जाता है तब स्जन में लंबाई नहीं रहनी. होर रंग उसका बदल कर पाएड वर्ण होजाता है। कुरियां पड़ जाती है। टपर नहीं होनें है। रह २ कर भीतरसे खुजली र कलवलाहर ) मालम होती है। रपर लुग्हा हादि उपद्भव शान्त हो जाते हैं। जलन कम हो जाती है। प्रांगुली से दवाने पर मूजन एवर जाती है। स्जन पर की त्वबा फरीसो रहनी है। पानी भरे मग्रक में जंसे इतने पर अन्दर पानी मालम होता है वैसे ही इस में भी दवाने पर पीप जान रहनी है। हीर एक तरफ श्रमुली हारा दवाने पर पीप हुसरो तरफ जानी हुई जार पहनी है तर कुछ भूख भी जान पहती है॥ ६—१६॥

## ष्ट्राय पाककाले दोषाग्यां सम्बन्धः।

एकदोषारव्येऽपि शोथे पाककाले सर्वदोषसंवन्धमाइ-

नर्तेऽनिलाद् रुङ् न विना च पित्तं पाकः कफं चापि विना न पूथः। तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथांस्रय एव दोषाः ॥१२॥

( इ० सू० २० १० )

म०-नर्तेऽनिलाद्वगित्यादि । रुगुजा=तोदादिरूपा । सुश्रुते-"त्रिभिरेतैः शोणितचतुर्थेश्च शरीरिमदं धार्यते" (सु. सू. स्था. घा. २१) — इति द्वितीयं दर्भनं शोणितप्राधान्याख्यापकमाश्रित्योक्तम्,-''काछान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कुत्वा वशे वातकफौ पसहा । पचत्यतः, शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः" ( सु. सु. स्था, भ्रा.त् कुत्वाक्त्रि। अत्र दर्शने पिशं विदाइकुपितं शोणितं दूष्यं कर्मभूतं पचितः वातकफौ व कि कर्दमूतं, डिकित्य, हीनार्थो वा वशेशव्दः, वातकफौ हीनौ कुत्वेत्यर्थः । शोणितं नार्वे ६ वा तेन पक्त्यज्ञक्रलत्वाद्विवित्तं; पूर्वदर्शने कफात् पूर्यः, अत्र दर्शने शोणिस्यानित्य इति विशेषः । गम्भीरपाके शोथे सकलामपच्यमानलक्तणानुद्यादज्ञायम्। लक्तणान्तरमुक्तं सुश्रुतेन । तद्यथा-"कफलेषु खळ बोथेषु गम्भीरगतित्वादाभिघातजेषु वा केषुचिदसमस्तं पक्वत्तव्यं दृष्वा पक्वमपक्वामिति भिषङ्गोहसुपैति । यत्र हि त्वक्सवर्णता शीतशोथता, अन्परुजता, अश्मवद्घनता च, न तत्र मोहस्रुपेयात्" (सु. सु. हथा. घ. १७)—इति । घ्यस्यार्थः- यदा राग-दाहादि-वेदनासम्रदायानन्तरं त्वक्सवर्णतादीनि भवन्ति तदा न मोहमज्ञानताम्रुपेयात्, पक्रमेवेति निश्चिन्नयात् । गदाधरेगा तु त्वनसवर्णतादीनि संशयहेतुन्युक्तानिः यनस्तेन ''गम्भीरपाकित्वादन्तः पाको वहिः प्रनस्त्वक्सावण्यं, गम्भीरपाकित्वादेव, वहिः शीतता, कफारव्यत्वा-े घनता<sup>"</sup>-इत्यभिधाय "शेषं पक्वळचणैर्जानीयात्"---न्मन्दरुजता/ऽञ्मवच इत्युक्तम् ॥ १२ ॥

मा॰ डी॰—वात के-विना पीड़ा, पित्त के विना पकना और कफके विना, मवाद पड़ना श्रसम्भव है। इसलिए फोड़ा पकने के समय तीनों ही दोष का कोप हुश्रा रहता है। १२॥

# ष्मथ निःशेषानिःसृतस्य पूयस्य दोपः ।

अविनिःस्तस्य पूयस्य दोपमाह—

कचं समासाद्य यथैव विह्नर्वाय्वीरितः संदहित प्रसह्य । तथैव पूर्यो ह्यविनिःसृतो हि मांसं सिराः स्नायु च खादतीह॥१३॥

म॰-कक्सित्यादि । कर्त समासायित कर्त=तृणादिगहनम् ॥ १३ ॥ भा॰ टी॰--फोड़ा एकजाने पर यदि तुरन्त चीर कर पीप न निक ली जाय तो यह पीप अन्दर की तरफ जाकर मांस, सिर्द्श्यास्त्र करें को गला देती है जिस प्रकार हवा से तेज होकर आग घास फूसको जल्हें ना गोस्

ष्यथ त्रणस्यामपक्वान्दि।पद्यानि गुणदोपौ।

आमं विदह्यमानं च सम्यक्ष पक्षं च यो भिपक् । जानीयात् स भवेद् वैद्यः शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥ यश्छिनत्त्याममज्ञानाद् यो वा पक्षमुपेक्षते । श्वपचाविव मन्तव्यो तावनिश्चितकारिणौ ॥ १४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदने व्रण्योथनिशनं समाप्तम् । ( सु॰ मु॰ फ॰ ९७ )

म०-व्यपचाविव=चाण्डालाविव, मन्तव्यौ=ज्ञातव्यौ । शेपारतस्करहत्त्व इति लोभमात्रमयुक्तत्वात्तरकरा इव ज्ञेयाः ॥ १४ ॥ १४ ॥

इति श्रीकरहदत्तरुतायां मधुकोशप्याख्यायां व्रण्शे थिनिवानं समाप्तम् ।
भा० टी० — जिस वैद्य को कद्ये, पकते हुए, विट्रुल पके फोड़े की पदवान है
वहीं तो वैद्य है, श्रीर जो विना पहचान के केवल द्रव्य के लोम से फोटे की द्या
करते हैं, वे चोर हैं। जो चिकित्सक कर्चे फोड़े को पका समसकर चीर डालता है श्रीर
पक्ते फोड़े को कचा समस्क कर नहीं फोड़ता. ऐसे दोनों प्रकार के ज़र्राह डोमड़े की
तरह हैं, क्योंकि चे विना ठीक निध्य किये ही ऐसा करते हैं॥ १४—१४॥

दति श्री हरिनारायश्यर्भवैद्यकृतायां निदानदीविकायां रुग्तिनद्ययः

भाषारीकायां त्रकृशोधिनदानम् ।

## ्र द्यथ शारीरव्रणनिदानम् ।

( Ulcer ) ऋस्सर

## स्रय त्रवास्य मेदाः।

· शोथानामनुपक्रान्तानो त्रणभावापत्तेत्रणनिदानमाइ—

द्विधा त्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः । दे विराद्यस्तयोरन्यः रास्त्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥ स्तव्यः कठिनसंस्पर्शो मन्द्रस्त्रायो महारुजः । तुरुते स्फुरित र्थ्यकृति क्ष्रियो मारुतसंभवः ॥ २ ॥ तृष्णा-मोह-ज्वर-कठेण्श्रित्यो प्रध्यवदारणेः । त्रणं पित्तरुतं विद्याद् गर्भणे स्रविश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥ वहुपिच्छो ग्रुरः स्निग्धः स्तिमिते। मन्दवेदनः । पागडुवणीऽल्यसंक्तेदश्चिरपाकी कफत्रणः ॥ ४ ॥ रको रक्छती रक्तात्,—

( ব০ বি০ খ্ব০ ৭३ )

म०-द्विषेत्यादि । 'त्रण गात्रविचूर्णने'-इत्यस्माद्धातोर्त्रणस्य साधुत्यग्रुक्तम् । त्रणनिकक्तिश्च सुश्रुतेनं कृता । यथा—"द्वणोति यस्माद्वृदेऽपि व्रणवास्तु न नक्ष्यति । आरेह्धारणाज्जन्तोर्व्रणस्तस्मानिकच्यते" (सु. स्त्रू स्था. ध्य. २१) इति । अन्य इत्यागन्तुः । आगन्तुव्रणे यद्यपि दोषस्तत्कालं तदात्वेन संचय-कोष-नसःण-नाली ंविकारकरणसमर्थः कल्ययितुं शक्यते, तथाऽपि सप्तरात्रं चानोष्मनिर्वापणाय मधुसर्पिक्पयोगात् शीतिकियाविधानाच निजवणविल्रचण-चिकित्सार्थं व्यपदिश्यते ॥ १-४ ॥—

भा० द्री०—त्रण (घाव) के तरह का होता है—र शारीर, र आगन्तु। हन दोनों में पहला देखों से आः दूसरा शक्त आदि द्वारा चोट लाने से। वात ता वण अवल, कड़ा, कम ब उनेवाला वड़ी पीड़ वाला फरकने वाला, कोंच पीड़ा से युक्त, और स्याह रंगका होता है। पित्तज वण में प्यास, जलन बेहोशी ज्वर होते हैं। वण हरदम मवाद से गोला रहना है। चमड़ा फट जाता है। वण और मवाद में वर्ष आनी है। कफका वण—बहुत पिच्छिन—लासा सहश होता है, भीतर से

भारी मालुम होता है, चिकना रहना है उंडा होता है,। पोड़ा उसमें कम होती है. पाएड वर्ण का होता है। गीला होता है श्रीर देर में पकता है रक्तज मण लाल होता है श्रीर उससे खून वहना है॥ १—४॥

### ष्मथ रक्तजनयो दोपायां सम्यन्धः।

रक्तस्यैकैकस्मिन् दोपे इन्हे च प्रसरमाइ-

## द्वि-त्रि-जः स्यात्तदन्वयेः ।

म०-ब्रित्रिजः स्यात्तद्न्वयेरित्यादि । रक्तान्वयः एकंकटाँपर्दृन्द्वेष्ट्य, रक्तान्वितेरेकेकदोपेर्द्वेजो व्रणः, रक्तान्वितेर्दृन्द्वत्रयंक्तित्रः; 'एवं दोपत्रयेऽपि रक्त-संवन्ध ऊहनीयः, एवं पञ्चदशधा प्रसरो दोपाणाम्रुपगृहीतो भवति । ध्यधवाऽ-यमर्थः-तदन्वयदोप-द्वन्द्व-त्रयान्वयः, तेन दोपद्वयान्वयेन दिजो=द्वन्द्वतं व्रणः, दोपत्रयान्वयेन त्रिजः=सन्निपातजः ॥—

भा॰टी॰—दो दोपों के सचय मिलने से इन्हज श्रीर तीनों दोपों के सच्छों ने श्रिज—सन्पितज समभना चाहिए। इन्हीं भेदों में यदि रक्तका भी सम्मध्य हो जाना है तो कुल मिलकर पंद्रह भेद होते हैं, जैसे—१ वातज, २ पिछज, ३ फफज, ४ सिन्नपातज, ४ रक्तज, ६ वादिपचज, ७ पिछकफज, म्यातन्त्रेग्मज, ६ पानरक्तज, १०पिचरक्तज, ११ कफरक्तज, १२ वातिपचरक्तज, १३ पानकफरक्तज, १४ पिछक्रफ रक्तज, १४ सिन्नपातरक्तज ॥—

#### म्रथ व्रणानां साध्यासाध्यत्वम् !

#### साध्यत्वादिकमाह--

त्वङ्-मांसजः सुर्वे देशे तरुणस्यानुपद्रवः ॥ ४॥ धीमतोऽभिनवः काले सुर्वे साध्यः सुर्वं त्रणः । सुर्वेप्त्यतमहीनस्ततः कुच्ल्रो त्रणः स्मृतः ॥ ६॥ स्वैिविहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः।

( द॰ वि॰ ध॰९३,)

म॰-त्विगित्यादि । सुखे देश इति मर्गरिहते देहावयवे । अनुपद्रव :ि इवरतृष्णाद्युपद्रवरितः । धीमत इति हिताहितहस्य । काले मुखे इति देमन्ते शिक्षिरं च । अन्यतमैरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतेर्भेर्गुणेः ॥ ५ ॥ ६ ॥—

मः टी०—यदि वण त्वचा और मांस में पैदा हो, किसी मर्म स्थान में न भया हो, रोगी जवान हो, ज्वर, तृष्णा आदि कोई उपद्रव न खड़ा हो गया हो रोगी समसदार अर्थात् पथ्यसे रहनेवाला हो, पुराना न हो, जाड़ा का दिन हो तो जल्दी अञ्चा होता है. और यदि इनमें एक आधं की भी कमी रहती है तो कृष्ट्रसाध्य और यदि विल्कुल विपरीत लज्जण हो तो और उपद्रव वहुत उत्पन्न होगये हों तो असाध्य होता है। ४—६॥

### भ्रथ दुष्टत्रग्रस्य लक्तग्रम् ।

दुप्टत्रणलिङ्गमाइ--

पूतिः पूयातिदुष्टासृक्स्रान्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ॥ ७ ॥ दुष्टो त्रणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपयर्यः ।

(च० वि० घ० १३)

म०-प्रतिरित्धादि । प्रातिदुष्टास्क्सावीति प्रयुक्तमितदुष्टं रक्तं सततं स्वतीत्यर्थः । उत्सङ्गी=कोटरवान् । चिरिस्थितिरित्यनेन वहुछदोपसंवन्धं दर्शयति । तथा चोक्तम्—"अनात्मवतामङ्गैश्चोपक्रान्ताः व्रणाः प्रदूष्यन्ति, वृद्धत्वाद्दोपाणाम्" (सु. सु. स्था. स्था. स्था. र२) - इति । दुष्टव्रण इत्यत्र 'परिभावित' इति शेषः । अतिगन्धादिरिति । आदिशब्देन वर्ण-स्नाव-वेदना-ऽऽकृतयो गृहीताः, अतिशब्देन च विशिष्यन्ते । शुद्धछिङ्गविपर्यय इति वच्यमाणशुद्धछिङ्गविपरीतः पूतित्वादियोगादेव । 'पूतिपूर्यातिदुष्टासृक्सावि'-इति कचित् पाठे पूतिशब्दः पूयदुष्टासृक्तिवेषणम् ॥ ७॥

भा०टी०—दुष्ट वर्ण का लत्त्रण-सङा, वर्व्यूरार, पीप श्रीर खराव खून वहता हुआ गडहादार, वहुत दिनों का पुराना, गन्ध, वर्ण, स्नाव, वेदना, श्राकृति, ये सब जिसमें श्रिधक हों श्रीर शुद्ध वर्ण के लत्त्रणों से रहित वर्ण दुष्टवर्ण कहलाता है॥ ७॥

#### अथ शुद्धव्रणस्य लक्त्यानि ।

शुद्धव्रणल्ज्ञणमाह--

जिह्नातलाभोऽतिमृदुः श्लच्णः स्निग्घोऽल्पवेदनः ॥=॥ सुव्यवस्था निराम्रावः शुद्धो त्रण इति स्मृतः।

(च० चि० अ० १३) ।

म०-जिह्नेत्यादि । जिह्नातलाभ इति जिह्नातलयदाभा प्रभा यस्य ग तथा, तलशब्दः स्वस्पवचनः । जिह्नातलाभग्रल्ल्ड्नात्र मृदुक्ल्ल्जिन्तरः शब्दैः प्रत्येकपिसंवध्यतः, तेन जिह्नातलाभो मृदुः इल्ल्ज्जाः विनायद्वेन्त्राहः । स्वयवस्य इति जत्सन्नोत्सिङ्गत्वराहितः । निरास्नाव द्वि दोपकृतम्यायगितः । चरके तु पठ्यते—"नातिरकतो नातिपाण्डुर्नातिमावो न चातिरुकः । न चोन्नस्तां न चोत्सङ्गी सुद्धा रोप्यः परं त्रणः ॥" (च. चि.स्थाः ध्र २५ )-इति, तद्दर्शनादत्र निरास्रवत्वं दोपकृतस्नावहीनत्वं, विगतवेदनन्वं च वातासुत्रनवद्द-नारहितत्वम् । त्रणस्नावकृतवेदनायुक्तत्वं पुनरस्त्येव । अत एव रुद्दलिद्वं अरु-जित्युक्तम् ॥ ८ ॥—

भारटी॰—यदि वण जोभको तरह लाल, मुलायम, चिमना हो, पीठा फम हो, न ऊँचा हो न नीचा हो, अर्थात् शरीर की तरह समतल हो, किसी दोप से न्याय न निकले तो समक्तना चाहिये कि यह प्रण शुद्ध होगया है, फेंचल भरना मात्र है॥ =॥

#### भ्रथ रुखमाग्रवग्रस्य लदाग्रानि ।

रह्मपाणलत्त्रणमाह—

( सु॰ सु॰ ध॰ २३ )

क्पेतिवर्णपतिमा यस्यान्ताः क्छेदवर्जिताः ॥ ६ ॥ स्थिराश्च पिडकावन्तो रोहनीति तमादिशेत्।

भ०-कपोतेत्यादि । कपोतवर्णमतिमा इति पाण्डुधूसराः । स्थराः=प्रर-रणाः । 'विपिटिकावर्ण, इति पाठान्तरे विपिटिका=मांसवेली, तदृणः ॥ ६ ॥-

भा०टी०—जिस वर्ण का किनारा क्यूतरकी तरह स्थाद हो. मयाद न पहना हो. जुल कड़ाहट हो; श्रीर जिसके इधर उघर फु'सियां होगई हों या विष्पदृत्र पर 'बंधगया हो तो समक्तना चाहिए कि यह भर रहा है ॥ ६॥

भ्रथ सम्पर्रुख्यस्य लक्त्यानि।

सम्यग्रूढलज्ञणमाह—

रूढवत्मीनमग्रन्थिमशूनमरुजं त्रणम् ॥ १०॥ त्वक्सवर्णं समत्रुठं सम्यग्रुह्दं विनिदिशेन् ।

(艺术, 你,

मः — स्टब्रिं निमित्यादि । स्टब्रिं निमिति वर्तमे व्रणमार्गो व्रणवारत रूडो यस्य तम् । अन्तः पूर्यामावादशूनमरूजं च । त्वक्सवर्णं त्वचा समानवर्णम् । सम-तल्लामिति समं तल्लेन निहातल्लेन करतल्लेन वा, अग्रन्थिमित्यनेन उपरि उच्छूनताया निषेधः, समतल्लेन त्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १०॥—

भा॰ टी॰—जिसमें पीप बहुने का रास्ता मांस श्रादि से भरकर वंद हो गया हो, कहीं गाँठ न हो, सूजन श्रीर पीड़ा विस्कुल न हो, रंग चम्हा की तरह हो गया हो, श्रीर समतल हो तो ऐसे व्रण को भरा हुआ समसना चाहिए॥ १०॥

## घ्यथ त्रणानां कुच्यसाध्यत्वम् ।

च्याधिविशेषेण व्रणस्य कुच्छुसाध्यत्वमाह---

कुष्ठिनां विषज्जष्टाना शोषिणां मधुमेहिनाम् ॥ ११ ॥ त्रणाः कुन्त्रेण सिध्यन्ति येषां चापि त्रणे त्रणाः । वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुजुङ्गं च यः स्रवेत् ॥ १२ ॥ आगन्तुजो त्रणः सिद्धचेन्न सिद्धेचहेषसंभवः ।

( सु॰ सू॰ श्र॰ २३)

म०-कुष्ठिनामित्यादि । कुष्ठविशेषेणात्यन्तदोषद्षितरक्तादिद्ष्यत्वेन सर्वदा दुष्टिरिषकेति कुच्छसाध्यत्यम् । विपज्जिष्टानामिति दूषीविषार्तानाम् । शोषे मधु-मेहे च धातुत्त्वयात्, त्रणे च रक्तस्रावादाहारसंयमनादिषका दुष्टिः । वसां मेदो- ऽय मज्जानं मास्तु कुं च यः स्रवेदिति मज्जा=अस्थिस्नेहः, मस्तु कुं च्यातिका । न सिध्येदोषसंभवः इति दोषैरितद्षितानां वसादीनां स्नावस्य बहुच्यापित-करत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥—

भा०डी०—कोड़ी, दूषीविषार्त, शोषरीगी श्रीर मधुमेही, के यदि व्रण हो जाय, श्रथवा जिसके एक व्रणमें दूसरा व्रण पदा हो जाय तो वह व्रण कृच्छू साध्य होता है। जिस व्रण से वसा, मेद, मज्जा या मस्तुलुङ्ग ( मस्तक के श्रन्दर का स्नेह ) वहे तो वह व्रण यदि दोपज होता है तो श्रच्छा नहीं होता श्रीर यदि श्रागन्तुज होता है तो श्रच्छा हो जाता है,॥११—१२॥

#### भ्रथ त्रगानां गन्धविशेषेणासाध्यत्वम् ।

रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह-

मद्यगुर्वीज्य-सुमनः पद्म-चन्दन-चम्पकैः ॥ १३ ॥ सगन्धा दिव्यगन्धात्र सुमूर्वूणां त्रणाः स्मृताः ।

म०-मद्यागुर्वोज्येत्यादि । सुपना=जाती, सगन्धाः,=सपानगन्धाः, दिन्य-गन्धाः=अपरिकल्पिताद्भुतपारिजातादिगन्धाः ॥ १३ ॥-

भा॰ टी॰—जिस वृष में मद्य, श्रगर, घी, चमेली, कमलः चन्द्रन, सम्पा के समान गन्ध हो, या श्रद्भुत दिन्य गन्ध हो तो रोगो नहीं चचता॥ १३॥—

#### श्रथ वर्णानामसाध्यलक्त्रणानि ।

ये च मर्भस्तसंभूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः । ॥ १४ ॥ दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं विहः शीताश्च ये त्रणाः । दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ॥ १५ ॥ प्राण-मांस-क्षय-श्वास-कासा-शोचक-पीडिताः । प्रवृद्ध-पूय-रुधिरा त्रणा येषां च मर्भसु ॥ ६ ॥ कियाभिः सम्यगारव्या न सिध्यन्ति च ये त्रणाः । वर्जयेदिष तान् वैद्यः संरक्षत्रात्मनो यशः ॥ १७ ॥ त्रणे श्वयश्चरायासात् स च रागश्च जागरात् । तो च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैश्चनात् ॥ १८ ॥

इति श्रीमाधवकरिवरिवते माधवनिदाने शारीरव्यणःनिदानं समाप्तमः।

[ਜੁ॰ ਫ॰ ਕ॰ १६]

ग०-ये च गर्भस्व पंभूता इति । मर्भस्य न जाता अपि भृशवेदनाः, मर्भ-जातत्वेनं हि भृशवेदनावन्तं युक्तम् । प्राणगांसत्तय इति प्राणत्तयेण शक्तित्तयः, मांसत्तयेण चोपचयत्तयः । अनुक्तमप्यशेपं रिष्टं संगृहणत्राह—क्रियाभिरि-त्यादि ॥ १४-१८ ॥

इति श्रीक्रव्डद्रचक्रतायां मधुकोशव्याख्यायां शारीरव्यविदानं समाप्तम्।

माठ्डी॰—व्रणोंके असाध्य तक्य मर्मस्थानों में पैदा हुए व्रणों में पीड़ा स्वभावतः वहुत हुआ करती है,परन्तु जो व्रथ मर्म स्थानमें न हों तो भी उन में पीड़ा बहुत हो तो वे व्रथ असाध्य होते हैं। जो व्रथ वाहर ठ हे होते और अन्दर से जलते हैं, या बाहर जिनमें बड़ी जलन रहती है और अन्दर ठंड का, ऐसे व्रथ नहीं अच्छे होते। व्रथ के रोगों को शक्ति घट जाय और शरीर दुवला हो जाय, श्वास, कास, अरुचि रोग उत्पन्न हो गये हों, व्रथ से जून और पीय बहुत वहता हो तो उसे असाध्य समसना चाहिए। मर्मस्थानों में पैदा हुए व्रथ और जिनको द्वा अच्छी तरह होती हो, परन्तु अच्छे न होते हों ऐसे व्योंकी चिकित्सा वैद्य नकरेनहीं तो सिर्फ व्यन्तमी ही हाथ आतो है। व्रथ को हालत में किसी प्रकार के परिश्रम करने से स्जन हो जाती है, और रात में जागने से स्जन और लालवर्ष हो जाता है। दिन में सोने से स्जन, राग तथा पीड़ा होती है और मैथुन करने से स्जन, राग तथा पीड़ा होती है और मैथुन करने से स्जन, राग तथा पीड़ा होती है और मैथुन करने से स्जन, राग वथा परिश्रम, जागरण, दिवास्वाप और मैथुन से सर्वथा चचना चाहिए॥१४—१८॥

इति श्री हरिनारायगुशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां वन्विनिश्चयमापाठीकायां व्रगुशोधनिदानम् ।

म्रथ सचोत्रणनिदानम् ।

( Wounds ) उन्डस्

अथागन्तुत्रणानां लच्चणानि ।

शारीरत्रणमभिधायागन्तुत्रणमाह-

नानाधारमुखैः शिक्षेनीनास्थाननिपातितैः । भवन्ति नानाकृतयो त्रणास्तांस्तानिबोध मे ॥ १ ॥ छित्रं भित्रं तथा विद्धं क्षतं पिचितमेव च । घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वस्त्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥

[ सु॰ चि॰ श्र॰ २]

भा0टी—हथियारों का घार श्रीर मुद्द कई नरह का होता है, उसमें किसी हिरारा से शरीर में किसी जगह कट जाने से जिस तरह का घाय होजाना है उन घायों को यतसाया जाता है। वे घाव ६ प्रकार के होने हैं १ बिप्न. २ मिप्न, ३ दिस्त, ४ एम ४ पिचित श्रीर ६ घृष्ट। इन को सहग्र थांगे वतसाया जायगा॥१ २॥

#### ध्यथ विन्नत्रणस्य जनगम्।

( Cut-wound ) करउन्ट

छिन्नलन्नणमाह---

तिर्यक् ब्रिन्न ऋजुर्वाऽपि यो त्रणस्त्वायते। भवेत्। गात्रस्य पातनं तिक्क ब्रिन्निमत्यभिधीयते॥ ३॥

( নু০ নি০ গ্র০ ১ )

म०-तिर्यगित्यादि । तिर्यगिति तिर्यग्वयवस्यतः । हिन्नः=हेटसंपन्नः । ऋजुरवक्रः । गात्रस्य पातनमिति गात्रावयवस्य तदेकटेशरूपम्य वा गात्रस्य पातनम् ॥ ३ ॥

भा०टी०- छिन्न का लच्या-तिरछा या सीधा कटकर जे। याय लंबा हो उने छिन्न कहते हैं। उसमें जशं घाय लगा रहता है वह स्थान गराय रोजाना है॥३॥

प्रथ भिन्नवण्य लक्त्यानि।

(Rupture) रप्चर

भिन्नल्जणमाह--

शक्ति-६६ दन्तेपु-खङ्गाग्र-विपाणिराशयो हतः। यत् किंचित् पस्रवेत्ति भिन्नलक्षणमुन्यते॥ ४॥ (६० विक १०००)

म०-शक्तीत्यादि । विपाणं=दन्तः मृद्धं च । एनद्वित्रहन्तणं-पारिभाषिकः, तेन व्यथ एवार्गयदेशे भेद उच्यते, आशयदेशराति तु व्पषः । यित्विति-दित्यादि । यस्य मूत्रक्षिरादेर्य आशयो भिन्नः स तत् प्रस्वेत्, तेन विस्तिर्धिन्नो मूत्रं क्षिराशयो क्षिरमिति ॥ ४ ॥

अ 'दन्त' स्थाने 'सुन्त' इति पायन्तरम् ।

१--- शाशयदेश को है।

भा० टी०—शक्ति, भाला, दांत, सींग, तलवारकी नोक, बाग वर्गेरह से किसी श्राशय के फटजानेपर यदि उसे कुछ वहने लगता है तो उससे मिन्न कहते हैं। जैसे मुत्राशय के विघ जानेपर मूत्र श्रीर रुघिराशय के विघजाने पर रुघिर वहता है ॥४॥

## द्यथावयवविशेषाणां कोष्ठसंज्ञत्वम्।

तत्र तत्र विकाराक्च।

यत्र भूयसामाशयानां स्थाने भेदन्यपदेशस्तमाह-

स्थानान्यामाग्निपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च।

हृदुण्डुकः फुण्फुसश्च कोष्ठ इत्यिभधीयते ॥ ५ ॥

'तिस्मन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते ।

मूत्रमार्ग-गुदा-ऽऽस्येभ्यो रक्तं घाणाच गच्छति ॥ ६ ॥

मूच्छी श्वासस्तृषाऽऽध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।

विण्-मूत्र-वात-सङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥

लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ।

हुच्छूलं पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यिप ।

आधानमितिमात्रं च शूलं च मृशदारुण्म् ॥ ६ ॥

पक्वाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च ।

अधःकाये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥

(सु० चि० भ० २ )

म०-स्थानानीत्यादि । आगस्य स्थानमागाशयः, अग्नेः पच्यमानाशयः, मंहस्य पक्वाशयः, मूत्रस्य वस्तिः, रुथिरस्य यकृत्प्लीहानी, हृत्=हृदयम्, उण्डुक= इश्चरसपाकमह्नवद्यः शोणितमहरूतज्ज उण्डुकः, स चान्त्रदेशे व्यवस्थितः पुरी- पाधानमिति, फुप्फुस इति हृदयस्य वामपार्श्वे (रक्ताधारः) 'फुप्फुस' इति ख्यातः । मूत्रमार्ग-गुदा-ऽऽस्येभ्यो रक्तं प्राणाच गच्छतीति बस्त्यादी भिन्ने

९—तिसन् भिष इत्यादिना इच्छूलं पार्ययोश्वापीत्यन्तेन सामान्यकोष्ठभेदलज्ञ्याम् ।

मेहन-गुदाभ्यां रक्तं निःसरति, आमाश्यादिभेदे तु मुख्याणाभ्यां रवनिर्गयः। स्वेदास्राव इति स्वेदस्यात्यन्तस्रुतिः । पार्वयोश्चापिति गृन्यपिति संवन्यः। मे इत्यव्ययं मत्त इत्यर्थः। आमाशयस्य इत्यादि आध्मानं रक्तावनमन्वाद्रायोः। स्जा=ग्रूत्रम् । गारवं रक्तवहुत्वात् । अधःकाये विशेषेण शीनविति ज्याधि-प्रभावात्॥ ५-१०॥

भा० टी०-श्राम, श्राग्न,पक्ष, मृत्र, रुचिर जिस जगह रहता है ये स्थान कोर हुए, उग्रहफ(यद्दी श्रांतका एक हिस्सा) फुफ्कस (फेफड़ा) इन स्वयं। कोष्ठ फदने हैं। स्थाना खता कोष्ठ के भेदन हो जाने पर उनमें खून भर जाने से ज्वर, दाह होता है, यदि नाभिके नीचे के कोष्ठ भिन्न होते हैं तो लिड़्य श्रांर गुद मार्ग से श्रीर नाभि के ऊपर वाले कोष्ठों में भेदन होता है तो मुद श्रीर नाफने रा्न निकलता है। मून्हां, प्यास, श्राध्मान, श्रव्यचि, पाखाना, पेशाव, हवा का निकलना यद हो जाता है। पर्साना निकलता है। श्राँखलाल हो जाती है। मुहमें लोहाइन यू श्रीर श्रपेर भरमें यद्य श्राती है, तथा हदय श्रीर पखुली में दर्द होता है श्रामाश्रय में भेदन होकर रक्त भर जाने के खून की कय होती है। पेट में श्रक्तरा होता है, श्रीर बड़ी जोर से यल होताहै। पप्रधानश्रय में भेदन होने पर पोड़ा होती है, वोक्त माल्म होता है श्रांर नाभि के नाने टंडक माल्म होती है। १८-१०॥

त्र्रथ विद्धवणस्य लद्भगम् (Punctured wound)पंगवर्ड ऊंट

विद्धलत्तणमाह---

सूद्रमास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयं विना । उत्जुरिडतं निर्गतं वा तद् विद्धमिति निर्दिशेत्॥ ६१॥

( गु॰ दि॰ यः॰ ३ )

म०-सूद्मास्यशास्येत्यादि । आश्यं विनेति उक्तामायाययं विना । उन्ाण्डतम् अनिर्गनशस्योपलक्षणं, तेनानुक्तुण्डितमुक्तिः च विद्धं एयते. निर्गनेतेन च निर्गतमुखं विद्धं सर्वथा निर्गतं च गृगतेः तेन नन्यान्तरे "विद्धमुक्तिः तमनुक्तिष्ठतं भिन्नं निर्मिन्नम्"—इति यच्यतुष्पयारमनिरिनं नत् सर्वं संगृहितम् ॥ ११॥

भां श्री श्री र शल्यका मुद्द अपर निकला हो या न निकला हो, अथवा शल्य एक दम वाहर निकल गया हो तो उसे विद्ध कहते हैं। ११॥

#### म्रथ ज्तन्रग्स्य लज्गम्।

( Contused wound ) कन्द्यूज्डउन्ड

चतमाह---

# नातिन्छित्रं नातिभिन्नमुभयोर्रुक्षणान्वितम् । विषमं त्रणमङ्गे यत् तत्क्षतं त्वभिधीयते ॥ १२ ॥

सु० चि० श्र० २

म०-नातिच्छिन्नसिंत्यादि,। नातिच्छिन्नमिति नावगादच्छेदम् । नातिभिन्नमिति नातिविदीणिश्यम् । जभयोर्छन्नणान्वितिमिति स्तोकच्छेदस्तोकावदरणयोगादुभयलन्नणयुक्तम् । विषमं व्रणमङ्गे यदिति अङ्गवैषम्यकरं व्रणं यत्तत्
न्नतम् ॥ १२ ॥

भा॰टो॰—ं चतका लच्चण-जिसमें छिन्न, भिन्न, दोनों का पूरा २ लच्चण न हो न तो दो दुकड़ा हो और पूरी तरह से चिर गया हो, ऐसे घाव को चत कहते हैं ऐसा घाव शरीर को खराव कर देता है ॥१२॥

## ग्रथा पिचितव्रगास्य लक्तग्रम्।

पिचितलक्षणमाह-

# प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पृथुतां गतम् । सास्थि तत् पिचितं विद्यात् मज्ज-रक्त-परिप्जुतम् ॥ १३॥

( सु॰ वि॰ ग्र॰ २ )

म०-प्रहारेत्यादिना । प्रहारो मुद्गरादिना, पीढनं कपाटादिना । पृथुता-ामिति चिष्पिटताम् । मज्जरक्तपरिष्छतामित्यनेन व्रणभावात् मज्जरकतागमं दर्श-यति । तेन यत् व्रणं पिच्चितं, तद्भग्नस्य तथा सद्योव्रणस्य च चिकित्सा-विषयम् ॥ १३ ॥ भा॰टी॰—पिचत तत्त्वण-मुगदर या किवाड़ा चगेरह से द्वजाने पर अर्धर आ कोई हिस्सा पिचला हो जाता है, साथ २ हड़ी भी पिचली हो जानी है. शीर उस जगह मजा श्रीर रक्त भर जाता है, उसे पिचिन कहने हैं॥ १३॥

#### ष्यथ घृष्टत्रग्रस्य लक्तग्रम्।

(Excoriation) प्रसक्तीरिपश्चन

**घृ**एलचणमाह---

# घर्षणादिभिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम् । उपा-स्रावान्वितं तच घृष्टमित्याभिधीयते ॥ १४॥

[ गु॰ चि॰ घ० ६ ]

म० - घर्षणादित्यादि । घर्षणात् कर्वश्यवस्थादिना । विगनत्वचिमि पाउं त्यक्त्वा विगतत्वचेति पाठः साधुः, विगतत्वचोपलक्तितमद्गम् । उपा=ऊप्मिनिमेन वद्वयथा ॥ १४ ॥

भा॰ टी॰—भीत वगैरह से श्रारीर का कोई रहिस्सा विस जाने ने सध्या म मूर्ता चोट लगने से ऊपर का चमड़ा छिल जाय श्रीर वहाँ जलन हो तथा पंछा-पानी मा वहें तो उसे घुष्ट कहते हैं ॥ १४॥

#### श्रथ सशस्यवणस्य लन्तगम्।

श्यावं सशोथं पिडकाचितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च । मृदूद्गतं चुद्चुदतुल्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १४॥

( শু৽ বি৽ ব৽ ৽ )

भा० टी०—यदि खुजन हो, स्याद जगह हो, पिउकियां विषत होरे, पार २ खून निक्ते, मांस मुलायम श्रोर बुक्ता की तरह ऊँचा हो गया हो, श्रोर पीड़ा हो गो समभना चाहिए कि इस घाव में श्रन्दर शल्य—कांटा वगैरह सभी मौजूद हैं-निषण नहीं ॥ १५॥

श्रथ कोष्ठसेद्स्य लक्तग्रम्।

कोष्ट्रभेदमाह—

त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान् ॥ १६॥

( £0 (50 m. z )

म०-त्वच इत्यादि । त्वच इति सप्तत्वचः । सिरादीनीति मांसस्ताय्वस्थिसन्धीनि । परिहृत्य वेति परिहारपत्तेऽपि कोष्टभेदस्य संगतत्वातः सिराव्यधलिंगं चात्रेव "सुरेन्द्रगोपप्रतिमम्" - इत्यादिना व्यक्तीभविष्यति । उक्तानिति
पनप्टशल्यविज्ञानीये । तत्र हुक्तं, - "कोष्टगते त्वादोपानाहौ सूत्रपुरीपाहारदर्शनं च
व्रणसुलाद्भवति" (सु. सु. स्था. च्य. २६) - इति ।। १६।।

भा०टी०—त्वचा को भेद कर, श्रार शिरा, मांस,श्रास्थ,स्नायु,सिन्ध को भेद कर, या इन्हें न भेदकर कोष्ठ में पहुँचा हुश्रा शल्य, गुड़गुड़ाहट, घाव से मैला पेशाव भोजन का हिस्सा का ानकलना पेटका तनाव श्रादि उपद्रव पैदा करते हैं ॥ १६॥

## व्यथासाध्यकोष्ठभेदस्य लत्त्रग्रम् ।

असाध्यकोष्टभेदलिङ्गमाह—

तत्रान्तर्लोहितं पागडु-शीत-पाद करा-ऽऽननम् । शीतोच्छ्वासं रक्तनेत्रमानद्धं च विवर्जयेत् ॥ १७॥

( सु॰ चि॰ ग्र॰ २ )

म॰-तत्रेत्यादि । तत्र कोष्ठे अन्तर्लोहितमिति अभ्यन्तरस्थितरक्तम्, अनि:सतरक्तमिति यावत् । आनद्धमित्यानाहवन्तम् ॥ १७ ॥

भा० टी०—कोछ भेदन होने पर यदि खुन वाहर न निकले, हाथं, पैर श्रीर मुह पीला श्रीर, उंडा होगया है। सांस ठण्डी हो, श्रांखें लाल हो जाँय श्रीर पेट फूलगया हो तो वह श्रसाध्य होता है॥ १७॥

# द्यथ मांस-शिरा-स्नाय्वस्थि-सन्धि-मर्मेष्ठ जातानां चतानां सामान्यजक्तगानि ।

मांस-सिरा-स्नाय्वस्थि-सिन्धि-प्रमिस्स पञ्चस चतेषु सामान्य-लिङ्गमाह— स्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । स्रस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीत्रा रुजा वातकृताश्च तास्ताः ॥१८॥ मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत् सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव । दशार्थसंख्येष्वय विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गसुक्तम् ॥ १९॥ (स॰ स॰ य॰ २४) म॰-भ्रम इत्वादि । विचेष्टनं=विरुद्धचेष्टनं करचरणादिक्षेषादि रुम् । ग्लानिर्वेलक्षयः । स्रस्ताङ्गता=अद्गमन्धिविसंगवद्वयथा । मृन्द्रेनिर्माद्वयद्योशः । इन्द्रियाथोपरम=इन्द्रियाणां स्वविषयेषु=रुपादिषु उपग्मो=ग्रहणाशक्तः । दशार्थ-संख्येषु=पञ्चसु ॥ १८ ॥ १६ ॥

भा० टी०—श्रम, प्रलाप, पतन=जमीन पर गिरजाना, प्रमोह-मन टिकाने न रहना. विचेष्टन—विरुद्ध व्यापार-द्वाथ पर पटकना, निर्चलता, गरमी मालूम द्वीना. शरीर सुस्त द्वोजाना, मूर्च्छन=सव द्विद्ध्या का वेकाम होजाना, हकार ध्वाना. ध्रनेर नरः को वातकी पीट्रा द्वोना, गुलाभी रंगका स्तते खून वहना । रिट्रियों का द्वपने स्विपयों का ब्रह्म न करना, ये लक्ष्म मांस-शिरा-स्नायु-प्रस्थि-सिन्ध इन पांचों मर्म स्थानों के सत दोने पर दोते हैं ॥ १५-१६॥

## श्रथ मर्मरहितानां सिरादीनां चिद्वलन्नगानि ।

सिरादयो पर्मरूपा अपर्मरूपाञ्च सन्ति, नत्र पूर्व पर्मरहिनानां गिनाई।नां विद्धिक्षमाह—

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्ववेत् तत् क्षतजश्च वायुः।
करोति रोगान् विविधान् यथोक्तान् सिरासु विद्धास्त्रथवा क्षतायु॥२०॥
कीव्डयं शरीरावयवावसादः क्रियास्त्रशक्तिस्तुमुला रुजर्त्त ।
चिराद् त्रणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुपं व्यवस्यत्॥२१॥
शोषाभिगृद्धिस्तुमुला रुजर्त्त वलक्षयः सर्वत एव शोयः।
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु स्यात् सर्वकमोपरमश्च लिङ्गम् ॥ २२॥
चोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च निन शान्तिम्।
भिष्म विपश्चिद् विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुपं व्यवस्यन्॥२३॥

म०-सुरेन्द्रगोपेत्यादि । यथोक्तानि शोणितवर्णनीयोक्तान । नव चोक्तं,-"तद्तिमहक्तं शिरोऽभितापमान्ध्यमाक्तेपार्टाञ्च फरोर्गत ( मृ. मृ. म्था. स्म. १४ )-इति । विद्धासु वाणादिना । क्तासु खद्गादिना । कांग्ड्यं=युव्हनः । तुसुला=गहनाः । सन्धिप्वचलाचलेप्विति अचलेषु=निञ्चेष्टेषु, चलेषु=चिष्ठावन्तु, सन्ध्यवचलाचलभेदेन दिविधाः । तथाच सुस्रुतः,-'शालासु हन्दोः रङ्ग च चेष्टावन्तक्च सन्धयः । केषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञातन्याः स्थिरा बुधैः" ( सु. शा. स्था. स्था. स्थ. १ )-इति ॥ २०---२३ ॥

भार्ग्टी०—िसरा श्रादि मर्म भी हैं श्रीर नहीं भी है। मर्म सिरा श्रादि के चत का लक्षण पहले वतला दिया गया है, श्रव विना मर्म के सिरा चगैरह के चत होने पर लक्षण लिखा जाता है, वाण वगैरह से सिरास्थों के विध्वजाने पर वार वहूटी की तरह लाल खून वहुत निकलता है। पीड़ा होनो है, श्रिटमें पीड़ा होती है, श्रधापन हो जाता है, श्राक्षेप श्रादि वात के रोग होते हैं। स्नायु के विद्व होने पर कृवड़ निकल श्राता है। सब श्रारे के हिस्से सुस्त पड़ जाते श्रोर वे काम हो जाते हैं, वड़ी जवर्दस्त पीड़ा होती है, श्रोर घाव मरने में वहुत देर लगती है। सिध्यां दो तरह को होती है—चल श्रीर स्थिर। जवड़ा, कमर श्रीर हाय पैर की सिध्यां चल होती हैं श्रीर दूसरी जगह स्थिर। इन दोनों प्रकार को सिन्ध्यों में चत हो जाने पर खूव सूजन हो जाती है। विस सिध्य होती है, नाताकती होती है, श्रीर सब जगह स्वजन हो जाती है। जिस सिध्य चत होता है वह फैल श्रार सिकुड़ नहीं सकतो। जिसे ,दिनरात बेहद पीड़ा हो, सोने, बैठने, चलने, खड़े रहने, उठने, किसी हालत में श्राराम न मिले, शहयतन्त्र काता वैद्य उसे श्रिश्यविद्ध जाने॥ २०—२३॥

## भ्रथेषां मर्भविद्धानां लक्तरा।तिदेशः ।

मर्भरहितानां सिरादीनां विद्धलत्त्वणमभिधाय सिरादिममैविद्धलिङ्गमितदेश यन्नाह—

# यथास्वमेतानि विभावयेच लिङ्गानि मर्मस्वाभतो। हतेषु ।

(सु॰ सू॰ अ॰ २४)

म०-घथास्वमेतानीत्यादि । विभावयेचेति चकारो भिन्नक्रमे, तेन एतानि लिङ्गानि तथा सामान्यलिङ्गानि च जानीयादित्यर्थः ॥—

### ष्यथ मांसदातस्य खदागम् ।

अनुक्तमांसमर्भणो विद्यस्य लिङ्गमाह—

पागडुर्विवर्णः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्मगयाभिपीडितःस्यात्॥२४॥

(सु॰ स्॰ श्र॰ २४)

१ मर्मेषु शिरामर्मेषु, त्रभितांडितेशु विद्वेषु । एतानीति-एतानि पूर्वोक्तमर्मरहितशि राविद्धलिङ्गानि-षुरेन्द्रगेपप्रतिममिन्यादीनि तथा सामान्यलक्णानि-प्रमः प्रलाप इत्यादीनि च ।

म॰-पाण्डुवि वर्ण इत्यादि । नन्न, सिरादिविद्धानिद्वन्त्वन् मांसविद्धिन्द्वाप्त् पूर्वे क्वशो नोपदिष्टम् १ उच्यते, केवलमांसविद्धस्यावहुच्यापत्कर्न्वान् पृश्यन्त्या-दानम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—मर्म सिरा आदि के जत हो जाने पर भी ये ही लखन होते हैं और पहले कहे हुए "भ्रम" आदि सामान्य लख्ण भी होते हैं। मांग्यमं रधानमें येथ हो जाने पर पाएड वर्ण, कान्ति नाश, श्रोर स्पर्श ज्ञान से रहिन होता है॥ २४॥

#### ष्यथ सर्वेषां व्रगानां सामान्योपद्याः ।

## सर्वत्रणानामुपद्रवानाह--

विसर्पः पश्चघातश्च सिरास्तम्मोऽपतानकः । मोहोन्मादवण्रुक्तो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ २४ ॥ कासश्क्वदिरतीसारा हिक्का श्वासः सवेपश्चः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकेः ॥ २६ ॥

[ न॰ नि॰ २०१: ]

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हयोवग्विदान समाध्यम ॥

म०-विसर्प इत्यादि ॥ २६ ॥ २६ ॥

इति श्रीकराठदत्तफतायां मधुकोशन्यारयायां सद्योवग्निदानं समान्तम् ।

भा० टी०—व्रण्के उपद्रव—विसर्प, पत्तघात, सिगस्तम्भ, शपतानकः, मृन्त्रां, उन्माद, पीड़ा, ज्वर, तृष्णा, द्वनुष्रद्व, कास, छदि,श्रतिसार, दिवा श्वाम कोर पारप वे सोलह उपद्रव वर्णों के जर्राद लोगोंने वनलाये हैं॥ २४-२६॥

इति श्रीहरिनारायणशमंबैधकृतायां निश्चनशिषकायां रिविनश्ययः भाषाटीकायां सद्योगणिनशनम् ।



#### द्यथा भग्ननिदानम् ।

(Fracture) फ्रोकचर

#### अथ भग्नस्य भेदाः।

आगन्तुसामान्याद्भग्ननिदानम् । द्विविधं हि भग्नं सत्रणमत्रणं च, तत्र सत्र-णमभिधायात्रणमाह—

भग्नं समासाद्दिविधं हुताश काग्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ । उत्पिष्ट-विारंकष्ट-विवर्तितं च तिर्थग्गतं क्षिप्तमधरच षद च ॥ १॥

म०-भगनं समासादित्यादि । हुताश इति अग्निवेशसंबोधनं, वरके हुत।शशब्देनाग्निवेशोऽभिधीयते, एकदेशेनापि समुदायप्रतीतेः । काण्डे च सन्धौ चेति
सन्धिविच्छित्रमेकं, द्वितीयं काण्डभग्नं; काण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन च नलककपाल-वलय-तरुण-रुचकानां ग्रहः, तत्र भग्नं काण्डे भग्नं; द्वयोरस्थ्नोः
सन्धानं सन्धिः, तद्विश्लेषः=सन्धिमुक्तम् । तत्र सन्धाविति सन्धौ मुक्ते लिङ्गपाभिधीयते' इति शेषः । नन्नु कथं सन्धिमुक्तं भग्नमुच्यते ? अस्थनां हि भङ्गो
युक्तः । उच्यते, अस्थिविश्लेषोऽत्र भग्नोऽभिषेतः, स च काण्डभग्ने सन्धिमुक्ते
चास्तीति न दोषः ॥ १ ॥

भा० टी०—हे श्राग्नवेश, भग्न दो जगह होता है सिन्धयों में श्रीर श्रस्थिसमृहमें, सिन्धभग्न ६ प्रकार का होताहै—१ उत्पिष्ट, २ विश्विष्ट, ३ विवर्तित, ४ तिर्यक्त्वत, ४ अर्ध्वाचिष्त, ६ श्रधःचिष्त भग्नका श्रर्थ होताहै—ट्रटजाना श्रीर मोच खाना खसक जाना या ढीला हो जानां॥१॥

## श्रथ सन्धिभग्नलक्त्यानि ।

सन्धिभग्नस्य सामान्याळिङ्गमाह—

प्रसारणा-ऽऽकुञ्चन-वर्तनोग्रा रुक् स्परीविदेषणमेतदुक्तम् । सामान्यतः सन्धिगैतस्य लिङ्गम्—

म०-प्रसारगोत्थादि । प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोत्राः रुगिति प्रसारणादिषु उग्रा रुक् । वर्तनं=निष्क्रियतयाऽवस्थानम् ॥—

भा० टी०-सन्धिभग्न का सामान्य लत्त्रण्य-फैलाने, सिकोड़ने श्रौर स्थिर रखने में भारी पीड़ा होना, छूनेमें दर्द मालून होना, ॥ २॥

१ सन्धिगतस्य सन्धिमानस्येत्यर्थः ।

३ वर्तनं परिवर्तनिमिति भावमिश्रः।

## अघोत्पिष्टादोनां लक्तगानि ।

**उत्पिष्टादिलिङ्गमाइ**—

उत्पिष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात् ॥२॥ विशेषतो रात्रिभवा रुजा च, विश्लिष्टजे तो च रुजा च नित्यम्। विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीत्राः, तिर्यग्गते तीत्ररुजो भवन्ति॥३॥ क्षिप्तेऽतिशृक्तं विषमत्वमस्थ्नोः क्षिप्ते त्वधो रुग् विघटश्च मन्धेः।

म॰—उत्पिष्ठसन्धेरित्यादि उत्पिष्टे=द्वास्यामास्यभ्यां यन्त्रां वर्यणम्। क्वयथुः समन्तादिति उभयभागे शोधः, उभयतः सन्ध्यस्थनोर्घपितन्वान् । विशेषता रात्रिभवा रुजा चेति अभिघातकुपित एव रात्री शहरेनात्यन्तं वृद्धो वायुः रजां करोति । अत्र चूर्णितत्वेन मार्गावरणात् वातकोप इत्यर्थः । विश्चिष्टके टनि विश्लिष्टजाते सन्धिमुक्ते, विश्लिष्टं=पनाक् सन्धिविञ्लेपः शिथिलनामात्रं. विश्विष्टिमाति भावे काः । तौ चेति=विश्विष्टे रात्रियजा-समन्ताच्छोर्याः समन्ता-च्छोथोऽप्यत्राल्पो वोध्यः, सन्धेरनभिघातात् । सन्धिविक्रियया अस्थनोरपग्नस्वातः। मध्यानिम्नत्वं, "डात्पष्टमध विविष्ठष्टं सन्धि वेद्यो न घट्टयेत्"—(सु चि.स्या.घर.२) इति वचनात्; मनाग्विक्रियया वा । रुजा च नित्यमिति सर्वटा रुजा यस्वती भवतीत्युत्पिष्टाद्विशेषः । विवर्तिते इति 'सन्धौ' इति शेषः, विवर्तिने=विषरीनं वर्तिते, विवर्तनं सन्धो द्वयोरस्थनोर्विद्यतिार्विश्रमणगनार्जवता । पार्ध्वरज्ञान इति अत्यक्तसन्धिस्थानयोः पार्श्वसन्ध्यस्थनोः पार्श्वगतत्वाचीत्राः पार्भगनः । तिर्थगात इति तिर्थक्तिपते । अत्र होकं सन्ध्यस्थि सन्धिस्थानं त्यवत्ता विर्यन्याना चिप्तेऽतीति अतिचिप्ते;'ऊर्ध्वम्'इति शेपः । अत्र होकास्थिविकियया उभयाग्यिः क्रियया वा द्वयोरप्यस्थनोः परस्परातिक्रमणं दुरगमनं वाःविश्निष्टे सु मनाक् विश्विन-तामात्रं; श्रथः चिप्ते तु किञ्चिद्धोगमनिमति विशेषः । 'विषमाध मन्द्रनाः' रति पाठे तु 'रुज' इति शेषः । जिप्ते त्वधोरुश्विघटस्य सन्धेरिति अधःज्ञिणे रणः=गणः. सन्धेविंघटश्च=विघटनम् । 'विरुद्धचेष्टा विघटस्य' इति पाटान्तरं विपिटिनस्य सन्धेरित्यर्थः । अत्र द्यंषोऽस्थिगमनम् । अधः निजवदृर्धः निजनगण्यानेपान माप्ते, अनुक्तिरतिचिप्तेऽवरोधान् ॥ २ ॥ ३ ॥---

१ विश्विष्टजसन्धिभंगः ॥ D. elecation, विसर्वादेशः

मा•टी०-सिन्ध स्थानमें दो हिंडुयोंका घिस जाना उत्पिए कहलाता है। उत्पिष्टमग्न में चारो तरफ सिन्ध के स्जन हो जाती है। दिनमें और रातमें विशेषकर पीड़ा होती है। सिन्धस्थान का थोडा ढीला पड़ जाना निश्लिए कहा जाता है। इस में भी चारो तरफ स्जन, रात में विशेष पीड़ा और हर वस्त भी पीड़ा हुआ करती है। परन्तु इसमें स्जन कम होती है। सिन्ध अलग न हो किन्तु दोनों अस्थि टेढ़ो होजाँय, उसमें टेढ़ी हुई दोनों हिंडुयों के पार्श्व में पीड़ा होती है। उसे विवर्तित कहते हैं। इसमें सिध स्थान सम (भरावर) नहीं रहता, किन्तु विषम (ऊँचा, नीचा, टेढ़ा) हो जाता है। सिन्ध में एक हड्डी अलग होकर तिर्छी हो जाय और वहुन पीड़ा करे तो उसे तिर्थं क्लिप्त कहते हैं। सिन्ध स्थान की दो हड्डियों में एक हड्डी दूसरी हड्डी के अपर हो जाय या दूर हट जाय और वहाँ जोर से शूल हो और कभी कम हो उसे जिप्त कहते हैं। सिन्ध स्थान की दो हड्डियों का जोड़ अलग होकर एक हड्डी दूसरी हड्डी के नीचे चली जाय और पीड़ा हो, उसे अधः चिप्त कहते हैं॥ २—३॥

#### ग्रय काण्डेभानस्य भेदाः, लक्त्यानि च

अतः परं काण्डे भग्नमभिधीयते-

कार्गंडे त्वतः कर्कटका-ऽश्वकर्ण-विचूर्णितं पिन्चितमास्थिछाव्छिका । कार्गंडेषु भग्नं ह्यतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् । छित्रं द्विधा द्वादशधाऽपि कार्गंडे स्रस्ताङ्गता शोथरुजातिवृद्धिः॥॥। संपीडचमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहं स्पन्दन-तोद-शृलाः । सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य कार्गंडे खु चिह्नमृतत् ॥६॥

म०-काण्डे त्वत इत्यादि । काण्डे इत्यत्र भग्निमित शेषः । अत, इति अतः परम् । कर्कटकेति उभयोः पार्श्वयोनिपीडनेनावनतम् अत एव मध्ये प्रन्थितिवोन्नतं, कर्कटतुल्यत्वात् कर्कटकम् । अश्वकर्णिति अश्वकर्णवत् विपुलास्थि निर्ममादश्वकर्णम् । विचूर्णितमिति क्षुण्णमस्थि, तच्च शब्दस्पशीभ्यामवगन्तव्यम् । पिच्चित्तिभिति यन्त्रितं वहुशोथम् । अस्थिङल्लिकेति ङल्लं≔वल्कलं तदत्रा-स्तिति अस्थिङल्लिका, अत्र मत्वर्थीयष्टिकन् । अत्र तु आ न भवति, दृद्धेरानित्य-

१ यन्त्रितं पीडितम् ।

त्वात् । एपा पार्श्वगतस्तोकास्थिविस्त्रेपाद्भवाते । 'अस्थिङािल्टनम्, इति वा पाटः । छल्लेमस्य संजातिमिति छिल्छितम् । काण्डेपु भग्निपत्यनेन काण्डभग्नमिधियिने प्रसारणे कम्पमानं काण्डभग्नम् । यद्यपि काण्डे भग्नं सर्वपेव कर्कटािट, तथाऽपि विशिष्टे काण्डभग्ने काण्डभग्नसंह्रेयं वोद्धव्या । यथा—जाद्गल्हाव्दो जद्गलाए-विधमांसवर्गे सामान्ये, विशेषे पुनरेणादावेव च वर्तते । अतिपातिनिमिति आस्थिनिःशेषतिङ्ख्यमितिपातितम् । मज्जागतिमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुपादिय मज्जानं निःसारयतीति मज्जागतम् । स्फुटितं स्तोकं विदीर्ण क्रुक्णिमव वेदन्नावत् । वक्रामिति अविद्यक्तास्थि कुव्जीभूतं वक्रम् । वक्रताऽपि भग्नत्वं होयम् । छिनं दिधास्तम्, अन्यस्तु विपुलेकविदरणिमन्यत्, एक विदीर्ण संत्यनं, ध्यपरं विदिणि द्विपासूतम्, अन्यस्तु विपुलेकविदरणिमत्याह, सुश्रुते एनत् पाटितसंहम् । काण्डे भग्नस्य द्वादशविधत्वं नियमयति—काग्रङ इति । अत्र भग्नापिति दापः । अपिश्रब्दोऽत्र भिन्नक्रमः, स चावधारणार्थे, तेन छिन्नमित्यत्र संवध्यते । हिस्रपेव दिधा, न कर्कटादि ॥ ४–६ ॥

माठटी०—काएड भग १२ मकार का होता है। (१) एट्टी दोनों यगल ने दूर कर बीच में गाँठ की तरह ऊँची हो जाय उसे फर्कटक करते हैं। जो एट्टी घाट्टें के कान की तरह ज्यादा निकल आवे उसे अश्वकारों कहते हैं। एट्टें। एट्टें घाट्टें का छुछ हिस्सा ढीला होकर आलग हो जाय उसे पिछित्र करने हैं। एट्टें का छुछ हिस्सा ढीला होकर आलग हो जाय उसे छाहिध हाहिता पर में एट्टें का छुछ हिस्सा ढीला होकर आलग हो जाय उसे छाहिध हाहिता पर में एट्टें हो उसे का एड्टें पकदम हट कर चमड़ा में अटकी रहे जिससे उस आह के पानाने में काय हो उसे का एड्टें का छुछ भाग इट कर अन्दर रहने वाले मजा में एस जाय जोर महा दें। हट्टें का छुछ भाग इट कर अन्दर रहने वाले मजा में एस जाय जोर महा दें। एड्टें को छुछ भाग इट कर अन्दर रहने वाले मजा में एस जाय जोर महा दें। एड्टें हो जाय उसे हमा कहते हैं। एट्टें खेड़ कहा का पर अपने स्थान में कामें से एट अल्पिड़ और जो इट कर अलग २ दो हकड़ा हो जाय उसे इस्टिंट पर में हैं। इयाने पर आवाज होना, स्पर्श होने पर पीड़ा होगा, फरवन, कींच मह होना कि हो हालत में आराम न मिलना। ये लच्च सामान्यतः सर काएह भान में होने हैं। इस हालत में आराम न मिलना। ये लच्च सामान्यतः सर काएह भान में होने हैं। इस का

ष्मध कागडे भग्नस्य नामानुसारिलक्याम् ।

काण्डे भग्नस्य द्वादशपकाराद्प्याधिकत्वमार्—

भगनं तु कार्यंडे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ।। ७॥

म०-भग्निमत्यादि । समासतो नामभिरेव तुल्यमिति संदेवपतो नामा-नुरूपमेतद्वगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ७॥

भा०टी॰-काएडमग्न कई प्रकार का होता है,नामके श्रतुसारहीं इनका श्रर्थजाने ॥७॥

द्यथं,कारांडे भग्नस्य कष्टसाध्यत्वम् ।

कप्टसाध्यतामाह-

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च । उपद्रवेर्वा जुष्टस्य भग्नं कृचेण सिध्यति ॥८॥

(सु॰ नि॰ श्र॰ ३)

म०-घारुपेत्यादि । वातात्मकस्येति वातपकृतेः । उपद्रवैरिति उपद्रवाः= ज्वराध्मान-मूत्र-पुरीष-सङ्गादयः ॥ ८ ॥

भा॰टो॰—जिस भग्न रोगी का श्राहार कम हो गया हो, जो श्रपथ्य सेवन करता हो, रोगी की महति वात की हो, ज्वर, मोह, मूत्र,पुरीपसङ्ग श्रादि उपद्रव हों तो भग इन्ड्यसाध्य होता है॥ म॥

ष्रथ काराडे भगनस्यासाध्यत्वंम् ।

असाध्यतामाह---

भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम् । जघनं प्रांतिपिष्टं च वर्जयेद् हि विचत्तणः ॥ ६ ॥ असंश्ठिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् । भग्नं स्तनान्तरे पृष्ठे शङ्खे मृष्नि च वर्जयेत् ॥ १०॥

( सु० नि० ग्र० ११ )

म०—भिन्नं कपालमित्यादि । भग्नमिति वाच्ये भिन्नमिनि यत् कृतं, तत् कपालानां प्रायशो भेदात् । अत एवोक्तं,—"कपालानि विभन्यन्ते" (सु. शा. स्था. स्था. स्था. भ )—इति । नतु, कटचस्थनः कपालसंज्ञाया अभावात् कथम्रुच्यते भिन्नं कपालं कटचामिति ? तदुक्तं सुश्रुते,—"जातु-नितम्बांस-गण्ड-तालु-शंख-व्यक्तण-शिरःसु कपालानि" (सु. शा. स्था. स्था. स्थ. )—इति, उच्यते, नितम्ब-

ग्रहणेन तत्र कटीग्रहणाददोषः; अथवा सर्व कपालसंज्ञिनम् अस्थिभिक्षम् तथा कट्यां चास्थिभिन्नं वर्जयेत् । असंशिक्षप्टकपालं चेति तु नियमार्थम् तेन ललाटं कपालस्यासंदिलप्टस्यासाध्यत्वम्, नान्यथा भिन्नस्योते । भिन्नं कपालमिति चार्णः भग्नमेत्त् । सन्धिमुक्तमिति नानाविधमपि सन्धिमुक्तं कट्यां न सिध्यतीति । स्युतमिति अधः त्तिपम्, अन्यस्तु विश्विष्टमाहः अथवा कट्यां सन्धिमुक्तं न्युत्रल्खां न सर्वम् । जधनं प्रतिपिष्टं चेति जधनस्थाने पिष्टमुत्तिपृष्टमेनन्या न्युत्रल्खां न सर्वम् । जधनं प्रतिपिष्टं चेति जधनस्थाने पिष्टमुत्तिपृष्टमेनन्या न्युत्रमिति च । सन्धिमुक्तं पुनर्विकेषार्थमुक्तम्, विक्षेपाभिधानादन्यस्य कटीसिन्धमुक्तस्य कदाचित् साध्यता सूच्यते, अत एव विकत्तिस्ते "ततः स्थानस्थितं मन्त्रां" (सु. चि. स्थाः स्था, ३ )—इति वच्यति । असंक्रिष्टकपालं च ललाटं वृणितं च यत् विध-दितसन्धि तदसाध्यम् । भग्नमिति सामान्येन सान्धिमुक्तं काण्डभग्नं गृयते । स्थन्ये तु भग्नित्यनेनं काण्डभग्नविकेषं "प्रसारणे कम्पमानम्" दृत्यनेनं।कं वट-नित उक्तं च भालुकिना,— "शंखे मृधिन स्तनान्तरे वा काण्डं भग्नं , मर्णायं इति । स्तनान्तरे=उरसि, मृधिन=च्हास्थाने ॥ ६ ॥ १० ॥

भार्ग्टी०—घुटना, चूतर, कंधा, गएडस्थल, तालु, कनपर्टा, पट्टा क्षोर ग्रिर नण कमर की हड़डी ट्ट गई हो, कमर की सन्धि डीलो हो गई हा. नथा खपः लिप्न भन्न, जघन-पेड़ की हड़डी ट्टी हो, ललाट की हड़डी घ्रापस में एक र्सरे ने टट गई हो, या चूर हो गई हो, तथा छाती, पोठ, फनपुटी खोर माथा (जहाँ ग्रिया रहती है) जा सन्धि भन असाध्य समसे ॥ ६—६०॥

श्रथ सर्वेषां भग्नानामनवधानादसाध्यन्यम् ।

सर्वेपामनवधानतोऽसाध्यत्वमाह—

सम्यक् सन्धितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनिबन्धनात् । संक्षोभाद् वाऽपि यद् गच्छेद् विक्रियां तत्र वर्जयत् ॥११॥ (१००० १०००)

म०—सम्पितिपादि । सन्यितं=संयितिम् । दुर्नित्पनिदरमादिति दुःस्था-पनात्त्रया दुष्ट्यन्थनात् । संज्ञोभाद्देति । अभिघातभयादिमंज्ञोभात् । अपमण्ः सम्यक् संयिमतम्पि दुःस्थापनात्, सुन्यस्तमपि दुष्ट्यन्यनान्, सुन्यस्तं=सुद्रद्रमि संज्ञोभाद्दिकृतमसाध्यम् ॥ ११ ॥ भा॰टी॰—भग्न की हिड्डियाँ श्रव्छी तरह से बाँधी भी गई हों मगर जुड़ी ठीक न हों। जुड़ों भी हों मगर ठोक बांधी गई न हों जुड़ी भी हों श्रीर वाँधी भी गई हों मगर कहीं ठोकर लग जाय तो श्रसाध्य समके॥ ११॥

#### ष्प्रथास्थिविशेषेगा भग्नविशेषः।

अस्थिविशेषेण भग्निशिषमाह—

# तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च । कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भग्ननिदानं समाप्तम् ।

म०—तहणास्थीनीत्यादि । नम्यन्ते≈त्रक्रीभवन्ति,तेनात्रवक्रछत्तणं भग्नम् । प्राणकणीत्तिपुटेषु तरुणं कोमछमस्थि । भिद्यन्ते नलकानि चेति अस्थ्यन्तरानु-प्रवेशाद्भिद्यन्ते, अतिपातितछत्तणेन च भग्नेन नछकानि युज्यन्ते; अन्ये तु द्वादश-विधमपि भग्नमत्रेच्छन्ति । कपाछानि विभज्यन्त इति कपाछेषु विदरणछत्तणो भग्नः । 'विभिद्यन्ते' इति पाठान्तरम्; अर्थस्तु स एव । रुचकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितल्वणो भग्नः । अस्थीनि पञ्चविधानि तरुण−तछक−कपाछ-त्रछय-रुचक-भेदात् । रुचकानि चेति चकारात् वछयान्यपि स्फुटितानि भवन्तीति । एतत् सुश्चेते स्फुटितं भग्नम् ॥ १२ ॥

इति श्रीकराठदत्तकृतायां मधुकोशन्याख्यायां भग्ननिदान समातम्।

भां शिक्ष निष्य हो हो जाती हैं। भक्त श्री के प्रस्थ हो हो जाती हैं। भक्त श्रीस्थ दूसरी हड़ हो के घुस जाने से चिर जाती हैं। कपाल श्रीस्थ दूर कर श्री जाती हैं, श्रीर रुचक (दांत) दूर जाते हैं। वलय श्रीस्थ भी दूर जाती हैं। पेसा होना ही इनका भग्न कहलाता है। १२॥

इति श्रीहरिनारायणुशमंबेचकृतायां निदानदीपिकायां रुविनिश्चय-भाषाटीकायां भग्ननिदानम् ।



#### व्यथं नाडोवण्निद्वम् ।

( Sinus Fistula )साइनर फिरचुला

#### स्रथ नाडोत्रणस्य संवाप्तिः।

भग्नस्यापि त्रणस्योपेत्रया नाडी भवति, अतोऽनन्तरं नाडीपाह—

यः शोथमाममितपक्वमुपेक्षतेऽज्ञो यो वा त्रण प्रंचुरपूयमसाधुवृत्तः । अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदाये तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः॥ १॥

( सु० नि० ४० ५० )

स०-यः शोधिमत्यादि । उपेत्तत इति पीडनशोधनादिकं न कराति । मनु-रपूय इत्यनेन गम्भीरपाकित्वम्रत्तम् असाधुवृत्तः=अहिताहारान्तः । स्थानार्नि पूर्वविहितानीति व्रणास्नाविज्ञानीयोक्तानि त्वङ्-मांग-सिरा-स्नायु-गन्ध्यन्तिः केाष्ट-प्रमीणि ॥ १॥

भा॰टी॰—नाडोवण-जो कचे प्रण (फोट़े) को पका समम कर उनकी प्रीइन और शोधन आदि चिकित्सा नहीं करता। अधश जिस पाव में पटुन पीप हो गई हो उसे नहीं चिरवाता और परहेज नहीं बरता तो यह पीप त्यना, मांगर अस्था, सन्धि, स्नायु, कोष्ट, मर्म स्थानों को छेदता हुआ अन्दर की तापर गुरन्ता है। ए

ष्मथ-नाडोशन्दस्य निरुक्तिः।

तस्यातिमात्रगमनाद् गतिरिष्यंत तु नाडीव यद् वहति तेन मता तु नाडी ।

( To Ro Ke 50 )

म०-तस्येति पूयस्य । नाडीवेति अन्तः शुपिरलतादिनादीवन् ।---

## ष्प्रथ नार्डीवर्णस्य संख्याः।

तासां कालान्तरसंभवेन देशपानुवन्धेन संख्यामाह—

# दोषेक्तिभिर्मवर्ति स पृथगेकशश्च संमुर्चिञ्जैतरीप च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

( सु० ० निश्र० १० )

म०-दोषे स्त्रिभिरित्यादि । दोषैः पृथक् 'तिस्रः । एकशक्य समूर्चिंछतैरिति प्रत्येकं द्रद्ध्या मिश्रीभूतैस्तिभिक्चतुर्थी, कार्तिकस्तु सिन्नपितितैरत्यध्याहार्य एकशक्य सिन्नपितितैरत्या । समूर्चिंछतेः संक्षिष्ठेरपरास्तिसः। अत एवोक्तं सुश्रुते, "दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन तिस्रो गतीर्व्यतिकरमभवास्तु विद्यात्" (सु. चि. ह्या. घ्र. १)-इति । व्यतिकरमभवा द्वन्द्वमभवाः, अपिचकारौ सार्थ-कावित्याहः । न चोक्तपश्चसंख्याहानिः, अस्मिन् पद्मेऽतिदेशेनोक्तयोर्द्वन्द्वसिन्पातयोः सर्वत्रागणनात् । शल्यनिमित्ततोऽन्योति आगन्तुरपरेत्यर्थः । इति पञ्च नाड्यः ॥ २॥

भा०टी०—तेजी के साथ उस पीप के श्रम्दर जाने से गति, श्रीर श्रन्दर नली की तरह वहने से उसे नाडी कहते हैं। भाषा में इसे नास्तर कहते हैं यह फोड़ा वरावर वहा करता है। नाडी व्रथ पाँच प्रकार का होता है। वात से,पित्त सें, कफ से, सिन्नपीत सें श्रीर शल्य सें ॥ २॥

#### म्रथ वातजन। ह्या लन्तग्रम् ।

चातजामाइ---

# तत्रानिलात परुष-सूच्म-मुखी सशूला फेनानुविद्धमधिक' स्रवति क्षपासु ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ ६ )

म०-तत्रेत्यादि । अधिकं स्रवति चपास्विति शैत्येन वातरुद्धे रात्रावधिकं स्रवणम् ॥—

## भ्रथ पित्तजनाट्या लक्तग्रम्।

पित्तजामाह--

पित्तात् तृपा-ज्वर-करी परिदाहयुक्ता पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३ ॥

(सु० नि० प० ६)

म०-वित्तादित्यादि । अधिकमुप्णमहः मुचेनि दिवा आष्णेम पित्त-कोपात् ॥ ३॥

भा॰टी॰—वातकी नाडी का मुद्द रूखा श्रीर छोटा होना है, दर्द होना है श्रीर रात मैं ठंडक होने की वजह से वात वढ़ जाने पर स्न व श्रधिक होता है। पित्त को नाटी में तृपा, ज्वर, श्रीर उसके चारो तरफ दाह होता है। दिन में स्नाव श्रधिक श्रीर गर्म होगा है, क्योंकि दिन में सुर्य के श्राम से पित्त बढ़ जाता है॥ ३॥

#### ष्यथं कफजनाड्या लक्तग्रम् ।

कफजामाह---

न्नेया कफाद् बहु-घनार्ज्जन-पिन्छिला-ऽऽह्या स्तन्धा सकग्रहरूजा रजनीप्रशृद्धा ।

( सु० नि० प० ६ )

म०-ज्ञेयेत्यादि । बहुघनार्जुनिषिच्छलासा इति अत्रार्जुनः=इवेतः, यनः= सान्द्रः, आस्त्राब्द=आस्नावशब्दैकदेशपाठः, पदेऽपि पदेकदेशपयोगात् यथा "जे प्रोष्ठपदानाम्"—इत्यत्र जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते ॥ पिच्छि-लास्नुरिति पाठेऽप्ययमेवार्थः । आस्नुशब्दः संपदादिषु पाटात् विवयन्तः । तृगभा-वस्त्वागमानित्यत्वात् ॥—

भा0टो०-- कफ की नाडी स्तन्ध (जकड़ी) श्रीर उससे साव गाता, सरेता है। दार श्रीर वहुत बहता है। खुजली होती है। दर्द कम हे ता है भीर रातमें दर कार्ता है।

#### म्रथ त्रिदोषजनाट्या लक्तग्रम्।

त्रिदोपनामाह-

दाह-ज्वर-श्वसन-मूर्ज्ञन- वक्त्रशोपाः यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि ॥ ४ ॥

# तामादिशेत् पवन-पित्त-कफपकोपाद् घोरामसुच्चयकरीमित्र कालरात्रिम् ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ ६ )

म व्न्वहित्यादि । अभिहितानीति प्रत्येकं वातादिजनाडीकथितानि । असु-स्न ।करीमिनि मारणात्मिकां, कालरात्रिं=मरणकारिणीं यमभगिनीमित्र । 'गतिं त्व गुहराम्' इति पाठान्तरम् ॥ ४॥—

भा० टी०-सन्निपात की नाडी में दाइ-ज्वर-श्वास-सूर्व्या-मुद्ध सुखना, ये सब, तथां वात पित्त, कक की नाडी के भी लत्त्वण होते हैं,यह सन्निपात की नाडी वड़ी ही भयद्भर मृत्यु तुल्य होती है ॥ ४॥

#### स्रथ शल्यजनास्या लन्तगानि ।

शल्यनिमित्तामाह---

नष्टं कथंचिदनुमार्गमुदीरितेषु स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ॥ ४ ॥ सा फेनिलं मथितमुब्णमसृग्विमिश्रं स्रावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम् ।

(सु० नि० म० ६)

म० नष्टमित्यादि । नष्टमदृश्यमानम् कथंचिदिति 'वेगच्चयादिकारणाना-मिन यमार्थम् कम् । अनुमार्ग=मार्ग लचीकृत्य । केचित् 'अणुमार्गम्' इति पिटत्या श्रम्यविशेषणत्या योजगन्ति । किन्त्यस्मिन् पचेऽणुमार्गत्वेनैव शल्यस्यादर्भने प्रयुक्ते कथंचिदिति निर्थकं स्यात् । उदीरितेष्विति त्वगादिषु । फेनिलं फेनव-न्तम् । मिथतम्रन्माथतम् । उष्णमुष्णस्पर्भम् । एते च धर्माः प्रसारणाकुञ्च नादी ष्रस्ता शल्येन मांसादिचोभेण भवन्ति ॥ ॥—

शल्यस्य वेगरूपकारगोन ज्ञयादिकारगोन वाऽदृश्यता भवतीत्यत्र नियमो नाहित द्वयोरिप सम्भवात् ।

र श्रत्रादिपदेनोत्लेपणादिकर्मणामपि प्रदृणं स्यात्।

भा॰टी॰—त्वगादि—स्थानों में किसी पकार के ग्रहर श्रद्धक जाने पर शीध ही उससे हर बहुत पीड़ा होती है, केनदार, मधा सा, उप्ण, खून से मिला हुआ स्नाच बहुता है॥ ४॥

अये नाडीवणस्य साध्यासाध्यत्वर्।

असाध्यत्वादिकमाह—

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येत् शेषाश्चतस्रः खल्ज यत्नसाध्याः ॥ ६ ॥

(सु० नि० घ० ६)

इति श्रीमाधनकरिवरिचते माधवनिदाने नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ।

म०- नाडीत्यादि । नर्नु, नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येदिति पुनरक्तम्, अस्वयकरीभित्यनेनैवासाध्यत्वस्योक्तत्वात् । नैवम्, अयं प्रन्थः सुध्रतेन निदानस्थानोक्तमेव त्रिदोषनाड्या असाध्यत्वपन् तेतद्व्यासां शेषत्विनःचयेन यत्नसाध्यत्वपतिषादनाय चिकित्सिते पिठतः, स एयात्र माध्यत्तरेण न्तिविन इत्यदोषः ॥ ६ ॥

इति श्रीकएउद्दत्त इतायां मधुकोशव्या व्यायां नाडीनगिनदानं नमातम् ।
भावद्वीव-सिर्फ त्रिद्दोष की ने.डी साध्य नहीं होती । यार्था चार नःध्य दे । ६ ।
इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रिविनिस्ययभाषादीकायां नाडीवणिनदानम् ।

अथ भगन्द्रनिदानम् । (Fistula in Δno) फिश्तुटा रन एनी अथ भगन्द्रस्य पूर्वेद्धपाणि ।

नाडीविशेषत्यात् संख्यासाम्याच भगन्द्रगनिदानम् । भन्द्रग्रान्य-पिडकामाह—

गुदस्य द्वाङ्ग्ले क्षेत्र पार्श्वतः पिडकार्धिकृत् । भिन्ना भगन्दरो होयः स च पञ्चितिषो मनः ॥ १ ॥

१ तद्न्येति—तस्याक्षिरोपनभागाः सम्याग्यामाः, विदेशास्य रेगास्य द्वार्गः व्याप्तः । दानं नेन । तदस्यने पु रेगास्य निष्यते न स्यादेश्यः

म०—गुद्ध्येत्यादि । चेत्रे=देशे । सैव भिन्ना भगन्दरः । निकक्तिरस्य सुश्रुतेन कृता । तद्यथा—"गुद्-भग-विस्त-प्रदेशदारणात् भगन्दराः" (सु. नि, स्था. झ, ४) – इति । भगशब्दो गुदाद्युपञ्जलणम् । भोजेऽप्युक्तम्, "भगं परिस-मन्ताच गुदं विस्त तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः"—इति । पूर्वरूपं त्वस्य सुश्रुते पठ्यते; यथा—"कटी-कपाल-वेदना गुद्कण्डदाद्दः शोथश्च गुद्स्य भवति" (सु. नि. स्था छा. ४) – इति । एतत् सामान्यं पूर्वरूपम् । कटीकपालमत्र कटीफलकम् । पञ्चिष्धं इति संख्याकथनं रक्तज-द्दन्द्दज-भगन्दर-सम्भावनानिरासार्थम् ॥ १॥

भा०टी०—गुद (पाखाने के मुकाम ) के दो श्रंगुल श्रास पास एक पिडकी .होतो है। उसमें वड़ी पीड़ा होती है। जब वह बीच से योनि की तरह फट जाती है तब उसे भगंदर कहते हैं। भगंदर ४ तरह का होता है। तीनों दोषों से तीन, सिश्चपात से बीधा श्रीर शहय से पाचवाँ ॥ १॥

## ग्रथ शतकोनकारूपभगन्द्रस्य लक्तगाम् ।

शतपोनकमाह-

कषायरूक्षेस्त्वतिकोपितोऽनिकस्त्वपानदेशे पिडिकां करे।ति याम् । उपेच्चणात् पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणेफनवाहिनी॥२॥ तत्रागमो मूत्र-पुरोष-रेतसां व्रणेरनेकैः शतपोनकं वदेत ।

म०—कषायेत्यादि । अपानदेश इति गुद्देशे । उपेत्तणादिति विम्लापनाद्य-करणात् । रूजा च भिन्नेति रूजा रूजान्विता,अर्श आदेराकृतिगणत्वाद्य्, भिन्ना= विदीर्णा । वणरनेकैः शतपोनकं वदेदिति शतपोनकतुल्यत्वात् शतपोनकः । शतपोनकश्चालिका, सहस्रधारा इत्यन्ये । किंवा शतपोनकः ग्रूकदोषे पिठतो विकारः, "'लिद्रैरखुमुलैः"—इत्यादिना, किन्तु यदि ग्रूकदोषपठितशतपोनकतु-ल्यत्वमस्य तदा लिद्रैरखुमुलैरित्यादिनिभित्तस्योभयत्र पठितत्वात् किं तत्सादृश्य-महत्त्वेयं संज्ञा, सा वा एतत्सादृश्यमृहत्तेति दुविज्ञानात्त्वापि चालनिकातुल्यत्वमेव

९ ब्रिद्रे रित्यादि—ब्रिद्रे रेगुमुखेरिति तथा त्रयौरनेकेरित्यस्य चार्थत एवं पाठसमानता न तु शब्दतः । तत्सादृश्येत्यत्र तदितिपदेन शूकदोषपिठतशतपोनकस्य संकेतः । सा-शूकदोषजा शतपोनकेति संज्ञा । एतत्सादृश्यप्रश्चता वात्रजमगन्द्रस्य सादृश्यप्रश्चता ।

भष्टितिमित्तिमिति मन्यमानेन जेज्ञटेन चालनिकादुन्यन्यमत्र वर्णितम् । कार्यान-कवदनेकमुखत्वे वातिकभगन्दरस्वभाव एव हेतुः ॥ २ ॥---

भा0टो०—कसंले श्रोर कन्ने पदार्थों से चायु कुपित होतर गुड में एक रिष्ट्रां. जिसमें पीड़ा होती है. पैदा कर देता है। लापरवाही से उमकी ठीक द्या मरोने से घर खुदही तेजी से पकती है, उसमें पोड़ा होती है श्रोर फुट जाने पर उसमें शरेश हैंद हो जाते हैं, जिनसे लाल २ फेन, मूत्र, मेला श्रोर चीर्य निकलता है, इने शर्योनर भगन्दर कहते हैं। शतपोनक का श्रथ चलनी होता है। इसमें चलनी की नरए उन्हम होद रहते हैं इसलिए इसे शतपोनक कहते हैं। यह चानज भगन्दर कि ह २ ॥

## भ्रधोष्ट्रशिरोघराख्यभगन्दरस्य लक्तगानि ।

उष्ट्रग्रीवलत्त्रणमाह्—

प्रकोषणैः पित्तमितप्रकोषितं करोति रक्तां पिडकां गुदाश्रिताम् ॥ ३ ॥ तदाऽऽशुपाकाहिमपूतिवाहिनीं भगन्दरं तृष्ट्रशिरोधरं बदेत् ॥ ४ ॥

म— प्रकोषणिरित्यादि । तदाशुपाकाहिमपृतिवाहिनीमिति नदेति नत्याले. पित्तजत्वेनाशुपाका च सा अहिमपृतिवाहिनी उप्णपृतिवाहिनी च मा आगुपाना-हिमपूतिवाहिनी ताम् । अत्र पिडकावस्थागतगलवक्रत्वेन उप्प्रशीवाकारत्वं. नेनोपद्र-ग्रीवसंज्ञा ॥ ३ ॥ ४ ॥

भा०दी॰—पित्त कारक पदार्थोंसे कुपित पित्त गुद में लाल रंग की पिट्की नैता करता है। यह जल्दी पकती है और यदय्दार गर्म मयाद यहना है। पिट्की इंड की गर्दन को तरह होती है, इससे इसे उष्ट्रशिरोधर करने है। ३—४ ॥

#### भ्रथ परिस्राविभगन्दरस्य लक्तरणनि ।

परिस्नाविणमाह--

कराटूयनो घनस्रावी कठिना मन्द्वेदनः। श्वेतावभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः॥ ४॥ म॰-कण्डूयन हत्यादि । परिकाती कफजः, स च घनस्रावयोगात् परिस्नावी ॥ ५ ॥

भार्व्हीर्-जो भगन्दर खुजलीदार, गाढ़ा मवाद वहाने वाला, कड़ा, सफेर हो श्रीर जिसमें पीड़ा कम हो उसे कफज परिस्रावी न.म का समसना चाहिये॥ ४॥

## ग्रय शम्बुकावर्तीरूपभगन्दरस्य लदागानि ।

सन्निपातजं शम्बुकावर्तमाह-—

बहु-वर्ण-रुजा-स्रावा पिडको गोस्तनोपमा । शम्बूकावर्दवन्नाडी शम्बूकावर्तको मतः ॥ ६ ॥

म०- बहुवर्ण्यज्ञास्त्रावित्यादि । प्रत्येकदोषजभगन्दरपाठतवर्णवेदनाः साव-इच । शम्बुकावर्तवत् पूर्णनद्याः शम्बुकावर्तवदावर्तनं वेदना दोषगतिविशेषाद्धव-तीति शम्बुकावर्तः । तथा च भोजः-"नदीनां परिपूर्णानां शम्बुकावर्तका यथा । सम्रुत्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः"-इति ॥ ६ ॥

भा०टी०—सिन्निपात से गुद में एक पिड़की गाय के थन के वरावर हो जाती है जिसमें वात आदि सब दोषों कावर्ण, पीड़ा और स्नाव नज़र आते हैं। इसमें घोंघा या वरसानी नदी की मौरी के समान नासुर हो जाना है इसिलये इसे शम्बूकावर्तक कहते हैं ॥ ६॥

## अथोन्मार्गिभगन्दरस्य लक्ताणानि ।

जन्मार्गिभगन्दरमागनतुमाइ--

म॰-क्ताद्गितिरत्यादि । क्तादिति कण्टकादिवातात् । विदार्यत इति ते क्रिमयो विदार्थ मार्ग कुर्वत इति योजना । अनेकथा मुखैरनेकमुखैः । अत्रो-न्मार्गण=क्रिमकृतविमार्गण पुरीवादिगमनादुन्मार्गिसंज्ञा ज्ञेया । तन्त्रान्तरे

त्वर्शीभगन्दरः पठितः । तद्यथा-"क्षिपित्ते तु पूर्वेत्ये दुर्नीमाश्रित्य कुप्यतः । अशीमूछे ततः शोथः कण्ड्दाहार्तिमान् भवेत् ॥ स शीघ्रं पक्वभिन्नोऽस्य क्छेद्यन् मूलमशीसः । स्रवत्य ।सं गतिभिरयमशीभगन्दरः"-इति । अयमन्यतमस्मिन् शत-पोनकादीनां दोषलक्षणदर्शनादन्तभीन्यः ॥ ७ ॥

भा०२१०—गुद्बदेश में चोट लग जाने से या नाखून के लग जाने से एक पिड़की हो जानी है। वह बढ़कर पकती श्रीर फूटती है। लापरवाही से उसकी टीक चिकि त्सा न होने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वे कीड़े चाट २ कर वहाँ बहुत से छेद कर देते हैं, उन छेदोंसे मूत्र श्रीर मल निकलना है, इससे इसे उन्मार्गि भगन्दर कहते हैं 'डा

#### श्रय भगन्दरस्य साध्यासाध्यलचाणानि ।

् प्रतीकारप्रयत्नानाह—

घोराः साधियतुं दुःखाः सर्व एव भगन्दराः । तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेपतः ॥ ८॥

[ ন্তু৹ নি০ শ্ল০ ধ ]

म॰ चोरा इत्यादि । दुःखा इति दुःखपदाः । त्ततजञ्च विशेषत इति त्ततजोऽपि विशेषमनेकत्रणयोगं क्रिंपिसंभवादिकं च वीच्यासाध्यः, अत एव चिकित्सिते असाध्यतां प्रतिज्ञाय क्रियां वच्यति । विशेषत इति ज्यव्ह्रोपे पञ्चमी, विशेषतोऽतिशयादसाध्य इत्यर्थः । यापनार्थं क्रियाविधिरिति । वश्चित् त्ततजञ्च भगन्दरः' – इति पाठः । त्ततजो विशेषतः, साधायतुं घोरः असाध्य एव, सावरूपविशेषस्य युक्तत्वादिति गदाधरः ॥ ८॥

भा०डी०—सभी भगन्दर वहे भयद्वर श्रीर दुःसाध्य होते हैं, परन्तु उनमें त्रिहोपज श्रीर स्तज विशेषकर श्रसाध्य होता है॥ प

१ पृत्ते त्थे कफपित्ते दुर्निम अर्श आश्रित्य कुप्यतः । ततस्तस्तात् अरो मूले कराइदारान्तनान् रहेश् भवेत् । स-रोथः । पूर्वं पक्त पश्चिद्धिकः पक्विभन्त ।

#### भ्रय भगन्द्रस्यासाध्य तत्त्रणानि ।

अवस्थायामसाध्यतामाह—

# वात-मूत्र-पुरीषाणि किमयः शुक्रमेव च । भगन्दरात् स्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम् ॥ १ ॥

[ सु० नि० ग्र० ४ ]

इति श्रीमाधवकरविर्चिते माधवनिदाने भगन्दरनिदानं समाप्तम् ।

म॰—वान नूत्र पुरीपाणीत्यादि । भगन्द रात्स्रवन्त इत्यत्र 'अमी विशेषा' इति शेषः ॥ ९ ॥

हित श्रीकएठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां भगन्दरिनदानं समाप्तम्। भार्व्यार-यदि भयन्दर से हवा मल मूत्र वीर्य श्रीर कीड़े निकलें तो रोगी नहीं बचता॥ ६॥

इति श्रीहि नारायण्यभैवैंयक्रतायां निदानदीविकायां रुग्वि निश्चय-भाषाटीकायां भगन्दरनिदानम्।

## ष्ट्राथे।पदंशनिदानम् ।

(Soft ChuncreSyphilis. )साफ्ट चेन्स : सिफिलिस

च्यथोवदंशस्य कारगानि ।

स्थानप्रत्यासंत्तेरुपदंशनिदानमाह----

हस्ताभिघातात्रल-दन्त-पातादधावनाद् रत्यतिसेवनाद् वा । योनिपदोषाच भवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधाप्चारैः ॥१॥

म॰—हस्तेत्यादि । नख-रन्त-पातादिति वलवदनुरागोदयात् नखद्न्त च्छे-दस्थानत्वेनानुक्तेऽपि मेहने नखद्न तपातः, यदुक्तं कामशास्त्रे—"शास्त्रस्य विष-यस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः । प्रष्टत्ते रितचके तु न शास्त्रं नापि चक्रमः" (का, सू. सा. घ्य. घ्य. २)—इति । कलहादिवशाद्वा मेहने नखद्न्तपातः । अधावनादप्रचालनात् । रत्यतिसेवनादिति व्यवायस्यात्यन्तसेवनात् । योनि-प्रदोषादिति दीर्घ-कर्कश-रोमादियोगाद्योनिदुष्टेः । शिश्वने मेहने । विविधापचारै-रिति अशुद्ध-सलिल-प्रचालन-ब्रह्मचारिणीगमनादिभिः । उपदंशसंज्ञा च दंशनो-पाधिमन्तरेणापि रूढ़ा बोद्धव्या । यद्यप्यभिघातच्चते मेहने उपदंश आगन्तुः पष्ठः सम्भाव्यते, तथाऽपि तस्य दोषिलङ्गयुक्ततया दोषण एवान्तर्भावः ॥ १ ॥ भा॰ टी॰—लिंग में हाथ, नख,या दांत द्वारा चोट पहुचना, लिंग की मैल को धोकर साफ न करना, श्रिधक मैथुन करना, ऐसी खी से मैंथुन करना, जिसकी योनि छोटी, वड़ी, खरदरी या श्रिधक रोयें वाली हो, या जिसमें कोई रोग हो, श्रथवा रजस्वला के साथ मैथुन करना, गन्दे धानी से लिंग घोना, वहुत दिनोंको छूटी खी से मैथुन करना, उपदंश रोग का कारण है। वह उपदंश पांच प्रकार का होता है। १ वातज, २ पित्तज,३ कफज ४ सिश्रपातज, ४ रक्तज। १॥

#### श्रथ वातिकोपदंशस्य लक्त्यानि ।

सतोदभेदैः स्फुरणेः सकृष्णेः स्फेटिव्यवस्येत् पवनोपदंशम् ।

भार्ग्टीर नवात के उपदंश में काले २ लिंग में फफोले पड़ जाते हैं, जिनमें छींच श्रीर भेदन जैसी पीड़ा होती है श्रीर भीतर से फरकन होती है।

#### भ्रथ पैत्तिकोपदंशस्य लन्तगानि ।

पैत्तिकमाह---

पीतैंबंहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन,-

म०-पोतैरित्यादि । स्फाँटैरित्यतुसञ्जनीयम् । एवसुत्तरत्रापि ॥भाव्टी०-पित्त के उपदंश में फफाले पीले होते हैं-मनाद श्रोर जलन ज्यादा

द्योनी है ॥

अथ रें।धिरोपदंशस्य लक्तगानि।

रक्तजमाइ-

-रक्तात् पिशितावभासैः ॥ २॥

स्फोटेः सकृष्णे रुधिरं सवन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानालिङ्गम्। सक्राडुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैंघनैः मावयुतैः क्फेन ॥३॥

म०-रक्तादित्यादि । रक्तात् पिशितावभासैरिति मांसवत्तां प्रः रक्ताटैः रक्तः-च्छोणितात् उपदंशं व्यवस्येत् । 'रक्तैः' इति पाठान्तरे रक्तः शोणितैः ॥२॥३॥

भारतात् उपदरा उपपर प्राप्त राज्य राज्य सात्र अधिया लाल होते

हैं, और उससे खून बहता है, जलन होती है ॥ २॥

कफ के उपदंश के फफोले में सूजन ज्यादा होती है खुजली आती है। मोर रंग सफेद होता है। स्नाव उससे सफेद और गाढ़ा होता है। ३॥

## द्यथ सानिपातिकोपदंशस्य लच्नगानि ।

सनिपातजमाह-

नानाविध-स्नाव-रुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम्।

म०-नानाविधेत्यादि । नानाविधस्नावरुजोपपन्नामिति प्रत्येकदोषोक्तस्राववे-दनायुक्तम् । त्रिमछोपदंशामिति त्रिदोषोपदंशम् ॥——

भार्टी - जिस उपदंश में तीनों दोषों के लच्चण होते हैं, वह सिन्नपातज श्रीर श्रसाध्य होता है।

#### म्रथासाध्योपदंशस्य लक्त्यानि ।

असाध्यतामाह----

विशाणिमांसं किमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिवर्जयेच्च ॥ ४ ॥

म०-विशीर्णेत्यादि । मुन्कावशेषमिति विशीर्णसमस्तमेहनमांसत्वेनावशिष्ट-फलकोषमात्रम् ॥ ४ ॥

मां॰टी—जिस रोगी के शिश्न का मांस गल सड़ कर गिर जाता है श्रीर कीड़े के ख़ाने से सिर्फ श्राएडकीय मात्र बच जाता है वह उपदंश श्रसाध्य होता है॥ ४॥

च्यथ पुनरुपद्ंशस्यासाध्यलक्तगानि ।

उपक्रमे चिकित्साकरणार्थमाह—

सञ्जातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन-शोथ-क्रिमि-दाह-पाकैर्विशीर्णाशश्नो म्रियते स तेन ॥५॥

म॰—संजातेत्यादि । विषये प्रसक्त इति अतिन्यवायरतः, कालेन=चिर-कालेन ॥ ५ ॥

भा॰टी॰—उपदंश पैदा होते ही जो उसकी ठीक तरह से चिकित्सा नहीं कराता और विषय लम्पट होता है, कुछ दिनों के वाद शोथ, किमि, दाह और पाक हो जाने से शिश्न गल जाता है और फिर वह नहीं वचता॥ ४॥

ष्यथ लिङ्गवर्त्याख्यरोगस्य लन्तगानि ।

एकस्थानत्वेनात्र लिङ्गार्श आह—

अंकुरैरिव संघातैरुपर्युपरि सांस्थितैः । क्रमेण जायते वर्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा ॥ ६ ॥

```
में होते.
                                  मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् ।
            छन्नणम् 🕽
                  कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ सर्वसन्धिगताशपे वा ।
                    ( सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोपजा । )
7/11
केंग
```

लिङ्गवर्तिरभिष्याता लिङ्गार्श इति चापेर ॥ ७ ॥ इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने उपदंशनिदानं समाप्तम् ॥ म०-चंकुरैरित्यादि । अंकुरैरंकुरसदशैरीपदीघें:,संघातैमांसमतानैः, 'संजातैः इति पाठे 'मांसैः' इति शेषः । ताम्रचूडशिखोपमा इति ताम्रचृडः=कुक्कुटः तच्चूडातुल्या । सन्धाचिति मेद्र्रन्त्रसन्धौ, सर्वसन्धिगतेत्यनेन सर्वसन्धेरुक्तत्वात् एषा त्रिदोषजा; अत एव 'सवेदना पिच्छिला च दुव्चिकित्स्या त्रिदोपजा'-इति

( ४६७ )

क्वचित् पाठः । सुश्रुते क्वचित् स्त्रीणामप्युपदंशः पठ्यते । यथा। ''मेह्सन्यो त्रणा केचित् केचित्सर्वाश्रयास्तथा । कुल्त्थाकृतयः केचित् केवित् पद्मदलोपमाः रुजादाहार्तिवहुलाः कृष्णास्तोदसमन्विताः । शीघ्रं केचिद्विसपन्ति शनैः केचित्रथा

ऽपरे । स्त्रीणां पुसां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणाः"-इति किन्तु समानतन्त्रेप्त दर्शनादेतदनाषमाहुः ॥ ६ ॥ ७ ॥ इति श्रीकराठद्त्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायामुपदंशनिदानं समाप्तम्। भा॰टो॰—िंसिंग में या सुवारी के नीचे श्रथवा श्रएडकोप श्रीर लिंग की सन्घ लम्बे २ मांस के श्राँकुवे हो जाते हैं, जो कुछ दिनों के वाद घीरे २ वढ़ कर मुखे कलँगी के समान हो जाते हैं। यह रोग तीनों दोपों से होता है। इसे कोई लिंगा

श्रीर कोई लिइवर्ति कहते हैं। इसमें पीड़ा श्रीर विचिन्नलता होती है। यह दुपि कित्स्य है॥ ६—9॥ श्ति श्रीहरिनारायण्यमभैवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां विन्विनिष्चय

> अथ शूकदोषनिदानम्। स्रथ ग्रुकरोगस्योत्पत्तिक्रमः।

भाषाटीकायामुपदंशनिश्नम्।

समानस्थानत्वाच्छूकदोषनिदानमाह— अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योऽभिवाच्छिति मृदधीः व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टी च शूकजाः ॥ १ ॥

९ लिंगारी: = Ghancre of the Penis- चेन्सर श्राफ दि पेनिस, अभिवाञ्छति —सवतोभावेन लिएवर्षनायकविशि ग्रेपध्यतेगादिन। प्रयन्न ११४६ ।

म०-स्रक्रमादित्यादि । शूको=जलशूकः, स तु विषजन्तुर्जलमलोद्भवः सग्रुकः, तथा श्रुकप्रधानो लिङ्गदृद्धिकरो वात्स्यायनायुक्तो योगः ग्रुक उच्यते; तस्य दोषो वैक्रुतमसम्यक्तरणात्, ततो वा दोषो वातादिः, तत्कृतो वा विकारः, 'दोषा अपि व्याध्याख्यां लभनते"—इत्यागमात्, अत एव श्रुकदोषविवरणे श्रुकदोषिनिमित्ता व्याधय एव बोद्धव्याः । एवं च यत्र 'कुम्भिका रक्तिपित्तोत्था' इत्यादिकारणान्तरोपवर्णनं तत् श्रूकक्कतरक्तिपत्तादिरूपं क्षेयम् । अन्ये त्वादिशव्द-लोपात् ग्रुकादिदोषनिदानमाहुः । आदिशब्देन दुष्टयोनिग्दान्तलीमदुर्भगागमनादि गृह्यते; तन्न मनोहरम्, 'वृद्धिं योऽभिवाञ्छति' इत्यनेन विशेषणेन दुष्ट्योन्यादेरयो-ग्यस्य ब्रहीतुमनहित्वात् । अन्ये तु दुष्टयोन्यादीन्युपदंशहेतुत्वेनोक्तत्वात् । नातु-मन्यन्तेः तदनैकान्तिकम्, एकजातीयहेतूनामनेकरोगकरणदर्शनात् दित्यनुचितद्दक्षिक्रमात्; अनुचिता च दृद्धिभूरिविकारकरजल्ख्स्कयोगानामा चरणात्, जलशूक्रयोगानां वात्स्यायनादौ विस्तरः । यथा--"भल्लातका-स्थिज रुशूकम्याब्जपत्रमन्तर्विद् मातिमान् सह सैन्धवेन एताद्विरूढब्र-हतीफलतोयिषष्टमालेपनं महिपविद्विमलीकृतेऽङ्गे ॥ स्धूलं मतुल्यमाशु शेफः करोत्यभिमतं न हि संशयोऽस्ति"—इत्यादि । यच जलशूकरहितमश्वगन्थादितैलं तदुचितमेव लिङ्गवर्धनम् । यदुक्तम्-<sup>(</sup>अश्वगन्धा-षरी-कुष्ठ मांसी-सिंहीफछान्त्रितम् । चतुर्शुणेन दुग्येन तिळतेळं विपाचयेत् ॥ स्तन-लिङ्ग कर्ण-पालि-वर्धनम् प्रचणादिदम्"—इति । गदाधरस्त्वाह—लिङ्गदृद्धि-रैव कामपरायणनिन्दितपुरुषेः क्रियमाणा अक्रमः । दशे चाष्टौ चेति अष्टादशः, संख्येयिनर्देशदिव लब्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिः संमूदिपडकादौ द्वित्वशङ्का-निरासार्थम् ॥ १ ॥

भा॰टी॰—जो मनुष्य अनुचित रूप से ऐसी दवाओं को लगाकर, जिसमें श्कजल नामक विषेता जन्तु पड़ता है, अपने लिंग को बढ़ाना चाहता है, उसका लिंग बढ़ना तो अलग रहा, किन्तु उलटा उसके इन्द्रिय में अठारह रोग पैंदा हो जाते हैं, उसे श्कृ दोष कहते हैं। इन अठारहो विकार का लच्च आगे लिखा जाता है।। १।।

ग्रथ सर्विपेकाया लक्तग्रम् ।

सर्पेपिकामाइ---

गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुर्भुग्नहेतुका । पिडका रलेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ २ ॥ म विद्यादि । शूकदुर्श्वग्नहेतुकेति दुर्भग्नशूकहेतुकेत्पर्थः । पिडकादिषु उभयवचनमिति परनिपातः । दुर्श्वग्नो=दुरवचारितः । 'शूकदुर्भगहेतुका' इति पाठान्तरे शूकनिमित्ता दुष्टयोनिनिमित्ता चेत्यर्थः ॥ २ ॥

भा०टी०—इन्द्रिय में सफेद सरसो की तरह पिड़का हो जाती है इसका कारण खराव तरह से शुक का लगाना है। ये कफवात से होती हैं। इसे सर्पिका कहते हैं॥२॥

#### ् अथाष्ठी(लकाया लक्तग्रम् ।

अष्टीिकामाह---

# कठिना विषमेर्भुग्नैर्वायुनाऽष्ठीलिका भवेत्।

म०-कठिनेत्यादि । विषमेश्चिषेरिति वच्यमाणशूकौरित्यनेन संवध्यते । विषमेरिति अमशस्तैः । अष्ठीलिका=छौहकारस्य भाण्डीविशेषः, तत्तुल्यत्वाट ष्टीलिका ॥—

भा॰टी॰--खराव श्को के स्पर्श से वायु विगड़ कर इन्द्रिय में कड़ी पिड़की पैदा कर देता है। उसे अधीलका कहते हैं।

## व्यथ ग्रधितस्य लक्त्रग्रम्।

प्रथितमाह--

# शूकैर्यत् पूरितं शश्वद् प्रथितं नाम तत् कफात् ॥३॥

(ন্তু০ নি০ স্প০১৮)

म०-शूकेरित्यादि । शूकेर्यत् पूरिनं शश्वद्यथितःमिति शूकेः सर्वदा पूरिनं लिक्कं यत् ग्रन्थिलं तत प्रथितमित्यर्थः, ग्रन्थितुल्यत्वात् प्रथितसंज्ञा ॥ ३ ॥

भा॰टी॰--हरवष्त लिंग में श्रूक लगाये रहने से वहां गांठें हो जाती हैं। उसका प्रथित कहते हैं। यह कफ से होती है।। २॥

#### अथ कुम्भिकाया लक्सम् ।

कुम्भिकामाह—

कुम्भिका रक्तापितात्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुमा ।

( सु॰ (ति० द्राः १४ )

म-कुम्भिकेत्यादि । कुम्भी=कुम्भीडुलताः तस्याः फलं कुम्भी, तिद्ध-तस्य छुक्, "इवे प्रतिकृती" इति कन् । कुम्भीफलवत् कुम्भिका । अशुभेति शुभं शुक्लं तद्विरोधे नव, कृष्णेत्यर्थः । 'आशुजा' इति पाटान्तरम् ॥—

भा०टी०--श्रुक लगाने से रक्त पित्त के विगढ़ जाने से कुम्मी के फल और जामुन की गुठली की तरह पिड़की हो जानी है। उसे कुम्मिका कहते हैं। यह पिड़की काली होती है।

#### ग्रथोलज्या लदागम्।

अलजीमाह-

## तुल्यजां त्वलजीं विद्याद् यथाप्रोक्तां विचक्षणः ॥ ४ ॥ ( মু০ নি০ স্থ০ १४ )

म - तुल्यजामित्यादि । तुल्यजामिति प्रमेहपिडका अलजी तत्तुल्यसंभवा, सा च रक्तांऽसिता स्फोटचिता । तुल्यत्वमेव विष्टणोति—यथाप्रोक्तामिति, अलजी यथा प्रोक्ता यादृशल्जाणा तथेयमपीत्यर्थः । एषां च कारणचिकित्साभेदात् प्रमेहं विना लिङ्ग एव संभवाच ततः पृथग्यूता ज्ञेया ॥ ४ ॥

भा॰टो॰--प्रमेह निदान में जो श्रल जी पिड़की लिखी गई है, उसी लत्त्रण की श्रीर उसी तरहकी पिड़की होती है,फर्क सिर्फ इतना ही है कि वह श्रलजी प्रमेहके कारणों से शरीर भर में होती है, श्रीर यह श्क के कारण से सिर्फ लिंग ही में होती है ॥ ४॥

#### ष्प्रथ मृदितस्य लक्त्रणम् ।

मृदितमाह-

## मृदितं पीडितं यच संरब्धं वातकोपतः ।

( মু০ নি০ স্থ০ १४ )

म०-मृद्तिमित्पादि । पीडितमिति अधिक्रतत्वात् श्रूकपातानन्तरं पीडितमिति ज्ञेयम्, पीडितं 'लिङ्गम्, इति शेषः, संरव्धं=सशोथम् ॥—

भा॰टी॰-शूक के लगाने पर लिंग के दबने से घायुकोप से सुजन हो जाती है। इसे मृदित कहते हैं।

#### प्रथ संमूदिपडकाया लक्तागानि ।

संमूढिपडकामाह--

# पाणिभ्यां मृशसंमुदे संमूदिपडका भवेत् ॥ ५॥

( মু৽ নি৽ য়৹ ঀ४ )

म०--पाणिभ्यामित्यादि । पाणिभ्यां भृशसंमूढे इत्यधिकारात् पातितज्ञे छिङ्गे पाणिभ्यां भृशसंमूढे पिचितावनते । अत्रापि 'वातकोपात्' इत्यनुवर्तते ॥६॥

भा॰टी॰—शूक के लगाने पर दोनों हाथों से लिंग के मीजने से वायुकोप के कारण पिडकी होती है। उसे संमूढ़ पिड़का कहते हैं॥ ४॥

#### अथाधिमन्थस्य लक्तणानि ।

अधिमन्थमाह-

दीर्घा बह्बचश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः।
सोऽधिमन्थः कफासृग्भ्यां नेदना-रोमहर्ष-कृत् ॥ ६ ॥

( सु॰ ड॰ श्र॰ १४ )

म॰—दीर्घा इत्यादि । कफास्रग्भ्यामिति ग्रुकपातकृताभ्याम् । एवमन्यत्रा-पि सामान्येन ग्रूकदोपाभिहिते ग्रूकपातोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेदनारोमहर्पकृदिनि वेदनया रोमहर्षे करोति ॥ ६ ॥

भा॰टी॰—शूक लगाने से लिंग में वातकफ के कोप से लम्बी २ वहुत सी पिड़-कियां हो जाती हैं, ये बीच से फट जाती हैं श्रीर इनमें ऐसी तेज़ पीड़ा होती है कि रोयें खड़े हो जाते हैं। इसे श्रधिमन्थ कहते हैं॥ ६॥

#### मध पुष्करिकाया लद्मगानि ।

पुष्करिकामाह-

पिडका पिडेकाव्याप्ता पित्त-शोणित-सम्भवा । पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ ७ ॥

( মু॰ নি॰ য়৽ ঀৄৼ )

मः-- विडकेत्यादि ॥७॥

भा॰टी—शूक लगाने से रक्त पित्त के कोप से लिंग में कमल कोश की तरह पिड़की होती हैं, जिसके चारो तरफ श्रीर भी बहुत सी छोटी २ पिड़िक्यां हो जाती है। इसे पुष्करिका कहते हैं॥ ७॥, .

द्यथ स्वर्शहान्याख्यशूकरोगस्य लक्तगानि ।

स्वर्शहानिमा ह -

स्पर्शहानि तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम् ।

् ( सु० नि० श्र० १४ )

म॰-स्पर्शहानिं त्वित्यादि ॥-

भा०टी०--शूक लगाने से रक्त कुपित होकर स्पर्श द्यान नए कर देता है । उसे स्पर्श हानि कहते हैं।

ष्रयोत्तमाया लत्तगानि ।

उत्तमामाह—

मुद्गमाषीपमा रक्ता रक्तिपत्तोद्भवा तु या ॥ ८॥ व्याधिरेषोत्तमा नाम शुकाजीणीनीमित्तजा ।

(सु॰ नि॰ ग्र॰ १४)

म०-मुद्गमाषेत्यादिना । एषोत्तमा व्याधिः शूकाजीर्णनिमित्तजा भवति, शूकाजीर्ण पुनः पुनर्दुरवचारितशूकविकृतिरूपमेव । 'व्याधिरेषे।त्तमो नाम' इति पाठान्तरे एपोत्तम<sup>9</sup> इति निर्देशः पूर्वत्रासिद्धविधरनित्यत्वात् साधुः ॥ ८ ॥

भावटीव-गर २ शूक लगाने से लिंग में मूंग या उदं की तरह विद्वकी होती है। यह रक्तिपत्त से होती है। इसे उत्तमा कहते हैं ॥ ८॥

भ्रथ शतपानकस्य जन्तगानि ।

शतपोनकमाह--

बिंदेरणुमुखैर्लिङ्गं चितं यस्य समन्ततः ॥ १ ॥ वातशोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः ।

( सु० नि० घ्र० १४ )

१ अत्र पादपूर्व्यर्थः "सोऽचि लोपे चेत् पादपूरणम्" इति सपादसप्ताध्ययीस्थशास्त्रेण सुलोपे मति ' श्राद् गुणः" इति गुण्विधो प्रतिवन्धकाभावात् "पूर्वत्रासिद्धम्" इत्यस्य विषत्राभावेनात्रा-स्यानित्यत्वकत्पनया गुण्विधानस्य समाधानं व्यर्थमेवेति चेयाकरणाः ॥

म॰-छिद्र रेणुमुखैरित्पादिना । छिद्रैरिति दुरवचारितशूकदोपजानितवात-शोणितजैः । चित्रमुपचितम्, अत एव चिकित्सायां छेखनोपदेशः। शतपोनकद्वा-छनिका, तत्तुल्यत्वात् शतपोनकः ॥ ६ ॥

भा०टी०--श्र्क लगाने से जिसके लिंग में चारो तरफ चलनी की तरह यहत छोटे मुँह वाले छेद हो जाते हैं उसे शतपोनक कहते है। यह बात शोणित के कीप से होता है॥ ह॥

#### भ्रथ त्वक्पाकस्य लक्तणानि ।

त्वक्पाकमाह---

वातिपत्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वर-दाह-कृत् ॥ १०॥ ( स॰ नि॰ श्र॰ १४ )

म०-वातिपच्छत इत्यादि । शूकदोषेषु क्विचत् कस्यचित् दोषस्याभिधानं शूकविशेषादाहाराचारभेदाच्च समर्थनीयम् ॥ १० ॥

भार्था०-शूक लगाने से जिसके लिंग का चमड़ा पक जाय श्रोर जलन हो तो उसे त्वकृपाक व्याधि समभे ॥ १० ॥

## म्रथ शोणितावु दस्य लक्तगानि।

शोणितार्चुदमाह्-

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडकाभिर्निपीडितम् । यस्य वास्तुरुजश्चोग्रा क्षेयं तत् शोणितार्श्वदम् ॥ ११ ॥ ( अ॰ नि॰ अ॰ १४ )

म०-कृष्णः स्कोटेंरित्यादिना । पिडकामिरिति स्वल्पामिर्निपीडितं लिङ्ग-मिति बोद्धव्यम् । यस्य वास्तुरुज इति वास्तु व्रणाधिष्ठानं, तत्र रुजः, अग घो-च्छितमांसशोथत्वात् । 'विस्तरुजश्चोया, इति पाठान्तरम् । अर्धदं=द् १रव ारि-तश्काकशोणितकृतम् ॥ ११॥

भा०टी०—शूक लगाने से लिंग में लाल २ छोटो २ ।पड़ांकया हो जाता हैं श्रोर उनमें पीड़ा बहुत होती है। उनका धाल्हा भी बहुत यड़ा होता है। उसे शोखितार्ड द कहते हैं। यह खून के विगाड़ से पैदा होता है॥ ११॥

१ दुरवचारितो दुष्प्रयोजितः।

#### माधवानिदानम् ।

## ष्यय मांसावु दस्य लक्तगानि।

# मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांससम्भवम् ।

( सु० नि० ग्र० १४)

म०-मांसदोषेगोत्यादि । मांसदोषेगोति श्रूकपातानन्तरं प्रहारादिनः कृतेन मांसदोषण ॥—

भा०टी०--शुक लगाने से लिंग का मांस खराव होकर श्रवुंद पैदा कर देता है। इसे मांसाव्द कहते हैं।

#### भ्रथ मांसपाकस्य लक्त्रणानि ।

यांसपाकमाह--

# शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥ १२ ॥ विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ १४ )

म॰-शोर्यन्ते यस्येत्यादि । शीर्यन्ते=गलन्ति, सर्वोश्च वेदना इति वात-वित्त-क्रफजाः ॥ १२ ॥ ॥—

भा॰टी—श्रुक लगाने से लिंग का मांस गल जाता है और वात, पित्त, कफ, तीनों ने होषों की तोद, दाह, करहू, श्रादि पीड़ायें होती हैं। इन वैद्य मांसपाक समसे ॥१२॥

#### ष्मथ विद्रध्याख्यशूकरोगस्य लक्तगानि ।

विद्रधिमाह---

# विद्राधि सन्निपातेन यथोक्तामिति निर्दिशेत् ॥ १३॥

( মু০ নি০ স্থ০ ৭४ )

म॰-विद्रधिमित्यादि । सन्निपातेन यथोक्तामिति 'नानावर्णकर्जास्नावः, इत्यादिना सन्निपातजविद्रधिलक्तणं विद्रधिमिह जानीयादित्यर्थः ॥ १३॥

भा॰टी—ग्रूक लगाने से लिंग में विद्रिध हो जाती है। इसमें सिन्नपातज विद्रिध ल च ग होते है॥ १३॥

#### भ्रथ तिलकालकस्य लक्त्यानि ।

तिलकालकमाह—

कृष्णानि चित्राग्यथवा शूकानि सविषाणि वा । पातितानि पचन्त्याशु मेट्रं निरवशेपतः ॥ १४ ॥ कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः । सन्निपातसमुत्थांस्तु तान् विद्यात् तिलकालकान् ॥ १४॥

[ सु॰ नि॰ ऋ॰ १४ ]

म०-कृष्णानीस्यादि । चित्राणीति नानावणीनि । सविपाणीति ज्ञूकानां सविपत्वेऽपि विशेषार्थमुक्तम् । कालानीति कृष्णानि, कृष्णतिलत्त्वरूपत्वाचिलकाल-कसंज्ञा । शीर्यन्ते=गलान्त ॥ १४ ॥ १४ ॥

भार्व्डा॰—काले या रंग विरंगे-विषेते शूक लगाने से लिंग के सब मांस पक कर गल जाते हैं और काले पढ़ जाते हैं। इसे तिलकालक कहते हैं। यह सिक्रपात से होता है। १४~१४॥

## अर्थेष्वसाध्यरोगाणां नामानि ।

शूकदोपेष्वसाध्यानाह--

तत्र मांसार्डेदं यच मांसपाकश्च यः स्मृतः । विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

[ सु॰ नि॰ स॰ १४ )

इति श्रीमाधकरविरचिते माधवनिदाने शूकदोषनिदानं समाप्तम् ।

म॰ तत्र मांसाबु दिमित्यादि । यचेति चकारोऽयं भिन्नक्रमः, स च न सिध्यतीत्यनन्तरं द्रष्टुच्यः, तेन साध्यताऽप्येषा मिचरत्वादिना भवति, अन एव मत्याख्याय चिकित्साविधानमुपपन्नियति गदाधरः । दुर्ज्ञानात् साध्ये एव असा-

९ श्रिचरत्वादिनाऽपुराणतादिना । दुर्जानात्—साध्ये साध्यताप्रोधात् श्रमाध्ये च श्रमन्यूर्णास्यन्तरः व । मा निवर्ततामित्यत्र चिकित्साया रति शेषः । कार्राणकतया दयानुत्वेन ।

£,

ध्यतारोपादसंपूर्णावस्थायामसाध्येऽपि क्रियासिद्धेश्च मा निवर्ततां भिष्गिति प्रत्या-ख्याय चिकित्सां कारुणिकतया स्माचार्य उपदिशतीति मन्त्रच्यम् ॥ १६ ॥

इति श्रीकएठद्रचक्ततायां मधुकोशन्याख्यायां शुकदोषनिदानं समाप्तम् । भावटोव-इनमें मांसाव्दं , मांसपाक, विद्विध श्रीर तिलकालक ये रोगं श्रसाध्य होते हैं॥ १६॥

इति श्रीहरिनारायणुशर्मवैद्यकृतायां निदानदोपिकायां रुग्विनश्चयः भाषार्ठाकायां शृकदोषनिदानम् ।

#### अथ कुष्टनिदानम् ।

(Skin Discases) स्किन डिसीज़ेज़

#### अथ कुष्टोत्पत्तौ हेतवः ।

अष्टादशसंख्यारूपेण तुल्यत्वात् कुष्टानिदानमुच्यते । विशेषेण कुष्टजनकं निदानमाह—

विरोधीन्यन्नपानानि द्रव-स्निग्ध-गुरूणि च
भजतामागतां छिँदं वेगांश्चान्यान् प्रतिष्नताम् ॥ १ ॥
ब्यायाममितसन्तापमितिभुक्त्वा निषेविणाम् ।
धर्म-श्रम-भया-ऽऽर्तानां द्रतं शीताम्बुसेविनाम् ॥ २ ॥
अजीर्णाध्यशिनां चैव पञ्चकर्मापचारिणाम् ।
नवान्न-दिध-मत्स्यातिळवणाम्ळ-निषेविणाम् ॥ ३ ॥
माष-मूळक-पिष्टान्न-तिळ-क्षीर-गुडाशिनाम् ।
बयवायं चाप्यजीर्णेऽने निद्रां च भजतां दिवा ॥ १ ॥
विप्रान् गुरून् धर्षयतां पांपं कर्म च कुर्वताम् ।

( ব০ বি০ স্থ০ ৩ )

१ पापं महापापं—तद्यथा—ज्ञहाहस्या छरापानं स्तेय गुर्वज्ञनागमः । महान्ति पातकान्याहुस्तरसं-सर्गस्तु पञ्चमः । एतरपापाचरऐगेनेव क्रष्ठादिरोगा उत्पद्यन्ते—तथा च कर्मविपाकव वनम्—महापातकजा विन्द्वं सप्तजन्मनि जायते । वाधते व्याधिक्ष्पेण तस्य क्रच्छादिभिः रामः । कुष्ठं च राजयदमा च प्रमेही श्रेहणी तथा । मृत्रकुच्छू । समरीकासा श्रेतिसारभगन्दरौ । दुग्र्वए। गएडमाला पन्नवातान्तिनाशनम्। इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्मृताः।

म०-विरोधोनीत्यादि । विरोधीनि "न मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेतु" (च. स्. स्था. च्य. २६) इत्यादिनोक्तानि । भजतामिति पूर्वेण संवध्यते आगतामिति उपस्थितवेगाम् । वेगांश्चान्यानिति मूत्रपुरीपादिवेगान् । व्याया-ममितसन्तापमितिभुक्त्वेति भुक्त्वा, व्यायाममितियुज्य, सन्तापमितयुज्य । निपे-विणामिति एतयोरेव संवनशीलानाम्, निपेविणामित्यनेन सह प्रथमतः संवन्धे क्रयोगलज्ञणा पष्टी स्यात्, ततस्च च्यायामस्यातिसन्तापस्यातिनिपाविणामिति प्रयोगः प्रसज्येत । 'शीतोष्णचङ्घनाहारान् क्रमं मुक्त्वा निषेविणाम्' पाठान्तरे शीते।ष्णादीनां यदा येन क्रमेण सेव्यत्वप्रक्तं तद्वेपरीत्येन तान सेव्यमानानां शीतोष्णलङ्घनाहारानित्यनन्तरं प्रतीति द्रष्टव्यं, तेन शीतो-ष्णादीन प्रति यः ऋषस्तं मुक्तवा एतेपामेव निपेविणाम्। घर्मश्रमभयार्ताना-मिति-घर्मादिभिरार्तत्वे सति द्रुतमविश्रम्य शीतान्त्रुसोविनाम् । घर्भ=आतपः । अजीर्णाध्यशिनामिति अजीर्णमाममञ्चम्, अपक्वमिति यावत्, तद् भुञ्जानानाम्, अध्यशिनामाहारे एवापरिणते भुञ्जानानाम् । अशिनाामिति अजीर्णाधिशब्दाभ्यां सह संवध्यते । पञ्चकमपिचारिणामिति पञ्चकर्माण क्रियमाणे अपचारिणाम् नवान्नद्धिमत्स्यातीति अतिशब्दो नवान्नादिभिः सर्वैः सम्बध्यते । व्यवायं चाप्य-जीर्ण इति विदग्धादिरूपे अजीर्णे । धर्मयतामिति अभिभवताम् । पापं कर्म च कुर्वतामित्यनेनैव विपादिधर्पणे लब्बे पुनस्तद्वचनं विशेषार्थम् ॥ ४ ॥-

भा॰टी॰—कुछ रोग का निदान—निम्न लिखित कारणें से कुछ रोग (कोड़) को उत्पत्ति होती है।

विरुद्ध भोजन श्रोर पान—द्रव(तरल)स्निण्ध-गुरु पदार्थ श्रधिक खाना। मल, मृत्र श्रोर श्राती हुई कय को रोकना। भोजन कर तुरन्त परिश्रम श्रीधक करना, श्रोर श्रीनि या सूर्य के घाम को गरमों में रहना। घाममें रहने परिश्रम करने, के चाद किसी भय से पीड़ित होने पर विना सुस्ताये तुरन्त ठंढा पानी पीना या ठंढे पानी से नहाना। (कश्चा श्रश्च खाना, घदहज्जभों की हालत में खाना। चमन, चिरंचन, नस्य, निरुह्ण, श्रानुवासन इन पाँच कमों तथा स्नेहन, स्वेदन के करने पर ठोक परहेज से न रहना) नया श्रम्ब, दहीं. मळुलो, नमक, खटाई, उर्द, मृली. मेदा, तिल, दूध-गुड़ का बहुत ज्यादा सेवन करना, भोजन के न हज़म हुए मेंगुन करना। दिन में सोना। ब्राह्मण श्रीर श्रयने से बड़ों का श्रयमान करना। पाप करना॥ १-४॥

## अथ कुष्टरोगे दोष-दृष्यायां संमहः।

दोप-रूष्य-संग्रह शह---

वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वश्रक्तं मांसमम्बु च ॥ ४ ॥ दूषयान्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः । अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च ॥ ६ ॥

( ৰ৹ বি৹ গ্ল০ ৩ )

म०—वाताद्य इत्यादिना । वातादीनां त्रित्वे प्रतीतेऽपि त्रय इति वचनं सर्वकुष्ठेषु मिलितानामेव त्रयाणां दुष्टिपदर्शनार्थम् । द्रव्यसंग्रह इति द्रव्यमारम्भकं कारणमुच्यते; यथा,—"रसनार्था रसस्तस्य द्रव्यमापः चितिस्तथा"—( च. स्त. स्था. च्य. १)—इति । अर्थल्यव्यमपि सप्तकमिति पदं सर्वत्र सप्तकनियमार्थ प्रनष्टकम् । नतु, विसर्पाणां सम्रत्यादे एतावत्येव सामग्री, यदुक्तम्—"ग्कं लसीका त्वङ् मांसं दृष्यं दोषास्रयो मलाः । विसर्पाणां सम्रत्यचे विज्ञयाः सप्त धातवः"— ( च. चि. स्था. च्य. २१ ) इति । लसीकया च तत्रोदकमुच्यते, तत् किंनिवन्थनः कुष्ठविसर्पयोभेदः १ लच्यते, कृष्ठं चिरक्रियैः स्थिरप्रवल्यक्तिपचैदेविजन्यते, विसर्पस्तविद्यविसर्पणशिलैः प्रवल्यते, कृष्ठं चिरक्रियैः स्थिरप्रवल्यक्तिपचैदेविजन्यते, विसर्पस्तविद्यविसर्पणशिलैः प्रवल्यते वातादिभिरेकेकशोऽपि भवन्ति, यदुक्तम्— "पृथक् त्रयिसिभिरचैको विसर्पा द्रन्द्रजास्त्यः" ( च. चि. स्था च्य. २१ )—इति, कुष्ठं तु त्रिदोपजमेवेति । किं त्वेत्समाधानं त्रिदोपजत्वेऽपि विसर्पाणामेकदोषजकुष्ठ-वदेकदोषजत्वकीर्तनं सङ्गतमिति न मनोहरम् । अतः कुष्ठानीति वत इत्यस्मात् दोष-दृष्यसम्रदायात् । सप्त चैकादशैव चेति विच्लेदपाठेन सप्तानां महाकुष्ठत्वमेका-दशानां स्रद्रविमिति वोधयति ॥ ॥ ॥ ॥ ६ ॥

भा०टी—वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, श्रम्यु (लक्षीका) ये सात वस्तु कुछ रोग को पैदा करने वाले हैं, इनमें पहले के तीन वात-पित्त-कफ, दोष कुपित होकर त्ववा श्रादि चार चीजों को विगाइते हैं, त्वचा वगैरह ४ दूष्य हैं। इन्हीं सातों के श्रापस में श्रनेक तरह से मिलने पर सात महाकुछ श्रीर ग्यारह चुद्र कुछ-कुल मिलाकर श्रठारह कुछ पैदा होते हैं॥ ४-६॥

१रसनार्थं इति रसनस्येन्द्रियस्यार्थो विषयो रसस्तस्य रसस्यारम्भककारणमापो जल,तथा भूमि चितिरपि ।

#### अथ महाकुष्ठानां सप्तघात्वम् ।

कुष्ठानां त्रिद्रोपजत्वेऽपि उन्वणद्रोपेण सप्तपकारताबाह-

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग् दन्दैः समागतेः । सर्वेष्यपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥

(वा० नि० श्र० १४)

म० कुष्ठानीत्यादि । दोषैः पृथक् त्रयः, द्वन्द्वेत्त्रयः, समागतैः सित्तपतिरेक इति सप्तत्वम् । व्यपदेशोऽधिकत्वत इति यथा — वातेन कुष्ठं कापालमित्यादि ॥७॥ भा०टी० — यों तो सभी कुष्ठ त्रिदोपज होते हैं, परन्तु उनमें भी कोई २ दोप श्रधिक होते हैं। श्रतः जो दोप श्रधिक होता है उस दोप का कुष्ठ कहलाता है। जैसे — वातज-विचज – कफज (३)। इन्द्रज (३)। सित्रपानज १। कुल सात कुष्ठ दोप भेट मे होते हैं॥ ७॥

## अथ कुछानां पूर्वस्वाणि ।

## पूर्वरूपमाह—

अति-श्कदण-खर-स्परी-स्वेदास्वेद-विवर्णताः । दाहः कगडूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोठोन्नतिर्भमः ॥=॥ न्नणानामधिकं शूळं शीघोत्पत्तिश्चिर्रथितिः । रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम् ॥ १ ॥ रोमहर्षोऽसृजः काष्पर्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

( वा॰ नि॰ झ॰ १४ )

म०—ग्रतिश्लच्णेत्यादिना । अतिश्लच्णः=अतिपर्छणः, खरी=हत्तः, अतिश्लच्णो वा खरो वा स्पर्शः (खरः=कर्कशः,) स्वेदास्वेदाँ=स्वेदवहस्रोतोऽव-रोधानवरोधकृतौ । स्वापः=स्पर्शाज्ञानम् । कोठोन्नातिः=वरटीद्ष्टसंकाराः शोधः कोठः, तस्योन्नातिः । शीघोत्पत्तिश्चिरस्थितिश्च व्रणानामेव । निमित्तेऽल्पेऽतिको-पनिमित्ते अन्ययाऽपि दुष्टशोणितत्वाद्व्वणानां देहगतानामल्पेऽपि हेतां जोपः । कुष्ठलद्मणमयन्ति कुष्ठानां पूर्वरूपित्यर्थः ॥ = ॥ ६ ॥

१ श्रत्र 'क्लम." इति पाठान्त्रम्।

भा०टी थ— कुष्ट का पूर्व रूप— त्वचा का अत्यन्त चिकना-मुलायम और खरखरा हो जाना। पत्तीना वहुत निकलना या विट्र कुल ने निकलना। त्वचा की कान्ति नष्ट हो जाना, जलन और खुजली होना। छूने पर त्वचा में रुपर्श न मालुम होना, कोंच होना। दिदोरा पड़ना। चक्कर आना। फुंसो फोट़ों का जट्दी २ आधिक्य होना। और देर तक वने रहना। शूल होना। फोड़ों के भर जाने पर वहाँ रूचता रहना। थोड़े से ही कारण से फिर २ फोड़ा निकलना। रोपाञ्च। खून का काला हो जाना॥ 5— ह॥

## ग्रय सप्तमहाकुष्ठानां लक्त्यानि ।

( Lepros ( ) लिप्रोसी।

सप्नमहाकुष्ठानां छत्तणमाह-

कृष्णारुणकंपालाभं यद् रूक्षं परुषं तनु ॥ १०॥ कापालं तोदबहुलं तत् कुष्ठं विषमं स्मृतम् । रुग्न-दाह-राग-कण्डूभिः परीतं रोमिपञ्जरम् ॥ ११॥ उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत् । श्वतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलम् ॥ १२॥ कृच्ल्रमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते । कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तः श्यावं सवेदनम् ॥ १३॥ यहष्यिजिह्नसंस्थानमृष्याजिह्नं तदुच्यते । सश्वतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम् ॥ १४॥ सोत्सेषं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते । श्वतं ताम्रं तनु च यद् रजो घृष्टं विमुञ्चित ॥१४॥ प्रायश्चोरित तत् सिष्ममलाञ्चसुमोपमम् । यत् काकणान्तकावणं सपाकं तीन्नवेदनम् ॥ १६॥ त्रिदोषिलक्नं तत् कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ।

( ব০ বি০ স্থ০ ৬ )

९ "खरडा" इति भाषा । २सिध्म = Pityrisis पिंटायरसिस, सिध्मकुष्ठ द्विविधं भवति—पुष्पिका. सिध्म स्य" इति उल्ह्याः

म**्न्हर्णारुणकपालाभसित्यादि ।** क्रुप्णारुणकपालाभं=क्रुप्णारुणकपालवर्णम् कपालं=कर्कराशकलम् । परुपं=खरस्पर्राम् । तनु=तनुत्वकः, विषमं=दुद्दिचीकत्स्यम् । रोमपिञ्जरिमति रोमिभः पिञ्जरं कपिलरोमित्यर्थः । 'स्थिरं=कटिनम् । स्त्यानमार्द्रे सज्छं वा । उत्सन्नमण्डलमुद्गतमण्डलम् । कुच्छुं=क्रुच्छुसाध्यम् । अन्योन्यसंयुक्तमिति अपरापरीर्मिलितम् । ऋष्यजिह्यासंस्थानमिति ऋष्यो=नीलाण्डो हरिणः, तस्यं जिह्वाकारम् । पुण्डरीकद्छोपमिमिति पुण्डरीकं=रक्तपद्यं तत्पत्रोपमं, तेन सक्वेतं रक्तपर्यन्तम् । सरागमिति सलोहितं, मध्ये वेत्रतलोहितमित्यर्थः । क्वेतं ताम्रामिति क्वेतलोहितात्मकम्। मायक्वोरसीत्युरसि तद्घाहुल्येन भवति, कफमधान-त्वात् । भायोगहणादन्यत्रापि भवति । यत् काकणानिकावर्णामिति काकणन्तिका= गुझा, गुझासवर्णत्वेन च मध्ये कुष्णमन्ते रक्तम्, अथवा मध्ये रक्तमन्ते कुष्णम् । क्कष्टत्वेनैव त्रिदोप्छत्तणत्वे सिद्धे त्रिदोषिङ्गिमिते पुनरुक्तं प्रवलदोपत्रयिहरूत्वोपद्-र्शनार्थम् । इति सप्त महाकुष्ठानि । महत्त्वं चैपां शीघ्रमुत्तरोत्तरथात्ववगाहन-वहु-दोपजत्व-क्रियाभूयस्त्व-योगात् ॥ १०-१६ ॥-

भा०टी०-लाल या काले खपरा की तरह वर्ण वाला, कखा खूने पर खरखरा, त्वचा पतली, कोंच अधिक होना, ये सव लत्त्रण कापाल कुछ के होते हैं।

यह क्रुष्ठ विषम याने दुश्चिकित्स्य होता है। पीड़ा, जलन, लालवर्ण,खुजली, रोपें पिंगल वर्ण के होना ( लाल पीला मिला हुआ रंग ) पकी हुई गूलर के फल के समान रंह होना। ये लच्चण श्रीदम्बर कुछ के हैं ॥

रंग सफेद या लाल, स्थिर=चिरस्थायी या कड़ा, गीला, चिकना, ऊँचा चकत्ता होना, श्रापस में एक दूसरे का मिला रहना, इन लच्लों से मएडल कुछ फटलाता है। यह कुच्छसाध्य होता है।

खरबरा, बीच में स्याह श्रौर किनारे लाल, पीड़ा होना, रोह-भाल की जवान की तरह रंग होना। ये लच्चण ऋष्यजिह ऊछ में होते हैं॥

सफेर कमल के पत्ते की तरह वीच में सफेर श्रीर किनारे लाल रंग होना, ऊँचा होना, वीच में कुछ लाल रंग होना। ये लत्त्रण पुरुडरीक कुछ में होते हैं।

तामे की तरह लाल, या लौकी के फूल की तरह सफेद, पतला, घिसने पर जिससे रज निकलना। इन लज्ञणों से सिध्म कुष्ट ( सेंहुवा ) सममना चादिए । यद कुष्ठ यों तो शरीर भर में होता है परन्तु विशेष कर छाती में।

जो घुमची की तरह वीच में काला किनारे लाल या वीच में लाल श्रोर किनारे काला हो। पके और पीड़ा वहुत करे तथा तीनों दोपों के लक्षण देख पड़ें तो उसे काकण कुछ कद्दते हैं। यह श्रसाध्य होता है ॥ १०—१६॥

९ "स्यिरं चिकित्सां विना श्रविनाशि" इति भावनिधः।

## ग्रथेकादशक्रुद्रक्रछानां लक्तणानि ।

अतः परमेकाद्वासुद्रकुष्टान्युच्यन्ते—

अस्वेदनं महावास्तु यनमत्स्यशक्कोपमम् ॥ १७ ॥ तदेककुष्ठं, चर्माख्यं बहुळं हस्तिचर्मवत् । श्यावं किण-खरस्पर्शं परुपं किटिभं स्मृतस् ॥१८॥ वैषादिकं पाणि-पाद-स्फुटनं तीव्रवेदनम् । कगडूमद्भिःसरागैश्च गर्गेंडरलैसकं चितम् ॥ १८ ॥ सकरादू-राग-पिडकं दहुँमगडलसुद्गतस्। रक्तं सशूळं कराहूमत् सस्कोटं यद् गळत्यपि । तचभेदल्याख्यातं संस्पर्शासहसुच्यते ॥ २० ॥ सूद्मा बह्नचः पीडकाः स्नाववत्यः पामेत्युक्ताः कराडुमत्यः सदाहाः । सैव स्फेटिंस्तीव्रदाहैरुपेता **ज्ञेया पार्याःकच्छुरुप्रा स्फिचोश्च ॥ २**१ ॥ स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः । रक्तं श्यावं सदाहार्ति शँतारुः स्याद वहुत्रणम् ॥ २२ ॥ सकरहूः पिडका श्यावा वहुस्नावा विचर्चिकाँ ।

(च०चि० श्र० ७)

स०-द्यश्वेदनिमत्यादि । महावास्तुः महास्थानम् । मत्स्यकाकछोपमिति मत्स्य त्वक्सद्दक्षम् । चर्माक्यं चर्मक्कष्टम् । वहक्रमपत्तलम् । किणखरस्पर्शमिति किणो = व्रणस्थानम् । पुरुषं = कत्तम् । वैपादिकमिति विपादिकायाः स्वार्थेऽण् ।

१ किटिम=Eczema एकिजमा २ वैपादिक=Rhajades, ्ह्याजेडस ३ व्यलसक=Prurigo Lichen, दुराइगोलिचेन४दर् मण्डल=Ringnorm.रिंगवर्म४पामा,कच्च्छू=Scabies Itce.रकेवीस स्कोट.यहत् पिटका ।

६ विस्फोटक=Impetigo. इम्पेटिगो, ७ शतारु=Rupia रुपिय्रा, म्विचिचका=Psopiasis सोपिएसिस ।

गण्डैरिति स्फौटैः । दद्रुमण्डलमिति मण्डलरूपतयोत्पादात् दट्टमण्डलमिनि कीर्ननम् । नतु, कथमस्य चरके शुद्रत्वेनाभिधानं, सुश्रुते महाकुष्टे दद्रोहक्तन्वात्ः तथा सिध्म चरके महाकुष्ठे, सुश्रुते जुद्रकुष्ठे दर्शितम् । उच्यते-असिना दृदुरचगादमूला सुश्रुने महाकुष्टम्, असितेतरदद्वरचरकेऽनवगाढम् छा श्वद्रकुष्टम्, सुश्चते असिनेतरदृद्वा विस-पैकुष्ठेऽन्तर्भावः, विसर्पणयोगात्ः तथाऽवगाढं सिध्म चरके महाकुष्टं, सिध्मपुष्पिका तु त्वङ्मात्रगता सुश्रुते क्षुद्रकुष्टम्, असि-तदद्री असितसिःमनोऽत्ररोप इति गदाधरः । जेंज्जटस्त्वाह चरकोक्तं सिध्मैव सुश्चते दद्गशब्दाभिहितं, नामभेटः केवलं परं न वस्तुभेदः, सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानीत्यविरोधः । कित्वियं साध्वी व्याख्या, लज्ञणवैलज्ञण्यात्; किंच चरकसुक्षतयोः कुष्टं मति वहमकारो विरोयः, तथाहि-सुश्रुतोक्तमरुणं न चरके पत्यते, मण्डलं चरकोक्तं न सुश्रुने, जुद्रकृष्टे चर-कोक्तचर्माख्यालसक-शतारु-प्रभृतीनि न सुश्रुते, सुश्रुतोक्तजुद्रकुष्टा रकसाद्यःच न चरके; तस्मादयं समाधिरुचितः । कुष्टानामसङ्येयत्दामिति केचित् चरकं, केचित् सुश्रुते कुष्टपकारा उच्यन्ते । उक्तं हिचरकें-"कुष्टं सप्तविवम्, अष्टादरावि-धम्, असंख्येयं वा" ( च. नि. स्था. च्या. ४) इति । यद्गलत्यपीति गलति=वि-दीर्यते । शतारुरिति वहुत्रणयोगान्वितं नाम । सकण्टः पिडमा स्याना यहुस्राचा विचिचैकेति । अत्र कफ कार्य कण्हः, वहुम्तावत्वं पित्तात्, व्यावत्वं वातात्, एवं सर्वत्र दोपत्रयलिङ्गम् ।ननु, एककुष्टमारभ्य विचर्चिकापर्यन्तेन द्वादश शुद्रकुष्टानि-भवन्ति, तत्क्रथभेकाद्श इति ? उच्यते, विचर्चिकैव पादयोभवन्ती विदारणयोगा-द्विपादिका भवति, तेन न संख्यातिरेकः। तथा च भोजः-"दोपाःपद्प्य त्वङ्गांनं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडकां जनयन्त्याशु दाह-कण्ट्-समन्विताम् ॥ दाल्यने त्वक् खरा रूचा पाण्योर्जेया विचर्चिका। पादे विपादिका जेया स्थानान्यत्वादि-चर्चिका"-इति गदाधरः । अन्ये त्वाहुः-सैव स्फोटेस्तिवदाहरित्यभिधानेन पामैच तीव्रदाहबृहत्स्फोटयुक्ता कच्छूर्न ततो भिनेति ॥ १७-२२ ॥

भाग्टी०—ग्यारह खुद्र कुछ के लक्षण—पसीना न निकले, थाल्या यहा हो, मछली की त्वचा के समान गोल श्रोर चमकीला हो तो उसे एककुछ कटने है। जा हाथी के चाम की तरह काथा श्रोर मोटा हो उसे चम या गुजचम कहने है। स्य ह 'किण=घाव का निशान (घट्टा) की तरह खरखरा, सला किटिम कुछ कहलाना है। हाथ पैर में स्फोट हो कर फटजांय श्रीर कीच पीड़ा हो तो चेपादिक कुछ कहने है। लाल खुजलोदार स्कोटो के हो जानेपर झलसक कुछ कहा जाता है। ताल २ जंच पिड़की पैदा हो जांय, खुजली श्रावेतो उसे द्रुम्गडल कहते हैं। लाल—श्रूतवाला

खुजलीदार पिड़की पदा हो फट जाय श्रोर छूने पर वडाही कण्ट हो तो उसे चर्मद्ल कहते हैं. छोटी २ वहुतसी फुंसियां हो जांय, वे वहें, उनमें खुजलो उठें श्रोर जलन हो तो उसे पामा कहते हैं। वही पामा यदि तीव दाह श्रोर बड़ी२ फुंसियों से युक्तहों तो उसे फिंक्छुकुछ कहते हैं, यह विशेषकर हाथ श्रोर चूतडों में होता है स्याह या लाल रंगके स्फोट हों श्रोर त्वचा पतली पड़ जाय तो उसे विस्फोट कहते हैं। लोल या स्याह दाह पीड़ा के साथ वहुत से फोड़े हो जांय त शतार कुछ कहते हैं। स्याह पिड़की पदा हो जांय जिनमें खुजलो उठे श्रोर वहे, उसे विचिक्तमा कहते हैं। १९७—२२॥

## श्रथ वातजादिक्कष्टानां लक्तगानि ।

दोषत्रयनियतं कुष्ठिक्रमाह—

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् ॥ २३ ॥ पित्तात प्रकथितं दाह-राग-स्नावान्वितं मतम् । कफात् क्लेंदि घनं स्निग्धं सकराङ्क-शैत्य-गौरवम् ॥२४॥ द्रिलिङ्गं दन्दजं कुष्ठं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

म॰-खरं श्यावारुणिनित्यादि । व्यावारुणिनिति व्यावं वा अरुणं वा भवति । चरके कुष्ठमधिकृत्य दोपिवशोपकुष्ठजनकहेतूनां परस्परं ज्ञाप्यज्ञापकत्व-म्रुक्तम्, यथा-"कुष्ठविशेषदेशिष्, दोषिवशेषैः पुनः कुष्ठानि । ज्ञायन्ते ते हेतुं हेतु-स्तांक्च प्रकाशयति" (च. चि. स्था च्य. ७) इति ॥ २३ ॥ २४ ॥

खरखरा स्याह या लाल, रूखा पीड़ा करने वाला कुछ वातोत्पन्न, सड़ा, तथा जलन, लाल, स्नाव युक्त कुछ पिचोत्पन्न श्रोर गीला, ठोस चिकना, तथा खुजली, ठंडक श्रीर गीरव युक्त कुछ कको उत्पन्न समसे। द्वन्द्वज में दो दोषों के श्रीर सन्नि पातजमें तीनों दोषों के लहण होते हैं ॥ २३—२४॥

च्यथ रसादिससधातुगतकुष्ठानां लद्मगानि ।

इदानीम्रुचरोत्तरसप्तधातुगतकुष्ठस्य लत्तणं क्रमेणाह-

त्वक्स्थे वैवर्ण्यमङ्गेषु कुष्ठे रौद्यं च जायते ॥ २४ ॥ त्वक्स्वापो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तनम् । कर्ण्डवि यकरेवैव कुष्ठ शोणितसंश्रिते ॥ २६ ॥ वौहुल्यं वक्त्रशोषश्च कार्कश्यं पिडकोंद्गमः।
तोदः स्फोटैः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २७॥ कौण्यं गतिच्चयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पण्यः ।
मेदः स्थानगते लिङ्गं प्राग्रक्तानि तथेव च ॥ २८॥ नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु किमिसंभवः।
स्वरोपघातश्च भवेदस्थि-मज्ज-समाश्रिते ॥ २९॥ दम्पत्योः कुष्ठवाहुल्याद् दुष्ट-शोणित-शुक्तयोः।
यदपत्यं तयोर्जातं द्वेयं तदिष कुष्ठितम् ॥ ३०॥

( ন্তু০ নি০স০ ২ )

म १ - त्वक्र हथे वैवर्णिमत्यादि । त्वक्शव्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातु-मस्तावात्, त्वक्शव्देन रसस्याभियाने तात्स्थ्यात् । जेज्ञदस्तु त्वचमेवाह । वाह्यायास्त्वचक्क्वरके उदक्षपरत्वेनोक्ते रसग्रहणस्यानईत्वाद्दितीयाऽसँग्धराऽत्रोक्ता। उदकाच रसो भिन्नः, तथा ह्युक्तम्-" उदकं दशाञ्जलिमितं, रसो नवाञ्जलि-पितः" ( च. चि. स्था. अ. ७ )। रसं विहाय रक्ताद्यक्तिश्च मागेव रसं कोडी कृत्य तिर्यक्सिरागतैदेंपिः कुष्ठजननात्, सिरासु रक्तव्यवस्थितेश्चेति तस्याशयः। सात्ताद्रस इत्यनभिधानाद्बृदत्कुष्टं रसगतं न भवतीति नारंकनीयम् ।यतः मुश्रुते-नै वोक्तम्-"तेपां तु महत्त्वं सर्वधात्वज्ञसारित्वात्" ( सु. नि. स्था. घ. ४)-इति, सर्वशब्देन च रसस्यापि ग्रहणम् । भोजेऽप्युक्तम्,-"भदुष्टाः प्रच्युता टोपा रसास्रङ्गांससंश्रिताः । कुष्टानि जनयन्त्याश्च शरीरेषु शरीरिणाम्"-इति "त्वकः-स्त्रावो रोमहर्पेश्च स्वेदस्यातिपवर्तनम्" इत्येतत् कोचित् बोणितगतस्येव लिद्गं मन्यन्ते, अन्ये रसगतस्येति । इह रौच्यं स्वेदातिप्रतिलांमहर्षक्व कुष्टारम्भकद्रोपः स्वेदवहस्रोतोदुष्ट्या भवति । यदुक्तम्,-"स्वेदवाहिषु दुष्टेषु पारुष्यं रोमहर्पणम् । अतिस्वेद्नमस्वेदः परिदाहश्च जायते"-इति । विशूयक<sup>्</sup>ति विशेषेण पूर्ययोगि-त्त्रम् । कौण्यं=करभंगः । अङ्गानां संभेद इति अद्गानां भद्गः । प्राग्यनानि तथेव चेति रस-रक्त-मांसघातुगतकुष्ठाछिङ्गानीत्यर्थः, एतचकित्राभिहितमपिक्रवेण परापर-थातुदुष्टौ पूर्वपूर्वधातुदुष्टिलिङ्गख्यापनपरं, न्यायस्य समानत्यात् । यहुच्यते,—"समा-

९ "बाहुल्यं—कुग्रस्य पुरिः" इति भावभित्रः । "स्पृन मण्डलता "दनि उन्दग्नः ।

२ ''स्फोटः स्वचः स्फुटनम्'' इति डल्हण ।

नेब्वये देवेकत्राभिहितो विधिरन्यत्राप्यासञ्जनीयः" इति शुक्रगतकुष्ठिलिङ्गमाह्—द्म्पत्योरित्यादि कुष्ठं शुक्रगतमप्तयेन व्यव्यत इत्यर्थः । अत्र शुक्रदुष्टिलक्षणमस्ताषेन तत्तुल्यकार्या स्त्रीगताऽऽतेवदुष्टिरप्युक्ता । तदपीत्यपिशब्दात्
पूर्वोक्तान्यपि रसादिमज्जान्तर्गतकुष्ठलिङ्गानि भवन्ति । कुष्टितमिति संजातं कुष्टमस्थेति तारकादित्वादितच् । अत्र दुष्टं शुक्रमार्तवं वा सर्वथा वीजत्वानुप्यातादपत्यजनकं, परन्तु विकृतं जनयतीति द्रष्टव्यम् ॥ २५–३०॥

सप्तधातु गत कुष्ठों के सच्या—त्वचा या रसमें व्याप्त कुष्ठमें शरीर को कान्ति विगढ़ जाती है, रूखापन, त्वचामें स्पर्शक्षान नहीं होता। पसीना यहत निकलता है, रोमाञ्च होता है। शोणित में कुष्ठजनक दोपके रहने पर खुजली बहुत उठती है श्रीर पीप ज्यादा वहती है। मांसगत कुष्ठमें मएडल मोटा, कर्कशता, फुंसियों का निकलना, कोंच, वड़ी विड़िकियों का पैदा होना श्रीर एक जगह रहना या चिर्थायी होना, ये सब लच्च होते हैं। मेहमें कुछ होनेपर स्नापन, चल किर न सकना, श्रङ्गोंका जलना, घावका फलना, ये सब तथा रस रक मांसगत कुछ के भी सच्च होते हैं। श्रिस्थ श्रीर मजागत कुष्ठमें ये सब तथा रस रक मांसगत कुछ के भी सच्च होते हैं। श्रिस्थ श्रीर मजागत कुष्ठमें ये सव तथा रस रक मांसगत कुछ के भी सच्च होते हैं। श्रिस्थ श्रीर पड़जाना, गला वटजाना। शुक्रगत कुष्ठका सच्च रोगों में प्रकटनहा होता, किन्तु उसकी सन्तान कोड़ी होती है। यदि प्रकप का वीर्य श्रीर स्त्री का रज कुछ दोपसे विगड़ जाता है तो उसकी सन्तान कोड़ी होतो है। १४—३०॥

## च्यथ कुष्टस्य साध्यादिमेदाः।

साध्यादिभेदमाह----

साध्यं त्वग्-रक्त-मांस-स्थं वातश्लेष्माधिकं च यत्।
मेदिस द्धन्द्रजं याप्यं वर्ष्यं मज्जा-ऽस्थिसंश्रितम्।। ३१ ॥]
किमि-तृड्-दाह-मन्दाग्नि-संयुक्तं यत् त्रिदोषजम्।
प्रभिन्नं प्रस्नुताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम्॥ ३२॥
पत्रकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह मानवम्।

( सु॰ सू॰ अ॰ ३३ )

म॰-साध्यं त्वप्रक्तमांसस्थमित्यादि । वातश्हेष्माधिकं च यदिति एक हु-प्रकिटिभादिवर्ष्यम् । मज्जास्थिसंश्रितमिति अत्र मज्जास्थिमत्यासस्या शुक्रगतस्या प्यसाध्यत्वं वोद्ध्व्यम् । प्रभिन्नमिति विद्रिर्णम् । पञ्चकर्मगुणातीतमिति पूर्वस्य-क्रियया सह रसादिधातूनां चतुर्णा क्रियाकलापाः पञ्चकर्माणि, तेषां गुणा वीर्याणि, तान्यतीतो यः स तथा, अस्थिमज्ञागत इत्यर्थः, ताश्च क्रियाः पूर्वस्पे शोधनग्रभयतः, त्वक्माप्ते शोधनालेपनादि, रक्तपान्ते शोधना-ऽऽलेपन-कपा-यपान-शोणितावसेकादि, एवं मांस-मेदसोरपि, द्रष्टव्यामिति । अथवा पञ्चकर्माणि वमनादीनि, तेषां गुणाः फलानि, तान्यतीतः । २१ ॥ ३२ ॥

भा०टी०-सन्ध्यादि भेर-त्वचा, रक्त, मांसगत श्रीर वातश्ले मज कुछ साध्य होता है। मेदोगत श्रीर छन्द्रज कुछ याप्य होताहै। मज्जा श्रस्थि श्रीर शक्तगत कुछ श्रसाध्य होता है। किमि, दाह-प्यास श्रीर मन्दाग्नि जिस कुछ में हो तथा त्रिदोपजर्भा श्रसाध्य ही समस्ता चाहिए। फूटकर वहने वाला श्रॉखें लाल होगई हो स्वरभेद हों। पञ्च गर्म करनेपरभी कुछमें कुछ फायदा नज़र न श्रावे तो ऐसा कुछश्रव्छा नहीं होता। पञ्चकर्म = १ कुछ के पूर्व एक्त दवा—वमन विरेचन। २ त्वचागत में शोधन श्रालेपन, ३ रक्त प्राप्तमें—शोधन, श्रालेपन कपायपान-शोणितस्राव इसी प्रकार मांस मेदोगत में भी समस्ता चाहिये॥ ३६—३२॥

पञ्चकर्म = वमन, विरेचन, नस्य, निरूहण श्रतुवासन । ग्रथ कुछेषु दोषाणां सम्बन्धः ।

कुष्ठेषु चिकित्सार्थं प्रधानं दोपगाइ-

वातेन कुछं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात् ॥ ३३ ॥
मगडलारूपं विचर्ची च ऋष्यारूपं वातिपत्तजम् ।
चमैंककुष्ठं किटिमं सिध्मालसिवपादिकाः ॥ ३४ ॥
वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मिपत्ताद् दृहशतारुपी ।
पुगडरीकं सिवस्फाटं पामा चमदलं तथा ॥ ३४ ॥
सर्वैः स्यात् काकणं पूर्वित्रिकं दृदु सकाकणम् ।
पुगडरीकृष्पंजिह्नं च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३६ ॥

म०-वातेन क्कष्ठं कापालिमत्यादि । विचर्चिप कफात्तयेति इन्हेप्पितात. तेन द्रुप्रभृति चर्मदलान्तं इन्हेप्पित्तजिमत्यर्थः । पूर्वत्रिकामिति कापालाहुम्बर-मण्डलाख्यम्, अतः सप्तगहाकुष्टादन्यत् क्षद्रकुष्टम् ॥ ३२-३६ ॥ कुष्ठों में दोषों की प्रधानता—कापालकुष्ठमें वात अधिक होता है। श्रीदुम्बर में पित्त श्रीर मण्डल तथा विचर्चा में कफ श्रधिक होता है। श्रण्यजिह में वात पित्त श्रधिक होता है। चर्म, एक कुष्ठ, किटिभ, सिध्म, श्रलस, विपादिका में वातकफ श्रधिक होता है। ददु, शतारु, पुण्डरोक,विस्फोट, पामा श्रीर चर्मदल कुष्टमें कफित्त श्रधिक होता है। काकण कुष्ठ त्रिदोषसे होता है। इनमें—कापाल, श्रीदुम्बर मण्डल, ददू, काकण, पुण्डरीक श्रीर श्राध्यजिह, ये सात कुष्ट महाकुष्ट है श्रीर वाकी ग्यारह चुद्र कुष्ठ है॥ ३३—३६॥

अथ कि असकुष्टस्य लक्तग्रम् । (Levcoderma) ल्यूकोडमी /

त्वग्दुष्टितुल्यत्वाद्त्रैव किञ्चासमाह-

कुष्टैकसंभवं श्वित्रं किलासं वारुणं भवेत् । निर्दिष्टमपरिस्नावि त्रिधात् द्भवसंश्रयम् ॥ ३७ ॥ वाताद् रूचारुणं पित्तात् ताम्रं कमलपत्रवत् । सदाहं रोमविध्वंसि कफात् श्वेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥ सक्ष्यद्भरं कमाद् रक्त-मांस-मेदःसु चादिशेत् । वर्णेनैवेद्देगुभयं कुच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३६ ॥

( वा॰ नि॰ ग्र॰ १४ )

म० - कुष्ठें कसंभवित्यादि । कुष्ठेन सह एकं = समानं विख्दाशनपापकर्मादिसंभवो = निदानं यस्य तत्तथा, कुष्ठेन सह समानचिकित्सितत्वं च बोद्धन्यम्,
"कुर्याचास्म कुष्ठोक्तं विधानम्ं" इति वचनात् । चरके त्वस्य हेतुविशोषोऽपि पठ्यते,
यथा—"वचांस्पतध्यानि कृतप्तभागो निन्दा गुरूणां गुरुपर्षणं च । पापिक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतुः किलासस्य विशोधि चान्नम् (च, चि, स्था. च्या. ७)—इति ।
किलासमेव मांस-मेदः-समाश्रयणयोगत्वाद्रुणं विवनं च मण्यते, त्वग्गतमेव किलासं,
तस्य ल्लाणं निदृष्टमपरिस्नावीति।स्नावो हिरक्तादिदृष्ट्या भवति,तेनास्यत्वग्गतत्वेन
स्नावाभावः । उक्तं च—'त्वगतं च यदस्नावि तत् किलासं प्रकीर्तितम्"—इति ।
विधातुद्भवसंश्रयमिति विधातुस्त्रयो दोषास्तथा रक्त-मांस-मेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं

यस्य तत्तर्याः, अथवा त्रिधातु=रक्त-मांस-मेदांसि उद्भवाय संश्रयो यस्य तत्त्रया, दोपास्तु सर्वसाधारणत्वाल्लभ्यन्त एव । नन्नु, यदि धातुत्रयाश्रितं किलासं तत्कयं "यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धात्नवगाहते । हित्वा किञाससंज्ञां च कुष्टसंज्ञां लभेत्तदा" -इति विश्वािमत्रवचनं किलासंसद्धापातित्तेपकं न विरुध्यते ? तथा-"त्वग्गतमेव किलासम्'' ( सु. नि. स्था ् ख्र, ५ )-इति सुश्चतेऽवधारणं विरुद्धम् ? ेउच्यते, विश्वािमत्रवचनस्य तावद्यमर्थः प्रत्येतव्यः — यदोक्तरक्तादिगतसमस्तकुष्टलज्ञणज-नकतया धातूनवगाह्ते तदा न तत् किलासं, कि तर्हि कुष्टजनकहेत्तन्तरत्त्रंहितदोपो-पप्लवात् धात्न् द्षयेत्, तथा हेत्र-लच्य-लच्चणमरुणादिक्कष्टं तत्, अन्यादितररक्ता-दिगतकुष्टलिङ्गेच्यातेरिक्तंष्ठत्पादसमकालभाविरक्तताम्रादिवर्णनामात्रकारकं रक्तादि-गतदोषजन्यं किलासमेव, अन्यथा रक्तादिगताकिलासलन्तणेन चरकोक्तेन विरोधः ऱ्यात् । स यदाह-"दोषे रक्ताश्रित रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते । इतेतं मेदः स्थिते क्वित्रं गुरु तचोत्तरोत्तरम् ( च. चि. स्थां. घा: ७ )"-इति । चरके हि किलास-स्येव धातुत्रयसंवन्धकृतवर्णेन दारुणादिसंज्ञान्तरमात्रं कृतम्, सुश्रुतेऽपि त्वग्गतमेवे-त्यनेन रक्तादिदुष्ट्या विशिष्टरक्तादिगतमहाकुष्टील्रङ्गरहितत्वं, तथा चुद्रकुष्टवसुगपद्रक्त-लसीका-त्वङ् मांस दूपकत्वविरद्दः ख्याप्यते; अथवा एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे नीछं सरोजं भवत्येवेति, उक्तप्रकारेण धातुत्रयमात्रगत्वेनैकद्राप्तत्वेन चास्य कुष्ठाद्भेदः, 'श्वित्रसंज्ञां लभेत्तदा' इति जेज्जटपाठे तु श्वित्रसंज्ञामात्रव्यवहारः किलासस्य, न पुनरर्थभेदः किचदिति । भालकिना तु धातुभेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं द्वितम्-"वारुणं तत्तु विक्वेयं मांसघातुसमाश्रयम् । मेदगश्रितं भवेच्हिययं दारुणं रक्तसंश्रयम्"-इति । तथा चरकेपिऽ"दारुणं वारुणं श्वित्रं किलासं नामाभि-स्त्रिभिः" ( च. चि. स्था. घ. ७)-इति । तेनेहापि तथा वोद्धव्यम् । क्रमाद्रक्त-मांस-मेदः स चादिशेद्वर्णेनैवेदग्रभयमिति ईदशमेव वर्णेनारुण-ताम्र-श्वेतेन किलासं रक्त-मांस-मेदस्सु यथाक्रमेणादिशेत्। उभयमिति व्रणनं दोपनं च तच्छिवत्रं भवति, तथा च भोज:-"श्वित्रं तु द्विविधं विद्यादोपनं त्रणनं तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य व्रणजं समृतम् ॥ दोपनं च द्विया मोक्तमात्मनं परनं तथा । परसंस्कारसं-स्पर्शोद्यत्तत् परजग्रुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्यदेहेप्वनिलादिजम् न्इति । रक्ता-दिधातुत्रयगतस्य च किलासस्य दृष्यप्रभावाद्यस्य कस्यापिदोपजस्य संवन्धनियना पुवारुणादयो वर्णी बोद्धन्याः। यदितु तत्रदोपनियतो वर्णः कल्प्यते तदा वर्णीतिदेशो व्यर्थः स्यात्, वाताद्र्तारुणमित्यादिनैव सिद्धत्वात् । यद्येवं दोपेणात्र वर्णाभिषानं ङ्मात्रगते किलासे दोपवर्णस्य चरिवार्थत्वात् । विफर्छ १ निर्विषयत्व

हन्त ताईं कथं रक्तादिगतत्वमस्य । निश्चेतच्यम् ? त्वग्गते स्वभावनारुणादिवर्णस्य सद्भावेन सन्दिग्धत्वात् । उच्यते, क्रमेणारुणादिवर्णीत्पादाद्रक्तादिगतत्वं निश्चेत-च्यम्, उत्पत्तिमात्रे त्वरुणादियोगात्त्वग्गतत्विमिति ॥ ३७—३६ ॥

भा० टी०-कुछ श्रोर श्वित्रका निदान एक हैं। है। सफेद होने पर श्वित्र श्रार लाल होने पर श्रव्य किलास कहलाता है। इसमें स्नाव नहीं होता। यह तीन घातु—रक्त, मांस श्रोर मेदमें रहता है। वात श्रधिक होनेपर क्खा, लाल, पिचले कमल की पखुड़ी की तरह लाल, दाह करने वाला श्रोर रोम न ट करने वाला होता है। कफले सफेद, घन, वोभादार, खुजलो सहित होता है। वातजररक्ताश्रित पित्तज मांसाश्रित श्रोर कफज मंद श्राश्रित होता है यह दो प्रकार से होता है एक दोपज श्रोर दूसरा व्याजा।३०-३६।

#### त्र्यास्य साध्यासाध्यत्वत् ।

तस्य साध्यत्वं नसाध्यत्व चाह-

अशुक्तरोमाऽबहुत्तमसंशिकष्टमथो नवम् । अनिष्नदेश्वनं साध्यं शिवत्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४०॥ ग्रह्मपाणितकोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् । वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१॥

(वा० नि० श्र० १४)

मान्त्रं प्राप्तक्षेत्रवादि । अगुनलारोम=कृष्णरोम, अवहुलं=तनु, । असंदिछ्णं= परस्परमसंयुक्तम् । अनिन्द्रयजं=अन्तिद्रयजं यन्न भगति, एतत् साध्यम् । अतोऽन्ययाः अतोऽन्ययोक्तसर्भभारमसाध्यम्, चरकेऽध्येवंविधस्यासाध्यत्वप्रकाम् । यया, चर्यच्छुनलरोमबहुकं यत्सल्यनं परस्परम् । यच वर्षगणोपेतं तिच्छुतं नैव सिध्यति' ( च्र. चि. स्था, च्रा. ७ )-इति । गृह्यपाणितलाष्ट्रेष्टिवति - तल्लभत्रः पादन् तलं, सुश्रुते ''अन्ते" जातम्, इति सामान्येन निर्देशात् ॥ ४० ॥ ४१॥

माठटी०-जिस श्वित में रोयें सकेद न हुए हों जो पतला हो, परस्पर मिला न हो, नया, वर्ष के अन्दर का हो, (आगसे जल) से न हुआ हो तावह अव्ला हो जाता है, और इन लक्षों से उत्दा हो तो वह 'चिकित्सा करने योग्य नहीं। गुष्त स्थान-लिङ्गा हथेलों, पैर के तलुवे और ओष्ठ मे-पैदा हुआ, चाहे वह नया ही हो अव्ला नहीं होता। ४०-४१॥

## च्रथ संकामकरोगाणाष्ट्रपसंख्यानम् ।

**क्र**प्टस्य संसर्गजपसङ्गेन सर्वानेव संसर्गजान् रोगानाह—

प्रसङ्गाद् गात्रसंस्पर्शाद् निःश्वासात् सहभोजनात्। एकराय्यासनाचैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात्॥ ४२॥ कुष्ठं ज्वरश्च शोपश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरात्रसम्॥ ४३॥

[ सु॰ नि॰ घ० ४ ]

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कृष्ठनिदानं समाप्तम् ।

म॰-प्रसङ्गादित्यादि । पसङ्गो=मैथुनम्, अथवा प्रसङ्गः=साटत्यम्, तेन कृतात् गात्रसंस्पर्शादेः । औपसर्गिकरोगा इति औपसर्गिकाः पापरोगाद्यो भृतोप-सर्गजाक्च । संक्रामन्ति=आविशन्ति । रोगसंक्रान्तिश्च कृष्टिप्रभृतिपापिजनसंसर्गेण पापसंक्रान्तिविकारप्रभावाद्वा वोद्धच्या ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति श्रीकएठेरत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायां कृष्टिनिरानं समाप्तम्।

भा० टी०-कु ठ रोग, ज्वर, शोष (राजयहमा) नेत्राभिण्यन्द, श्रोर श्रोपस्गिंकरोग - श्रीतला, हैजा, प्लेग, निम्न लिखित कारणों से एकसे दूसरे को लग जाना है। लगने का कारण-प्रसङ्ग—मथुन,या हरवंखत रोगी के साथ वैठना उठना। रोगोका इवास-वायु लगना रोगीके संथ भोजन करना। रोगी के साथ एक श्रय्या श्रोर एक श्रासन पर सोना वठना, रोगी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, माला, लेप वर्गेरद काम में लाना॥ ४२—४३॥

इति श्री द्वरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकारा रिवनिश्चयभाषाठीकायां कुछनिदानम् ।

## भ्रथ शीतिपत्तोद्द्कोठनिदानम्।

#### अथ शीतिपत्तरोगस्य संपाप्तिः।

त्वग्दुष्टिदोषत्रयजन्यत्वसामान्यात् क्रुष्टानन्तरं क्षीतिपत्ते।ददीदिनिदानम् । सस्य दोपत्रयजन्यत्वमाह—

म॰-श्रीतमारुतसंस्पर्शादित्यादि । पित्तेन सह संभूयंति स्वहेत्पचितेन पित्तेन संभूप=मिलित्वा । विहरन्तरिति विहस्त्विच, अन्तः=श्रोणितादौ, विस-र्पतः=पसरतः ॥ १॥

भा० टी०-ठएडी हवाके लगनेसे वात और कफ कुपित होकर अपने कारण से कुपित पित्तके साथ मिल कर शरीर के वाहर त्वचामें और अन्दर खून में फैलजाते हैं ॥ १॥

## स्रथ शीतिपत्तस्य पूर्वस्वपाणि।

पूर्वरूपमाह---

पिपासा-ऽरुचि-हल्लास-देहसादाऽङ्गगौरवम् । रक्तळोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २॥

मः - विपासित्यादि । रक्तलोचनता प्रभावात् । पूर्वरूपस्य लज्ञणिमिति पूर्वरूपस्य स्वरूपित्यर्थः, न तु लज्ञणमत्र लिङ्गं, विपासादिन्यतिरिक्तस्य पूर्वरूपः स्याभावात् ॥ २ ॥

भा० टी॰-पूर्वेरूप--पिपासा, श्रविच, हरलास ( जी मचलाका ) सुस्ती,भारीपन, श्राँखलाल हो जाना, ये शीतिपत्त के पूर्वरूप हैं ॥ २॥

## अथोदर्दरोगस्य लक्तगानि ।

उदर्दलचणमाह—

वरटीदष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः। सकग्डूस्तोदबहुलश्छर्दि-ज्वर-विदाह-वान्॥ ३॥

# उदर्दिमिति तं विद्याच्छीतिपत्तमथापरे । वाताधिकं शीतिपत्तमुदर्दस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥

म०-वरटोत्यादि । सकण्दूस्तोद्वहुलक्कार्द्वज्वराविदाहवानिति अत्र कण्डूः -कफात्, तोदो वातात्, छाँदै-ज्वर-त्रिदाहाः पित्तादिति दोपत्रयस्टिन्नम् । अनयोः=शीतिपित्तोदर्दयोः समानसंस्थानत्वेऽपि वाताधिकं शीतिपत्तं कफाधिक उदर्दः ॥ ३ ॥ ४ ॥

भा० टी०-शरीरमें वाहर दिशेरेके माफिक सूजन होजाता है, जिसमें सुजली 'स्रोर तोद होता है। कय-ज्वर श्रोर दाह होता है। उसे उदर्द स्रोर शीतिपत्त कहते हैं। शोतिपत्तमें वात श्रोर उदर्द में कक श्रधिक होता है ॥ ३-४॥

## अयोदर्दरोगस्य जन्मणान्तरम् ।

उदर्दस्य धर्मान्तरमाइ--

सोत्सङ्गेश्च सरागेश्च कग्हूमद्भिश्च मग्डलैः। शैशिरः कफजो व्याधिरुदर्द इति कीर्तितः ॥ ४॥

म०-सोत्सङ्गैरित्यादि । उत्सङ्गैः=मध्यनिम्नैः,शैशिर इति शिशिरसंभवः।।। भा० टी०-ऐसे मएडल जोिक वीच में गहरा, लाल श्रीर खुजली दार होते हैं उदर्द कहे जाते हैं। यह रोग ठंडक के लगने से कफसे पैदा होता है॥ ४॥

### भ्रथ कोठरोगस्य लक्तगानि ।

त्वग्दुष्टिसाम्यादत्रैव कोठोऽभिधीयते-

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तरलेष्मान्ननिग्रहैः। मगडलानि सकगङ्गि रागवन्ति वहानि च। उत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

इति श्रीमाघवकरविरचिते माघवनिदाने शीनिपचीददेकोठनिदानं समाप्तर ॥

म०-इमसम्यग्वमनेत्यादि । असम्यन्त्वं वमनस्यायोगिमध्यायोगादिना, तथोदीणीनां पित्तक्लेप्मानानां निग्रहो=नेगविधारणं, नेमेण्डलानि नायन्ते न कोठः । अथवाऽयमर्थः, असम्यग्वमनोद्गिणीं = पित्तक्छेष्माणी, तथाऽञ्चितग्रहः चास्यितवेगस्यात्रस्य निष्रहः चार्दिनिग्रह इति यावत, तैहेंतुभिर्भयन्ति । वमनस्य चासम्यक्त्वमयोगिमध्यायोगाभ्यां क्षेत्रम्, अतियोगस्य तु पित्त- इत्तेष्मकोठाकरत्वात् । एतेन हेतु-तक्षण-भेग्नान्त्रिष्णः कोठ उदद्ति । कोठो = निर्जुवन्यः । तथा चोक्तम्, — "चणिकोत्पाद्विनाग्नः कोठ इति निण्यते तज्कै । — १ति । साज्यवन्यः = उत्कोठोऽभिधीयते । साज्यवन्यता च प्रतःपुनर्भ-वनेन ॥ ६॥

इति श्रीकएठ: त्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शीनिपत्तोदर्वके उनिदानं समान्म् । भा० टी?-वमन ठीक तरहसे न होने पर अर्थात् अयोग मिध्यायोग श्रीर अतियोग

हाने से तया पित्त कफ के वेग के रोकने से खुजलीदार, लाल वहुत से चकते शरीर में हो जाते हैं, उसे उत्कोष्ठ और कोठ कहते हैं। बार २ हो तो उत्कोठ और एक बार हों तो वे कोठ कहलाते हैं॥ ६॥

रित श्रीहरिनारा : श्रामिवयकः । ग्रां निरानदीपिकार्यां किविनिश्चयभाषाठीकार्यां शीनियत्तादि निरानम् ।

अथाम्जिपित्तनिदानम्।

( Acidity ) ऐसीडिटी-

अयाम्लपित्तस्य सहेतुकं स्वरूःम् ।

कोठहे गै पिस्रकेष्पंश्लीखात् वित्तरहेष्पयिलन्हःस्यःस्लिपत्तस्य निदानम्। निदानपूर्वकमस्लिपत्तस्य स्यरूपमाह—

विरुद्ध-दुष्टाम्ल-विदाहि-पित्तमकोपि-प नाम भुजो विदग्धम् । पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत् तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१॥

म०-विरुद्धेत्यदि । विरुद्धं = तिर्गतं स्यादि, दुष्टं = व्यापन्नमन्नं, विदाहि-स्थाने विद्यदे पाठान्तरे विद्यवं = भाजनं; पित्तमकोपियानान्नभ्रज इति पित्तमकोपि पानं = तक्रमुरादि, अन्नमाश्चायान्यमाषादि; पित्तमकोपिनान्नमहणंनैवाम्छिविदाहिनो ग्रहणे सिद्धे तदिभिधानं विशेषार्थं, 'पित्तमकोपणाद्यनभ्रज' इति पाठान्तरे आदिशब्दात् कफादिमकोपणमन्नं गृह्यते । एवंविधपानान्नमुपभ्रज्जानस्य विद्यदं = कुपितं, स्वहेत्पचितं पुरा यदिति वर्षाम्च जद्यौपिधगताविदाहादिभिः स्वहेतुभिरुप्-चितं = संचयमापनम् । यदुक्तं, - "वर्षास्वम्छिवपाकित्वादिद्धरौपिधिभिरुत्था" ( व. चि. स्था. भ्रा. २-)इति । विदाहाद्यम्हागुणोदिकं । पत्तिमम्छिपत्तम् ॥ १॥

भा॰ टी॰—वर्षा ऋतुमें पानी श्रोर द्रव्यों के श्रम्लपाक से इक्ष्टा हुशा पित्त-विरुद्ध ( मञ्जूली दूघ ), खराय, खट्टो, जलन पैदा करनेवाली-खाने पीने को चीजों के सेवन से कु.पत होता है, उसे श्रम्लपित्त कहते हैं॥ १॥

## भ्रथः म्लपित्तस्य लक्त्रगानि ।

तस्य लिङ्गमाइ-

# अविपाक-क्लमेत्क्लेश-तिक्ताम्लोद्गार-गौरवैः । हृत्-कग्ठ-दाहा-ऽरुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेदु भिपक् ॥ २ ॥

म०-**त्र्यविपा**केत्यादि । अविपाक इत्याहारापाकः, क्रुमोऽनायासनः श्रमः अम्लपित्ते पित्तं प्रधानं, वातकफावष्यत्रानुगौ गौरवोद्दगारकम्पादिना ब्लेयो ॥२ ॥

भा० टो०--श्रन्नका हजम न होना, श्रोकाई श्राना, कर्वा श्रोर खट्टा उकार श्राना, श्रारीर भारी मालूम होना, हृद्य कएठ में जलन होना, श्रविच, इन लन्नणों से वैद्य श्रम्ल पित्त रोग वतलाये ॥ २॥

#### श्रयाघोगताम्लपि तस्य लन्तगानि ।

तस्य कदाचिदध-ऊर्ध्व-गयनभेदाइ द्विविधस्याधोगितं तावदाह-

तृंड्-दाह-मूर्च्छा-अम-मोह-कारि प्रयात्यधो वा विविधपकारम्। हज्ञास-कोठानलसाद-हर्ष-स्वेदाङ्गपीतत्व-करं कदाचित्॥३॥

म०-तृड्दाहेत्यादि । मूर्जी=सर्वया ज्ञानश्र-यत्वं, मोहो=विपरीतज्ञानम् ।
मृत्यात्यधो वेत्यत्र वा शब्दो भाव्यूर्ध्वगमनापेत्तया । विविधमकारिमिति हरित्-पीत-कृष्ण-रक्तादिवहुवर्णत्व-दुर्गन्धित्व-योगान्नानाविधम् । कदाचिदिति न सर्वकालम् ॥ ३ ॥

भा० टो०—प्यास, दाह, मूच्झां, (वेहोशो ) चक्कर मोह (समक टोक न रहना) श्रोकाई, दिदोरा, मन्दाग्नि, रोमाञ्च, पसीना श्रोर शरीर को पोला करने घाला अस्त पित्त कभी २ वमन से पीला २ बाहर निकलता है। यह श्रघोग ध्रम्त पित्त है॥ ३॥

१ एतच्छुतोके प्रकरणवशाद " श्रम्लिपत्तम् , इति विरोध्यपदमध्याहार्दम्।

## **ब्राथोर्ध्वगामिनोऽम्लपित्तस्य लक्तणानि** ।

**जध्वेगतिमाह**—

वान्तं हरित्-पीतक-नील-कृष्णमारकरकाभमतीव चाम्लम् । मांसोदकाभं त्वतिपिन्छिलान्छं श्लेष्मानुजातं विविधं रसेन् ॥ ४ ॥ भुक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तिक्ताम्लवमिं कदाचित् । उद्गारमेवंविधमेव कण्ठ-हत्कुक्षि-दाहं शिरसो रुजं च ॥ ४ ॥ कर-चरण-दाहमाष्ण्यं महतीमरुचं ज्वरं च कपित्तम् । जनयति कण्ड्-मण्डल-पिडका-शत-निचितगात्र-रोगचयम् ॥६॥

म॰-वान्तमित्यादि । नीलं=स्निग्धकुष्णं, कृष्णं=मर्दनाञ्जनवद्रूत्तकृष्णम्, आरक्तमीषल्लोहितं, रक्तमन्तलेंहितम् । मांसोदकाभिमिति मांसधावनतोयाभं, कृष्णलेहितमित्यर्थः । विविधं रसेनेति रसेन=लवण-कहु-तिक्ताष्येन नाना-रूपम् । करोति तिक्तामः विमिति तिक्तस्य अम्लस्य वा विभे करोति । उद्धारमेविवधमेवेति । अत्र करोतीति संवध्यते । एवंविधमिति=अम्लित्कम् । कण्डहुत्कुत्तिदाहं शिरसो रुजं चेति । अत्रापि करोतीति संवध्यते । कण्ड्-मण्डल-पिडका-शत-निचितगात्र-रोगचयमिति कण्ड्वादिनिचितगात्रं च रोगचयं चेति द्वन्द्वः, तेन कण्ड्वादिनिचितगात्रं रोगचयं च करोतीत्यर्थः, रोगचयो-ऽविपाकोत्वलेशादिः ॥ ४—६॥

भा० टी०-हरा, पीला,नीला, काला,गुलाबी,लाल, मांसके घोवन के पानी की तरह स्याहलाल लासादार, साफ, कफसे मिलाहुआ, नमकीन, कड़वा, तोता अम्ल पित्त वमन के द्वारा कभी २ गिरता रहता है। कभी २ भोजनके आघा पवजाने पर अथवा विना भोजन कियेही कड़वा या खट्टा पित्त मुहसे गिरता है, कड़वी और अही डकारे आया करती हैं। गला, हदय, कोल में जलन होती है, हाथ पाँव और श्रारीर जलता है। भोजनमें अविच जबईस्त रहती है, ज्वर और शरीर में सकड़ो चकत्ते और फ़िल्मों निकल आती हैं, जनमें खुजली होती है और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। ४—६॥

रोगचयं रोगसमूहमिवपाक्लकमोत्क्लोशादि—इत्यर्थः ।

#### \_

त्रथाम्लपित्तरोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

साध्यत्वादिकमाह--

रोगोऽयमम्लिपित्ताख्ये। यत्नात् संसाध्यते नवः । चिरोत्थितो भवेद् याप्यः क्रुच्छ्रसाध्यः स कस्यचित् ॥७॥

म॰-रोग इत्यादि । कुच्छुसाध्यः स कस्यचिदिति हिताहाराचारशीलिनः कस्यचिचिरोत्थितोऽपि कुच्छुसाध्यः ॥ ७॥

भा० टी०--यह श्रम्लिपत्त रोग नया हो तो वहुत कोशिश फरने पर श्रच्छा हो जाता है। पुराना याप्य होता है श्रोर किसी २ का पुराना श्रम्लिपत्त रोग कृच्छुसाध्य होता है॥७॥

ष्राथात्र वातश्लेष्मगोः सम्बन्धः।

तत्रैव केवलानिल-कफानिल-कफमात्राणां संसर्गमाह—

सानिलं सानिलकफं सकफं तच लक्षयेत ।
दोषिलक्किन मितमान् भिषङ्मोहकरं हि तत् ॥ ८॥
कम्प-प्रलाप-मूर्ञ्झ-चिमिचिमि-गात्रावसाद-शूलानि ।
तमसो दर्शन-विश्रम-विमोह-हर्षाग्यनिलकोपात् ॥ १॥
कफानिष्ठीवन-गौरव-जडता-ऽरुचि-शीत-साद-विम-लेपाः ।
दहन-बल-साद-कगङ्क-निद्राश्चिहं कफानुगते ॥ १०॥
उभयमिदमेव चिह्नं मारुत-कफ-संभवे भवत्यम्ले ।
(तिकाम्ल-कदुकोद्गार-हत्-कुक्षि-कग्छ-दाह-कृत्॥११॥
अमो मूर्ज्ञी-ऽरुचिश्रुद्धिरालस्यं च शिरोरुजा ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मिपत्तस्य लक्षणम् ॥ १२॥

इति श्रीमाघवकरविरचिते माघवनिदाने ऽन्लिपित्तनिदानं समाप्तम् ।

म०-सानिलिमत्यादि । । भष्डभोहकरमिति तस्योध्र्वाधः प्रवेतभानत्वेन छद्यतीमाराभ्यां सकाशाद्धेदस्य दुर्ज्ञेयत्वात् वैद्यमोहकरत्वम् । साद-विभ-छेपा इत्यत्र सादोऽङ्गसादः, लेपः = इलेष्मिल्पास्यता। दहन-वल-सादेति सादशब्दो दहन-वलाभ्यां संवध्यते ॥ ८—१२॥

इति श्रीकएठद्त्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामम्तपित्तनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०-बुद्धिमान वेंद्यों को चाहिए कि इस रोगमें यह विचार करें कि यह श्रम्ल ित्त वात से हैं या.कफसे श्रयवा वातकफ से, क्योंकि श्रम्लिपत्त में दस्त कय दोनों होते हैं। सामान्यतः दस्त होनेपर श्रतिसारका श्रीर कय में वमन का श्रम हो जा सकता है। वात श्रिषक होनेपर शरीरका कांपना, प्रलाप मूच्छां, चुनचुनाहट. सुस्ती, दर्द, श्राँखके सामने श्रंधेरा होना, चका, जड़ता (शरीर से कोई काम न होना सुध न रहना, रोमाञ्च ये लज्जण होते हैं। कफ़के श्रिषक होने पर कफ निकल ना, भारीपन, जडता, श्रविक, ठंडक मालूम होना, सुस्ती, कय, मृह गला में कफ़ भरा रहना श्रिनमान्द्य, निर्वलता, शरीर में खुजलो, निद्रा. ये लज्जण—होते हैं।। श्रीर वात कफ दोनों के श्रिषक होने पर ऊपर कहे हुए दोनों लज्जण होते हैं।। तीता, खहा, कड़वा डकारका श्राना, हदय,कोंख श्रीर कएठमें दाह होना, श्रम, मूच्छां,श्रविक छिदं, श्रालस्य, शिरमें पीड़ा, मुहसे लार गिरना, मुह मीठा होना, ये लज्जण श्लेष्म पित्त के होते हैं।। 5—१२॥

इति श्रीहरिनारायग्रशमेवैद्यक्षतायां निदानदीपिकायां रुखिनिश्चय. भाषाटीकायामम्ह्रपित्तनिदानम् ।

## भ्रथ विसर्पनिदानम्।

(Eryssipelas) इरिसिपेलस ।

अथ विसर्परोगस्य हेतवो भेदाञ्च ।

अम्छिपित्तसंभवच्छर्देवेगीविधारणाद्रक्तदुष्टौ सत्यां विसर्पोत्पेत्तेहृतुसाम्यात्त-दनन्तरं विसपीनेदानम् । छिदैवेगविधातस्य रक्तदूषकत्वे चरकवचनं यथा-''छिदैवेगमतीघातात्काछे चानवसेचनात् । शरत्कालमभावाच शोणितं संपद्-ष्यति"(च.स.स्था.च्य.२४) इति । तस्य निदानपूर्विकां संख्यां निरुक्तिं चाह-

> ळवणाम्ळ-कद्रुष्णादि-संसेवा-दोषकोपतः । विसर्पः सप्तथा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ १ ॥

पृथक्त्रयिस्तिभश्चेको विसपों द्रन्द्रजास्त्रयः । वातिकः पैत्तिकश्चेव कफजः सान्निपातिकः ॥ २ ॥ चत्वार एते वीसपी वद्दयन्ते द्रन्द्रजास्त्रयः । आग्नेयो वातिपत्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ॥ ३ ॥ यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ।

( ব০ বি০ খ্র০ ৭৭ )

मश्-लवणाम्लेत्पादि । विसर्गे न ह्यसंसृष्टो रक्तिपत्तेन लच्यते'-इति वचनात् लवणाम्हादिकं विशेषेण रक्तिपत्तिनदानम्रक्तम् । संसेवया=सतनसेवया दोषकोपः=संसेवादोपकोपस्ततः, अत्र आदिमहणात् चरकोक्तानां हरितणाकः शिण्डाकी-प्रभृतीनां ग्रहणम् । सप्तथेति जन्वणैकैकदोपजास्त्रपः, सित्रपातज एकः. त्रयो द्वन्द्वजाः, इति सप्तप्रकारत्वमुक्तम् । सर्वतः परिसर्पणादिति सर्वतः परिसर्पणात् परिसर्पः, विविधं सर्पणाद्दिसपः। यदुक्तं चरके,-'विविधं सर्पति यना विसर्पस्तेन स स्मृतः । परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात्"-( च. चि. स्था. च. २१ ) इति ॥ १-३ ॥—

भा० टी०—नमक, खटाई, चरपरा श्रीर गर्म चीजोंके सेवन करनेते दोपोंके छोर विशेषकर पित्त श्रीर रक्तके खराव होजाने पर विसर्प रोग होता है। श्रनेक प्रकार से फेलने पर विसर्प श्रीर सव तरफ फैलने से इसे परिसर्प कहते हैं। यह सात प्रकार का होता है, श्वातिक,२ पैक्तिक,३ श्लैष्मिक, ४ सान्निपातिक, ४ वातपैक्तिक (श्रान्नेय,६ वातकफज (र्ग्रान्थ,७ पित्तकफज कर्दम) विसर्प में वात, पित्त, फफ ये तीन देप श्रीर रक्त, लसीका त्वचा, मांस ये चार घातु दृष्य होते हैं ॥१—३।

भ्रथ विसर्पाणां समुत्पती दृष्य-दोष-सम्बन्धस्तहः स्वानि च। सर्वेषामेव रक्तादिदृष्यचतुष्टय-दोपत्रय-जन्यत्वमाह—

रक्तं लसीका त्वङ्-मांसं दूष्यं दोपास्त्रयो मलाः॥ ४॥ विसपीणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः।

तत्र वातात् स वीसर्पो वातज्वरसमन्यथः ॥ ५॥ शोथ-स्फुरण-निस्तोद-भेदा-ऽऽयासार्ति-हर्षमान् । पित्ताद् द्वतगतिः पित्तज्वरालिङ्गोऽतिलोहितः॥ ६॥ (व० वि० ॥ १३)

कफात् कगङ्कयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानस्क् । सन्निपातसमुत्थश्च सर्विकिङ्गसमन्वितः ॥ ७ ॥

वा॰ नि॰ श्र॰ १३ ]

म०-रक्तिमित्यादि । विसर्पस्य समानसामग्रीकत्वेऽि कुष्टाद्भेदः कुष्टाध्याये एव निरूपितः । दाषशब्देनैव वातादिग्रहणे सिद्धे मला इति यत्
कृतं, तदत्यर्थदुष्ट्या शरीरमिलनीकरणत्वं दोषाणां प्रानिपादियतुम् । सिनपातजेऽसाध्यत्वमिप "सर्वात्मकः चतक्रतश्च न सिद्धिमेति" (सु. नि. स्था.
च्या. १०) — इति वचनात् । तेन विकृतिविषमसम्येतत्वमस्य । चरके स्वन्तर्जन्वहिर्जभेदेन विसर्पः पठितः । यदाह—"मर्गोपघातात् संमोहादयनानां विधधनात् । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाश्च
चाग्निवलच्चयात् । अतो विपर्ययाद्वाह्यमन्यं विद्यात् स्वलच्चणैः" [ च चि. स्था. च्या. २१] इति ॥ ४—७॥

भार टी०-चातज वीसर्प में चातज्वर के सव लत्तण होते हैं। तथा सूजन, फरकन, कोंच, भेदन, थकाहर, पीड़ा, रोमञ्च ये सव लत्तण होते हैं, पित्तज विसर्प में पित्तज्वर का सब लत्तण होता है श्रीर जल्दी फैलता है। कफका विसर्प खुजलीदार चिकना, श्रीर कफज्वर के सव लत्तण चाला होते है॥ ४—९॥

## अथाग्निविसर्पस्य लक्तगानि ।

आग्नेयविसर्पमाह—

वात पेत्ताज्ज्वर-च्छिदि-मूर्च्छा-ऽतीसार-तृद्-भ्रमैः । श्रन्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकेर्युतः ॥ = ॥ करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् । यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् स सः ॥ १ ॥ शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते।
अग्निदग्ध इव स्कार्टेः शीघ्रगत्वाद दुतं स च ॥ १० ॥
ममीनुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिवलस्ततः।
व्यथतेऽङ्गं हेरत् संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्'॥ ११ ॥
हिकां च स गतोऽवस्थामीहशीं लभते न ना।
कचिच्छमीरतिप्रस्तो भूमि-शय्या-ऽऽप्रनादिषु ॥ १२ ॥
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनो-देह-प्रमोहवान्।
दुष्प्रवोधोऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते॥ १३ ॥

(নাণ নিণ মণ ৭ঃ)

मः - वातिपत्तादित्यादि । दीप्ताङ्गारावकीर्णवदिति ज्वलदङ्गारेणव व्याप्तमङ्गं — मन्यते । शान्ताङ्गारासित इति निर्वाणाङ्गारवत् कृष्णवर्णः स देशो भवित ।
नीलो रक्तो वेति स देशः स्निग्धनीलो रक्तो वा भवित । अग्निटग्ध इवेति अग्निदग्धदेश इव । शीघ्रगत्वादिति शीघ्रकारित्वात् । मर्मानुसारी=हटयाद्यनुसारी ।
वयथतेऽङ्गिमत्यत्रान्तर्भावितो ण्यर्थः, तेन व्यथयतीत्यर्थः । निद्रांचत्यत्र हरेदिति संवध्यते । शर्म=मुखम् । दुष्पवोधोऽञ्जेन निद्रामिति निद्रां=मरणरूपां
प्राप्नोति ॥ = १३॥

भा० टी०-वातिपत्तज विसर्पमें छिदं, मृच्छां, श्रितसार, त्या, भ्रम गांठोंका फूटना, मन्दाग्नि, तमकश्वास, श्रोर श्रक्षि होती है। सब श्रद्ध में ऐसी जलन होती है कि संगारा रखा हो। शरीर में जिसर जगह विसर्प फेलता है वह स्थान कोरला फी तरह काला, या नीला श्रथवा लाल हो जाता है। उस जगह श्रागसे जलने पर जंसे फफेले पड़ते हैं वैसे ही फफोले हो जाते हैं। यह इतना शीध्रगामां (जल्दों फेलने वाला) होता है कि हदय तक जल्दी से फूल जाता है। वाद वायु श्रत्यन्त फुपिन होकर शरीर में पोड़ा पैदा कर देता है। वेहोशी रहती है। नोद श्राती है। दम फूलताहै। हिचकी श्राने लगती है। ऐसी हालत में रोगी को कहीं भी जमीन पर, साटपर, श्रासनपर, सोये,वैठे, खड़े रहे. किसी प्रकार श्राराम नहीं मिलता हाथ पेर पटकता है. बकता है, कहरता है, मन श्रीर शरीर दोनों से दु खी रहता है श्रीर शनतमें मृत्यु हो जाती है। इसे श्रीन वीसर्प कहते हैं॥ ५—१३॥

१ ईरवेत्-प्रापवेत् । ना-पुरुप ।

## भ्रथ ग्रन्थिविसषस्य लक्तगानि ।

#### ग्रन्थिविसर्पमाह—

कफेन रुद्धः पवनों भित्त्वा तं बहुधा कफम् । रंक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्-सिरा-स्नायु-मांसगम् ॥ १४॥ दूषयित्वा तु दीर्घाणु-वृत्त-स्थूल—खरात्मनाम् । श्रन्थीनां कुरुते मालां सरक्तां तीत्र-रुग्-ज्वराम् ॥ १५॥ श्वास-कासा-अतिसारा-अस्यशोष-हिक्का-विम-भ्रमेः । मोह-वैवर्णय-मूर्च्छा-अङ्गभङ्गागिनसदनैर्युताम्॥ १६॥ इत्ययं श्रन्थिवीसर्पः कफ-मारुत-कोपजः ।

(वा० नि० अ० १३)

कफोन रुद्ध इत्यादि । कफोनेति स्त्रहेतुक्कृषितेन, पत्रनः स्वहेतुकृषितः, तेन कफ मारुत-जत्वमस्योपपत्रं भवति । भित्त्वा तं बहुधा कफिमिति कफं विस्तार्थ । रक्तं वेति दूषियत्वेत्यनेन वच्यमाणेन संवध्यते । दीर्घाणुत्रुत्तस्थूलखरात्मनापिति इत्तं=वर्तुलं, स्थूलप्रुच्छूनं, खरं=कठिनम्, एवंरूगणां ग्रन्थीनां मालां करोति, अयं च ग्रन्थिविसर्थः सुश्रुतेऽपचीसंज्ञया पठ्यते ॥ १४—१६ ॥

भा० टी॰—कुपित कफ के द्वारा वायुके मार्ग के कक जानेसे वायु कफको तोड़ फोड़ शरीर भरमें अन्दर फैला देता है। अथवा शरीर में खराव खून बढ़जाने पर लम्बी, गोल, छोटी मोटी, खरदरी, गांठे माला की सूरत में बहुनसी पैदा हो जाती हैं,जिसमें ज्वर तेजीसे चढ़जाता है पीड़ा वड़ जोर से होती है, श्वास,कास, अतिसार शरीर में दर्द, मग्दाग्नि, ये सब रोग पैदा होजाते हैं। इसे प्रन्थिवसर्प कहते हैं। यह वातकफ से होता है। १४—१६॥

## ग्रथ कर्दमविसर्षस्य लक्तगानि ।

[ Pniegmonous Erysipelas ] फिगमानस असिंपीलस,

## कर्दमविसर्पमाह—

कफिपत्ताज्ज्वरः स्तम्मो निदा तन्द्रा शिरोरुजा॥ १७॥ अङ्गावसादविक्षेपौ प्रलेपा-ऽरोचक-भ्रमाः। मुर्च्छाऽग्निहानिर्भेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगोरवम् ॥ १८॥ आमोपवेशनं लेपः स्नेतसां स च सपीते । प्रायेणामाशयं गृह्धन्नेकदेशं न चातिरुक् ॥ १६॥ पिडकेरवकीणोंऽतिपीत-लोहित-पागडुरैः । स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मिलनःशोथवान् गुरुः ॥ २०॥ गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः विलन्नोऽवदीर्यते । पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्ट-स्नायु-सिरा-गणः ॥ २१॥ शवगन्धी च वीसपः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ।

( वा० नि० ग्र० १३ )

म०-कफिपितादित्यादि । स्तम्भ इति गात्रस्य स्तन्धता, आमोपनेशन-मामस्य वर्नसस्त्यजनम् । स च सर्गति प्रायेणामाशयं गृह्णत्रेकदेशिमिति कफिपत्त-योरामाशयस्थत्वात् प्रायेणामाशये भवन्नेकदेशन्यापी भवतीत्यर्थः । पिडकंरिति पिडकाभिः । मिलन इति मलदिग्धः । गम्भीरपाक इत्यन्तः पाकः, प्राज्योप्पा= प्रचुरोष्मा । स्पष्टस्नायुसिरागण इति पूतिमांसगलनेन स्नाप्त्राटीनां स्पष्टता । कर्ट्र-माख्यग्रुशन्ति तिमिति तं कर्दमसारूप्यात् कर्दमाख्यमिच्छन्ति ॥ १७-२१ ॥

भा० टी॰—ंकफिश्त के कोप से-ज्वर, शिका जकर जाना, निहा, नग्हा, शिरमें पीड़ा, सुस्ती, हाथ पैर का पटकना, मुह नाक वगैरद कफले लिपा हुआ माल्म दोना, अरुचि, चक्कर, मूच्छी, मन्दान्नि, हडफ़ूटन, प्यास, इन्द्रियों—प्रांप आदिशा मारी पन, आँव गिरना, स्नोनों का कफले लिपा रहना, प्रायः आमाश्य से प्रकट दी। कर शरीर में किसी एक जगह विसप फेले, पीड़ा चहुत न हो। पीतीः लाल और सफेद पिड़कियां चारोतरफ हो जांय, उसमें जो शोध हो वह चिकना, काला अंजनर्श तरद मैला हो, भारीपन रहे। भीतर गहराई तक पके, गरमी मालुम हो,मांस गल जाने से नोला, स्नायु और शिरायें देख पड़ें. मुर्दाहन चद्दव आवे, इस चिसप, को कर्दम पिसप कहते हैं॥ १६—२१॥

# म्रथ त्ततविसर्पस्य लक्तगानि ।

Traumatic Erysipelas ] ट्रामैटिक अर्सिपोलस

#### स्ततविसर्पमाह-

बाह्यहेतोः क्षतात ऋद्धः सरक्तं पित्त मीरयन् ॥ २२ ॥ वीसर्पं मारुतः कुर्यात् कुरुत्थसदृशैश्चितम् । स्फोटैः शोथ-ज्वर-रुजा-दाहाब्यं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥ ज्वरातिसारी वमश्रुस्त्वङ्मांसदर्णं क्लमः । अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ १० )

म०-बाह्यहेंतोरित्यादि । अयं च पित्तजे विसर्पेऽन्तभावनीयः, तेन न संख्याधिनयम् । तथाच भोजः,—"शस्त्रपहारैस्तैस्तैस्तु व्याड-दन्त-नखैरपि निते चाऽप्यथवा भग्ने वहुदोषस्य देहिनः ॥ रक्तं पित्तं च क्रुपितं त्रणमाशु प्रपद्यते । कुरुतस्ते समेते तु त्रणशोथं सुदारुणम् ॥ त्र्याचितं तनुविस्फोटैः कृष्णेः पीतकस-निभैः । पित्तवीसप्तिक्षिङ्गं तस्य शेषं विनिर्दिशेत्"—इति ॥ २२—२४ ॥

भा० टी०—िकसो हथियार से चोट लगने या किसी जन्तुके नालून और दांतकें प्रहार से वायु कुपित क्षेकर खून और पित्तको उभाइकर कुलथो के आकार के फफोले के साथ विसर्प पैदा कर देता है। इसमें शोथ,पीड़ा,दोह अधिक होता है, और खून स्याह हो जाता है। यह चतज विसर्प है। विसर्पके उपद्रव—ज्वर, अतिसार, कय, त्वचा और मांसका फटना और गलजाना, थकान, अक्चि, अन्न हजम न होना॥ २२—२४॥

अय विसर्पस्य साध्यासाध्यलक्त्रगानि ।

े साध्यत्वादिकमाइ—

सिध्यन्ति वात-कफ-पित्त-कृता विसर्पाः सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाध्यः

कुच्छारच मर्भसु भवन्ति हि सर्व एव ॥ २४ ॥ इति श्रोमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विसर्पनिदानं समाप्तम् ।

म॰-सिद्ध्यन्तीत्यादि । पिनात्मकोऽञ्जनवपुरिति अत्यन्तुमृद्रिक्तपित्तोऽ ञ्जनसमवर्णतत्तुः, अग्निविसपीख्यो न साध्य इति व्याख्यानयन्ति । कृच्छ्रारच पर्मस्विति असाध्यत्वेन कृच्छ्रत्वं वोद्ध्व्यम् । यदाह भोजः—"वर्ष्यस्नु ज्ञनज-स्तेषां सन्निपाताचु यो भवेत् । भिषजा जानता त्याव्याः सर्व एव नु मर्भजाः"—इति ॥ २५ ॥

इति श्रीकर्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याय्यायां विसर्पनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—ावसर्पो की साध्यासाध्यता—वातज, पित्तज, कफज विसर्पे श्रव्छे हो जाते हैं। सिन्तिपातज श्रीर ज्ञतज विसर्पे श्रसाध्य होता है। पित्तान्मक, जिसमें शरीर काला हो जाता है, श्रसाध्य होता है। मर्म स्थान के सभी पिसर्पे कृष्णुसाध्य होते हैं॥ २४॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यक्षतार्या निदानदीपिकायां रुग्विनि-श्चयभापाटीकायां विसर्पनिदानम् ।

ष्यथ विस्फोटनिदानम् ।

अथ विस्फोटकरोगस्य हेतवः।

शायेण दोपदूष्यचिकित्सासाम्याद्विस्फोटनिदानमाह-

कर्वम्ल-तीव्णोष्ण-विदाहि-रूक्ष-क्षारैरजीर्णाध्यशनातपेश्च । तथर्तुदोषेण विपर्ययेण कुष्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ तवचमाश्रित्य ते रक्त-मांसा-ऽस्थीनि प्रदूष्य च । घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

म॰ न्तर्वित्यादि । अजीणीध्यश्नातपैश्चेति अजीणीशनमपन्वद्रव्यस्याशनम् अध्यशनमजीर्णे भोजनम्, अथवा अजीर्णं स्वरूपतो हेतुरध्यशनं च । ऋतुदोपेणिति श्रीतोष्णादीनामितयोगेन । विपर्ययेणेति ऋतुविपर्ययम् ऋतुस्वभावस्यान्ययाभावः । एभिहेतुभिर्यथासंभनं मत्येक दोषत्रयमकोषो वोद्धव्यः । ज्वरपुरः सरानिन्येनन ज्वरस्य पूर्वरूपतां दर्शयति ॥ १॥ २॥

भा० टी०-विस्फोटक रोग का कारण और सम्प्राप्ति—चरपरा, गर्टार्ट, तीया, गरम, जलन पैदा करनेवाला, ज्ञार का सेवन, क्ष्मी अन्तका खाना, यटढ्यमी में खाना, जाड़ा और गरमी में सरदो और गरमी अधिक पदना, अतुस्रों का दिगद उन्ता, इन कारणोंसे वात त्रादि दोष कुपित होकर खून मांस श्रौर हडी को विगाद कर चमड़े के ऊपर भयद्वर विस्फोट—चड़ी २ पिड़कियां फफोले पैदा करदेते हैं। इसरोग में पहले बुखार श्राता है। इसे विस्फोटक कहते हैं॥ १—२॥

#### अथ विस्फोरकानां लक्त्यानि ।

#### विस्फोटकस्वरूपसाह-

अग्निद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तिपत्तजाः ।

कवित सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्पृताः ॥ ३ ॥

शिरोरुक् शूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृद् पर्वभेदनम् ।

सकुष्णवर्णता चेति वातिविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

जवर-दाह-रुजा-स्नाव-पाक-तृष्णाभिरिन्वतम् ।

पीत-लोहित-वर्णं च पित्ताविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

छर्धरोचकजाङ्यानि करण्ड-काठिन्य-पार्ण्डताः ।

छर्धरोचकजाङ्यानि करण्ड-काठिन्य-पार्ण्डताः ।

छर्वदनश्चिरात् पाकः स विस्फोटः कफात्मकः ॥६॥

वातिपत्तकृतो यस्तु कुरुते तीत्रवेदनाम् ।

कर्ण्ड्र-स्तैमित्य-गुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम् ॥ ७ ॥

कर्ण्ड्रदीहो ज्वरच्छिदं रतस्तु कफपोत्तिकः ।

म०-छाण्निद्ग्धिनभा इत्यादि । रक्तिपत्तजा इति सर्वत्रैव विस्फोटे रक्ति । पित्तयोरव्यभिचारित्वम्, यथा शूळे वातस्य, वातानुवन्धोऽप्यत्र बोद्धव्यः । यदाह भोजः,—''यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वाचि । अग्निद्ग्धिनभान् स्फोः । टान् कुरुतः सर्वदेहगान् ।। सञ्बरान् सपरीदाहान् विद्यात् विस्फोटकांस्तु तान्" — इति ।। २—७ ।।—

भा० टी०—शरीर भरमें या किसी जगह एक आगसे जलने के माफिक रक्त पित्त के कोपसे फफोले पड़ जाते हैं ओर बुलार भी होता है। उसे विस्फोट कहते हैं वात विस्फोट में शिरमें पीड़ा शरीरमें दर्द, ज्वर, प्यास, जोड़ां में फूटन और रंग काला होता है। पित्तज विस्फोट—ज्वर, दाह, पोड़ा, स्नाव, पाक, तृष्णा, से युक्त और पीला तथा लाल होता है। कफज विस्फोट में कथ, अरुवि, जड़ता, खुजली, कड़ा पन, रंग पाएड (जदीं मायल सफोद) पीड़ा कम, और वह देर से पकता है। वात पैत्तिक में पीड़ा वहुत होती है। कफयातिक में गुजली थोर टड़क तथा भारीपन, श्रीर कफपैत्तिक में गुजली, दाह, ज्वर, कय ये, रोग होते हैं॥ ३—७॥

अथ सान्निपातिकविरकोटकस्य लच्नगानि । सान्निपातिकलचणमाह—

मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्पत्रपाक्तवान् ॥ = ॥ दाह-राग-तृपा-मोह-च्छर्दि-मूर्छी-रुजा-ज्वराः । प्रलापो वेपश्चस्तन्द्रा सोऽसाध्यः स्यात् त्रिदोपजः॥ १ ॥

म॰-मध्य इत्यादि । मध्ये निम्नान्नतोऽन्ते चेति मध्ये निम्नोऽन्ते चोन्नत इत्यर्थः । निम्नोन्नत इति भयोगोऽसिद्धस्यानित्यत्वेन । एरं संपूर्णलक्षणो यस्त्रिदोपनः सोऽसाध्यः ॥ = ॥ ६ ॥

भा० टी०-वीचमें नीचा श्रोर किनारे ऊंचा, कड़ा कमपकने वाला, दाह,रंग लाल, तृषा, मोह—इन्द्रियों का वेकाम होना, छदिं, मूच्छीं, पीट़ा, स्वर, प्रलाप फंप, तन्द्रा, ये सव लत्त्रण त्रिदोपज विस्फोट में होता है। यह श्रसाध्य होता है॥ - सा

अथ रक्तजविस्कोटकस्य लक्तगानि ।

#### रक्तल्जणमाह-

रक्ता रक्तसमुत्थाना गुञ्जा—विद्रुगसन्निभाः । वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना ॥ १० ॥ न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धैर्योगशतैरिप । एकदोषोत्थितः साध्यः कुच्छ्रसाध्यो द्विदोपजः ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो सूर्युपद्रवः ॥ ११ ॥ इति श्रीमाध्यकरविरिचते माध्यनिदाने विस्फोटनिदानं समाप्तम् ॥

म०-रक्ता इत्यादि । रकतसमुत्थाना इति लच्यपदं, वेदिनव्यास्तु रवनेनिति लच्यपदं, अभ्रमरीहेतु तत्पूर्वमिति यथा; अध्यमर्थः—रकतसमुत्थानाः विस्रोटा भवन्ति ते च कथं विद्येगा इत्यत छक्तं वेदितव्यास्तु रवनेनेतिः अथवा रकत्ममुन्थानाः त्याना इति रक्तं समुत्थापयन्तीति निरुच्य रक्तच्छद्नमभिमनगाचार्यस्य, येदितः व्यास्तु रक्तेनेति पदस्य कारणद्योतकस्याव्यवस्थानात् । योरोऽन्यन्तदुः वदः । भूर्युपद्रव इति अत्र विसर्पोक्त एवोपद्रवो त्यः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीकएउद्दत्तकृतायां मधुकोशव्यायय।यां विस्फोटनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—रक्तज विस्फोट रक्तके खराव होने से होता है। वह घुमची या मूँगाके समान लाल, होता है। यह दिन कुपित्त करने वाली चीजों के सेवन से भी होता है। ये विस्फोट सैंकड़ों दवासे भी अच्छे नहीं होते। इनमें एक दोपका विस्फोट साध्य, द्विदोपज कुच्छूसाध्य, और त्रिदोपज तथा जिसमें उपद्रव उत्पन्न होगये हों, असाध्य होता है। १०—११॥

इति श्रीहृरिनारायणशर्मवैद्यकृतार्यां निदानदीपिकायां रुग्विनि-श्चयभापाटीकायां विरुफोटनिदानम् ।

## ष्यथे मसूरिकानिदानम् ।

[Small—pox] स्माल पाक्स

अथ मस्रिकारोगस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः।

विस्फोटमभेदत्वात् प्रायेण तुल्यनिदानत्वाच मस्रारिकानिदानम् । तस्या निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

कद्वम्ल-लवण्क्षार विरुद्धाध्यशनाशनैः । दुष्ट-निष्पाव-शाकाद्यैः प्रदुष्ट-पत्रनोदकैः ॥ १ ॥ ऋरग्रहेक्षणाचापि देहो दोषाः समुद्धताः । जनयन्ति शरीरंऽस्मिन् दुष्टरकेन सङ्गताः ॥ २ ॥ मस्रराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्युर्मसूरिकाः ।

क०-कद्वस्तित्यादि । विरुद्धाध्यशनाशनैरिति .विरुद्धैरन्नैध्यशनैश्च, 'विरुद्धाध्यशनेन तु' इति पाठो वा । दुष्टनिष्पावशाकाद्यैरिति दुष्टं=न्यापन्नमन्नं, निष्पावः=शिम्विवीजम्, आद्यशन्दान्मध्वालुकादिग्रहणम् । प्रदुष्टपवनोदकै-रिति विषकुसुमादिसंस्पर्शात् पदुष्टः पवनस्तथोदकं च तैः । क्रूरग्रहेत्तणाचिति शनैश्चरादयो देशकोभकराः क्रूरग्रहास्तेषामीक्तणात् । दुष्टरवतेन सङ्गता, इत्यनेन रक्तस्य कद्वम्लादिभिहेतुभिविशेषेण कोपं दर्शयाति । अत एवोक्तं तन्त्रान्तरे— 'पित्तं शोणितसंस्रष्टं यदा दूपयति त्वचम् । तदा करोति पिडकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम् । मस्र्र-सुद्ग-माषाणां तुल्याः कोलोपमा अपि । मस्र्रिकास्तु ता क्षेयाः पित्तरकताधिका वुधैः"-इति ॥ १ ॥ २ ॥

भा॰ टी॰--मस्रिका रोग की सम्प्राप्ति तथा कारण-कर्न, श्रम्ल, हार विरुद्ध भोजन, वरहजमी में खाना, विगड़ा श्रन्न खाना, निपाव (बोड़ा) शाकद्यारि, जलवायु का विगड़ जाना, किसी क्र्यूब्रह—शनैश्चर, भीम श्रादि की देशमें एपि पडना. (ईश्वरीय कोप) इन सब कारणों से बात श्रादि दोप श्रीर स्न विगड़ कर शर्तर में मस्र के श्राकर की छोटी २ पिड़कियां पैदा कर देते हैं। वे मस्रिका कहनाती हैं। इन्हें हिन्दी में छोटी शीतला या माता कहते हैं॥ १—२॥

अथ मस्रिकाया पूर्वस्वाणि ।

तासां पूर्वं ज्वरः कराड्यात्रिभङ्गोऽरातिर्भ्रमः ॥ ३॥ त्विच शोथः सवैवरायों नेत्ररागश्च जायते ।

भा॰ टी॰-मसूरिका का पूर्वरूप-ज्वर, खुजलो, शरीर दृष्टना, वेचेनी, सण्हर, त्वचामें शोथ, शरीर का वदरंग होना, आँखों का लाल होना ॥३॥

अथ वातजमसूरिकाया लक्तगानि ।

#### वातजामाइ--

स्फोटाः श्यावारुणा रुक्षास्तित्रवेदनयाऽन्विताः ॥ ४ ॥ कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसंभवाः । सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः ॥ ४ ॥ शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता । म०-स्कोटा इत्यादि । चिरपाका इति विकारमभावात् ॥ ४ ॥ ४ ॥

भा० टी०—प्रोतज मस्रिका लाल, स्याह, रुखी, बहुत पीड़ा वाली फड़ी, देरमें पक्ते वाली, होती है। इसमें सन्धियों, हड़ियों श्रीर गांठोंमें ददं, सांसी, कम्प, देवेंनी थकान, तालु, श्रोठ श्रीर जीभका सुखना हम्णा श्रीर घरिव होती है॥ ४-४॥

भ्रथ पित्रजमसूरिकाया लद्भगानि ।

#### पित्तजामाह---

रक्ताः पीतासिताः स्फोटाः सदाहास्तीत्रवेदनाः ॥ ६ ॥ भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः । विड्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ॥ ७ ॥ मुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीत्रः सुदारुणः । म०-रक्ता इत्यादि । उबरस्तीत्रः सुदारुण इति तीत्रक्ष्चण्डवेगः, सुदारुणो वहुदुःखेनातिदुःसहः ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी॰—पित्तज मसुरिका, लाल पोली, दाह-पीड़ा श्रधिक जल्दी पकती हैं। दस्त श्राना, श्रॅगड़ाई, दाह, तृष्णा, श्रहचि, मुहमें भीतर फु'सियां होना, श्रॅखें लाल तेज बुखार होता है॥ ६ –७॥

ग्रथ रक्तजमस्र्रिकाया लद्मगानि ।

रक्तजामाह----

रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

म॰-रक्तजाधामित्यादि । एते विकाराः पित्तलत्तणा इति पित्तजमसूरीछत्तणत्वेन उक्ता 'रक्ताः पीताः सिताः स्फोटा' इत्यादयो ये ये विकारास्ते रक्तजायां भवन्ति । अत्र कफजामनुक्त्वेच पित्तजाया अनन्तरं रक्तजायाः उक्तिः
पित्तछत्तणस्यातिदिष्टस्याच्यवहितत्वेन सुखग्रहर्णार्थं, रक्तरससमत्वात् रक्तमछत्वाद्वा पित्तस्य पितजामभिधाय अस्याः कथनं, सर्वत्र कृतस्य समर्थनाय ॥ ८॥
भा० दी०--रक्तज मस्ररिका में पित्तज मस्ररिका के सब लक्तण होते हैं ॥६॥

स्तिमित्यं शिरोरुग् गात्रगौरवम् । कफप्रसेकः स्तिमित्यं शिरोरुग् गात्रगौरवम् । हल्लासः सारुचिर्निदा तन्द्रा-ऽऽलस्य-समन्विताः ॥ १ ॥ स्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कग्रह्मा मन्दवेदनाः । मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ १०॥

भा० टी०—कफज मस्रिका-स्तैमित्य, शिरोवेदना, शरीर का भारीपन, मचली, श्रक्वि, निद्रा, तन्द्रा, श्रालस्य, से संयुक्त तथा सकेद, चिकनी, मोटी, खुजलीदार कम पीड़ा वाली श्रीर देरमें पकती हैं॥ ६—१०॥

च्यथ सान्निपातिकमस्रिकाया लच्चगानि ।

सानिपातिकलत्त्रणमाह---

नीलाश्चिपटिवस्तीर्णा मध्य निम्ना महारुजाः। चिरपाकाः पूतिस्रावाः प्रभूताः सर्वदोपजाः।। ११॥ कर्राठरोधा-ऽरुचि-स्तम्भाः प्रलापा-ऽरित-संयुताः। दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडकाश्चर्मसंज्ञिताः॥ १२॥ म॰-नीला इत्यादि । चिपिट वस्तीर्णा इति चिपिटव्चिट इति ख्यातः, तद्वाद्वस्तुताः । चर्मसंजिताः इति 'चर्मदल' इति ख्यातः ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा॰ टी॰—सान्निपातिक मस्रिका, नीली, चिपटी श्रोर चोटी, वीचमें गहरी श्रीर किनारे ऊंची, वहुत पीड़ा करने वाली, देरमें पकने वाली, मवाद वद्यूदार, श्रीर घहुत सी निकलती है। इसमें गला रुकना, श्ररुचि, श्रीर का जकड़ जाना, प्रलाप, श्ररित, ये लच्ला पैदा होते हैं। यह दुश्चिकित्स्य है इसे चर्म मस्रिका कहते हैं। ११-१२।

## **अथ रोमान्तिकाया लक्त्यानि ।**

[ Measles ] मीजिल्स,

मसुरिकायाः प्रकारं रोमान्तिकामाह-

रोमकूपोन्नतिसमा रागिययः कफपित्तजाः । कासारोचकसंयुक्ता रामान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १३ ॥

म०-रोमक्त्पोन्नतिसमा इत्यादि । रागिण्य इति लोहिताः, ज्वरपूर्विका इति ज्वरपूर्वेरूपाः ॥ १३ ॥

भा॰टी॰—रोम क्षपके समान अंबी,लाल श्रीर कफिपल के फोपसे मस्रिका होती हैं। इसमें खांसी श्रीर श्रविच होती है। सबसे पहले इसमें ज्वर होता है। इसे रोमान्तिका कहते हैं॥ १३॥

यथ रसादिसप्तधातुगतमस्रिकाणां लक्त गानि ।

रसादिसप्तथातुगतमसूरिकालिङ्गमाह—

तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः।
स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्नान्ति च ॥ १४ ॥
रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः।
साध्या नात्यर्थदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं स्न्नन्ति च ॥ १४ ॥
मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः।
गात्रशृल-तृषा-कराडु-ज्वरा-रित-समान्वताः॥ १६ ॥
मेदोजा मराडलाकारा मृद्वः किंचिटुन्नताः।
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः॥ १७ ॥

संमोहा-ऽरित-संतापाः किश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत् ।

ज्जुदा गात्रसमा रूक्षाश्चिपटाः किंचिदुन्नताः ॥ १८ ॥

मजोत्था भृश-संमोह वेदना रितसंयुताः ।

ज्ञिन्दिन्त मर्मधामानि प्राणानाशु हरिन्त हि ॥ १९ ॥

अमरेणेव विद्धानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ।

पक्वाभाः पिंडकाः स्निग्धाः सूर्त्माश्चात्यर्थवेदनाः॥ २० ॥

स्तैमित्यारित-संमोह-दाहोन्माद-समन्विताः ।

शुक्रजायां मसूर्यां तु रुच्चणानि भवन्ति हि ॥ २१ ॥

निर्दिष्टं केवलं चिह्न दृश्यते न तु जीवितम् ।

दोषिभश्रास्तु सप्तैता दृष्ट्व्या दोषरुक्षणैः ॥ २२ ॥

म०-तोयबुद्बुद्संकाशा इत्यादि । अत्र दुष्टद्ष्यप्रभावात् तोयबुद्दुद्द्र-संकाशादीनि दोषछत्तणानि भवन्ति, दोपमन्तरेण द्ष्यदुष्टेरभावातः अत एव वच्यति,—'दोषिभिश्राश्च सप्तेता द्रष्ट्रच्या दोषछत्तणेः'—इति । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुगतप्रस्तावात् । त्वग्गताः साध्याः, अल्पदोपसंवन्धादक्तजाया अपि साध्यत्वेनाभिधानात् । मांसस्थाः क्रुच्छ्रसाध्याः अत्यवगाढदोषदुष्टेः । मेदो-जायां कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेदित्यनेनात्यन्तकुच्छ्रसाध्यत्वं बोधयति, अस्थिमध्य-रिधतत्वान्मज्ञः । जुदा इत्यादिना अस्थि-मज्ज-गतयोः समानं छिङ्गम् । मज्जोत्था इत्यत्र मज्जप्रहणादस्थनोऽपि ग्रहणम्, आधारत्वातः अत एव वच्यति,—'भ्रमरेणेव विद्यानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः'—इति । मर्मधामानीति मर्मस्थानानि । पकाभा इत्यादिना श्रक्रजाया छिङ्गम् । दृश्यते न त्र जीवितामिति गम्भीरधातुगतदोषदुष्टेः श्रुक्रजाया असाध्यत्वम् । अस्य न्यायस्य समानतया अस्थि-मज्ज-गतयोरप्यसा-ध्यत्वं बोद्धव्यम् ॥१४—२२॥

भा० टी०-सप्तथातु गत मस्रिका के लक्ष्य-त्वग् [रस] गत मस्रिका पानीके बुझाके समान श्रीर कम दोष वाली होती है। फूटने पर इनसे पानो वहता है। रक्तज बाल, जरुरी पकती हैं, त्वचा पतली होती है। फूटने पर खून वहता है। श्रधिक न बिगढ़ने पर यह साध्य होतीहै। मांसस्थ-कड़ी,चिकनी,देरमें पकने वाली,चमड़ा सधन, श्रपीरमें ग्रल, तृषा—ग्रल, खुजली, श्रीर वेचेनी होतीहै। मेदोज-गोल-मुलायम, कुछ ऊची, तेज बुखारके साथ, मोटो, चिकनी श्रीर पीड़ा करने वाली होती है। इन्द्रियां

इन्द्रियां वेकाम, वेचेंनी श्रोर जलन,इससे कोई ही बचा है। मज्जा श्रोर श्रास्थात मस्रिका होटी, शरीर के समान रंगवाली, रूखी, विपटी, कुछ कें ची संमोह, वेदना, येचेंनी से संयुक्त श्रोर ममंस्थानों को छेदतो है, हिंदुयों में ऐसी पीड़ा होती है मानो भँवरा वेघ रहे हैं। श्रुक्त मस्रिका पकीसी, चिकनी, छोटी श्रास्थन्त पीड़ा करने वाली, रनेमित्य. श्ररित, मोह, दाह श्रोर पागल पन से संयुक्त होती है। श्रुक्त मस्रिका का:लक्षण केवल ज्ञान के लिए वतलाया है, देख नहीं पड़ता, प्रयोकि रोगी तुरन्त मर जाता है। इन सातों प्रकार की मस्रिका में दोपों का भी लक्षण समक्षने की कोशिश करनी चाहिए॥ १८—२२॥

**अथ सुखसाध्यमस्**रिकागां निर्देशः ।

त्वगता रक्तजारचैव पित्तजाः रहेष्मजास्तथा । रलेष्म-पित्त-कृतारचैव सुलसाध्या मसृरिकाः ॥ २३ ॥ एता विनापि कियया प्रशाम्यन्ति रारीरिणाम् ।

भा० टी०-इनमें त्वचा की, रक्तज पित्तज, घ्लेष्मज. नथा घ्लेष्मपित्तज मम्किता सुखसाध्य होती है। ये मस्र्रिकार्यं विना दवा किये हा श्रान्त हो जाता है॥ ५३॥

ग्रथासाध्यमस्रिकाणां लत्रगानि ।

वातजा वातिपित्तोत्थाः श्लेष्म-वात-कृताश्च याः । कृष्क्रसाध्यतमास्तस्माद् यत्नादेता उपावरेत् ॥ २४ ॥ असाष्याः सात्रिपानात्थास्तामां वद्यामि लक्षणम् । प्रवालसहशाः काश्चित्त काश्चिज्ञम्बूकलोपमाः ॥ २४ ॥ लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसंनिभाः । श्रासां वहुविधा वर्णा जायन्ते दोपमेदनः ॥ २६ ॥

मण-वातजा इत्यादि । वातजादयः सिन्यपतित्यान्ता ज्याच्याः । एतासां संमूच्छेनविशेषजनितवच्यमाणभवालादिवस्योगाद्माध्यत्वम्, तनंतदृणिक्रिरहे वातजायादिविकत्साविधिरप्युक्त उपयदि ति केचित् । अत्ये तु जानज्ञ द्य एताः स्वरूपत एवासाध्याः, चिकित्मोक्तिम्तु वानजादीनां मतान्ययनिषेशायेम्, लिङ्गान्तरसंभवार्ये च तासां वच्यामि लक्तसमित्युक्तियन्यातः । तानामिति अनाः ध्यवातजादीनाम् । लोहजालसमा इति जारं=जालकं गृटकभिति यावद् त्रहरू

ण्णवर्णाः । अतसीफलसंनिभा इति उमाफलवर्णतुल्यवर्णाः हि अनुक्तवर्णान्तर-संग्रहार्थमाह—आसां वहुविधा इत्यादि । दोषभेदत इति वातिपत्तादिदोपविशोषात् दृष्टिविशोषादित्यन्ये ॥ २४-२६ ॥

भा० टी०-वातज, वातिपत्तज, श्लेष्मवातज, मसूरिका कप्टसाध्य होती है. इसिल्प इनकी चिकित्सा कोशिश के साथ करे। सिन्नपातोत्थ मसूरिका असाध्य होती है। वातज से लेकर सिन्नपातज तक जो मसूरिकार हैं उनमें कोई मूंगा के रंग की, कोई जामुन के रंग की, कोई लोहा के गोला के रंग की काली और कोई अलसी के रंग की होती है। इसके अलावा भी, जैसा दोप होता है उसीके अनुसार मसूरिकाओं का रंग होता है। १४—२६॥

् अथ सर्वोसां मस्रिकार्ग्यामावस्थिकलक्तर्गानि ।

सर्वमसूरिकाणामावस्थिकं छिङ्गमाह—

कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तित्रः सुदारुणः । प्रलापश्चारितर्मृच्छी तृष्णा दाहोऽतिघूर्णतो ॥ २७ ॥ सुलेन प्रस्रवेद् रक्तं तथा प्राणेन चक्षुषा । कर्णे घुर्नुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थवेदनम् ॥ २८ ॥ मस्रिकामिभृतस्य यस्यैतानि भिष्यवेरः । लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादत्र भेषजम् ॥ २६ ॥

म॰ - कास इत्यादि । ज्वरस्तीवः सुदारुण इति अत्र सुदारुण इति परेण सम्बध्यते, तेन सुदारुणः प्रछापः । अतिघूर्णता=जिह्यायनम् । तथा घाणेन चक्कुषेत्यत्र रक्तं सुवेदिति सम्बध्यते । ज्वसितीति ज्वासो भवति ॥ २७ ॥

भा० टी०-यदि मसूरिका रोग में खाँसी, हिक्चा, तेज बुखार, जवर्दस्त प्रलाप, वेचैनी, मूंच्छी, तृष्णा, दाह, भएकी या श्रधिक निद्रा हो तथा मुह, नाक, श्रोर श्रांख से खून वहे, गला कफ से घरघराय, साँस भूले श्रीर पीड़ा हो तो ऐसी हालत में चिकित्सक चिकित्सा न करे, क्योंकि ऐसी हालत में रोगी वचता नहीं॥ २७-२६॥

१ श्रितिघूर्णता मॉप" इति भाषा, "त्रितिघूर्णता—त्रितिनद्रा" इति भावमिश्रः ।

## **च्यथं मस्रिकायाः सामान्यासाध्यलक्त्रगानि** ।

सामान्येनासाध्यत्वमाह—

# मसूरिकाभिभूतो यो भृशं घाणेन निश्वसेत्। स भृशं त्यजति प्राणान तृपातों वीयुद्धिनः॥ ३०॥

म०—मसुरिकाभिभृतो य इत्यादि । घाणेन निःवसंदिति गुखव्यिनरेकेण घाणेनेव निश्वसेत्, सर्ववाक्यानामवधारणफळत्वात् ॥ ३० ॥

भा० टी०-मस्रिका का रोगी यदि सिर्फ नाक से ही ज्यान ले. मुग्न ने नर्ते, नथा जिसे प्यास अधिक लोग और अपतानक आदि कोई वातरीन प्रकट हो जाय, नी यह रोगी नहीं वचता ॥ ३०॥

#### अथ मत्रिकाया उपद्रवाः।

मस्रिकाया उपद्रवमाह-

मसूरिकान्ते शोथः स्यात् कृषिरे माणिवन्धके । तथांऽसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमाधवकरिवरिवते माधवित्तदाने मन्द्रिकानिदानं समाप्तम् ॥

म०-मास्रिकान्ते इत्यादि । दुश्चिकित्स्य इति दुःश्वटोश्यं निष्ये. नैन
असाध्य इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

इति श्रोकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशन्याख्यायां मस्रिकानिदानं समाप्तम्। भा० द्वी :-मभूरिका के श्राखीर में यदि कूर्पर-केहनी. मणियग्य-फर्लाः नगा श्रंसफलक में-कवे के पास स्जन हो जाय तो वह भी श्रमाच्य है ॥ ३६॥

इति श्रीहरिनारायग्शमंबैद्यकृतायः निज्ञनदीपिकायां रिविनिः चप्र भाषादीकायां मस्रिकानिदानन्।



# अथ <sup>१</sup>ज्ञुद्ररोगनिदानम् ।

## अथाजगल्लिकारोगस्य लच्चणम् ।

म०—विसर्पा ीनामक्षुद्र-हेतु-लक्षण-चिकित्सितानामिभिधानेन क्षुद्र-हेतु-लक्षण-चिकित्सितानां क्षुद्ररोगाणां पारिशेष्यात् क्षुद्ररोगनिदानम् । नतु, यदि क्षुद्रत्वमेपां हेतु-लक्षण-चिकित्साल्पत्वेन तिहं अग्निरोहिणी-चल्मीकादीनां त्रिदोषजत्वेन हेत्वादिवाहुल्यात् कथं क्षुद्रत्वम् १ नैवम्, वाहुल्येन तावत्, लित्रणो गच्छन्तीतिवत्, किंवा अवान्तरभेदिवरहः चुद्रत्वम्, येनात्र वक्तव्यानामजगल्लिकादीनां न दोष्ट्रव्यादिकृतभूरिसंख्याभेदेन व्रणं वरादिविचिद्रेशः, विन्तु प्रत्येकं स्तोक्षसंख्यया- इभिधान तेपाम् । अन्यस्त्वाह्-चुद्रशब्दोध्लेप राद्रे च वर्तते, तेन यथायाग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; राद्रे चुद्रशब्दोध्लेप राद्रे च वर्तते, तेन यथायाग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; राद्रे चुद्रशब्दोध्लेप राद्रे च वर्तते, तेन यथायाग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; राद्रे चुद्रशब्दोध्लेप राद्रे च वर्तते, तेन यथायाग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; राद्रे चुद्रशब्दो यथा— "चुद्रा मृगा यत्र शान्ताञ्चेरुरन्यैः सर्व मृगैः"—इति । चुद्राणां वालानां रोगाः चुद्ररोगा इति केन्नित् । एवमप्यजगिल्लाहिष्रतनादीनामेव परियहो न त्वन्येषाम् । संनेषेण चतुश्चत्वारिंशद्विकारानत्र वक्तव्यान् क्रमेण दर्शयति—

भा० टी०—जुद्र रोगों का निदान-याने फुटकर रोगों का वर्णन। दूसरे रोग दोप भेदों से बहुत तरह के होते हैं, किन्तु ये रोग एकही प्रकारके होते हैं, इसलिए इन्हें जुद्र-फुटकर कहा जाता है। या जुद्ररोग अर्थात् छोटे मोटे रोग।

# स्निग्धाः सवर्णा त्राथिता नीरुजा मुद्रसन्निभाः । कफवातोत्थिता ज्ञेया बाळानामजगित्तकाः ॥ १ ॥

( ন্ট্রও নিও স্মত গ্রহ )

भः - स्निष्धेत्यादि । भोजे तु सूपिका-मर्ग्य-सुप्क-कोर्च-फहार्चः - प्रभृतयोऽधि-कविकाराः पठ्यन्ते ते च सुश्रुते विकारस्यानन्त्यादसुमता एव वाहानामिति प्रायोभावित्वादुक्तम्, तेनावाहानामपि दृश्यमानाः संगच्छन्ते ॥ १॥

भा० टी०—शरीर में चिकनी शरीर के समान वर्णवाली गँठीली, कम पीड़ावाली मूँग के समान छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं। उन्हें श्रजगित्तका कहते हैं। यह कफवात होती है श्रीर वालकों को श्रधिकतर होती है॥ १॥

१--- तुरै त्यस्य-फुटकर-इति हिन्दीमापा युक्ता प्रतीयते, अथवा 'तुद्ररोगा'-"छोटे मोटे रोग"।

#### अथ यवप्रख्याया लजराम्।

#### यवश्ख्यामाह--

# यवाकारा सुकठिना प्रथिता मांससंश्रिता । पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ २ ॥

( सु॰ सि० स्र॰ १३ )

म॰-- यवाकारेत्यादि । यवाकारेति यववनमध्ये म्यूला ॥ २ ॥

भा० टी०—यव के श्राकार की बीच में मोटी श्रीर किनारे पतर्ला गर्टाली फुल्स् होती है। इसे यवप्रक्या कहते हैं। यह कफवात से होती है, स्मर्का जा श्रांद तक रहती है। हिन्दी में इसे यवारी कहते हैं॥२॥

#### भ्रथान्त्रालच्या लक्तग्रम्।

अन्त्रालजीमाह—

घनामवकां पिडकासुन्नतां परिमण्डलाम् । अन्त्रालजीमलपूयां तां विद्यात् कपतवातजाम् ॥ ३ ॥

( নত নত ১৫ )

म०—घनामित्यादि । अन्त्रास्त्रजी स्नायुगता भोजवचनाटवगन्त्या । यदुक्तम्,-"इलेप्पानिस्रो श्रितो स्नायुं पिडकां परिमण्डसाम् । दृष्टां जनयतोऽप्रकामसण्ड्राम् ॥ आमोदुस्वरसंकाशां विद्यादन्त्रास्त्रीं तु नाम् — इति ॥ ३॥

भा० टी०—धनो, भीतर मुँहवाली, ऊँची, गोल, कम पीर बटाने यानी पुरुती को अन्त्रालजी कहते हैं। यह कफवात से होती है, इसकी जट स्नायु में तोनी है, हिन्दी में 'इसे अन्धा फोड़ा' कहते हैं॥ ३॥

स्रथ विष्टुताया लक्तग्म्।

विद्यतामाह--

विवृतास्यां महादाहां पक्वोदुम्बरसंनिभाम् । विवृतामिति तां विद्यात् पित्तोत्थां परिमराडलाम् ॥ ४ ॥

१ ग्रन्धालजीति पाठान्तरन् ।

माधवानिदानम् ।

म॰-विवृतास्यामित्यादि । पित्तेनाधिकपाकाद्विष्टतमुखतायां विद्रताः संजा॥ ४॥

भा० टी०-ऐसी फुन्सी को विवृता कहते हैं, जिसका मुँह फटा रहता है, जलम बहुत होती है, और जो गोल और पके हुए गूलर के फल के रंग की होती है॥ ४॥

अथ बच्छिपकाया लक्त्रंगम्।

कच्छिपकास्रज्ञणमाह-

ग्रथिताः पुञ्च वा षद् वा दारुणाः कच्छपोपमाः कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छिपका बुधैः ॥ ४ ॥

( सु० नि० अ० १३ )

म०-- प्रथिता इत्यादि । दारुणा=कठिना । मध्योन्नतत्वेन पर्यन्ताल्पत्वेन च कच्छपिकासंज्ञा ॥ ५ ॥

भा० टी०—कफवायु से उत्पन्न पाँच या छः, कछुवे की पीठ की तरह वीच में ऊँची' किनार पर नीची और कड़ी पिड़का को कच्छिपका कहते हैं।। ४॥

अथ वल्मोकस्य लक्तग्रम्।

वल्मीकलचणमाह-

श्रीवांस-कक्षा-कर-पाद-देशे सन्धी गले वा त्रिभिरेव देविः। श्रन्थिः स वल्मीकवदिकयाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥६॥ मुखेरनेकैः मुति-तोद-वद्गिर्विसर्पवत् सर्पति चोन्नताग्रैः। वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥७॥

(सु॰ नि॰ श्र॰ १३)

मं ज्याबांसेत्यादि । वल्मीकवदित्यनेन पचुरशिखरत्वेन समुच्छितत्वं दुरावगादम्लत्वं च ख्याप्यते । अत एव चिकित्सायामवगादमूलशोधनार्थम् मे-त्ताराभ्यां चिकित्सेदित्युक्तम् ॥ ६—७ ॥

भा० टी०--गरदन, कथा, काँच, हाथ, पर, गला ग्रांर सिध-जोड़ पर निह्मान से वाँची की तरह गाँठ हो जाती है, जिसके थीर २ वड़ने पर कई मुद्द हो जाते हैं. जिसका श्रगला हिस्सा नोकीला होता है श्रोर जिसमे मवाद बहना रहता है पीड़ा होती है श्रोर विसर्प को तरह फेलती है। चेन्न लोग उसे बन्धिक कहते हैं। यह श्रसाध्य होती है, श्रोर पुरानी तो विल्कुल ही श्रसाध्य ॥ ६-३॥

#### यथंन्द्रविद्वाया जन्मग्रम् ।

इन्द्रविद्धामाह—

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम् । इन्द्रविद्धां तु तां विद्याद् वातपित्तोत्थितां भिपक् ॥ = ॥

( নু॰ নি॰ অ॰ ১১ )

म० — पद्म प्रशिक्षविदियादि । पत्र प्रशिक्षवन्मध्ये इति पत्र प्रश्नाटवत् ॥ = ॥ भा० टी०-वातिपत्त से एक पिड़की होती है, जिसके यीच में कमलकरिए हो के समान छोटी २ और वहुन सी फुल्सियाँ हो जानी है। इसे इस्ट्रविका कहने हैं ॥=॥ अश्रथ गर्दिनकाया लक्ष्यान् ।

गर्दभिकामाह—

मगडलं वृत्तमुत्सन्नं सरकं पिडकानितम् । रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद् वातपित्तजाम् ॥ ६ ॥

स॰—मगडलिन्दादि । गर्देभिका यद्यपि समाननन्त्रे न पटाने नपार्शः सर्वत्र सुश्रुतेऽभिधोयतेः अविगीतपाठेन व्यवस्थिनेव ॥ ६ ॥

भा॰ टी॰—गोल. ऊँचा. अनेक पिड़िकयों से घिरा हुया एक मर्डल-चरसी हा जाता है और उसमें दर्द होता है, उसे गईभिका करने हैं। यह वान पिसले टीनर्स गमा

अथ पाषागागर्भरा लन्नगम्।

[Mumps] मस्ट्

पाषाणगर्भस्रचणमाह-

वात-श्लेष्म-समुद्भूतः श्वयशुईनुमन्धिजः। स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पापाणगर्दभः॥ ३०॥ म॰—वातेत्यादि । स्थिरः=कठिनः, पाषाणवत् वाठिन्यात् पाषाणगर्भः । पाषाणगर्दभः "गछवष्ट्" इति ख्यातः ॥ १० ॥

भा० टी॰—वातकफ से हृतु सिध में स्थिए-कड़ा, मन्द शीड़ा वाला चिकना एक शोथ होता है, उसे पापाण गर्दभ कहते हैं॥ १०॥

#### **प्राथ पनसिकाया लक्त्याम्** ।

पनसिकामा ह

# कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडकासुग्रवेदनाम् । स्थिरौ पनसिकां तां तु विद्याद् वातकफोत्थिताम् ॥११॥

स० कर्णस्येत्यादि । एषा भोजे 'सभन्ततः' इति वचनात् कर्णस्य वहिरिप भवतीति केचिद्व्याच्चते । यहुक्तम्, "कफवातौ मक्कपितौ मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तब्धां कुरुतः पिडकां स्थिराम् ॥ विपमां दाहसंयुक्तां विद्यात् पनसिकां तु ताम्" – इति । तत्तु न सम्यन्, समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नत्वात् । दृश्यते वाह्यरन्ध्रे शालूकाकारेयिमःति केचित् । अस्यां वात- कफजायां भोजे दाहपाठो विकृतिविषमसमवायादिधिष्ठानभूनरक्तमभावाद् वाऽव- गन्तव्यः ॥ ११ ॥

भा० टी॰—वातकफ से कान के भीतर एक कड़ी पिड़की हो जाती है, जिसमें वड़ी पीड़ा होती है, उसे पनिसका कहते हैं॥ ११॥

च्रथ जालगद्भस्य लक्तग्रम्।

संत्यु लार्गित

जालगर्दभलचणमाह—

# विसर्पवत सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् । दाह-ज्वर-करः पित्तात् स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १२ ॥

म॰—विस्तपवदित्यादि । अपाकवानिति ईपत्पाकवान्, पित्तकृतत्वेन सर्व-थापाकाभावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः, किन्तु पाकरहित एवायमुपलभ्यते । पित्तादि-त्युद्धसूतपित्तात्, तेन भोजोक्तं -पित्तोन्वणदोषत्रयजन्यत्वमस्याविरुद्धं भवति । स यदाह,—'पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिताः । इयावं रक्तं तनुं शोथमपाकं वहुवेदनम् ॥ विसार्पणं सदारं च मृष्णा-ज्वर-समन्वितम् । विसार्पमा-हुस्तं व्याधिमपरे जालगर्दभम्"-इति । जतुकर्णस्वाह्—"पित्ताधिकस्तत्र तीव्र-दाहो रक्तपाको विसर्प-ज्वर-करो जालगर्दभः"—इति । अदमान्विवात हार्द ख्यातो विकारः ॥ १२ ॥

भा॰ टी॰—पित्तकोप से एक पतला शोथ होता है, जो कम पकता है, जिसमें दाद ज्वर होता है श्रोर जो विसर्प की भॉति फैलता है। उसे जालगईभ कहते हैं॥ १२॥

## अयेरिवेछिकाया लक्त्यम् ।

इरिवेल्लिकालन्यमाह—

कत्त्वणम् ]

# पिडकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्र-रुजा-ज्वराम् । सर्वात्मिकां सर्वेलिङ्गां जानीयादिरिवेश्विकाम् ॥ १३ ॥

म॰—पिडकामित्यादि । सर्वात्मिकां सर्विलिद्गामिति सर्वोत्मिकाम्=सर्वदो-पजास् । सर्वात्मिकामित्यनेनैव सर्वेलिङ्गत्वे सिद्धे पुनः सर्वेलिङ्गामिति वचनं विकृतिविषमसमवायारव्यलिङ्गव्यातिरेकेण प्रत्येकदोपलिङ्गयुक्ततां ख्याप्यति ॥१३॥

भा० टी॰—शिर में सिन्नपात से एक गोल पिड़की होती है, जिसमें पड़ी तेज पीड़ा होती है श्रोर ज्वर श्रा जाता है, तथा तीनों दोपों के लजल प्रकट होते हैं। इसे इरिवेसिका कहते हैं॥ १३॥

## ् स्रथ कद्माया तद्मणानि ।

[ Herpes Zoster, Boils. ]
हरपीज़ जास्टर, व्वाइल्स,
बाहु-पार्श्वास-कक्षेषु कृष्णस्कोटां सवेदनाम् ।
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

( নু০ নি০ ঘ০ গই ) -

भा० टी०--पित्त के कोपं से वाहु. पसवाड़ा, कंघा या काँख में काला फफोला होता है श्रीर पीड़ा करता है उसे कला कहते हैं। हिन्दों में इसे कछोरी या करवारी कहते हैं॥ १४॥

#### म्रथ गन्धमालाया लद्गणम्

गन्धपालामाह—

# एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिडकां स्फोटसंनिभाम । त्वगातां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचत्तते ॥ १४॥

( सु० नि० ग्र० १३)

म॰—एकामित्यादि। एकामेतादशीमिति कत्तोक्तेककुष्णस्कोटसद्दशीम्॥१४॥
भा॰ टी॰—पित्तकोप से त्वचा में एक ऐसी ही कख़ौरी की तरह पिड़की होती है
उसे गन्धमाला कहते हैं॥ १४॥

## अथाग्निरोहिग्गीरोगस्य लक्तग्रम् ।

अग्निरोहिणीलज्ञणमाह—

क अभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः । अन्तर्दाह—ज्वर—करा दीप्तपावकसित्रभाः ॥ १६ ॥ सप्ताहाद् वा दशाहाद् वा पक्षाद् वा घन्ति मानवम् । तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सर्वदोषजाम् ॥ १७ ॥

( सु० नि० ग्र० १३ )

म०—कत्तेत्वादि । सप्ताहाद्वा द्वाहाद्वेत्यभिधानमसाध्यत्वख्यापकमनु-पक्रमाद्वोद्धच्यम् । उपक्रमात् पुनिरयं साध्येव, अत एवास्याद्विचिकत्साभिधानं चरकेणाप्यग्निरोहिणीं प्रत्यभिहितम्,—"सन्ति ह्यवंविभा रोगाः साध्या दारुण-संमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्यारम्भेण वा पुनः" (च. स्त. स्था. च्य. १८)— इति । तन्त्रान्तरमपि.—"पित्तरक्तोत्कटा दोषाः प्रदीप्ताङ्गारसंनिभान् । कत्तभागेषु क्विन्ति तीव्र दाह-रुजा-ज्वरान् ।। मांसावदारणान् स्फोटान् ये हन्युरनुपक्रमात् । पत्ताह्याहादवीग्वा सा ज्ञेया विक्षरोहिणी"—इति । वात-पित्त-क्रफाधिक्याद्यथाक्रमं सप्ताहादिविकल्पः ॥ १६–१७॥

भा॰ टी॰—काँख के श्रास पास फफोले हो जाते हैं जो कि मांस को गला देते हैं। भीतर उसमें बड़ी जलन रहती है। ज्वर श्राता है श्रीर वाहर जलती हुई श्राग की माफिक जलते रहते हैं। यदि उसकी चिकित्सा न की जाय तो वाताधिक सप्ताह में. पित्ताधिक दश दिन में श्रीर कफाधिक पन्द्रह दिन में रोगी को मार डालता है। यह सिक्षपात से होता है श्रीर इसे श्रीनरोहिणी कहते हैं॥ १६-१७॥

## ष्रथ चिप्पारुपचुद्ररोगस्य लक्त्ग्रम् ।

(Whitlow)

हिरलो ।

चिष्पमाह—

नलमांसमिष्ठाय वायुः पित्तं च देहिनाम् । कुर्वाते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिष्पेमादिशेत् ॥ १८॥ तदेवाल्पतरैर्दापेः पुरुपं कुनखं वदेत् ॥ १९॥

(सु॰ स॰ घ॰ १३)

म०—नखेत्वादि । तं च्याधिं चिष्पमिति चिष्पमङ्गुलीवेष्टकमिति ख्यातम् । चरके त्वचतनामायं विकारः । यदुक्तम्,-"रोगोऽचत्रवर्षनखान्तरे स्यान्मांसाम-दोषी भृश दाइ-पाकः" ( च चि स्था च्या. १२)-इति ॥ १८-१९ ॥

भा० टी०—वायु श्रीर पित्त नाखून के श्रन्दर मांस को पका देने हैं श्रीर जलन पैदा करते हैं, उसे चिष्प कहते हैं। कम दोप होने पर नास्तृन के रूमा हो जाने पर उसे कुनख कहते हैं। चिष्प भीतरी दोपों से होना है श्रीर कुनस नास्तृन में चोट लगने से होता है। इसमें नख सफेद, रूखा श्रीर खरखरा हो जाता है। १५-१६॥

## अथानुशयीरोगस्य लक्तगम्।

श्रनुश्यीलत्त्रणमाह—

गम्भीरामल्पसंरम्भां सवर्णामुपरिस्थिताम् । पादस्यानुशयीं तां तु विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ २०॥ (इ० विर प्रकार)

#०-गम्भीरामित्यादि । गम्भीरामित्यन्तःपाकेन । अल्पसंरम्भागित्यल्प-

शोधाम् ॥ २० ॥

भाष टी०--पाँव पर एक पिड़की होती है, जो भीतर दूर तक पकती है जोर उत्तर उसमें सूजन कम मालूम होती है। रंग उसका शरीर के रंग का होना है इसे यनुश्वी कहते हैं ॥ २० ॥

१-"वेडवा" इति लोके । क्वचित् कुनखरोगस्य लक्ष्यमन्यया पटने --तदार -जिवार ज्युटी दे नखो रूक् सितः खरः । भवेतं कुनखं विद्यात् कुलोरं वाऽनिधानतः ॥ इति ॥

## भ्रथ विदारीरोगस्य लक्त्रगम् ।

विदारीलचणमाइ--

# विदारीकन्दवद् वृत्ता कक्षावङ्क्षणसन्धिषु । विदारिका भवेद् रक्ता सर्वजा सर्वेळक्षणा ॥ २१ ॥

( सु० नि० श्र० १३)

म०-विदारीत्यादि । विदारिका भवेद्रक्तां सर्वेजा सर्वेरुक्षणा असर्वेत्रक्षणोते उभयत्रापि नवः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासर्वेजा इति सर्वदोषैः सन्निपति न भवति, असर्वेलचणोति सन्निपातलचणरहितेत्यर्थः। तेन प्रत्येकदोषद्वन्द्वजत्वेन षड्विघा सन्निपातमात्रेण न भवतीति **वाक्यार्थः**। किन्त्वयं पत्नो यद्यभिमतः स्यादाचार्यस्य, तदा व्यक्त्यर्थे 'षड्विधा ह्येकदोषजा इति पदं कृतं स्यात । किश्च वहुपपञ्चत्वेन श्वद्रत्वासङ्गतिश्च । अपरे असर्वजा . सर्वेछच्चणा' इति पटन्तिः, तदपि न संगतम् सर्वेदेषि नेभवति अथ सर्वदोषलच्चणा भवति इन्त तर्हि लिङ्गिनमन्तरेण लिङ्गपादुर्भावपसङ्गः । अन्ये तुत्तरपद एव नवः प्रयोगात "सर्वजांऽसर्वलचणा" इति वदन्तिः, तत्र यदि सर्वेषां लचणानि सर्वेलच-णानि तान्यविद्यमानानि यस्यामिति, तदा कथं छिङ्गमन्तरेख छिङ्गिनः परोच्चस्य परिच्छेदोदयः। अथ सर्वाणि च तानि लक्षणानि अविद्यमानानि यस्यामिति, सिन्नपातजत्वेऽप्यसम्पूर्णलत्तणत्यर्थः । एतदापि न सङ्गतम् यद्ययं पत्तोऽभीष्टः स्यात् तदाऽसर्वलचणेति न वक्तव्यमत्र स्यात् सर्वत्र न्यायस्यास्य समानत्वात्ः हेत्वनुरूप-कोपवलोन हि सर्वत्र सर्वार्थाल्पालिङ्गसङ्गतिः,असम्पूर्णलत्त्रणत्वेन दोषाणां हीनवलत्वं समद्वद्धानामनारम्भकत्वं वा शक्यमेवास्मिन् पत्ते वक्तुं, किन्तु तन्नाद्रियन्ते;— ततश्रोभयत्रापि ननः प्रयोगं विना सर्वजा सर्वछत्तणोति पाठो युक्तः । सर्वजेत्यभि-धायापि सर्वलचणेति वचनामिरिवेद्धिकायामिव प्रकृतिसमसम्बायजन्यवातादिलज्ञ-णदर्शनार्थ, तेन विक्वतिविषमसमवायजन्यासाध्यत्वादिलज्ञणानि न भवन्ति । अस्मिन्निप पाठे सर्वेजा सर्वेरेकाादिमकारैवातादि। भेर्जन्यते, एवं सर्वेळचणेति वक्तुं पार्यते, किन्तु खुद्ररोगत्वादोषभेदेन गणना न युक्ता । चरके त्वियं कफमारुतजा पट्यने । यदुक्तम्-"ज्वरान्विता पङ्जण-कत्त-सन्यौ वर्तिर्निरार्तः कठिना मता या । दिदारिका सा कफयाख्वाभ्याम्" ( च. चि. स्था, च्रा. १२ ) इति ।

तेनात्राप्यन्पित्तयुक्तकप्रवातजत्वेन सर्वजत्वं द्वेयम्। यथा-ज्वरयोगेनान्पिपत्तत्वम्। यदुक्तम्,—"ऊष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना" (च.चि. स्था, अ, १)—इति। "विदारीमिति तां विद्यात् सर्वजां सर्वज्ञणाम" इति पाठान्तरे न किवद् व्याख्यानमपञ्चः ॥ २१॥

भा० टी०—काँख, वङ् च्लण, सन्धियों में विदारीकन्द (पाताल कोटेंड्रा) की तरह गोल श्रोर लाल पिड़की हो जाती है, यह सिन्नपात से होती है, श्रोर इसलिये इसमें तीनों दोपों के लच्चण दीख पड़ते हैं इसे विदारिका कहते हैं॥ २१॥

### अथ शर्कराख्यज्ञुद्ररोगस्य लज्ज्यम्

### शर्करामाह---

प्राप्य मांस-सिरा-स्नायः रहेष्मा मेदस्तथाऽनिरुः । प्रनिंथ करोत्यसो भिन्नो मधु-सिर्प-विसा-निभम् ॥ २२ ॥ स्रवत्यास्रावमनित्रस्तत्र वृद्धिं गतः पुनः । मांसं संशोष्य प्रथितां शर्करां जनयेत् ततः ॥ २३ ॥ दुर्गन्धि क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः सिराः । स्रवन्ति रक्तं सहसा तं विद्यात् शर्करार्वुदम् ॥ २४ ॥

( ন্তু০ নি০ হা০ ৭২ )

म॰—प्राप्येत्यादि इयमेव शर्करार्धुदस्य हेतुः । अस्यां कफानिलां दोपां,
मांस-सिरा-स्नायु-मेदांसि दूष्याणि । अनिलक्ष्तत्र दृद्धि गत द्यति पूर्वमेव नावद्
वृद्धोऽनिलो धातुत्तयेण दृद्धिमतिशयेन गतः मांसं विशोप्य कादिन्यात् शर्करातुल्यां शर्करां जनयति । अतः शर्करायास्तुल्यं शर्करार्धुदं भवति । दुर्गन्यि विलयगित्यादिना शर्करोत्पन्नं शर्करार्धुदल्तणं, शर्करार्धुदं च शर्करावस्यवेत्येक एवायं
विकारः, तेन न संख्यातिरेकः । नानावर्णमिति घृतभेदोवसावर्ण रक्तम् नत
इति शर्करार्धुदादेव । भोजेऽपि पठ्यते ,—" तमेव भिन्नंदुर्गेन्यं पृत-मेदोनिभं
सिराः । सवन्ति स्नावमिनशं तदा स्याच्छर्करार्धुदम् "—इति । नमेवेनि
ग्रान्थम् ॥ २२-२४ ॥

भा॰ टी॰-कफ वायु, मांस.शिरा,स्नायु और मेद को टूपित कर एक गाँठ उत्पक्त कर देता है। इसके फूटने पर इससे शहद, वी और चर्यों की तरह मवाद पहता है। श्रधिक वहने से धातु चय होता है श्रोर उससे वायु वढ़कर वहाँ के मांस को सुखाकर गठीली शर्करा-कँकड़ी की तरह कर देता है । वाद शिराश्रों से वदवदार, सड़ा घी चर्वी के रंग का खून एकाएकी वहने लगता है, इसे शर्करार्बुद जाने॥ २२-२४॥

## अथ पाददायी लक्तगम् ।

पाददारीमाह—

# पारिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूचयोः । पादयोः क्रुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत् ॥ २४ ॥

( ন্তু৹ নি০ খ্স০ १३)

म॰-परिक्रमगाशीलस्येत्यादि । परिक्रमणम्=पादिवरहणम्, दारी=दार-णमात्रम्, विपादिकाकुष्ठं तु पिडका सविदारणेति भेदः ॥ २५ ॥

भा० टी॰—नंगे पाँव अधिक चलने से पाँच का तरुवा और एड़ी कखी हो जाती है और वहाँ दरार हो जाता है। इसे पाद दारी कहते हैं। यह वात से होता है। इसे हिन्दी में "विवाई" कहते हैं। इसमें सिर्फ पाँच फट जाता है, और कुछोक्त विपादिका में पिड़की होती है और फटी होती है। दोनों में यही फर्क है॥ २४॥

ग्रथ कदरस्य लच्नग्रम् । ( Coan ) कोन,

कद्रमाह—

श्करान्मथिते पादे क्षते वा कराटकादिभिः । प्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं हि तत् ॥ २६ ॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ १३ )

म०—शर्करोन्मथित इत्यादि । कदरं=कोलाष्ठीति ख्यातम् । कोलवदि-त्यस्य स्थाने कीलवदिति पाठान्तरम् । कदरं हस्तेऽपि भवति । तथा च भोजः,— "हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगतं खरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफ-मारुतौ ॥ सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम्"—इति । कोलवदिति वदरवत् ॥ २६ ॥

भा• टी॰—कँकड़ी या काँटा चुभ जाने से पैर में वेर की तरह एक ऊँची गाँठ हो | जाती है, उसे कदर कहते हैं । हिन्दी में इसे गुरखुल कहते हैं ॥ २६॥

#### अथोलसक्तस्य लजग्म् ।

लज्ञणमाह---

क्लिनाङ्गुल्यन्तरौ पादौ कराइ-दाह-रुजान्त्रितो । दुष्टकर्दमसंस्परादिलसं तं विभावयेत ॥ २७॥

( सु॰ नि० छ० १३ )

म॰—क्लिन्नेत्यांदि । अयं कफरक्तजो विकारः "पाक्रया" इति रूयातः । अत्र कण्ड्ः कफस्य, दाहरुजे रक्तस्य ॥ २७ ॥

भा० टी०—वरसोत के दिनों में खराव कीचड़ के संसर्ग से प्रंर की अंगुलियों के वीच की घाई सड़ जाती है, वहाँ पीड़ा, खुजली श्रोर जलन होती है, इसे श्रलस कहते हैं। हिन्दी में इसे "पैर का सड़ना" कहते है। २७॥

थ्रथेन्द्रलुप्तस्य लक्तग्रम् ।

( Baldness or Falling of Hair ) वाल्डनेस या फालिइ श्राफ देयर

इन्द्रलुप्तस्य लन्नगमाह—

रेंामकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्चिञ्चतम् । प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २८ ॥ रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येपामसंभवः । तदिन्द्रजुप्तं खालित्यं रुह्योति च विभाव्यते ॥ २१ ॥

( सु० नि० घ्र० १३ )

म—रोमक्र्पेत्यादि । एति त्रित्रिभिटोंपेः सशोणितैः स्वभावादियनकारुष्या-पारैभैवित । एतच स्त्रीणां न भवतीति विदेहवचनाइच्याख्यानयन्ति । यहुक्तम्,— "अत्यन्तसुकुमाराङ्गयो रजो दुष्टं स्नवन्ति च । अन्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः स्त्रियाः—" इति । अन्यायामाद्वातिपत्तयोरकोषेन नातिरोमच्युतिः, रजःस्नावण च स्त्रोतोऽवरोधाभावाच्च्युतानामपि रोम्णां पुनिवरोहः, किंतु स्त्रीप्विप खलितिदश-नात् प्रायिकं विदेहवचनम् । खालित्य रुद्धेति च तस्य पर्यायकथनम् । नथाच भोजः,—"तदिन्द्रसुप्तिमत्याहुः खल्वीं रुद्धां च केचन"—इति । कातिकस्त्याह,— "इद्रसुप्तं क्रमश्राणि भवति, खालित्यं शिरस्येव, रुद्या च मर्वदेहें —दित । आगम-स्त्वत्र नास्ति ॥ २८—२६ ॥

३—"कँदई" इति लोके इति भागिभः,।

भा० टी०--रोगें की जड़ में पित्त और वात आकर वालों को गिरा देता है, बाद कफ और ख़ून उन जड़ों में आकर जम जाता है,इससे वहाँ पर दुवारा वाल नहीं जमता। इसे इन्द्रलुप्त-खालित्य और रुद्या कहते हैं। किसी का मत है कि भोछ दाड़ी भड़ जाने से इन्द्रलुप्त, शिर के वाल भड़ने से खालित्य और देह भर के वाल भड़ने से रुद्या होती है, परन्तु यह मत किसी प्रन्थ के प्रमाण न मिलने से ठीक नहीं है। १८८-२६॥

#### म्रथ दारुणकस्य लक्त्रगम्।

दारुणलच्यामाह--

### दारुणा कग्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपाट्यते । कफ-मारुत-कोपेन विद्यादारुणकं तु तम् ॥ ३०॥ ( अ० वि० अ० १३)

ध्न०—दारुणेत्यादि । दारुणेति कठिना । कपमारुतकोपादिति यद्यप्युक्तं तथापि पित्तरक्तानुवन्धोऽप्यत्र द्रष्ट्रच्यः तथाहि विदेहः,—"यदत्र पटलामासं सरुजस्कं शिरस्त्वचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदैः समन्वितं वातात् सकण्ड्गौरवं कपात् । सपिपासं सदाहार्तिरागं पित्तास्रजं तथा" इति । अत्र वचने सदाहरागं च पित्तात् सार्ति तु रक्तात्,त्र्यातीं हैं रक्तनाऽपि भवति । यदुक्तम्,—रक्तं हि व्यम्खतां याति तच्चेनास्ति न चास्ति रुप्र्"—इति । दारुणं रुक्तिति खोके ॥ ३० ॥

भा० टी॰—कफ वायु.के कोप से शिर के वालों की खाल (जिल्द) कली श्रौर किए खरखरी हो जाती है, श्रौर वहाँ खुजली उठती है। उसे दाक्ण कहते हैं। हिन्दी में इसे किसी कहते हैं। इ०।।

अथारंषिकाया लक्त्रणानि ।

अर्रूषिकामाह--

अरुंषि बहुवव त्राणि बहुक्लेदीनि मृध्नि तु । कफामृक्तिमिकोपेन नृणां विद्यादरूंषिकाम् ॥ ३१ ॥ ( ख॰ वि॰ अ० १३ )

भ०—घ्यस्वं वीत्यादिना घ्यस्वं वीति त्रणाः ॥ ३१ ॥

भाव टीव सिन्दा में कफ खून और की हों के उपद्रव से छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं, जिनके कई मुँह होते हैं और उनसे मवाद वहता है। इसे श्रक्ष पिका कहते हैं। हिन्दी में इसे "चाँई चूँवा" कहते हैं। ३१॥

### ग्रथ पलितस्य लक्तगाम्।

[ premature grey hair ]

पलिनमाइ-

प्रोमेच्यार ग्रेहेग्रर

# कोध-शोक-श्रम-कृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्तं च केशान पचति पिकतं तेन जायते ॥ ३२॥

( মু০ নি০ স্ল০ ৭২ )

म॰-क्रोधेत्यादि । शरीरोप्माने देहाग्निः । पित्तं चानि पित्तमपि शिरोगनं पिलतहेतुः । नजु,पित्तमेवाग्निः, तत्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानान्;यन्क्तेत्रान् सुश्रुतः;-"न पाकः पित्तादृते" (सु. सु. स्था. ग्रा. १७ )-इति, तथा-"पित्त तस्मिन् पानकोऽग्निरिति संज्ञा" ( सु. स्व. स्था. च्यू २१ )-इति, तथा न एव "न खल पित्तव्यतिरकेणान्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेये तु पित्ते द्रदन-पचन-दार-णादिष्वभिनर्तमानेऽग्निवदुपचारः क्रियते अन्तर्गिनरिति, चीरो ग्राग्निगुण नन्त-मानद्रव्यापयोगादितिष्टद्धे शीतिकयोपयोगादागमाच पत्र्यायः न खलु पित्तव्य-तिरेकेणान्योऽग्निः (सु. सू., स्था. अ. २१)—इतिः चरकाचार्योऽप्यात्.— "दर्शनं पक्तिरूष्मा च जुनुष्णादेहमोदेवम्। प्रभावसादां मेथा च पित्तकर्भी-विकारजम्" ( च. स्व. स्था आ. १८ )—इतिः पाकस्यान्यथानुपपत्या चान्ते-रङ्गीकारःः किञ्च गन्देऽग्नां पित्तकग्मरीचादिद्रव्योपयोगादग्नेवृद्धिः, पित्तप्रात-कुरुशीतमधुरादिद्रव्योपयोगाचोपणम उपलभ्यतेः यदि हि पित्ताद्विन्दोऽग्निः स्यात्तदा पित्तस्य बुद्धिहासानुविधानमं स्यानुपपन्नं स्यात्, न हि तृहिनकरमण्डले हिमभानि अहिमोपलम्भः, यद्यतो भिन्नं तत्ततो भेट्नोपलम्यनः यथा यागराटन गरः, न चैवं पित्ताद्गिनः, तत्क्कतः पित्ताद्ग्नेः पृथगुपादानामिति ? अत्र प्रत्य-भिषीयते--न नावदन्तरग्निः वित्तादभिन्नः, भेदसाधकप्रमाणस्य भूयः माराबातः 'तथाह्यभेदे<sup>६</sup> समदोष: समाग्निक्च" (सु. सृ. स्था, अ. १५) उत्यव, "सम-भकोषौ दोषाणां सर्वेषाम ग्निसंश्रयौं ३ इत्यत्र च टोपपट्लब्यत्वादग्नः पृष्णुपा-दानमसङ्गतं; तीच्णः पित्तेन चेति स्वात्मिन कियाविरोधादसः,तः यन्युनः "न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः" इत्याद्यक्तं तद्भेदमेव साधयानि, उपचागार्भधाः नात्, न हाभेदे उपचारः सम्भवति । यद्ष्यग्नेः पित्तवृद्धिहासानुविधानमभिहिनं तदप्रयोजकं, भेदेऽपि समानत्वेन तदुपपत्तेः। यथा कफटदिहासकरसाम्याने-यद्रव्याभ्यां शुक्रस्य वृद्धिहासौ दृष्टौ, न च कफ्शुक्रयोरेवयं: फिल्च पृतं विनशं-

१-ग्रस्यान्त्रको (हिमभाजि-नन्द्रे) स्थ्रभेद् इति धन्तरको पितादभिन्ते गति द्रोपपरन्यपादि -सर्वेषा दोषास्याभित्यत्र दोषान्तर्गत्वितोपत्तकथत्वासुनरन्ति संजन्ने इत्यनेना ने उपस्यत्वनसुद्रको स्थान

इक्सरनेडच दीपनं, पित्तस्य सञ्चयादी नाग्नेद्वीद्धः,पेयादिकं चाग्निकरं,निपत्तकत् तत देच पित्ताद् विलत्त्रणोऽन्तर्गिनः । स च द्रवतेजःसम्रुदायात्मकस्य पित्तस्य तेजोभागो न वहिरनलवद्भस्माङ्गाराकारः, सम्रदायतक्च सम्रदायी अन्य एव कर-चरणादिभ्य इव शरीरम्; अत्यन्तभेदेन चात्रणणम्, तस्य नित्यसंक्लेषणशास्त्रि-त्वात् । पित्तस्य तेजोंऽशः एव पाच (व) कः, तदाह भोजः,-"दृदृष्ठणोचितं क्षितत् वित्तोष्मा पचतीति यत् । भूर्चिंछतो रसवीयभियां समानव्यानसंहिनः" - इत्या-रभ्य, "तस्मात् तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स पक्तिमान् । स कायाग्निः स कायोष्मा स पक्ता स च जीवनः' इति । पित्तैकदेशत्वात्तेजसि पित्तोपचारमाश्रित्य सुश्रुतेनोक्तम्,-"न पाकः पित्ताद्दे"-इति, तथा-"न खलु पित्तव्यतिरेकेणाः न्योऽग्निः"-इति । एवमन्यद्प्यग्नेरभेदसाधकं वचनं समाधेयम् । नतु, यदि तीच्णः पित्तेनेत्युक्तं, तत् कथं पित्तंनेवाग्नेः प्रशमनमभिधीयते यदुक्तं चरकं,-"क-ट्वजीर्णविदाह्यम्लक्ताराद्यैः पित्तमुल्वणम् । आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम्" (च, चि, स्था, अ, १५)—इति। इच्यते यदा कडुकेन रूनो प्णेन पित्तं बृद्धं भवति, तदा तेजोभागरूपायाः पित्तस्यावस्थाया उन्वणत्वात् शीचणः पित्तेनेति सङ्गतम्; यदा अम्ललवणेन स्निग्धोष्णेन कफानुगमनभाजा दृद्धं पित्तं तदा वित्तस्य द्रवावस्थाया उदिक्तत्वात् निर्वापणमग्नेरुक्तमिति । जतुकर्योऽप्युक्तम्--"कुषितेन वायुना दीपस्येवा निर्वापणं, पित्तेनोष्णजलवत्, कफेनाम्बुवत्—"इति । तत्रक्व युक्तमग्नैः पृथगुपादानामिति । अग्निक्च पित्तगतत्वेन क्रोधकृतो भवत्येव, क्रोधेन पित्तकोपात्; शोकश्रमाभ्यां तु जनितवातेन शरीरोष्मणोऽपि विन्नेपणात् शिरागतत्वं, तेनानिलोऽपि लभ्यते, पित्तं च सान्नादुपात्तम्, चकारेण क्लेष्मापि केशशुक्छताकरी यहाते। एतेन दोषत्रयसहिनशरीरोष्मा पछितहतुरिति वाक्यार्थ-इचरकोक्तार्थेन सह संवादी भवति । यदाह,-''तेजोऽनिछाद्यैः सह केशभूमि द्रश्वा तु क्रयीत् खिलतं नरस्य । किंचित्तु द्रश्वा पिलतानि क्रयीद् हरित्पभत्वं च शिरोक्हाणाम्" (च, चि स्था, अ, २)—इति । एतचाकाळजपळितव्यापकं लक्षणम् । कालजे तु क्रोधादिग्रहणं कारणान्तरोपलक्षणं, तेन वयः परिणामकृत-इचोष्मा दोषत्रययुक्तः काङजपित्रतहेतुः । अन्यथा कालजपिलतस्य संग्रहो न स्यात् । किंवा कालजं स्वभाविकत्वादेव नोच्यते । अन्ये तु पित्तगतश्वच्छरीरोष्मा ्तत् किम्रुमयोरुपादानेनेत्यीभधाय शरीरोप्मा वित्तं चोति कर्तृद्वयमाचत्ततेः तेन

३--ततरनेति-ततस्तरमार ग्रनेनितमदप्रतिपादनयुक्तिवला ग्रन्तरिनः पित्ताद्विलक्षणो भिष्करूपः । स च अन्तरिनः पित्तस्य तेजोऽश एव न तु तद्भिनः । तस्याग्नेः पित्तेन सह नित्यसम्बन्धात श्रत्यन्तभेदेना-प्रहर्श ज्ञान न सम्भवतीत्सर्थः ।

नात्रेकस्मिन् विषये समुचयः, किं तिं विषयभेदात् । कर्नुद्रयं; तत्र श्रीरोण्मा वैकृतं पिलतं करोति, पित्तं च माकृतं पित्तमकृतेः पिलतं करोति । यदुक्तम्,— "पित्तमकृतिरकालज-वली-पिलत-युक्तवच भवाते"-इति । एवं स्वाभाविकजराप-लितमपि ।पत्तेनैवास्य हेतोः क्लप्तत्वात् । न चोप्पकृत्त्वेन पिलतस्यादोपजन्द- मसङ्गः, ऊष्पणः पित्तवभित्वेन पित्तेऽन्तर्भावात् ॥ ३२ ॥

भा॰ टी॰—क्रोध, शोक, परिश्रम से वायु कुषित होकर शरीर की नरमी को शिर में पहुँचा देता है, उसी गरमी से शिर के वाल पक जाते हैं। इसे पिलत रोग कहते हैं। हिन्दी में इसे "कम उम्र में वालों का पकना" कहते हैं। इस रोग में कफ पिन तथा रक्त भी कारण माना गया है॥ ३२॥

### त्राथ युवानपिडकाया लन्।गाम् ।

( Acne ) चेक्नी;

युवानः ५डकाल्यगगः र—

श्री

ATT.

17.7

35.5

1. 1. K

π.

時前前

# शाल्मळीकण्टकप्रख्याः कफ-मारुत-रक्तजाः । युवानिपडका युनां विज्ञेया मुखदूपिका ॥ ३३ ॥

( सु॰ नि॰ घ॰ १३)

म०—शाल्मलीत्यादि । युवानिषडका लोके "वरण्डका" उच्यते, यृता-माननिषडका युवानिषडका, पृषोदरादित्वात्रकारलोपः, एपा च यृनामेव, मुख एव, स्वभावात् ॥ ३३ ॥

भा० टी०—कफ वायु श्रोर रक्त के विगाड़ से जवान श्रादमियों के चेहरे पर सेमल के काँटों की तरह छोटी र फुन्सियाँ हो जाती है। उसे युवान पिउका फरने हैं। हिन्दी में इसे मुहासा, डोड़सा, कहते हैं, ये फुन्सियाँ खासकर जवानी में श्रोर चेटरे पर ही होती हैं। ऐसे वहुत कम जवान देखे गये हैं, जिनके न टोती हों। किसी र खी के भी मुँह में हो जाती है। इन फुन्सियों के होने से मुद्द की मुन्दरना-श्राय घट जाती है। ३३॥

### भाधवानदानम् ।

### च्रथ पद्मिनाकग्रहकस्य लज्जगम् ।

#### पश्चिनीकण्टकमाह—

# क्राटकैराचितं दृत्तं मगडलं पागडकग्रहरम् । पद्मिनीकगटकप्रस्यस्तदास्यं कफवातजम् ॥ ३४॥

्( सु० नि० ऋ० १३)

य॰—कराटकेरित्यादि । तदाख्यामिति पश्चिनीकण्टकाख्यम् ॥ ३४॥ भा॰ टी॰—कमल के काँटों की तरह गोल, पीला और खुजलीदार मण्डल-चकत्ते हो जाते हैं, उसे पश्चिनीकण्टक कहते हैं ॥ ३४॥

### त्र्यथ जतुमगोलं<del>च</del>गाम् ।

जतुमणिमाह—

# सममुत्सन्नमरुजं मगडलं कफरक्तजम् । सहजं लद्मे चैकेषां लद्यो जतुमणिस्तु सः ॥ ३४॥

( सुठ नि० ग्र० १३ ')

म० समित्यादि । समं=मर्रणम् । उत्सन्धद्गत्म् । अयं "जटुल"इति लोके प्रासिद्धः । कफरक्तजमिति प्राधान्येनोक्तं, तेन चरकोक्तं त्रिदोषजत्वमः प्यस्योपपन्नं भवति । यदुक्तं तेन,—"कृष्णः स्निग्धो जतुमणिईयो वातोत्तरीस्त्रिभः। अरुजं त्वपरैरुक्तं लच्मत्याहुभिषण्वराः" इति । सहजं लच्म चैकेषामिति एकेषा-माचार्याणां मतेन सहजं लच्म=लज्ञणं स्त्रीपुंसयोरङ्गभेदेन शुभाशुभफलमृदं भवति । सहजं=शरीरेण सह जातं जन्मकालम्रहत्त्विमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

भा॰ टी॰—कफ रक्त के कोप से सम, चिकना, ऊँचा एक मण्डल (चकता) होता है। उसे जतुमणि कहते हैं। किसी श्राचार्य का मत है कि यह सहज-पैदाइशी लक्ष्म है, जो कि स्त्री पुरुषों के श्रङ्गों में प्रकट होकर विशेषश्रम श्रश्चम फल के सूचक होते हैं। इसमें पीड़ा नहीं होती। हिन्दी में इसे 'लहसुन" कहते हैं॥ ३४॥

१—('लच्म-"लग्रुन" इति लोके" इति भावमिश्रः।

#### अथ मपकस्य लक्षणम्।

वार्दस [ Warts]

मपकालेङ्गमाह—

# अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदश्यने । मापवत् ऋष्णमुरसन्नमानिकान्मपकं तु तत् ॥ ३६॥

( নু০ নি০ স্ল০ ৭২ )

म० अवेदनिमत्यादि । स्थिरं अविनिधिति गयदासः अवविभित्त युक्तत्, भोने मृद्धिति पाटात् । मपकमादिशेदिति मापशब्दात् "इते मिनकृतं दिनि कन, नैरुक्त्येन च विधिना हस्त्रत्वम् । अत्र चकारेण कफोन्दर्श समुद्यीयेने । नयाच भोजः — "वातेरिते त्वचि यदा द्य्येने कफोन्दर्शा। म्लच्यां मृद्ध सवणं च कुरुते। मपकं वदेत्"—इति ॥ ३६ ॥

भा॰ टी॰—वायु से शरीर में पीड़ा रहित, मुलायम. उर्द के रंग का काला, उत्या मांसाइर हो जाता है, उसे मपक कहते हैं । हिन्दी में इसका नाम ''मसा है॥ ३६॥

### ष्र्यं तिलकालकस्य लक्तग्रम् ।

[ Mole ] मोल,

तिलकालकलत्त्रणम।ह---

# कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । वात-पित्त-कफोच्छोपात्तान् विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३७॥

( 50 HO TO \$3)

म०-कृष्णानीत्यादि । 'वातिपत्तत्रफोन्छोपान्' इति पाटे वातिपत्ताभ्यां हेतुभ्यां कफस्योन्छोप:=शोपणं तस्पात् । द्राभ्ये चरकं दृष्ट्वा 'वातिपत्ताम्या् च्छोपात्' इति पढान्ति । तथाच चरकः-"यग्य पिनं प्रकृषितं शोणितं प्राप्य शुण्यति । तिलका पिष् वा व्यद्गा नीलिका चार्य्य जायते (च. त्र स्था. भ्र. १८) इतिः अस्मिन वचने वातोऽप्यवगन्तव्यः नेनापि शोपग्य विषयपाणन्वान् । द्रान्येऽपि तन्त्रान्तरं दृष्ट्वा 'वातिपत्तकफोत्सेकात् इति पटान्ते । इत्येगिदिस्यु देकात् । तथा हि तन्त्रान्तरम्—"माहतः पित्तमादाय कफरक्त-समाभितः ।

चिनोति विल्यात्राणि त्यचि ते तिलकालकाः"—इतिः किन्त्वस्मिनापि तन्त्रे कफरक्तसमाश्रित इत्यनेन कफरक्तयोराश्रितवातेन पित्तसंहितेनोच्छोपादेवतिछ-कालके कार्ष्ण्यस्य सम्भवोऽषगम्यते, ततस्च "वातापत्तकफोच्छोपात्" इति पाठो युज्यते । "वातिपत्तरसोद्रेकात्" इति पाठान्तरम् ॥ ३७ ॥

भा० टी०—घात पित्त कुपित होकर कफ को ख़ुखा देते हैं, वाद तिल के आकार का काला, शरीर से सिला हुआ [ ऊँचा नहीं ] विना पीड़ा का एक दाग हो जाता है, उसे तिलकालक कहते हैं। हिन्दी में इसे "तिस" कहते हैं ॥३७॥

स्रथ न्यच्छस्य लक्त्रग्रम्।

न्यच्छलिङ्गमाह-

महद् वा यदि वा चाल्पं श्यावं वा यदि वाऽसितम्। नीरुजं मगडलं गात्रे न्यर्च्छमित्याभिधीयते ॥ ३८॥

( पु॰ नि॰ ग्र॰ १३)

ध्न०-सहर् वेत्यादि । असितं=कृष्णम् । "नीरुजं मण्डलम्" इत्यस्य स्थाने 'सहजं यण्डलम्', इति कोचित् पठन्ति, तेन जन्मकालपवृत्तं न्यच्छमिच्छन्नि, अत एव न्यंच्छस्य पर्याये लाञ्छनिमति तैः पत्यते । यथा,—"न्यच्छं लाञ्छनमु-च्यते"-इति । लाञ्छनं=लज्जणम् । अत्र भोजवचनात् पित्तरक्तान्वितो वायुः कारणम् । यदाह, — "रक्तिपित्तान्वितो वायुस्त्वक्पदेशाश्रितो यदा । जनयेन्मण्डलं कुष्णं क्यावं वा न्यच्छमादिशेत्" इति । अत्र क्यावत्वपत्ते मुखेतरदेश एव संभवन बहुलत्वेन व्यङ्गाद् भेदोऽवगन्तव्यः ॥ ३८ ॥

भा० टी०-पित्त रक्त श्रीर वायु के विगाड़ से शरीर में वड़ा या छोटा स्याह या काला पीड़ा रहित मएडल हो जाता है। उसे न्यच्छ कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम लच्छन है ॥ ३८॥

स्थ व्यङ्गस्य लत्त्रग्रम् ।

व्यङ्गलिङ्गमाइ—

कोधायासप्रकृपितो वायुः पित्तेनं संयुतः। मुलमागत्य सहसा मगडळं विसृजत्यतः ॥ ३१ ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत्।

( छ० नि० ह्यट १३)

१---वस्य लोफे ''लच्छन" इति नाम्ना प्रसिद्धिः।

म॰--कोधायासेत्यादि । श्याविमिति शुक्लानुविद्धकृष्णवणेम् । अस्य "छयावक" इति "मेंछेना" इति च लोके ख्यातिः ॥ ३६ ॥—

भा० टी०--कोध श्रोर परिश्रम से वायु तथा पित्त के कीप से मुद्र में एका एकी पतला, स्याह मएडल हो जाता है, जिसमें पीड़ा विल्कुल नहीं होती। उसे स्यद्ग कहने हैं। हिन्दी में इसे भाँई कहने हैं।।३६॥

अथ नोलिकाया लक्तराम्।

नीविकालत्तपमाद--

# कृष्णमवंगुणं गात्रे मुखे वा नीिलकां विदुः ॥ ४० ॥

[ नु॰ नि॰ घ॰ १३ ]

म० - कृष्णमेवंगुणमित्यादि । एवंगुणिवित नीस्ज-तजुक-मण्डल्यमैः, व्यङ्गोक्तदोपोऽत्रापि वोद्धव्यः, संमृच्छिनविशेषाजु नीलत्वकारी । कृष्णन्यच्छा-दितिकृष्णत्वेन भिन्ना नीलिका, व्यङ्गनीलिकयोस्तु व्यक्त एव भेदः-ध्यावे। व्यदः, कृष्णा नीलिका, भोजे तु नीछिका गात्र एवोक्ता । यदुक्तम् - पास्वः क्रोय-द्याभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सद संयुक्तः करोति वदनन्वि ॥ नीन्जं तजुकं क्यावं व्यङ्गं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णपेवंगुणं गात्रे नीलिकां तां विनि-दिशेत्" -इति ॥ ४० ॥

भा॰ टी॰--इसी प्रकार का विना पीड़ा के, पतला, काला मएडल शरीर या गुद में हो जाता है। उसे नीलिका कहते हैं। एक लक्षण होने पर भी न्यच्छ च्या और नीलिका में परस्पर यह फ़र्क है कि न्यच्छ चहुन काला नहीं टीना श्रीर नीलिका उद्देव काली होती है। भाँदें या व्यक्त मुख में ही होता है श्रीर नीलिका मुग के श्रामाण शरीर में भी होती है। ४०॥

ष्मथं परिवर्तिकाया लद्ध्यम् . ( Parabhymosis ) पैराकार मोसिस

मदूगताभिघातजे रागत्रये परिवार्तकामाइ-

मर्दनात् पीडनाद् वाऽति तथेवाप्यभिघाततः । मेढूवर्म यदा वायुभेजते सर्वतश्चरन् ॥ ४१ ॥ तदा वातोपसृष्टत्वात् तचर्म परिवर्तते । मण्रधस्तात् कोशश्च ग्रन्थिङ्पेण लम्बते ॥ ४२ ॥

# सरुजां वातसंभूतां तां विद्यात् परिवर्तिकाम् । सक्रगड्डः कठिनीं वापि सेव श्लेष्मसमुर्त्थिता ॥ ४३ ॥

[सु० नि० अ० १३]

स---मर्दनादित्यादि । पीडनाद्वाऽनीत्यतिशव्दो मर्दनपीडनाभ्यां सह संवध्यते । अतियोगादेव ते वातं कोपयतः । सर्वतश्चरित्ति व्यानः, "सर्वतश्चरः" इति पाठे स एवार्थः । परिवर्तित इति सर्वता विवर्तते । कोश इति चर्मकोशः । परिवर्तिकेति द्वतुधातोः "रोगाख्यायां एवुल् बहुलम्"-इति ण्वुल् ( दृत-णक्-आप् ) एवमवपाटिकायां च वोद्धव्यम् । अस्यां वातजायामपि पित्ता नुवन्धाद्दाहः-पाकौ भवतः, कफसम्बन्धस्तु सकण्दः कठिना वापीत्यादिनाऽभिहितः । भोजे-ऽष्युक्तान्, "पणेरथो भेदचर्म व्यानस्तु परिवर्तयेत् । सञ्चलतोददाहाद्यैविज्ञेया। परिवर्तिका । इलैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्द्मत्यल्पवेदना"-इति । ४१-४३।।

मा० टी०—लिंद्र को अधिक मलने से या दवाने से या किसी कारण से उसमें चोट पहुँचने से व्यान वायु कुपित होकर लिंद्र के चमड़े को विगाड़ देता है। वायु द्वारा विग ज़ हुआ वह चम ज़ा एकदम उलट कर लिंद्र के अगले हिस्से (सोपाड़ी) के नोचे इकड़ा होकर गाँठ की सूरत में लटक जाता है और उसमें वड़ी पीड़ा होती है। इसमें वात प्रधान होता है। यदि कुछ खुजली भी उठे और गाँठ कड़ी हो तो कफ का भी सम्बन्ध समसना चाहिए। यदि जलन और पाक हो तो पित्त भी समसना चाहिए। इस रोग को परिवर्तिका कहते हैं॥ ४१-४३॥

#### अथावपाटिकाया लक्तगम् ।

अवपाटिकामाह-

अल्पीयः खां यदा हर्षाद् बळाद् गच्छेत् स्त्रियं नरः । हस्ताभिघातादिप वा चर्मगयुद्धतिते बळात् ॥ ४४ ॥ यस्यावपाटचते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ १३ )े

म॰ अल्पीयः खामित्यादि । अल्पीयः खामित्यल्पन्रं खं योनिमुखं यस्याः सा तथा, कन्या ह अनातेवा अल्पीयः खा भवति । अत्र हेत्वन्तरं हस्ताभिद्याता-दिप विनि । उद्दतिन इति उद्धवं विति । यस्यावपाट्यते इति स्वयमेव विदीर्थते । एषा च पृथकः दोपत्रयेणानुवध्यते । तथाच भोजः, सदेनादिभिद्याताद्ववा कन्य-

योनिमपीडनात् । लच्यते यदि मद्रस्य चर्म द्र्मिरिव ज्ञतम् ॥ क्रेयाऽवपाटिका ना तु पृथम् दोपैः समन्विता । वातात् सा परुपा स्ज्ञा ग्रूलिनस्नोद्-क्रानिणी॥ पित्तात् सदाहा रक्ताइवा दाइ-तृष्णा-समन्विता । इक्षेष्मिकी कठिना स्निग्या कण्ड्सत्यल्पवेदना"-इति ॥ ४४॥—

भा० टी०—जिस स्त्री की योनि छोटी हो याने मासिक धर्म न हुआ हो, ऐसी स्त्री के साथ यदि कोई आदमी कामातुर होकर वलात्कार करता है, अथवा हस्त्रमेशुन आदि करने से लिङ्ग का चमड़ा ऊपर की तरफ उलट जाता है या छिल जाता है और वहाँ दर्द मालुम होता है उसे अवपाटिका कहते हैं॥ ४४॥

ष्मथ निरुद्ध प्रकशस्य लन्त्रग्रम् ।

[ Phymosis. ] फाइमोसिस

निरुद्धप्रकशमाह-

वातोपसृष्टे मेद्रे वै चर्म संश्रयते मणिम् ॥ ४४ ॥ मणिश्चमींपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च । निरुद्धप्रकशे तस्मिन् मन्दधारमवेदनम् ॥ ४६ ॥ मूत्रं प्रवर्तते जन्तोर्मणिर्वित्रियते न च । निरुद्धप्रकशं विद्यात सरुजं वातसम्भवम् ॥ ४७ ॥

( ন্তু০ নি০ ল০ १३ )

म०—वातोपसृष्ट इत्यादि । संश्रयत इति समयं श्रयते, श्रवंत नीयत इत्यर्थः । श्रवपाटिका त्वरूढा चर्मसंकोचानिरुद्धमक्षां भवतीति श्रवते. मिन्दर्भ गुद्वत् स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्तुम्; निरुद्धमकाश इत्यस्मित्रपं निरुद्धमकाः, नैरुक्तेन च रूपसिद्धः । मूत्रस्रोतः संकुचितचर्मपीडनेन मणेः स्वत्यहार-त्वान्मूत्रस्रोतो रूणद्धि । श्रवंदनामित्यस्य स्थाने सवेदनामिति केचित् । अत्र भोजा-भिप्रायेण व्याचक्तते—एकदा निरुद्धे स्रोतिस सवेदनमन्यदा तु भकारो मन्द्रपारं मवतते, मिणक्च नावदीर्यते मूत्रेणिति । तथा च भोजः—''महान्ते चर्माण यदा मारुतः कुपितो भुशम् । द्वारं रूणद्धि स शनः भकाश्य मृद्धभवेत् ॥ सृत्रं मृत्रपत्र कुच्छात् भकाशस्तु यदा भवेत् । वातोपसृष्टमेहस्तु माणिने च विद्यायते । निरुद्धं च मकाशं च व्याधि विद्यात् सुद्दारुणम्'—इति । सुश्रुते तु निरुद्धमकाशस्तान निरुद्धमकशः। मिणिविन्नयतेन चेति मिणिविन्नते न भवति ॥ ४५-४७॥

भा० टी०--- अवपाटिका के जो कारण वतलाये गये हैं, इन्हीं सव ारणों से लिक्ष का चमड़ा वात से खराव होकर और सिकुड़ सोपाड़ी को घर लेता है, यहाँ तक कि पेशाव निकलने का छेद भी भुँद जाता है, जिससे पेशाव नहीं होता है। किसी समय यदि जरा सा छिद्र से चमड़ा हटा तो पतली धार से कुछ थोड़ा पेशाव होता है, और थोड़ी २ पीड़ा भी होती है, परन्तु सोपाड़ी नहीं खुलती और पीड़ा होती है, इसे निरुद्ध प्रकश कहते हैं॥ ४४-४७॥

अथ सन्निरुद्रगुद्स्य लदागाम्

(Stricture of the Rectom.)

स्ट्रिक्चर श्राफ दि रिक्टम

मूत्रमार्गरोधकित्रख्यकाशानन्तरं प्ररोषमार्गरोधकं सात्रिरुद्धग्रदमाह— वेगसन्धारणाद् वायुर्विहतो गुदसंश्रितः । निरुणद्धि महास्रोतः सूद्धमद्धारं करोति च ॥ ४८ ॥ मार्गस्य सौद्ध्यात् क्रुच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेतं विद्यात् सुदारुणम् ॥ ४९ ॥

(सु॰ नि॰ घ्र॰ ३३)

म॰—वेगसन्धारणादित्यादि । तस्येति गुदस्य । "महत्स्रोत" इति पाठे तु महत्स्रोतो=गुद्दिवरम्, निरुद्धप्रकाशवदत्रापि चर्मसंकोचात् सन्निरुद्ध-गुदम् ॥ ४८ ॥ ४

भा० टी०—पाखाना रोकने से गुद्स्थित वायु घका खाकर गुद्द के चमड़ा को सिकोड़ देता है जिससे कि पाखाना का रास्ता छोटा हो जाता है श्रीर पाखाना वड़े कष्ट के साथ थोड़ा २ उतरता है इसे सिक्वरुद्ध गुद्द रोग कहते हैं। यह वड़ा कड़ा रोग है॥ ४५-४६॥

ष्प्रथाहिपूतनस्य लत्तग्रम् ।

[ Pruritus Anii ] पुरीटस पेनी

अहिपूतनमाह--

शकुद्-मूत्र-समायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोभेवेत्। स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कग्ह्र रक्तकफोद्भवा ॥ ४० ॥

# कण्ड्रयनात् ततः चिप्रं स्फोटः स्नावश्च जायते । एकीभृतं त्रणेचींरं तं विद्यादिहपूतनम् ॥ ४१ ॥

( ন্তু০ নি০ শ্ব০ ৭২ )

म॰—शक्तनमूत्रेत्पादि । अपान इति गुढे, स्त्रिन्ने=स्वेटवित, अर्नाप्यमाने=
अक्रियमाण त्रालने; स्वेटमलक्ष्रेदादेव कण्दूर्भवतीत्यर्थः । एकीभूनिमित अपानं व्रणेः
सहैकीभूतम् । अहिपूतनं च वालानामेव भवति, भोजे पुनर्रिटं दृष्टस्तन्यपानादिष भवतीति पिठतम् । यहुक्तं—"दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन च ।
क्रष्टू-दाह-रूजाविद्धः पिडकेंडच समाचिता ॥ सम्भवन्ति यथादोषं दारुणा गाहिः
पूतना"—इति ॥ ५० ॥ ५१ ॥

भा० टी०—छोटे लड़कों के पेशाय या पाखाना करने के याद यह धांकर उनकी सफाई नहीं की जाती, या बहुत पखीना होने पर उसे कपड़े से नहीं पोष्टा जाना नो वहाँ वह मल सड़कर खुजली पैदा कर देना है, खुजलाने से जलही बहा फुन्निया निकल आती है, और वे बहती है। वे फुन्सियाँ और गुदा एक हो जाता है ओर लड़कों को उससे बहुत तकलीफ होती है। इसे श्रिहपूतन रोग करते है। रममें कफरका प्रधान रहता है। यह रोग विशेषकर वालकों को ही होता है। हिन्दी में रमें "गुद्धा लगना" कहते है। ४०-४१॥

#### अय वृषण्कच्छ्वा लक्त्यम्।

अहिपूतनसमानहेतुलिङ्गतया ग्रदाश्रयं ग्रदश्रंशमुद्धह यानन्तरं एपणसन्तृमार-स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृपणसंस्थितः। यदा प्रिक्तद्यते स्वेदात् कग्रहं जनयते तदा ॥ ४२ ॥ कग्रह्यनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः सावश्च जायते। प्राहुर्वृषणकच्छूं तां श्लेष्म-रक्त-प्रकोपजाम्॥ ४३ ॥

( হত নি০ সে০ ১३ )

स०-हमानोत्सादनहीनस्यैत्यादि एषा च निदानाविशेषात् मायो हपणमा-वित्वात् विशिष्टचिकित्सोपयोगित्वाच कुष्ठोक्तकस्कृतो भेटेन पटाने ॥५२॥५६॥ भा० टी०--स्नान न करने से, या स्नान करते समय अग्रहकोष की मैल साफ न करते रहने से पसीना आने पर वह मैल गीली होकर खुजली पैंदा कर देती है, वार २ खुजलाने से वहाँ फुन्सियाँ होतीं और वहती हैं। इसे वृषण कच्छू कहते है। इसमें कफ और रक्त का विशेषतः प्रकोप रहता है। हिन्दी में इसे "फ़ोते की खुजली' कहते हैं॥ ४३॥

भ्रथ गुद्भं शस्य लद्धाम् । ( Prolapsus ani ) प्रोलेप्सस ऐनी

गद्भंशलिङ्गमाह-

प्रवाहणातीसाराभ्यां निर्गच्छित गुदं बिहः । रूक्ष-दुर्बल-देहस्य ग्रदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ ५४ ॥

(सु०नि० श्र० १३)

सः - प्रवाहणेत्यादि । प्रवाहणं = प्रकर्षण कुन्थनम् । "वाह प्रयत्ने" इत्यस्य क्ष्पम् । प्रवाहणेनािवेगोदीरणेन वातकोषः, अतीसारेण तु धातुत्तयात् । यदि वा प्रवाहणेनातीसारेण चाधोगत मारुतत्वेन गुद्दिर्गमो क्ष्तादिदेहस्य ॥ ५४॥

भा० टी०--पाखाने के समय ज्यादा जोर से काँखने श्रीर श्रतिसार-श्रिक पतले दस्त होने से गुदा वाहर निकल श्राती है। इसे गुदशंश कहते हैं। हिन्दी में इसे 'काँच निकलना' कहते हैं। यह रोग श्रक्सर ऐसे लोगों को श्रधिक होता है, जिसके शरीर में ख़श्की श्रधिक होती है श्रीर जो कमजोर होते हैं॥ ४४॥

च्यथ शूकरदंष्ट्रकस्य लक्तग्रम् ।

वराहदंष्ट्रलिङ्गमाह---

सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीत्रवेदनः। कगडूमान् ज्वरकारी च स स्यात् शूकरदंष्ट्रकः॥ ४४॥ (छ० वि० अ० १३)

इति श्रामाधवकरविरचिते माधविन्दाने छुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म॰-सदाह इत्यादि । श्रयम् "वराहदाढ" इति लोके प्रसिद्धः ॥ ५५ ॥

६तिश्रीकराठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां छुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

जिसमें-जलन श्रौर तीव पीड़ा हा, चारा तरफ लाल रहे, त्वचा पक जाय,
खुजली श्राये श्रौर ज्वर हा, उसे शुकरदंग्र रोग कहते हैं ॥ ५४ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मावैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां खुद्ररोगनिदानम् ।

#### मय मुखरोगनिदानम्।

ष्यय मुखरोगस्य हेतवः।

रोगगणत्वसामान्यान्मुखरोगनिदानमुच्यते-

आनूप-पिशित-क्षीर-दिध-मत्स्या-ऽतिसेवनात् । भुष्मभ्ये गदान् कुर्युः कुद्धा दोपाः कफोत्तराः ॥ १ ॥

म॰—त्र्यानूपेत्यादि । मुखरोगाञ्च पश्चपष्टिभेवन्ति । यदाह भोजः — "दन्तेष्वष्टावोष्टयोञ्च मूलेषु दश पञ्च च । नव तालुनि जिद्यायां पञ्च मध्द-दशामयाः । कण्ठे त्रयः सर्वसरा एकपष्टिञ्चतुः पराः"—इति ॥ १ ॥

भा० टी०-- अनूप देश के जन्तुओं का माँस, दूध, दही, महली के प्रिधिक नेयन से कफप्रधान दोप कुपित होकर मुद्द के भीतर रांग पदा फर देने हैं। मुख रोग ६४ होते हैं-दाँत में ५, ओष्ठ में ५, दन्तमूल में ६४, तानु में ६, जीभ में ४, काल में ६७ और मुद्द भर में ३॥ १॥

म्रथ वातजे। धरोगस्य लक्तग्रम् ।

तत्रादावोष्टगतेष्वष्टसु.वातिकलक्तणमाह-

कर्कशौ परुषा स्तन्धौ सम्प्राप्तानिलवेदना । दाल्येते परिपाट्येते ओष्ठौ मास्तकोपतः ॥ २ ॥

म॰-कर्कशावित्यादि । दान्येते इति विदायेंते । परिपाट्येन इति सिन्नि-दवदीर्णत्वचौ भवत इत्यर्थः ॥ २ ॥

भा० टी॰--वायु कोप से दोनों या एक श्रोठ खरगरे, रूगे, श्रोर कड़े हा जाने हैं श्रोर थोड़ा या श्रधिक फट जाते हैं श्रोर वात की पीड़ा होती है ॥ २॥

यथ पैतिकौष्ठरोगस्य लक्तग्रम्।

पैत्तिकलत्त्रणमाह--

चीयते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः। सदाह-पाक-पिडको पीताभासौ च पित्ततः॥ ३॥

(सक विक सक दृध

१—मोहो च दन्तमूलानि दन्तिलिए। च तालु च । यही सुराकि महार्ष नामाँ सुराहार्थे । हाँ भाषप्रकाराः ।

म॰ चीरोते इत्यादि । सरुनाभिशित पित्तक्रुतरुनानिवताभिः । यद्येवं सदाहपाकपिडकाविति किमर्थमुच्यते १ पूर्वेणैव गतार्थत्वात् । नैवस्, पन्नान्तर-प्रतीत्यर्थं पुनरुच्यते; अधमर्थः — कदाचित् पित्तरुनानिवतवहुपिडकाचितावोष्ठौ कदाचित् दाहपाकान्वितपिडकाचितौ वा भवतः; अन्धस्त्वाह — अनितिभिन्नार्थत्वा-द्व्यक्तशब्दार्थत्वाच दाहपाकातिशयदर्शनार्थं पिडकानुवादः ॥ ३॥

भा॰ टी॰—पित्तकोप से श्रोठ में चारो तरफ श्रनेक छोटी,२ फुन्सियाँ हो जाती हैं, वे पकती हैं, उनमें जलन होती है श्रोर श्रोठ का रंग पीला हो जाता है ॥ ३॥

#### च्रथ कफजौष्ठरोगस्य लद्माग्रम् ।

कफजमाह—

सवर्णाभिश्च चीयेते पिडकाभिखेदनौ । भवतस्तु कफादोष्ठौ पिन्छिळो शीतलौ गुरू ॥ ४ ॥

(सु० चि० घ्र० १६)

म् श्वा स्वर्णाभिरित्यादि । सवर्णाभिरिति ओष्टसमानवर्णाभिः । अवेदनौ । ईषद्देदनौ ॥ ४ ॥

भा० टी०—यदि श्रोठ में श्रोठ के रंग की फुन्सियाँ हो जाँय. पीड़ा कम हो श्रोर श्रोठ भारी, ठंडा, तथा गीला हो तो उसे कफ के कोप से समभना चाहिए॥४॥

च्यथ त्रिदोषजीष्ठरोगस्य लक्तग्रम् ।

सान्निपातिकछत्त्रणमाह-

सकुरकृष्णो सकुर्यातौ सकुच्च्छ्वेतौ तथैव च । सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ४ ॥

( सु॰ चि॰ ऋ॰ १६ )

म०—सक्रुदित्यादि । सक्रुदिति कदाचिद्विक्रतिवशादेवं भःति । अनेक्पि-हकाचिताविति वातादिवेदनान्वितबहुपिहकौ, अनेकवर्णपिहकाचितावित्यन्ये; अनेकाश्च वर्णा वातादीनां कृष्ण-पीत-श्वेताः, अत्र पत्ते सक्रुत्कृष्णावित्यादिपिह-कातोऽन्यत्र कल्पनीयम् ॥ ५ ॥

मा॰ टी॰—सिन्नपात से श्रोट कभी काला हो जाता है, कभी पीला, श्रीर कभी सफेद, श्रोर चारो तरफ श्रनेक फुन्सियाँ निकल श्राती हैं, जिनमें वात श्रादि दोणें का खच्च मिलता है ॥ ४॥

#### अथ रक्तजौष्टरोगस्य लजग्म्।

रक्तजमाह—

खर्ज्रफलवर्णाभिः पिडवाभिर्निपीडितो । रक्तोपसृष्टी रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभी ॥ ६ ॥

( सु॰ नि॰ इ० १६ )

म॰-खर्जू रेत्यादि । खर्जूरफलवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणेय साधर्मे मित-पाद्यते, यदि तु सर्वात्यना साधर्म्यमभीष्टं स्यात्, तटा "खर्जूरफलतन्याभिः" इत्येवोच्येत । रक्तोपस्रष्टाविति रक्तदृषिता ॥ ६ ॥

भा॰ टी॰—खून की खरावी से श्रोठ में यजूर के रंग की फुन्सिया है। जान हैं, उनसे खून वहता है श्रीर श्रोठ लाल हो जाता है ॥ ६॥

श्रथ मांसजौष्टरोगस्य खन्नग्रम् ।

मांसजगाह—

गुरू स्थूलौ मांसदुष्टौ मांसिपगडवदुद्गतो । जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्योभयतो मुखात् ॥ ७ ॥

(स॰ नि॰ प० १६)

म॰ — गुरू स्यूलावित्यादि । जन्तवश्चात्र मृर्च्छन्तीनि त्रिमयोऽत्यत्र खिच्छता भवन्ति । उभयतो मुखादिति मुखविवरमपेच्योभयभागयोः, स्वत्यीः भदेशयोरिति यावत् । मुखादिति लयव्लोपे पञ्चमी "उभयतो मुखा" इति पाद्या-न्तरे उभयस्यकणीभागो मुखमाश्रयो येपां ते तथा । द्विमुखा इत्यन्ये ॥ ७ ॥

भा० टी०—मांस कोप से श्रोठ मोटे, भारी हो जाने हैं शोर प्रोट के होनों नरफ कोड़े देख पड़ते हैं ॥ ७ ॥

ष्यथ मेदोजौष्टरोगस्य लक्तराम् ।

मेदोजमाह-

सर्पि-भंगड-प्रतीकाशों मेदसा करहरें। यह । अन्त्रं स्फिटिकसंकाशमास्त्रावं स्रवतो भृशम् ॥ = ॥ तयोत्रिणों न संरोहेत् मृदुत्वं च न गन्त्रति ।

(5. (4. 2. 21)

म०-सर्पिम्यडप्रतीकाशावित्यादि । सर्पिमण्डप्रतीकाशाविति सर्पिमण्डो घृतस्योपरितनस्वच्छभागः, तत्प्रतीकाशौ=तत्सदृशौ । तयोरिति तादृशयोः ॥ ८॥

भा॰ टी॰—मेद से श्रोठ घी की फाँफी की तरह हो जाते हैं, भारी श्रीर खुजलीदार होते हैं श्रोर उनसे स्फटिक (विल्लीर) की तरह साफ स्नाव वहता है। ऐसे दोनों श्रोठों का वर्ण न तो मुलायम होता है श्रोर न भरता है। प

### द्यथाभिघातजौष्ठरोगस्य लक्तग्रम् ।

अभिघातजमाइ---

क्षतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः ॥ ६ ॥ प्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठी कगद्भसमान्वितौ ।

[ सु॰ चि॰ श्र॰ १६ ]

म०-द्यातजाभावित्यादिना । अत्र कफरक्तयोरप्यतुवन्धो वोद्धव्यः । यदुक्तं भोजे,—"द्यावभिहतौ वापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरिस्नावौ कफ-रक्त-प्रदूषितौ"—इति । वायुरप्यत्राभिघाताल्लभ्यते, अयं चाभिघातज्ञो-थात् । यथोक्तल्लक्षणकारणभेदेन तथा वातिकोष्ठपकोपणादिष कफरक्तरूपहेतु-भेदयोगाञ्जिद्यते ।। १ ।।—

भा॰ टी॰—श्रोड में चोट लग जाने से फट जाते हैं, लाल श्रीर गठीले हो जाते हैं श्रीर उनमें खुजली श्राती है॥ ६॥

श्रथ शीतादस्य लक्तगानि ।

दन्तमूलगतान् पञ्चदश व्याकरोति, तत्र शीतादमाह—

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात् प्रवर्तते । दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि सृदूनि च ॥ १०॥ दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम् । शीतादो नाम स व्याधिः कफ-शोणित-सम्भवः॥ ११॥

( सु॰ चि॰ श्र॰ १६ )

म॰ शोशितमित्धादि । दन्तवेष्टेभ्य इति दन्तवन्धनमांसेभ्यः । अकस्मा-दिति अभिघातादिनिमित्तं विना । "शीर्थन्त" इत्यस्य स्थाने, "पच्यन्त" इति गदाधरः, व्याचष्टे च "स्वयम्" इति शेषः । पचन्ति च परस्परमित्यन्योन्यं पचान्ते, पाकोष्मदूषितशोणितसञ्चरणेन ॥ १०॥ ११॥ भा० टी०—फफ श्रीर खून के विगार से दॉन के मस्ट्रों से श्रक्तमान् विना नंदि लगे खून बहे श्रीर वे काले पड़ जाँय, उनमे बद्द श्रावे, गीले रहें, मुलाउम हो जोउ। श्रापस में एक दूसरे को पकार्वे श्रीर गलकर गिर जाय ता उमे शीताद रोग कहते हैं॥ १०-११॥

ष्यथ द्नत्वुप्युटकस्य लन्तग्रम्।

दन्तपुष्पुटकमाइ---

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयश्चर्जायते महान् । दन्तपुष्पुटको नाम स न्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥

( गु॰ चि॰ म॰ १६ )

म०—दन्तवोरित्पादि । अयं च दन्तवोसिष्वित्वित्यभिधानात् द्वित्रिदन्त-नियतः, कफरक्तजत्वेऽपि शोषिराञ्चित्रोऽयम्, रुजालालामावाभावात् ॥ १२ ॥

भा॰ टी॰—दो या तीन मस्डों में बहुत बड़ी स्जन हो जाय तो उसे दन्त पुणुट कहते हैं। यह कफरक्त के प्रकोप से होता है॥ १२॥

> अथ द्नतवेष्टस्य लक्त्रणम् । (Piorrhoen) पायरिया

दन्तवेष्टमाह-

स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च । दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दृष्टशोणितसम्भवः ॥ १३ ॥

(ন্তু০ নি০ শৃণ ৭৫)

म०-स्रवन्तोत्यादि । स्रवन्ति पूयरुधिरिमत्यत्र 'दन्तपृत्रानि' हिन होपः । चला दन्ता भवन्ति चेति चकारेण पचन्ति चेति द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

भा• टीo-खुन की खरावी से मस्डों से खून छोर पीप निकते छोर डॉन हितने लगें तो उसे दन्तवेष्ट कहते हैं ॥ १३॥

अथ शौषिरस्य लक्त्याम् । (Gum boile) गन पाँड

शौषिरालिङ्गमाह-

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः । लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो नाम नामतः ॥ १८॥ (+ (+ --- 15) म०-श्वयधुरित्यादि । नामत इति प्रासिद्धितः ॥ १४ ॥ भा० टी०-मस्दुों में कफरक्त के प्रकोप से एक सूजन हो जाय, पीड़ा हो श्रोर लार वहे तो उसे शौषिर रोग कहते हैं ॥ १४ ॥

अथ महाशौषिरस्य लक्तणम् । महाशौषिरलिङ्गमाह-दन्ताश्चल्जन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । यस्मिन् स सर्वजो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञितः ॥ १५ ॥

( सु० चि॰ য়० १६)

म०-दन्ता इत्यादि । तालु चाप्यवदीर्यत इत्यत्र चकारेण दन्ता ओष्ठी चाप्यवदीर्यन्ते इति वोद्धव्यम् । सप्तरात्राच्चायं मारकः । यदाह भोजः, – "सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात् । जातः कर्फ चपयति चीणे तस्मिन्तु शोणितम् ॥ विद्यद्मानिशं दन्तान् ताल्वोष्ठमपि दारयेत् । महाशौषिर इत्ये-तत् सप्तरात्राञ्चिहन्त्यस्त् "—इति । यस्मिन् शौषिरे एवमपि भवति स महाशौषिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥

भा० टी०—सिन्नपात के कोप से मस्ड़ों से दाँत हिलने लगें दाँत तालु स्रोष्ठ फट जाँय तो उसे महाशौषिर रोग कहते हैं ॥ १४॥

अथ परिदरस्य लक्तगाम्।

ि परिदरमाह—

दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन् ष्ठीवाति चाप्यसृक् । पित्तासृक्कफजो व्याधिर्झेयः परिदरो हि सः ॥ १६॥

( মু০ चি০ স্থ০ १६-)

म०-दन्तमांसानोत्यादि । दन्तमांसस्य परिदारणात् परिदरसंज्ञा ॥१६॥ भा० द्री०-जिस रोग में मस्दूहें गले श्रीर फटें। शूक के साथ खून निकले ता इसे परिदर कहते हैं ॥ १६॥

ष्प्रथोपकुशस्य लक्त्रगम् ।

**चपकुश्**लक्ष्यमाह—

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलंन्ति च । (आघट्टिताः प्रस्नवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः ।) (अध्मायन्ते स्रुते रक्ते मुखं पूति च जायते ॥ ) यस्मिन् सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ १७ ॥ म०-वेष्टेष्वित्यादि । ताभ्यामिति दाहपाकाभ्याम् । नोपकुरा इति निर्दे-शोऽसिद्धस्यानित्यत्वात् साधुः, तेन स उपकृश इत्यर्थः ॥ १७ ॥

भा० टी०—मस्हों में दाह श्रीर पाक होत्र श्रीर टोनों के होने से टांन टिल्ने लगें। हिलाने से उनसे खून यहे श्रीर थोड़ी २ पीड़ा हो कृन यहने पर कृत जाय और मुद्द में बदब् श्रावे तो उसे उपकुश रोग कहने हैं यह पिनरक्त से होता है ॥ १७॥

ष्प्रथ वैद्भंस्य लन्धग्म्।

वैदर्भलिङ्गमाह--

घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान् । चळा भवन्ति दन्तारच स वेदभोंऽभिघातजः ॥६८॥

स०-घृष्टेष्वित्यादि । संरम्भ इति शोधः, वेदनापार्शं वा ॥ १= ॥

भा० टी॰—मस्ढ़ों के दतुवन वगेरह से घिस जाने से एक वड़ी म्जन हो जानों हैं श्रीर दाँत हिलने लगते हैं, पीड़ा होती है, तथा दाह पाक होना है। उसे घेड़में पहले हैं। यह श्रायः मस्ढ़ों में चोट लगने से होना है॥ १८॥

> अथ खलिवद्धनस्य लक्तग्रम् । [ Extra Tootr ] एनस्ट्रा ट्य ।

खिलवर्धनलिङ्गमाह—

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीववेदनः । खिलवर्धनसंज्ञोऽसौ जाते रुक् च प्रशाम्यति ॥ १६ ॥ (१० विक चर्च १६)

म०-मारुतेनेत्यादि ।जाते रुक् च प्रशास्यतीति उत्थिते स्थिते इन्ते प्रभावाद् वेदनाया अभाव: ॥ १६ ॥

भा० टी०—वायु के प्रकोप से दॉत के ऊपर टॉन जमने लगता है होर डाउ गर दॉन पूरा नहीं निकल श्राता तब तक बड़ी पीड़ा होती हैं. फिन्तु दोन निरस हाने पर पीड़ा स्वयं शान्त हो जाती है। इसे खलिवर्धन रोग फहने है॥ १६॥

भ्रथ करालस्य लक्णम्।

कराललज्ञणमाह—

शनैः शनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमाश्रितः । करालान् विकटान् दन्तान् करालो न स सिध्याते ॥ २०॥ म०-शनैरित्यादि । करालान्=विषमान् । करालस्तु सुश्रुतेऽर्नुक्तोऽधिकः संग्रहकारेण पठितः, तेन न सुश्रुनोक्तपश्चद्यसंख्याहानिः ॥ २० ॥

भा० टी०—वायु दाँतों को टेढ़ा मेढ़ा श्रोर नोकीला कर देता है। इस रोग को कराल कहते हैं। यह श्रसाध्य होता है। यह रोग सुश्रुत में नहीं है, किन्तु माधव ने इसे किसी ग्रन्थ से उड़त किया है॥ २०॥

ग्रथाधिमांसकस्य लक्तग्रम्

श्रीधमांसकमाह-

हानव्ये पश्चिमे दन्ते महान् शोथो महारुजः । 
ळालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ।

( सु० नि० ञ्र० १६ )

म०-हानव्य इत्यादि । अधिमांसक इति संज्ञायां कन् । हानव्य इति धनुकुहरे । पश्चिम इत्यवसानजे, अन्तजे इति यावत् ॥—

भा० टो०—जवडे के श्राखीर हिस्से में एक भारी सूजन हो जाती है पीड़ा होती है श्रोर लार वहता है इसे श्रधिमांसक कहते हैं। यह कफ के कोप से होता है॥

स्रथ द्न्तनाडीनां लक्तगानि।

(Sinus in, the Guns) साय नस इन दि गम्स।

पञ्चद्न्तनाडीराह—

दन्तमृलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २१ ॥

( सु० नि० घ्र० १६ )

म०-द्नतेत्यादि । नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिता नाडीनिदाने यथोक्ता वात-पित्त-कफ-सित्रपाता-ऽऽगन्तु-निमित्तास्तथा दन्तमांसगता अपि नाड्यः । एतारच नाडीव्रणसमानलक्षणा अपि शालाक्यसिद्धान्तेन संख्यापूरणाय चिकित्साभेदाच पुनक्काः ॥ २१ ॥

भा० टी०—पहले जो वात, पित्त, कक, सन्निपति श्रीर श्रागन्तु सम्बन्धी पाँच नाडी वर्ण कहे गये हैं वे पाँचो दन्तमूल में भी होते है ॥ २१ ॥

अथ दालनारुपद्नतरोगस्य लक्तग्रम् ।

दन्तगतेष्वष्टसु दालनमाह—

दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २२॥

( सु० नि० अ० १६ )

म०-दीर्यमाखेष्वित्यादि । सदागिनिवित्तज्ञ इति चदागिनिवीगुः, नम्मा-त्रिमित्ताज्ञात इति । सदागितिनिमित्तत इति चक्तव्ये चदागिनिनिमित्तज्ञ इति यत्क्रतं तद्वल्वद्धेतुजन्यचातकृतत्वचायनार्थाभिनिकानिकाः केवल्यानजन्यव्यापनार्थभित्यन्यः ॥ २२ ॥

भा० टी०—वायुके कोपसे ऐसी पीड़ा हो मानो वांन चीरा जाना हो नो उसे वालन नागक रोग कहते हैं ॥ २२ ॥

श्रथ किमिद्नतकस्य लक्तग्रम्।

(Carries of Tooth ) कैरीन श्राफ ह्य।

क्रिमिटन्तकमाह-

कृष्णि चिद्रश्चलः स्रावी ससंरम्भो महारुजः।

अनिमित्तरुजो वातादु विज्ञेयः किमिदन्तकः ॥ २३ ॥

( चु॰ नि॰ य॰ १६ )

म॰—कुष्णच्छिद्ध इत्यादि । कृष्णच्छिद्ध इति दुष्टरक्तजिकिमकृतर्शायपा-कद्वारेण कृष्णच्छिद्ध इत्यर्थः । अन्ये "कृष्णिश्चित्र" इति पठिन्ति, चित्र इति चित्र-वान, अर्था आदित्वादच् । स्नावीति दन्तम्लेषु स्नावो वोद्धव्यः, दन्तानां नीरम-त्वेन स्नावाभावात् । अनिमित्तक्ज इति अवयद्दनादिनिभित्तं विनेव महार्जनदेन कृषावानिति कार्तिकः ॥ २२ ॥

भा॰ टी॰—खून की खराबी से कीड़े पड़ जाने से दाँतों के मम्टों में म्हजन हो जाय, दाह हो श्रोर वह पके, वहे, श्रकस्मानू पीड़ा हो श्रोर दांत हिले तथा ट्रेड हो जाप तो उसे क्रिमदन्तक कहते हैं इसमें वातका कीप होता है ॥ २३ ॥

स्रथ भञ्जनकस्य लक्त्यम् ।

भञ्जनकरुक्षणमाह—

वक्त्रं वक्रं भवेद् यस्य दन्तभङ्गश्च जायते । कफ-वातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसंज्ञितः॥ २४॥ (ए० १० ०० ००)

म॰—वक्त्रमित्यादि । वक्तं वक्रामिति इन्तभन्नकारिणा दोपेस वज्ञस्यादि वक्रामिति इन्तभन्नकारिणा दोपेस वज्ञस्यादि

भा॰ टी॰—कफवात के कोप से दॉत ट्रट कर गिर जाय प्रोर मुद्द टेड़ा हो हाए तो उसे भक्षनक रोग कहते हैं ॥ २४ ॥

#### अथ दन्तहषस्य लक्त्रणम् । (Irritation in the Tooth ) इरिटेशन इन् दिदृथ ।

दन्तहर्षलज्ञणमाह—

शीत-रूक्ष-प्रवाताम्ल-स्पर्शानामसहा दिजाः । पित्त-मारुत-कोपेन दन्तहर्षः स नामतः ॥ २४ ॥

(सु० नि० घा० १६)

म० - शोतेत्यादि । 'शीतमुष्णं च दशनाः सहनते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहर्षे तु व्याधि विद्यात् समीरणात्''— इति व्लोकान्तरं पठन्ति । तत्र दन्त-हर्पस्य वातजत्वेऽपि उष्णासहत्वं व्याधिमभावात्, कफरक्ताष्टतत्वाद् वा बोद्धव्यम् ॥ २५ ॥

भार्ण्टार्यां नवातिपत्त के कोप से दाँत में उंडक, रूखा, तेज हवा श्रीर खटाई के लगने से विशेष तकलीफ हो तो उसे दन्तहर्ष कहते हैं। हिन्दी में इसे "दाँत कोट होना" कहते हैं। २४॥

द्यथ द्न्तशकराया लगात्तम् । ( िश्वराधः ) टारटर ।

दन्तश्रकराह्मणमाह-

मलो दन्तगतो यस्तु पित्तं-मारुत-शोषितः । शुक्रेरेव खरस्पशी सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ २६ ॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ १६ )

म॰ मल इत्यादि । "शर्करेव खरस्यशी" इत्यस्य स्थाने "सा दन्तानां गुणहरी" इति क्वचित् पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शुक्लत्व-दृढत्वादिकस्य हरणशीला ॥ २६ ॥

भां शें भां शें श्रीर वह वायु पित्त द्वारा सूख कर रेत के समान खरखरी हो जाती है तो उसे दन्तशर्करा कहते हैं ॥ २६ ॥

म्रथ कपालिकाया लक्त्यम् ।

कपालिका छक्ष समाह—

कपालेष्विव दीर्थित्सु दन्तानां सैव शर्करा । कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ २७ ॥

१-"कफश्चानिलशोषित." इति पाअन्तरम् । २ "शर्करा मिकता" इति भावमिश्रः ।

म॰—कपालेष्वित्यादि । कपालेष्वितेषि मलमहिनद्दन्तवयवेषु कादिः न कपालतुल्येषु; दन्तमल एव किटने=कपालमाये दीयेषाणे मेव शक्तम=कपालका । सदेति वाल्यादी । अत्रावकाशे हनुमोक्षः सुश्रुते दन्तदेशमामीष्यादन्तपीदनाः पिटतः, स इह संग्रहकारेण मुख्यदन्तगतत्वाभावात्र पिटनः, पिटनः हे हनुग्रहमंत्रया वातव्याधी भोजवचनात् । यदुक्तम्, "वाताभिधाताज्ञन्तोहि हनुमिन्धिवंष्ट्यने । निरस्तिषद्धः कृष्क्रेण भाषितं तत्र गच्छति ॥ सम्यक् तमनिलव्यापि हनुयोक्षं विनिदिशेत्"—इति ॥ २७ ॥

भा० टी॰—यही दन्तशर्करा खपरा की तरह ट्रूट २ कर गिरे तो इने कर्पातका कहते हैं। शर्करा के साथ दाँत का भी कुछ हिस्सा ट्रूटता है। यह रोग दांत पा नाग कर देता है॥ २०॥

अथ श्यावद्न्तस्य लदाग्रम् ।

( Black or Necrosed Tooth ) ब्लेक, नेकोल्ड द्या।

योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेपतः। श्यावतां नीळतां वापि गतः स श्यावदन्तकः॥ २८॥

(स॰ नि॰ स॰ १६)

भा० टी॰—खून श्रोर पित्त के कोप से दाँत विट्युल जल फर स्याद या नीता हो जाय तो उसे श्यावदन्त कहते हैं॥ २८॥

अथ दन्तविद्वधेर्लक्तग्रम्।

दन्तमांसे मलैंः सास्नेर्नाह्यान्तः श्वयथुर्गुरुः । सदाह-रुक् स्रवेद् भिन्नः पूयासं दन्तविद्रधिः ॥ २९ ॥

भा० टी॰—सरक्त सिन्नपात के कोप से मस्हों में अन्दर छोर वाहर भारी प्रजन द्वा जाय, दाह हो, पोड़ा हो, पके, श्रोर उससे खून तथा पीप बहे तो उसे दन्त विद्राग्त कहते हैं ॥ २६ ॥

भय जिहारोगाणां लक्त्यानि ।

सम्भात निहागतानाह-जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच शाकव्हदनप्रकाशा पित्तेन दहात्युपचीयते च दींघैंः सरकैरीय क्एटक्स्च ।

# केफन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छ्रयैः शाल्मर्लिकगटकामैः॥३०॥

( सु॰ नि॰ श्र॰ १६ )

म०-जिह्नानिलेनेत्यादि । स्फुटिताति मनाग्विदीर्णा । प्रसुप्तेति सुप्तेव, रसस्यानववोधात् । शाकच्छदनप्रकाशेति भाकतरुपत्रवत् कण्टकाचितेत्यर्थः, शाको= मरुजद्रुमः । पैत्तिककण्टकलक्षणे दह्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वात् साधु । अयं च रोगो जाडीति ख्यातः ॥ ३०॥

भा० टी०—वायु के कोपसे जीभ कुछ फट जाती है। श्रीर सागीन के पत्ते के समान खरखरी हो जाती है। श्रीर रसों का ठीक स्वाद नहीं मालूम होता। पित्त के कोप से जीभ में जलन होती है, लम्बे २ कटीले लाल २ मस्से हो जाते हैं। कफ के कोप से ब्रजीभ भारी, मोटी हो जाती है श्रीर उस पर चारो तरफ सेमर के काँटों की तरह मस्से उभ श्रीते हैं॥ ३०॥

#### अथालासरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Svblingval Abscess ) सर्व्लिग्वल एवसेस

#### अलासमाह—

# जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगादः सोऽलाससंज्ञः कफ्रक्तमूर्तिः । जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम्३१

( सु॰ नि॰ अ॰ १६ )

म॰—जिह्ने त्यादि । प्रगाद इति प्रकंषिण गादो दारुण इत्यर्थः । तेन "जिह्नागतेष्वलासस्तु" इत्यादिना अलासस्यासाध्यतोक्ता सच्यते १ कफरक्तमूर्ति-रिति कफरक्ताभ्यां हेतुभ्यां लब्धमूर्तिः । कफरक्तज इत्यर्थः । जिह्नास्तम्भेन वायु-रप्यत्र वोद्धव्यः, भृशपाकेन पित्तम्, अतिस्त्रदोषजा ज्ञेयः, अत एवास्यानुपक्रमेणा-साध्यत्वम्, कफरक्तयोस्तु प्राधान्येनाभिधानम् । "अधोगतः" इति पाठान्तरे जिह्नाया अधोगतः ॥ ३१ ॥

भा० टीं०—जीभ पर एक कड़ी स्जन हो जाती है, उसके वढ़ने पर वोलना,खाना श्रोर स्वाद लेना यह सब काम जीभ का बंद हो जाता है, श्रोर जीभ की जढ़ बहुत पक जाती है। इसे श्रलास कहते है। यह कफरक्त से होता है ॥ ३१॥

### व्यथोपजिहाया लक्तग्म् । ( Ranulla ) रेन्युला ।

अपजिद्धिकामाह—

जिह्नाश्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्नामुत्रम्य जातः कप्रत्क्तम्लः । लालाकरः कगडुयुतःसचोपःमा तूपाजिह्ना पठिनाभिपग्भिः॥३२॥ (स्वर्णनः वर्णः)

म०—जिह्वाग्रस्य इत्यादि । सचोप इति चोपः साज्ञादिन्तमस्यन्वेनेयोपः तापः चोपश्चात्र रक्तयोनिना पित्तेन ॥ ३२ ॥

भा० टी॰—जीभ के नीचे कफरक्त के प्रकीप से जीभ के खनते हिम्से के समान एक स्जन हो जाती है, जिससे जीभ अँची पढ़ जाती है, लार यहना है, यनवन्तार होती है, ख्रीर चूसने ऐसी पीड़ा होती है। इसे उपजित, सेन फरने हैं॥ ३२॥

त्र्यथ कराठशुख्या लक्तराम् ।

(Elongater Uvula.) एलांगेटेड युव्युला।

तालुगतेषु कण्ठशुण्डीभाह—

श्टेष्मासृग्भ्यां तालुमूले प्रवृद्धो दीर्घः शोथो ध्मातवस्तिप्रकाशः । तृष्णा-कास-श्वास-कृत् तं वदन्ति

व्याधिं वैद्याः कराठशुराडीति नाम्ना ॥ ३३ ॥

म॰—श्लेष्मास्मभ्यामित्यादि । प्यानवास्तिमकाश इति वायुष्रितदर्षणुदतुल्यः ॥ ३३ ॥

भा० टी०—कफ श्रीर रक्त के प्रकोप से नालु की जड़ में एक लग्नी मुजन हो जाती है जो कि हवा भरे फुटवाल के समान होती है। उसके होने से प्यान गोर्ना श्वास रोग पैदा हो जाता है वैद्य लोग उसे कल्टशुल्डी कहने है। हिन्दी में होने गह-सूवा कहते हैं॥ ३३॥

अय तुरिडकेयी लक्तग्म्।

तुण्डिकेरीलक्षणमाए-

शोथः स्थूलस्तोद-दाह-प्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुरिडकेरी मता तु । म०—शोथ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यामिति इलेष्मास्मभ्याम् । तुष्डिकेरी= वनकार्पासिफलम्, तत्तुल्यशोथतया तुण्डिकेरी । तोददाहाभ्यामिह वातिपत्तातु-वन्धो ज्ञेयः ॥—

ं भा० टी०—तालु में एक वड़ी सूजन होती है, उसमें कोंच, जलन होती श्रौर वह पकती है। इसे तुरिड़केरी कहते हैं, इसलिए कि यह तुरिड़केरी (वन कपास) के फल की तरह होती है। यह रोग भी कफ श्रौर ख़ून के ही विगाड़ से होता है।

#### अथाध्रुषस्य लक्त्रग्रम् ।

अध्रुषङच्चणभाह—

सृदुः शोयो लोहितः शोणितोत्थो

**ज्ञेयोऽध्रुषः सज्वरस्ती**वरक् च ॥ ३४ ॥

( सु॰ नि॰ ग्र॰ १६ )

म० - मृदुरित्यादि । शोणितोत्थ इति रक्तसमुत्थः ॥ ३४ ॥

भा॰ टी॰—तांलु में एक मुलायम लाल सूजन होती है, इसमें ज्वर श्राता है श्रार वड़ी तेज पीड़ा होती है। इसे श्रध्रुष कहते हैं। यह रक्त के कोप से होता है॥३४॥

श्रथ कच्छपस्य लक्तग्रम् ।

कच्छपळक्षणमाह—

क्रमींत्रतोऽवेदनोऽशीव्रजन्मा

रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्ठेष्मणा तु ।

[ सु० नि० ग्र० १६ ]

ग्रथ ताल्ववु दस्य. लत्ताग्रम् ।

ताल्वर्डुदमाह—

(!Palatal cancer ) पेलेटेल केन्सर।

पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं

विद्याद् रक्तादर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ३४॥

दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये

कफाच्छ्नं मांससंघातमाहुः।

( धु॰ नि॰ भ॰ १६ )

म०पद्माकारिमत्यादि । पद्माकारिमिति पद्मक्षिकाकारम् । नयानः भोजः-"उपर्येव भवंत्रद्धो यथा पद्मस्य कर्णिका । पाञ्जनश्रांकृर्द्धिनाया नाष्य-वसीदिति ॥ व्लेष्ण-रक्त- समुत्थानं तत्ताल्वर्युद्संजितम् '-इति । रक्तजन्त्राल्डोहि-तम् । मोक्तलिद्गमिति पूर्वोक्तरक्तार्युदतुल्यलिद्गमित्यर्थः ॥ ३५ ॥—

भा० टी०—तालु में कफ के कोप से कलुवे की पाठ की तरद वीच में उंची छोर किनारे मुकी हुई एक सूजन होती है। इसमें पीड़ा कम दोती है, छोर धारे २ पेड़ा

होती है-इसे कच्छप कहते हैं॥

तालु के यीच में कमल के केसर की तरह लम्बेशमांन के श्रंहरोंसे युक्त एक न्हन हो जाती है उसे ताल्बर्द द कहते हैं। यह रक्त से होना है। कफ के मकोप से नापु में मांस इकट्ठा हो जाता है इसमें पीड़ा नहीं होती यह मांस संघात कहताना है। क्या

घ्यथ तालुपुष्पुदस्य लन्ताग्रम् ।

युरपुटमाह---

नीरक् स्थायी कोलमात्रः कफात् स्यात् मेदोयुक्तात् पुणुटस्तालुदेशे ॥ ३६ ॥ शोषोऽत्यर्थं दीयते चापि तालुः श्वासश्चोग्रस्तालुशोपोऽ निलाच्च । पित्तं कुर्यात् पाकमत्यर्थघारं तालुन्येनं तालुपाकं वदन्ति ॥ ३७ ॥

( सु॰ नि॰ प॰ ६६ )

म०-नोरुगित्यादि । पुष्परस्तालुदेशे इति तालुपुषुरः । तालुगर्गाऽत्र लुष्तिनिर्दिष्टो द्रष्ट्रच्यः । ''तालुगोषस्तु पित्तात्'' इति केनित् परान्ति, पिनम्यावि शोषकत्वात् । केचित्तु वस्त्यमाणं ''पित्तं कुर्यात् इति पर्मत्रापि नंवध्य स्वामः इचीत्र इति चकारं भिन्नक्रमेण योजयित्वा विभक्तिविपरिणामं च गृन्या पिनं तालुशोषं कुर्यादिति न्याचत्तते । किंत्वयं भोजेऽपि वातादेव परिनः । यदु-क्तम्,—"तालुशोषो भवेद् वातात्'—इत्यादि ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

भा॰ टी॰—तालु में मेद श्रोर कफ से एक पीड़ा रहित, कही, घर के समान गोठ हो जाती है उसे तालुपुषुट कहते हैं ॥ वायु के कीप से तालु स्वाना है। यही तेजी से सांस फूलती है उसे तालुशीप कहते हैं ॥ पित्त के कीप से तालु परना है। इसे तालुपाक कहते हैं यह यहा हो भयानक रोग है ॥ २६-२७॥

### श्रथ रोहिग्रीरे।गस्य संप्राप्तिः ।

कण्ठगतास्तु रोहिण्यादयः सप्तदशोच्यन्ते, तत्र पश्चानां रोहिणीनां सामा-न्यसंप्राप्तिमाह—

गलेश्निलः पित्तकको च मूर्ज्छितो प्रदूष्य मांसं च तथेव शोणितम् । गलोपसंरोधकरेस्तथाऽङ्कुरै-निहन्त्यसून् व्याधिरियं हि रोहिणी ॥ ३८॥

( सु० नि० घ्र० १६ )

स०-गलेऽनिल इत्यादि । सर्वरोहिण्यः सन्निपातजाः, उत्कर्षाद्वातना-दिच्यपदेशः। इप्रन्ये तु "पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम्" इति पठित्वा सुश्रुते एकदोषजत्वमध्याहुः । भोजेऽध्युक्तम्—'वात-पित्त-कफा रक्तमेकशः सर्वशोऽपि वा। कएंड यदा निषेवन्ते"-इत्यादि। निहन्त्यस्नित्यनेन यद्यपि सामान्येनासाध्यत्वमुक्तं तथाऽपि सप्ताहादिना पृथग्दोषत्रयंजानामनुक्रमेणा-साध्यत्वम्, एवं रक्तनाया अपि, सन्निपातनायास्तु जन्मनैवासाध्यत्वम्। तदुक्तं भोजेन,-''तालुः शुष्यति कएठ३च वातेनायाम्यते यदा । कण्ठेऽस्यान्नं प्रसब्येत सप्ताहात् स जहात्यसून् ॥ उष्यते चूष्यते पित्तात् धूप्यते परिद्वते। अङ्गारैरिव ज्ञात् स प्राणानाशु चतुर्दिनात्"—इति । "कफा-दन्तर्वहिः शोथः श्वासः कएठइच वाध्यते । यस्य सोऽस्नु त्यजेद् रोगी ज्य-हाद रोहिणिपीडितः ॥ लच्चणं पित्तरोहिण्या तुल्यं शोणितजन्मनः । सर्वदो-पकृता या तु सर्वेलिङ्गसमिन्वता । श्रसाध्यां तां विजानीयाद् रोहिणीं सिन्निः पातजाम् ॥ एषा सद्यो मारयति तिस्र आद्याः क्रियां विना" इति क्वचित् । भोजे "अन्या सद्यो मारयति" इति पाटः, तदा रक्तजायामप्यसाध्यत्वमा-याति । किंत्वियं साध्येव, यदुक्तम्—"लेख्याश्रतस्रो रोहिण्यः" (सु. सू. भ्र. २५)—इति । तथा,—"साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोत्तणम्"— (सु. चि. स्था. च्य. -२२ ) इत्यनेन रक्तनाया अपि चिकित्सोक्ता, किंच गलगतेष्वेकैव रोहिणी सन्निपातजा "रोहिणी गले ' इत्यनेनासाध्योक्ता। भोजे तु "तिस्र आद्याः क्रियां विना" इत्यभिधानं त्रिदोषजत्वेन प्राधान्यमभि मेत्य, खरनादेऽपि सन्निपातजाया एव सद्यो मारकत्वग्रुक्तम् । यदाह--''सद्य-

स्तिदोषना हन्ति त्रयहाच्छ्लेष्यसमुद्धया । पञ्चाहात् पिनमं मृदा मध्याहात् दवनोः त्थिता"—इति ॥ ३८ ॥

भा० टी०—बात पित्त कफ के कोप से मांच तथा शोशित के एराव होने है-गला में मासांकुर हो जाते हैं जो कि प्राण्नाश करनेवाने लित हुने सेरिया कहते हैं॥ ३८॥

#### अथ वातजादिरे।हिग्गानां लक्तगानि ।

वातजाहिभेदेन रोहिणीलज्ञ्णमाह—

जिह्नासमन्ताद् भृशवेदनास्तु मांसाङ्क्रराः कराग्रवेराधिना य । सा रोहिणी वातकृता प्रदिश वातात्मकोपद्रवगादयुक्ता ॥ ३१ ॥ क्षिप्रोद्गमा क्षिप्र-विदाह-गाका तीव्रज्यस पित्तानिमित्तजा तु । स्रोतोविरोधिन्यचलोद्गता च स्थिराङ्क्रस या कफसंसवा सा॥४०॥ गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोपलिङ्गा त्रितयोत्थिता च । स्फोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिश रुधिरात्मिका तु॥४१॥

( इ० लि० प० १६ )

म०-जिह्नेत्यादि । जिद्यासमन्तादिति जिद्यायाः सर्वत इत्यतः । वानात्मरं - पद्रवगाहयुक्तेति वातात्मका जपद्रवाः=क्रम्य-थि नाम-एतम्भाद्यर्गेरिनियमसुगना । त्रिदोपजायामनिवार्यवीयेति क्रिययापि न निवार्य शैर्यमन्याः, नद्यां मार रन्दः-दित्यर्थः । त्रित्योत्थितेति दोपत्रयोत्थिता । पित्तिन्द्रितिदशस्याव्यवनित्रहर्भः-त्यर्थे पित्तरोहिण्यनन्तरं रक्तजाया वक्तुमुचितायाः शेपेडिभयानियनरर्गहिष्यपेत ग सुखसाध्यत्यख्यापनार्थिमिति केचित् ॥ ३६—४१ ॥

भा० टी॰—जीभ के चारो तरफ मासांहर हो। जाते हैं जिसमें यही पंता होता है श्रीर जो गला को छेम लेते हैं। इसमें चान सम्मधी उपन्न पैन हो। जाने हे। जा चात की रोहिणीहै। पित्तसे रोटिणी जब्दी पैदा होनीहै जोर जबनीती विनाहमुक्त होती तथा पकती है श्रीर तेज वोत्तार चढ़ जाता हो। क्या को नेहिली गते को होते हैं ति है स्थार होती है श्रीर धीरे २ पमती है। विशेष की नेहिली नीने गत्मार्ट्स कार्मी के लिए होते है। यह झमाधा होती है। जो राहिली पेटवाही है त्या हो श्रीर जिसमें पित्तज रोहिणी के लहाए होते हैं। उह झमाधा होती है। जो राहिणी कहाने हैं हो। अह समाधा होती है। जो राहिणी कहाने हैं हो है।

#### अथ कराठशाल कस्य लचाराम्।

कण्ठशालूकलज्ञणमाह—

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिर्गले कगटक-शूक-भूतः । खरः स्थिरः शस्त्रीनपातसाध्यस्तं कगटशालुकमिति ब्रुवन्ति ॥४२॥ ( इ० नि० श्र० १६ )

म०-कोलेत्यादि । कण्टक-शूक-भूत इति कण्टकवत् शूकवच वेदनाजनकः, भूतशब्दः उपमानार्थेः; सिंवा कण्टकोपल्लितः शूको जलशुकः, स इव भूतो जातः । कठिनगुडकतया शाळ्कसमत्वेन कण्टशाळ्कम् । शाळ्कं=जलोत्पल-कन्दम् ॥ ४२ ॥

भां टीं नित्त में वैर की गुठली की तरह, काँटा और जव गोहूँ के टूँड की तरह चुभने वाली, खरखरी, कड़ी एक गाँठ पैदा हो जाती है। इसे कएठ शालूक कहते है। यह कफ के कोप से पैदा होता है। विना चीरा लगे यह अञ्छा नहीं होता ॥४२॥

### त्र्याधिजिह्नकस्य लक्त्यम् ।

अविजिह्नकर्माह---

जिह्नायरूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्नोपरिष्टादापि रक्तमिश्रात् । क्षेयोऽधिजिह्नाः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम्॥ ४३॥ (४० विव अर १६)

म०-जिह्वाग्रस्तप इत्यादि । जिह्वोपरिष्टादित्यनेन जिह्वातल्लजातामुपजिह्वां । च्यावर्तयति । अपि रक्तमिश्रादिति न केवलात् कफाद् भवति, किंतु रक्त-मिश्रादेव कफादित्यर्थः । अपिरवधारणे । आगतपाकत्वेन पित्तमप्यत्र द्रष्ट-च्यम् ॥ ४३ ॥

भा० टी०—कफ श्रोर रक्त के प्रकोप से जीभ के ऊपर जीभ के छनगा की तरह एक स्जन होती है। इसे श्रधिजिह्न कहते हैं। पक जाने पर यह श्रच्छी नहीं होती॥४३॥

#### अथ वलयस्य लदाग्म्।

वलयमाह-

वलाश एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य। तं सर्वथवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥४४॥ (४० विव व्यव १६) म॰-चलास एवेत्यादि । वलासः=कफः । श्रन्नगतिमिति श्रन्नस्य गतियेन स्रोतसा सोऽन्नगतिः=अन्नवहमार्गः, अनस्य प्रदेशो वा । कफनाऽप्ययं प्रभावाद-साध्यः ॥ ४४ ॥

भा० टी०—कफ के कोप से गले में एक ऐसी खूजन लेती हैं. जिसने भोजन पा मार्ग एक दम रुक जाता है, यह किसी तरह श्रव्हा नहीं होता। इसकी विजित्सा लीं करनी चाहिए। इसे बलय रोग कहते हैं॥ ४४॥

#### ष्यथ वलाशस्य लच्गग्म् ।

वलाशालिङ्गमाह—

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धी श्लेष्मानिलां श्वासरुजोपपन्नम् । मर्मिच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्वलाशसंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४४॥

( सु० नि० प्र० १६ )

म॰—गल इत्यादि । मर्भच्छद्मिति प्राणायननहृद्यम्मा चित्रम् ॥ ४५ ॥ भा॰ टी॰—वात और कफ के प्रकोप से गले में एक सजन होती है। हिन्से दम फूलता है और मर्भच्छेदन जैसी तीव पोड़ा होती है। खच्छे चेय लान इने हुन्तर समभते हैं। इसका नाम चलाश है ॥ ४५ ॥

#### अधैकवृन्दस्य लच्नग्रम् ।

एकद्वन्द्याइ---

वृत्तोन्नतोऽन्तःश्वयथुः सदाहः सकग्रहरोऽपाक्यमृदुर्गुरुरः । नाम्नैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्वलाश-क्षतज-प्रसृतः ॥४६॥

( हु० ति० स० ३६ )

म०-ष्टुत्तोन्नत इत्पादि । अन्तः स्वयधुरिति गलम्यान्तर्पये । सटाह १ति मन्ददाहः, सहशब्द ईषदर्थे । अपाक्यमृदुरिति अपाकी=ईपत्याकी, धमृद्रीपन्मृदुः अन्ये "अपाकमृदुः" इति पटन्ति, अपाकश्चासी मृदुर्चेति अपाकमृदुः । वराहा-चत्रजपस्त इति कफरक्तभव इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

भा० टी॰—गले के अन्दर एक गोल स्वन होती है. उसमें जलन होती है। गुड़िंगों श्राती है। यह कम पकती ओर धोड़ी मुलायम होती है। सन्दर से भारी माहम होती है। इसका नाम एकवृन्द कहते हैं॥ ४६॥

#### अथ वृन्दस्य लक्त्राम् ।

ॅब्रन्दमाह—

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीत्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति । तचापि पित्त क्षतज-प्रकोपाज्ज्ञेयं सतोदं पवनात्मकं तु॥४७॥

स०-समुत्रतिमत्यादि । वृन्दमेव पवनानुविद्धं सतोदं स्यात् । नन्नु, सप्तदश्,कण्यता उक्ता, उक्तं हि,—''सप्तद्शामयाः क्रण्ठे"—इति, वृन्देन सहाष्टादश स्युः?
उच्यते, एकवृन्दस्यावस्थाविशेष एव वृन्दः, तुल्यस्थानाक्नातितो न संख्यातिरेकः,
यद्यप्येकवृन्दः कफ-रक्तजः, वृन्दस्तु पित्त-रक्तजः पठितः, तथा वृन्दस्येव सतोदत्वेन वातात्मकत्वम्रक्तं, तथाप्येकवृन्दस्यावस्थाविशेषत्वेन वृन्दःसङ्गच्छत एव, यथा
कामलायां तिङ्गिहेतु-लक्षणस्यापि हलीमकस्य संग्रहः, यथा वातमदात्ययेन
ध्वंसक-वित्तेपक्रयोरत्यन्ताभेदेऽपि स एव स्यान्न पुनस्तेन संग्रहः, भोजेऽप्ययमकवृन्दण एव पठितः । यदाह,—''श्लेष्म-रक्त-समुत्थानमेकवृन्दं विभावयेत् । तुल्यस्थानाकृतिर्वृन्दो वृन्दणो रक्त-पित्तजः'"—इति । वृन्दण इत्येकवृन्दणः । गदाधरस्तु
कारणभेदात् धर्मभेदाच उत्पन्नत्वेन चैककार्यकारणयोरभेदमसङ्गमभिधाय वृन्दश्व्दं छन्दोऽनुरोधादादिलोपादेकवृन्द एव वर्णयिति, तथाच सति समुन्नतमित्यादिना पित्तानुवन्धसहितवहुल्यक्तकृतैकवृन्दस्य छन्नणमुच्यते, सतोदं पवनात्मकं
चेत्यनेन च वातानुवन्धैकवृन्दलक्षणिति व्याख्येयम् । परन्तु वृन्दणो वृन्द इति
भोजवचनेनासंगतिमदं व्याख्यानम् । ४७ ॥

भा० टी॰—पित्त और रुधिर के कोप से गले में एक ऊँची और गोल सूजन होती है, जिसमें वड़ी जलन होती है और तेज ज्वर होता है। इसे वृन्द कहते हैं। यदि इसमें कोंच हो तो वात का भी सम्वन्ध समभना चाहिए॥ ४७॥

### च्यथ शतहीरोगस्य लक्तग्रम् ।

शतःनील्नणमाह— वर्तिर्घनो कर्ग्ठानिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः । अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतःनी च शतिष्रक्षा ॥४८॥

( স্তু০ নি০ স্থা০ ১६ )

म०-चितिरित्यादि । अनेक्रक्तिति वात-पित्त-क्रफ्र-नौद्र-द्राह-क्राप्त्याहि-वेदनान्त्रितेत्यर्थः । शत्रिष्ठपेति अयःक्रष्टकाच्छना पहनी शिला=शत्रानी, तत्तुल्या । माणहरीत्यसाध्या । भोजेऽज्युक्तम्,-"शंकुमेत्र गले विद्या शत्रप्रयोग न सिध्यति"-इति ॥ ४=॥

भा० टी०—गले के अन्दर त्रिहोप के कोप से एक दोल (कड़ी) वसी तिली है जिसके चारो तरफ छोटे २ मांस के अँकुचे हो जाते हैं। इससे गला रक जाता है। इसमें वात पित्त कफ, तीनें दोपों की तोद-दाह-कगृह पीटायें होती हैं। इसे अनुमार फहते हैं, प्योंकि इसका आकार शतक्ती [लोहे के कांटें से जड़ी हुई पट़ी जिला] के समान होता है। इससे रोगी यचता नहीं शतकी नोपको कहते हैं॥ ४०॥

# ग्रथ गलायुरोगस्य लद्मगाम् ।

गलायुरुत्तणमाह---

7

ग्रिन्थर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽतिरुग् यः कफ-रक्त-मृतिः। संलद्यते सक्तामवाशनं च स शस्त्रसाध्यस्त गलायुसंज्ञः॥ ४९॥

म०-ग्रन्थिरित्यादि । कफ-रक्त-मूर्तिगिति कफ-रक्त-जः। मक्तामिबेनि कान-मिव, अश्चनं=भुक्तम् ॥ ४६ ॥

भा० टी०—गले में श्राँवले की गुउली के श्राकार वाली कही एक स्वतन हो जाती है, जो बहुत पोड़ा करती है श्रोर मालम होना है कि भोजन का प्राप्त गरे में प्रदेश है। यह कफ रक्त से होता है, बिना चौरा लगे यह राग श्रवण नहीं होना। इस्का नाम गलायु है ॥ ४६ ॥

### श्रयु गलविद्रधेलंकराम् ।

गल्विद्रधिलिद्गमाह-

सर्व गळं व्याप्य समुत्थितो यः शोयो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः। स सर्वदोपैर्गळविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ४१॥

म-०सर्वामित्यादि । तस्येव तुल्यः खलु सर्वजस्याति भागुन्तस्य (ग्रिजः सिनिपातजस्य तुल्य इत्यर्थः । स च स्थानमभावेण मानिषात्व एव, निजिन्मा वे-दार्थं च पुनः पठितः ॥ ५०॥

१ "स्थिरोऽल्परक् "र्त्यन्यः पाठः क्रुपनित् रस्यते ।

भा० टी॰—सव गला को छेक कर एक सूजन होती है, इसमें तीनों दोषों की पीड़ा श्रीर लक्षण होते हैं। इसमें वेही सव लक्षण होते हैं जो कि सिन्नपातज विद्रिध में होते हैं। इसे गलविद्रिध कहते हैं॥ ४०॥

#### ग्रथ गलीघस्य लक्तग्रम्।

गलीयलक्षणमाह— शोथो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता । कफेन जातो रुधिरान्वितन गले गलीघः परिकर्तितेतु ॥ ४१॥

ख॰-शोथ इत्यादि । वायुगतेर्निहन्तेति अतिमहत्त्वादुदानवायुगतिरोधक इत्यर्थः ॥ ५१॥

भा० टी०—कफ श्रौर रक्तके प्रकोप से गले में एक वड़ा शोथ हो जाता है जिससे भोजन श्रौर साँस लेनेका मार्ग वन्द हो जाता है श्रौर तेज बुखार चढ़ा रहता है। इसे गलौघ कहते हैं ॥ ४१ ॥

#### ष्यथ स्वरघ्नस्य लच्नाग्रम् ।

स्वर्घ्नलक्षणमा ह---

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्क-विमुक्त-कगठः । कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगःश्वसनात् स्वरुक्तः ॥४२॥

(सु॰ नि॰ श्र॰ १६)

भ०-ध इत्यादि । ताम्यमान इति मूर्च्छी गच्छन् अथवा तमः पश्यन् । श्वासिति प्रसक्तिमिति निरन्तरं श्वासिति । श्रुष्क-विमुक्त-कएठ इति श्रुष्को=नीरसो विश्वक्तश्वास्वाधीनः कण्ठो यस्य स तथा । अस्वाधीनता च किमिप गिळितुमक्ष-क्यतया बोद्धच्या । अनिळायनेष्विति अनिळमार्गेषु कफरुद्धेषु सत्सु वायुगतस्रोत-सोद्धित्वेऽपि बहुबचनं प्रतानबहुत्वात् श्वसनादिति वातात् ॥ ५२ ॥

भा॰ टी॰ चात ज्यादा बढ़कर साँस लेने के रास्ता को बन्द कर देता है और वहां फफ घेर लेता है। बेहोशी होती है, साँस फूलता है। स्वर भेद हो जाता है। गला स्कता है। गले से फुछ भी निगला नहीं जाता। इसे रवर्ष्ट्र कहते है॥ ४२॥



### त्रय मांसतानस्य लचाग्म्।

मांसतानालिद्गमाइ—

प्रतानवान यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण । स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत् सर्वकृतो विकारः ॥४३॥ (७० १० ५० ५०)

म॰-प्रतानवानित्यादि । प्रतानवानिति विम्तारवान सुक्र इति महा-दुःखप्रदायी, न तु कुच्छुसाध्यः, प्राणप्रणुदिनि वचनातः अथम पाक्तनः पष्ट-साध्यः, समस्तगलोपरोधे तु प्राणपणुत् । "म मांम्तानः कथिनोऽवल्पनि"— इत्यस्य—स्थाने "स मांस्तानेति विभित्तं संज्ञाम्"—इति पाटान्तरे मांग्याने-त्यत्र इतिशब्देन प्रातिपदिकार्थस्योक्तत्वाद्विभवत्यभावः । "विभिन् भंताम्" इत्यस्य स्थाने "निरुणादि चेष्टाम् "—इति कार्तिकः । आस्पन् व्याख्याने स मांसतान इत्यस्यानन्तरं ख्यात इति द्रष्ट्वयम् ॥ ५३॥

भा० टो॰—गले में एक ऐसी फैली हुई स्जन होती है, जो कि यह कर कोर में को छेक लेती है। यहत पीड़ा करती है श्रीर लटकी रहती है हसे मांसनान कहते है। यह सिक्रपात से होती है श्रीर प्राणनाश करनेवाली है॥ ४३॥

### स्रथ विदार्या लक्तग्रम्।

विदारीलचणमाह--

सदाह-तोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तर्गले पूति-विशीर्ण-मांसम् । पित्तेन विद्यादु वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात स तु येन शेता। ४२॥

( নৃত নিত লত ৭২ )

म०-सद्द्वितोद्मित्यादि । वदन इति स्वरूपपर्मिद्रम्, जन्तील रुव्य-नेनैव वदनशब्दस्य लब्धत्वात् । पार्श्वे विशेषात् न तृ येन रोते राति स=हुर्ताः येन=पार्श्वेन विशेषाद्=बाहुल्येन शेते तस्मिनेव पार्श्वे विद्यारी भवतित्वर्यः । विशेषप्रह्णादन्यस्मिन् पार्श्वेऽषि संभवोऽस्याः । विद्यारीतंत्रा च मांसविद्यरणेन । भोजेऽप्युक्तम्,-"पित्तेन जातो वदने विशारः पार्थ्वे विश्वात् स तु येन नेते । स्नायु-प्रतान-प्रभवो विशेषाद-दाह-प्रपाक-पञ्चगे विद्यारी"-र्वते ॥ ४४ ॥ भा० टी०—गले के अन्दर एक लाल रंग की सूजन होती है, जिसमें केांच ओर जलन होती है ओर वहाँ का मांस वदवृदार सड़ा होता है। इसे विदारी कहते हैं। यह रोग खासकर उसी तरफ होता है जिस करवट आदमी ज्यादातर सोता है। यह पित्त के कोप से होता है॥ ४४॥

च्यथ सर्वसराख्यमुखरोगस्य लक्तग्रम् ।

[Stomatrise]

सर्वसरास्त्रयोऽभिधीयन्ते---

स्फेरिः सतोदैर्वदनं समन्ताद् यस्याचितं सर्वसरः स वातात् । रक्तैः सदाहैस्तनुभिः सपीतैर्यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् । अवेदनैः कगडुयुतैः सवर्णैर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ४५॥ (॥ १० ॥ ॥ १० ॥ ॥

म॰-स्फोटेरित्यादिना । मुखदन्तीष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया सर्वसरत्वं क्रोयम् । स्फोटेरिति, वदनमिति च उत्तरत्र संवन्धनीयम् । आचितं=व्याप्तम् । सर्वसरा मुखपाका उच्यन्ते । केचिद् चिदेहोक्तरक्तजस्वीसरजन्तां पठन्ति । यथा,-"रक्तेन पित्तोदित एव चापि केश्चित् प्रदिष्ठो मुखपाकसंज्ञः"— इति । अयं च पैत्तिक एवान्तर्भृत इति नेह दार्शित इति ॥ ४५ ॥

भा॰ टी॰—जिसके मुह भर में फुिन्सयाँ हो जाँय श्रौर उनमें तोद हो तो वह वात से सर्वसर मुखरोग कहलाता है। पित्त से मुह भर में लाल या पीली छोटी २ फििन्सयाँ हो जाती हैं श्रीर उनमें जलन होती है। कफ से त्वचा के रङ्ग की सफेद फिन्सयाँ मुह भर में हो जाती हैं श्रौर खुजलाती हैं। उनमें पीड़ा नहीं होती॥ ४४॥ '

💎 स्रथासाध्यमुखरोगाणां लत्त्रणानि ।

श्रोष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यानाह—

श्रीष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युमीस-रक्त-त्रिदोष-जाः दन्तमुलेषु वर्ज्यो च त्रिलिङ्गगति-शौषिरौ॥ ४६॥ दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्याव-दालन-भञ्जनाः। जिह्वारोगे वलाशस्तु तालब्येष्वर्श्वदं तथा॥ ४७॥ स्वरच्नो वलयो वृन्दो वलाशस्त्र विदारिका । गलोघो मांसतानस्य रातर्ज्ना रोहिणी गले ॥ ४८ ॥ असाध्याः कीर्तिता ह्येत रागा नव दशेव तु । तेषु चापि कियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचेख ॥ ४९ ॥

( सु० ति० स० ५६ )

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मुखरोगनिदानं सनामग् ।

स०-च्योष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युरित्यादि । त्रिलिङ्गगिनर्गापिशाविति त्रिहो-पजनाडी त्रिदोपजञ्च महाशापिरांऽसाध्यः । रोहिसी गल इति त्रिदोपजा रोहिणी ॥ ५६-५६॥

इतिश्रीकर्ठदत्तरायां मधुकोशव्यारयायां मुरारोगनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—श्रोष्ठरोग में मांसज, रक्तज श्रोर त्रिहोपज, इन्तमृत में-त्रिहोपट नार्ज श्रोर शोविर। इन्तरोग में-श्यावदन्त, दालन श्रोरभन्जन। जिलारोगमें वलाहा। तानुनेग में-श्रवुंद। गलरोग में-स्वरन्त, वलय, वृन्द, वलाश, विदारिया, गलाह, मांस्तान, शतन्त्री,श्रोर रोहिणी। ये उन्नीस रोग श्रसाध्य होते हैं। परन्तु इन्हें स्वताध्य समस्तर होड़ न दे किन्तु श्रसाध्य कहकर चिकित्सा जरूर फरे। शायद प्रचें हो जांपाध्य-१८॥

इति श्रीहरिनारायग्रामंचैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाठीकायां मुखरोगनिदानम् ।

### अध कर्णरोगनिदानम्।

ष्यथ कर्णाश्चलस्य लक्त्यम् ।

- ( Otalgia, Otitis ) घोटाइटिस, घोटास्तिपा,

मुखरोगे, जिहाश्रयरोगोऽभिहितः, जिहा चोन्द्रियाधिष्टानम्, अत सन्द्रियादि-ष्टानदुष्टिसाम्यात् कर्णरोगानिदानमुच्यते, कर्णश्रष्डुल्यविन्द्रियम्दष्टोपगृहीनं धोज-मुच्यते,तत्र यद्यप्येकदेशगतो रोगस्तथाप्यवयवेऽपि सगुद्रायोपचारतः वर्णव्यपदेशः। तत्र कर्णशूलं कष्टत्वात् प्रागाह— समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन् समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः । करोति दोषेश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥१॥

म्नारण इत्यादि । अत्रानयैव सम्प्राप्त्याऽर्थतो निदानसंचयायाचिष्तं;
यतो निदानात् संचयः, संचयात् मकोपः, मकोपात् प्रसरः, प्रसरात् स्थानसंश्रयः,
ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । कर्णशूलस्य च कष्टत्वं मूर्च्छाग्रुपद्रवयोगात् । यदाह्
विदेहः, "मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासो हृद्धासो वगथुस्तथा । जपद्रवाः कर्णशूले
भवन्त्येते मरिष्यतः" – इति । अन्यथाचरित्रति प्रतिलोमं चरन् । दोषैरिति कफपित्त-रक्तैः, रक्तेऽपि कनाकर्तृत्वात् सामान्येन दोषव्यपदेशः । यथास्वमाद्यतः इति
स्वनिदानकुपितदोषैर्यथास्वीयलक्षणराद्यतो न तु कोपितैर्वायुनाः "एकः मकुपितो
दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्" इति न्यायात्, यतः स्वतन्त्रकुपिता दोषाः संसर्गभाजो
भवन्ति, प्रतन्त्रकुपितास्त्वनुवन्धरूपा भवन्ति । अथवा यथास्विमिति शूलविशेषणं,
यथास्वीयमित्यर्थः । दुराचर इति दुःखेनाचर्यते इति दुराचरः ॥ १ ॥

भा॰ टो॰—वात कारक श्राहार विहार से वायु कुपित होकर उलटी रीति से श्रूमता हुश्रा कान भर में दर्द पैदा कर देता है यदि पित्त साथ रहता है तो पित्त की पोड़ा श्रोर कफ रहता है तो कफ की भी पीड़ा होती है। इसे कर्णश्रल कहते हैं। यह

छञ्जूसाध्य होता है ॥ १ ॥

# भ्रथ कर्णनादस्य लक्त्रग्रम् ।

( Noises in the Ear. ) न्वाइजेस इन् दि इञ्रर

कर्णनादमाइ---

कर्णस्रोतः स्थिते वाते शृणोति विविधान् स्वरान् । भेरी-मृदङ्ग-शङ्खानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

म॰—कर्णस्रोतः स्थित इत्यादि । यदा कर्णस्रोतिस विविधमकारेणाव-स्थितो वायुर्भवित तदा तस्य विविधाभिहननादुक्तिविधशब्दश्रवणम्, भेरीमृदङ्ग-श्रहानाभित्युपल्रक्षणम्, तेन भृङ्गारादिशब्दश्रवणं च भवित । यदुक्तं विदेहे,— "शिरोगतो यदा वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तदा तु विविधान् शब्दान् सभीरयित कर्णयोः ॥ भृङ्गार-क्रौञ्चनादं वा मण्डूक-काकयोस्तथा । तन्त्री-मृदङ्ग-शब्दं वा साम-तूर्य-स्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्धोषं च्वेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शक्टस्यैव गच्छतः ॥ इवसतामिव सर्पाणां सदशः श्रूयते स्वनः"—इति ॥ २ ॥ भा• टी०—कर्णकोत में वायु कुपित हो जाने से नगाड़ा. स्टूर. रू. रू. रू. वंशी, कोवा, मेघा श्रादि की तरह श्रावाज श्रन्दर मुनने मे श्रानी है। रूपे कर्णना कहते हैं॥ २॥

### च्यथ वाधिर्यस्य लक्क्यम् । ( Deafness, )

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आग्नत्य तिष्ठति । शुद्धः श्लेष्मान्वितो वापि वाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

भा० टी०—जब फेबल वायु या फफ के साथ शब्दवाती धमनी को (कान के भीतरी परदे को जिससे की आवाज सुन पड़नी है) घेर लेना है तो आउमी पहन हो जाता है। उसे वाधिय कहते हैं॥३॥

### ष्मथ कर्णच्वेडस्य लदाग्रम्।

कर्णच्वेडमाह-

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषोपमं स्वनम् । करोतिं कर्णयोः द्वेडं कर्णद्वेडः स उच्यते ॥ ४॥

म०—वायुरित्यादि । चनेडपेव व्याकरोति—वेणुत्रोपोपपं स्वनामिति । ननु कर्णनादात् कथमस्य भेदः ? उच्यते, कर्णनादे केवलानिलने नानाशब्दान शृशोति अत्र तु वेणुशब्दमेव नियमेन । तथाऽयं पित्तादिसंस्रष्टवानजन्य इति । नथार विदेहः,—"मास्तः कफपित्ताभ्यां संस्रष्टः शोणितेन च । कर्णच्वेडं संजनयेन् चरेटनं वेणुशोपवत्"—इति ॥ ४ ॥

भा० टो०—जब वायु पित कफ रक्त के साथ कुपित होकर कान के परदे में क्यास हो जाताहै तो वंशों की श्रावाज सुन पड़ती हैं। इसे कर्ज़क्वेड करने हैं। कर्ज़क्वेड में फैवल वायु रहता है श्रोर उसमें भेरी श्रादि कई नरह को धावाज सुन पड़ती हैं श्रोर कर्ज़क्वेड में पित्त कफ रक्त भी रहता है श्रोर केयल वंशों ही की क्यायाज मुन पड़ती है। ४॥

चार्य कर्णस्रावस्य लक्ष्यम् । (Otorrhoen) प्रोटोरिया

कर्णसावमाह-शिरोऽभिघातादथवा निमञ्जतो जले प्रपाकादथवापि विद्रेषः । स्वेद् हि पूर्य अवणोऽनिलादितः स कर्णसंस्राव इति प्रकीर्तितः॥॥

म॰—शिरोऽभिघातादित्यादि । स्रवेदि पूर्यामत्युपल्लाणम्, तेन रक्तजले च स्रवत इति मन्तव्यम्, शिरोऽभिघातजलम्जनमात्रेण पूर्यस्यासम्भवात् । अथ वा प्रपाकादिति सर्वत्र सम्बध्यतेः तिई न पाकात् पृथक् स्राव उक्तः सर्वत्र पाक-स्याविशिष्टत्वादिनि कार्तिकः । ननु, पाकात् विद्रधेः स्नावसम्भवोऽस्तु, विद्रधौ तु वातेतर्दोषस्यापि सम्भवात् कथमनिलार्दित इत्युक्तम् १ उच्यते, 'अतिस्नावेणात्रा-निलकोपादिनलार्दितत्वं वोद्धव्यम् ॥ ४ ॥

भा० टी॰—शिर में चोट लगने से, पानी में डूवनेसे या कान में फुन्सी हो जाने से वायु कोप से कान से पीप, खून या पानी वहा करता है। इसे कर्णस्वाव कहते हैं ॥४॥

# ष्यय कर्णकराड्वादिरोगाणां लद्धायानि ।

कर्णकड्रवादीनाह—ं

मारुतः कपसंयुक्तः कर्णकग्रद्धं करोति च । पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा क्रुरुते कर्णगृथकम् ॥ ६ ॥ स कर्णग्र्थो दवतां गतो यदा विलायितो घाणमुखं पपद्यते । तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद् विकारःशिरसोऽधंभेदकृत्

म०—कर्णप्रतिनाहमाह—स कर्णग्रंथो द्रवतामित्यादि । विलायित इति स्नेह-स्वेदाभ्यां विलीनीकृतः सन् । घाणग्रुखमिति द्वन्द्वत्वादेकवद्भावः तेन घाणं च ग्रुखं च प्रतिपद्यते इत्यर्थः । अन्ये "घाणग्रुखात्" इति पठन्ति, तदा घाणग्रु-खात्—नासासकाशात् प्रतिपद्यते—गच्छतीत्यर्थः । अयं कफजो विकारः, अथवा कर्णग्र्थशोषे मारुतिपद्यते—गच्छतीत्यर्थः । अयं कफजो विकारः, अथवा कर्णग्र्थशोषे मारुतिपद्यते—यापारात्त्रयाणामि सम्बन्धोऽस्ति, तेन सिन्नपातजोऽयम्; तथाच विदेहः;—"कफाद् वा मारुताद् वापि सिन्नपातेन वा पुनः"—इति । शिर्रिसेदकृदिति अर्धावभेदिशिरोरोगकृत् ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी०—कफ सहित वायु कान में खुजली पैदा कर देता है, उसे कर्णकरहू कहते हैं। हिन्दी में कान कुकुहाना कहते हैं। वायु पित्त से कान के अन्दर कफ सूख कर खूट की स्रत में हो जाता है उसे कर्णग्रथ कहते हैं हिन्दी में इसे कान का खूट कहते हैं। ६॥७॥

भा॰ टी॰-यही कान का सूट जब पियरा कर खोर यह कर मुद्र होर हाड के पहता है तो उसे कर्ण्यतिनाह कहते हैं। इससे ध्रयांबनेदक[प्रयक्तपार्य]हो जाल है।

छाय किमिक्ग्याकस्य लक्तगानि ।

[ Worms in the Ear ]

क्रिमिकर्णक्रमाह—

यदा तु मूर्च्छन्त्यथवापि जन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथवापि मिच्चकाः। तद्वयञ्जनत्वारु वणो निरुच्यते भिप्रिमराद्यैः क्रिमिक्णको गदः॥ =॥

( 30 to do so )

म०-यदा तु मृच्छिन्ति=उच्छिता भवन्ति । जन्नवः=क्रिमयः । व्रिमिष् च्छिनं च मांस-शोशित-कांथे सित ज्ञेयम्, तद्नतरण क्रिमीशामसंभवात् । परण्ट्यानीति डिम्बकान् । तद्वयञ्जनत्वादिति क्रिमिस्तज्ञात् । अवणं। निर्ण्यदे इति क्रिमिक्षणेको गद् इति ख्राश्रयाश्रित्यारभेद्रीयचारान्द्रवणः विभिक्षणेते । स्वयं भर्यते । श्रवणशब्दः पुंक्लिकोऽप्यसीत्यस्मादेव निर्देशान् वतीयते । अयं विकारिस्तदोपजो मन्तव्यः । तथाच निभिः,—"इतेप्पित्त जन्तवान्ति प्रश्चेष्य शोशितमांसजे । मृच्छिन्ति जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्राः सितारणाः ॥ भन्नवर्णाः ते कर्णं कुर्वन्तो विविधा रुजः । क्रिमिक्षर्णं तु तं ।विद्यान् सित्रपात्यक्षेपकम् - इति ॥ = ॥

भा० टी०—जब कान के भीतर मांस और रक्त के कीप ने पक्ष किन गोर राग्यां सड़ाइन होती है तब छोटे २ कीड़े पड़ जाते हैं। अथवा मिक्नवां अवता गाला धर देती है तो छिम के.लज्ञण मालम होते हैं और उसे किनिकर्णक रोग कहाँ है। मा

ष्प्रथ क्या प्रविष्टक्तीटादोनां लक्तगानि

कर्णपविष्टातञ्ज शिटादि ( गा -

एतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि । अरतिं व्याकुलत्वं च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ ६ ॥ कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते । कीटे चरति रुक् तीत्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ १०॥ (॥ ॥ १०॥

म०-पत्तङ्गा इत्यादि । शतपद्य इति कारण्डिकाः । निष्पन्दे इति स्थिरे ॥ ६ ॥ १० ॥

भा० टी०—फितिङ्गे या कानखजुरे के कान के अन्दर चले जाने से वड़ी वेचैनी, घवड़ाहर श्रोर पीड़ा होती है कान में टपकन होती है, श्रोर कान भीतर से फरफराता है। जब कीड़े रेड़ते हैं तो वड़ी तेज पीड़ा होती है श्रोर न रेड़ने से पीड़ा कम होजाती है। १०॥

### प्रथ कर्याविद्रधेलेन्त्रगम्।

( Abscess in the Ear ) एव्सेस इन दि इन्नर,

कर्णविद्रधिमाह—

# चताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः । सरक्तपीतारुणमस्रमास्रवेत् प्रतोद-धृमायन-दाह-चौष-वान् ॥ ११॥

( सु॰ उ॰ श्र॰ २० )

म०त्तताभिघातप्रभवस्तिवत्यादि ।— त्ततप्रभवोऽभिघातप्रभवश्च, क्षता-भिघातप्रभवयोरागन्तुकत्वादेकत्वम्, एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम्। सरक्त -पीता-ऽरुणमस्रमास्रवेदिति अस्रमास्रावम्, सरक्त-पीता-ऽरुण-वर्णत्वं चास्रावस्य वात-पित्त-कफ-संभवात् ॥ ११ ॥

भा० टी॰—कान के अन्दर चत [ घाव ] हो जाने या चोट लगने से, अथवा भोतरी दोषों के चेंगुएय से विद्रिध हो जाती है तो लाल, पीला, गुलाबी रंगका स्नाव होता है और कोंच, दाह, चूसने जैसी और धूँवा लगने जैसी पीड़ा होती है। इसे कर्णीवद्रिध कहते हैं ॥ ११ ॥

भ्रथ क्योपाकस्य लक्तग्रम् । (Suppuration of the Ear) सप्युरेशन इन दि इश्चर,

कर्णपाकळक्षणमाह—

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथ-विक्लेद-कृद् भवत्। कर्णाविद्राधिपाकाद् वा जायते चाम्बुपूरणात्॥ १२॥ म॰-कर्णपाक इत्यादि । कोय-विकंटर-क्रांटित कोय:=प्रिभाव:, विकंचर= आर्द्रेता । नतु, कर्णगृथलक्षणे पिनेन शोपणग्रुक्तम्, नत्कयमाद्रेता ? नवम्, एवं विकारजनककमसहकारिणा द्रवांशोद्रिक्तेन पिनेनाद्रेता, तत्र त्वेनद्रिपर्गत-त्वेन शोप: ॥ १२ ॥

भा० टी॰—कान में चिद्रधि के पक जाने से, या पानी नर जाने ने या पिन पाप से कान पक जाता है, भीतर की तरफ सड़ जाना है छोर गीला रहना है। इने प्रांप पाक कहते हैं॥ १२॥

भ्रथ पूतिकर्गास्य लन्नग्रम् । ( Facted discharge from the Far. ) फीटिड डिस्च्यार्ज फाम दि इसर,

पूतिकर्णलत्त्रणमाह—

पूर्य स्रवति पूति वा स ज्ञेयः पूर्तिकर्णकः।

म०—पूर्यमित्यादि । पूर्तीति कियाविशेषणं, वाशब्दोऽत्र समुद्ये नेनादे-दनत्वं सवेदनत्वं वा घनस्नावित्वं च समुद्यीयते । घनस्नावनिषमाद्य कर्णस्वाचा-दस्य भेदः । तथाचोक्तं छुत्रुते—"स्रोतः स्थिते इत्रेष्मणि पित्ते तथा निर्णायमाने भृशसंप्रतापिते । श्रवेदनो वाऽथ सवेदनो वा घनं स्वेत् पृति च पृतिकर्णः"— इति (सु. ज. त. ध्य. २०) पृतिमान् कर्णः=पृतिकर्णः ॥-

भा० टी॰-जिस कान से बदव्दार पीप वहे उसे प्निकर्णक रांग कारने हैं।

प्रथ कर्णशोध-कर्णांचु द-कर्णाशंसां लन्तगानि ।

(Infiammation of the Eir.) इन फ्लमेशन घाफ दि इप्सर

इदानीं संख्यापूरणार्थं कर्णगतशोथार्चुदार्शसामानद्शेन लक्षणमाह-

कर्णशोषां बुंदाशांसि जानीयादुक्तलक्षणेः ॥ १३॥

म०—कर्णशोधित्यादि । कर्णशोधाश्वन्तारो वात-िषन-प्रप्त-रक्त नर्गनः एवमर्शक्वतुर्विथम्, सहजसन्तिपातजार्शसोः सन्त्रिषानागन्तु नर्शोषयोः दाशानम्पृति-राधारप्रभावात् । अर्थुदं च सप्तविधं वात-िषच-क्रफ-रक्त-मांग-भेदः निर्गानिधिन-भेदात्ंः सिराजस्य वातजावरुद्धस्यात्र पृथगणनं शालावर्शिवद्धान्तमं राहादिनि कातिकः । यथा सुश्चुत एव कर्णरोगानन्तरम् "दोर्पिशिमिन्नः पृथगेवराश्च स्त्रूयात्तथाऽशीसि तथैव शोधान् । शालावयसिद्धान्त्रमवेच्य चापि नर्शत्वरं सप्तरः सूर्यात्तथाऽशीसि तथैव शोधान् । शालावयसिद्धान्त्रमवेच्य चापि नर्शत्वरं सप्तरः सर्वदं सुन्तः (स्तु. ज. स. स्तु. २२ ) इति नासारोगेऽभिधान्यातः तथेदाणि द्वारिकः

तेन रक्तजस्य पित्तसमानालिङ्गत्वात् पित्तजेऽन्तर्भावः, तथाऽऽगन्तुजस्यापि रक्तपिन् चिलङ्गत्वात् पित्तज एवान्तर्भावः, तेन शोथः सन्निपातजोऽत्रागणनीयः, एवं सहजन् रक्तजयोदोपन एवान्तर्भावात् सन्निपातजमशोऽपृथगणनीयम्,अर्बुदं च सन्निपातजं सप्तममिति, एवमेभिः सहाष्ट्राविंगतिः सुश्रुतोक्ताः कर्णरोगा भवन्ति ॥ १३॥

भा० टीं०—कानमें वात, पित्त, कफ, रक्त से ४ प्रकार का शोथ, इसी प्रकार चार प्रकार का अर्थ और वात, पित्त, कफ-रक्त-मांस-मेद-सिरा से सात प्रकार का अर्ध द भी होता है। इनमें वेही सब लक्षण होतेहैं जो कि शोथ, अर्थ, और अर्बु द में होतेहैं॥ १३॥

ग्रथ चरकोक्तकर्णरोगचतुष्टयस्य लक्तगानि ।

इदानीं चरकोक्तं कर्णरोगचतुष्टयं वात-पित्त-कफ-प्रिव्यात-मभेदादाह— नादोऽतिरुक् कर्णमळस्य शोषः स्नावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् । शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीत-पूति-स्नवणं च पित्तात् ॥१४॥ वैश्वत्य-कग्रड-स्थिरशोथ-शुक्त-स्निग्ध-स्नुतिः स्वल्परुजः कफाच । सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात् स्नावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥१५॥

(च० चि० श्र० १६)

स॰—नादोऽतिरुगित्यादि । अश्रवणिमाति अज्ञब्दश्चातिः । वैश्चत्यामिति विरुद्धश्रवणम् ॥ १४ ॥ १५ ॥

मा० टी०—यदि कान में साँय २ श्रावाज मालूम हो, पीड़ा हो, कान की मैल सूख जाय, पतला स्नाव हो श्रोर सुन न पड़े तो वात रोग समक्षना चाहिए। लाल श्रोथ हो, कान फटे, जलन हो, पीला रङ्ग का वदवृदार स्नाव हो तो पित्त रोग समके। कुछ का कुछ सुनना, खुजली, कड़ी सूजन, सफ़ेद-चिकना स्नाव श्रोर थोड़ी २ पीड़ो हो तो कफ रोग समके। श्रोर तीनों दोषों के लच्चण तथा जो दोष श्रधिक हो उसी दोपके घुरङ्ग का स्नाव हो तो सिन्नपात से समक्षना चाहिए॥ १४-१४॥

# त्रथ परिपोटकस्य लक्त्गम् ।

कर्णावयवत्वात् कर्णपाल्यास्तिद्वकारानाह— सौकुमार्याचिरोत्सृष्टे सहसाऽतिप्रवर्धिते । कर्णशोथो भवत् पाल्यां सरुजः परिपोटवान् । कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात् परिपोटकः ॥१६॥ (अ० वि० अ० २४) म०-सोक्कमार्यादित्यादि । मौकुवार्याद्धनेक्त्रियः वर्षनेन नयनं, सन्सर च वर्षायतुमारुथे कणे शोधः, परिपोटवान् मनाक न्वगवतन्ववानिन्यर्थः ॥१६॥

भा॰ टी॰—मुकुचारी से पहले तो कान को बढ़ावे नहीं—बहुन हिनों तक को द रहने दे, बाद बढ़ाये तो कान की लहर में मज़न हो जाती है जो कि पीट्रा परती है। कुछ र फट जाती है, रह उसका काला या लाल होता है प्रोर मुजन रही होती है। उसे परिपोटक कहते हैं। यह चात से होता है॥ १६॥

#### श्रयोत्पानस्य लक्तग्रम् ।

उत्पातलज्ञणमाह---

गुर्वाभरणसंयोगात ताडनाद् घर्षणादपि । शोथः पाल्यां भवेत् श्यावो दाह-पाक-रुज्ञा-ऽन्विनः ॥१७ ॥ रक्तो वा रक्तिपत्ताभ्याभुत्पातः स गदो मतः।

( छ० चि० च० ४४)

म०-गुर्वित्यादि । श्यावत्वं व्याधिमभावात्, पित्त-एक्तयोः श्यापन्याजन-कत्वात्, किंवा वातानुबन्धादत्र ज्यावत्वम् ॥ १७ ॥—

भां॰ टी॰—कान में भारी गहना पहनने से, या चोट लग जाने से, मध्या विन जाने से, लहर में एक स्जन लाल रह की हो जानी है, उसमें जतन होती है, चंदा होती है श्रीर वह पकती है। यदि स्जन लाल रह की हो तो वह रन्त पित्त में होती है। इसे उत्पात रोग कहते हैं॥ १७॥

# भ्रधोन्मन्यक-दुःखवर्षनयोर्लक्गणानि ।

उन्मन्धकमाह—

कर्ण बलाद् वर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुष्यति ॥ १८ ॥ कफं संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धभवेदनम् । उन्मन्थकः सकराह्दको विकारः कफवातजः ॥ १६ ॥ संबर्धमाने दुविद्धे कराङ्ग-पाक-रुजा-अन्वितः। शोथो भवति पाकरच त्रिदोषो दुःखबर्धनः॥२०॥

म०-क्यामित्यादि । रतन्थत्वं चानकृतम्, रुप्तः रणात्, र्रात गतः भभाकितम् ॥ १८-२०॥

भा० टी०—कान को जवर्दस्ती वढ़ाने से लहर में वायु कुपित होकर कफ की सहायता से जकड़ा श्रोर कम पीड़ा करने वाले शोथ को पैदा कर देता है श्रीर उसमें खुजली, उठती है। इसे उन्मन्थक रोग कहते हैं। यह कफ वात से होता है, ख़राव तोर पर कानछेदने से कान के वढ़ाते समय एक सूजन हो जाती है जिसमें खुजली उठती है, पीड़ा होती है श्रोर सूजन पक जाती है, जिससे वहुत दुख होता है। इसे दुखवर्धन रोग कहते हैं। यह त्रिदोप से होता है। १५-२०॥

# अथ परिलेहिनो लक्तग्रम्।

परिलेहिनमाह—

कफामृक्किमयः कुद्धाः सर्वपाभा विसर्पिणः । कुर्वन्ति पाल्यां पिडकाः कराङ्क-दाह-रुजाऽ-न्विताः ॥ २१॥ कफामृक्किमिसंभूतः स विसर्पिन्नतस्ततः । लिहेत् सशब्कुलीं पालीं परिलेहीति स स्मृतः ॥ २२॥

(सु॰ चि॰ ग्र॰ २४)

इति श्रीमाधवकरविरिचिते माध।निदाने कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ।

म॰ -कफास्ट्रगित्यादि । स विसर्पनिनति स इति पिडकात्मको निकारः; "विसर्पान्वितः" इति पाठान्तरे विसर्पेणान्त्रितः । छिहेदिति निर्मासीं करोति आच्छादयेइ वा ॥ २१-२२ ॥

इति श्रीकएठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कर्णरोगनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—कफ श्रीर खून के सड़ जाने से कीड़े पड़ जाते हैं, वाद सरसों की तरह छोटी र फुन्सियाँ कान की लहर में हो जाती हैं, जो कि फैलती हैं श्रोर जिसमें खुजली पाक श्रीर पीड़ा होती है, वे फुन्सियाँ बढ़ कर लहर भर में चारो तरफ फैलती जाती हैं श्रीर कान तथा लहर को चाट जाती हैं जिससे उस जगह कहीं भी मांस नहीं देख पड़ता। इसे परिलेही रोग कहते हैं ॥ २१-२२॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां कर्णरोगनिदानम् ।

#### अथ नासारोगनिदानम् ।

थ्यथ पीनमरोगस्य लल्गान् ।

(Ozaena) श्रो जीना,

इन्द्रियाधिकरणविकाराधिकारान्नासारोगानिटानम् । तत्रार्टे। पीनसमाह-

आनहाते यस्य विशुष्यते च प्रिक्टियते धृष्यति चापि नासा। न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुस्तं पीनसाकान्तमिह व्यवस्येन् तं चानिळ-श्ळेष्मभवं विकारं ब्रूयात् प्रतिश्यायसमानाळिङ्गम् ॥१॥

(य० रि० घ० २६)

म० — आनद्यत इत्यादि । आनद्यत इत्यावध्यते, वानदोषितरंपति । भिक्वचते आर्द्रभिवति । भूष्यतीति सन्तापमनुभवति, दिवादेराकृतिगणन्वान् भूष्यतीति रूपम् । गन्धरमानिति गन्धान् = ग्रुरभ्यग्रुरभीनः आवद्धन्वेन नामागाः । नासारोगारमभकदोषेण रसनाया अपि दुष्टेरमान् मधुरादीन् न वेनि । नं दानि- लक्केष्णभविति वातकफजम् । ननु, अन्यत्र पित्तकफजोऽसद्दशन्द्रित्व पद्यातः, तद्यथा—"मस्तुलुद्गोचितः क्लेष्मा यदा पित्ताद् विद्याते । तदाऽम्य पित्तक्तं नामा वहुसिंहाणकं स्रवेत् ॥ सकण्ट्-दाह-पाकं च तं तु विद्यादि पीनमम् — इतिः तत्र कथं न विरोधः । नेवम्, संपाप्तिविशेषेणास्य तथाभाव इति कार्तियः । तत्रपत्तरम् भत्ययात् पित्तसम्बन्धो लिद्गविशेषक्वात्र वोद्धन्य इत्यर्थः । गदाधरस्तु नन्यं गदान्यस्य स्थानलङ्गलेष्मवम् । इति पठित्वा रलेष्मपित्तज्ञ एव न्याद्य दत्यात् । मिन्द्रपत्तन्यसमानलिद्गमिति कफवातजप्रतिक्रयायत्वल्यालिङ्गम् ॥ १ ॥

भा० टी०—वात फफ के कोप से नाक के अन्दर एफ न्रा जाता है दिस्ते लहा चन्द हो जाती है और फिर कभी गीली हो जाती है, गर्मी मान्म तोती है, पर गुरुष् और वदव् नहीं माल्म होती है और इसका दिवार प्रनर कीन तर पहुँच ताता है जिससे रस पान नहीं होता और बुकाम के सद सज्ज होते है हो पर्पारस रांग कहते हैं ॥ १॥

१ "जुरु ब्यवस्पेतमपोनसेन" इति पाधन्तरम् ।

#### म्रथ प्रतिनस्यस्य लक्तग्रम् ।

पूतिनस्यमाह-

दोषेविंदग्धेर्गळ-तालु मूळे सम्मूर्न्छितो यस्य समीरणस्तु । निरोति पूर्तिर्मुख-नासिकाभ्यां तं पूर्तिनस्यं प्रवदन्ति रागम्॥ २॥

( सु० ड० श्र० २२ )

स०—दोषैरित्यादि । दोपैरिति पित्त-कफ-रक्तः, रक्तस्यापि दोषतुन्यरूपत्वाद्दांषत्वम् । विद्रुष्वेरिति पित्तरलेष्मणोः सरक्तयोरूष्मणा विरुद्धलवणाम्लरसपाकेन पूर्तिभावमापन्नः । सम्मूर्छित इति उच्छ्रायं नीतः । निरेतीति समीरण एव,
अन्यस्य कर्तृपदस्याभावात् । तं पूर्तिनस्याभाति नासिकाभवो नस्यः, पूर्तिनस्यो
वायुर्यत्र तं पूर्तिनस्यम् । इहैव विदेहः—"कफिपत्तमसङ्भिश्रं संचितं मूर्धिन देहिनाम् । विद्रुष्धमूष्मणा गाढं रुजां कृत्वाऽिद्याहाजाम् ॥ ततः प्रस्यन्दते घ्राणात् सरकं
पूर्तिपीतकम् । पूर्तिनस्यं तु तं विद्यात्-घ्राण-कण्डू-ज्वर-प्रदम्"—इति ॥ २ ॥

भा० टी०—गला श्रौर तालुमूल में कुपित वात, पित्त कफ श्रौर रक्त से मिल जाता है जिससे साँस'वदवृदार श्राती है। इसे पृतिनस्य रोग कहते हैं॥२॥

#### अथ नासापाकस्य लक्त्रणम्।

( Pustule in the Nose. ) पुस्तुल इन दि नोज,

नासापाकपाह-

ज्ञाणाश्रितं पित्तमरूषि कुर्याद् यस्मिन् विकारे बलवांश्च पाकः । तं नासिकापाकामिति व्यवस्येद् विक्लेद-कोथावथवाऽपि यत्र ॥३॥ ( ॥० ७० ॥० २२ )

म् न्याणाश्चितिमत्यादि । अरूंपीति व्रणान् । यस्मिन् विकार इति यस्यां विकृतौ सत्याम् । व्यवस्येत्=जानीयात् । विक्लोदः=आर्द्रता, कोथः= पूतिभावः ॥ ३ ॥

भा॰ टी॰—कुपित पित्त से नाक में फुन्सियाँ हो जाँय, नाक श्रत्यन्त पके, गीली रहै श्रोर बदंब श्रावे। इसे नासापाक कहते हैं ॥ ३॥

#### छथ प्यरक्तस्य ननानत्।

दोपागन्तुजं पूयरक्तपाह-

दोपैर्विदग्धेरथवाऽपि जन्तोर्जनाटदेरोऽभिह्नस्य तेम्नः । नासा स्रवेत् पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रागम् ॥ ६॥

( Ho so me as )

म॰-दोपैरित्यादि । विद्ययेगित पिनरकाधिकत्वाद् दिनदां पश्चिति माप्तेः, ललाटाभिवातेन वा पाकं माप्तेः । तस्तिरिति महारपीटनादिभिः ॥ १ ॥

भा० टी०—दोषों के अर्थपाय होने से या माथे में दिस्से प्रकार छोड़ मनने हैं। नाक से रक्तमिश्रित पीप निकला करनी है। हमें पूर्य रक्त जहते हैं। हमें

श्रथ न्वयुरोगत्यः, जनगम् ।

( Sneezing ) स्नीज़िन

त्तवशुदोपागन्तुभेदाद् द्विविधो भवतिः नत्र दोपनं प्रागाट-

त्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिको नासिकया निरेति । कफानुजातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवश्चं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥

( 50 00 To 4# )

म०-ब्राणाश्रित'इत्यादि । मो पृता । वस्तवर्याः यान परावनं नासापुटयोः, 'तदाश्रितः सत्त्' इति काराः ॥ ४ ॥

सभावत् । तयंदिनाम्।

आगन्त् 🔭 🔭

तीच्णोपयानादां निज्ञानो न सदाव कर्नानं । राह वा ' सूत्रादिभिनी तरनार्थार्भगयुद्दपनिने प्रयास्य हेर्द म०-तोक्णोपयोगादित्यादि । तीक्णोपयोगाद्=राजिकादितीक्णद्रव्य-भक्तणात् । भावान् कटूनिति कटूनि द्रव्याणि । अभिजिन्नतो=धृशं जिन्नतः । अर्कनिरीक्षणाद् वा.कफविलयनकरत्वात् । तक्षणास्थिममेणीति तक्षणास्थि=नासा-वंशास्थि, तदेव मर्भ तस्मिन् फणाममेणीत्यर्शः, अभिवातादिना मर्भव्यथाजनक-त्वातः अथवा तक्षणास्थि च मर्भणि च शृङ्गाटके, द्रन्द्वैकवज्ञावनिर्देशात् । उद्घा-दिते=चालिते । अन्य=आगन्तुजः ॥ ६ ॥

भा० टी०—तीखी (राई वगैरह)चीजों के खाने से, चरपरी (मिर्च,कायफर वगैरह) चीजों के ज्यादा स्ँघने से, सूर्य की तरफ देखने से, या नाक में सूत, तिनका,या वत्ती डालकर घुमाने से, नाक की तरुण हड्डी के रगड़ खाने से जो छीकें आती हैं उसे आगन्तुज चवश्च कहते हैं॥ ६॥

# अथ भ्रंशधुरोगस्य लक्तगम्।

भ्रंशथुमाह-

प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कपस्तु । प्राक्संचितो मूर्धनि सूर्यतप्तस्तं भ्रंश्धुं रोगमुदाहरान्ते ॥ ७॥

स०-प्रश्नर्यत इत्यादि । प्रभ्रव्यते=गलित । विद्रश्वो छवण इति स्वरूपा-ख्यानम्, विद्रश्वत्यादेव कफस्य लवणत्वसिद्धेः । प्राक्संचित इत्यनेन संचयपूर्वकं कोपं दर्शयति, हेतुभूयस्त्वेन चयमन्तरेणापि कोपदर्शनात् । यदुक्तम्-"न केवछं चयं प्राप्य दोपाः कुप्यन्ति देहिनाम् । अन्यतोऽपि हि कुप्यन्ति हेतुवाहुल्यतो वछात्"-इति ॥ ७ ॥

भा० टी०—मस्तक में कफ पहले इंकड़ा रहता है और वह अधपका होने से नमकीन होता है, वाद वह पित्त या सूर्य के घाम से पिघल कर नाक से निकलता है। उसे अंशशु रोग कहते हैं॥ ७॥

### अथ दीप्ताख्यनासारोगस्य लक्त्रग्रम् ।

दीप्तमाह-

त्राणे भृशं दाहसमान्विते तु विनिःसेरद्धम इवेह वायुः । नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तोर्व्याधि तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥=॥

( यु॰ उ॰ अ॰ २२ )

म०-व्राणे भृशमित्यादि । श्वीप्नेचेनि प्रज्यानिय ॥ = ॥

भा॰ टी॰—नाक के श्रन्दर जलन मालुम होती है नॉस ध्रवा की तरह धार्नी है ध्रीर नाक जलती सी जान पड़ती है। उसे दीन कहने है। है।

#### अथ भनीनाहस्य लच्याम्।

प्रतीनाहमाह—

उच्छ्वासमार्गं तु कपः सवातो रुन्ध्यात प्रतीनाहमुदाहरेनम् ।

म॰—उच्छ्वासमार्गमित्यादि ॥

भा० टी०-कफ बात खाँस लेने के रास्ता की रोक देने है, हमें प्रतीनाह फरते हैं

#### अध नासासावस्य लक्तणम्।

नासास्रावमाह-

ष्राणाद् घनः पीतसितस्तनुर्वा दोपः स्रवेत स्नावमुदाहरेत्तम् ॥ १ ॥ (१९ ०० १० १० १० १० १०

म॰-- बागादित्यादि । दोप इति कफः ॥ ६ ॥

भा॰टी॰—नाक से पीला या सफोर गाढ़ा या पतला रूफ निरुला फरना है। इसे नासास्राव कहते हैं ॥ ६॥

अथ नासाशोपस्य लक्तराम्।

( Dryness of Nose. ) ड्राईनेस प्राफनोज़

नासाशोपमाह-

प्राणाश्रिते स्रोतिस मारुतेन गाढं प्रतंते परिशोपित च ।
• सुन्छ्रात श्वसेदूर्ध्वमधश्च जन्तुर्थस्मिन् स नासापरिशोप उक्तः॥१०॥

(50-34-51-32)

मः—प्राणाश्रिते स्नातसीत्यादि । अत्र च वायुक्तन्यानः शोपणेन नद्ग-तश्हेष्मशोषो बोद्धन्यः, पतन्त इत्यनेन पित्तमपि गम्यने, प्रतपनस्य पित्तमन्त्रे- ्णास्तरभदात्। तदाच कविचत् पठति,—"घाणाश्रिते क्लेष्मणि मास्तेन पितेन गार्ढं परिशोधिते च"—इति । पतप्त इत्यस्य रथाने "एडी " इति पाठान्तरे स एन्छः । सुरुक्षार्क्षपसेद्ध्वेमघठच यस्मिनिति कष्टनी स्त्रुक्त करोति एन्त्ययः । ६०॥

भार होन्ने में गर भीन होती है। इसे नासा परियोप उढते हैं। रंगा

'श्रथाम-पक्व-पीः ्.ोलंक्सास् ।

चितिक भेदार्थ भेदार्थ भेदारस्याम-पवच-लच्चणमाह-

शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्तावस्तत्तः स्वसः । चामः ष्ठीवत्यथाभीदणमामपीनसळक्षणम् ॥ ११॥ आमळिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति । स्वर-वर्ण-विशुद्धिश्च परिपक्वस्य ळक्षणम् ॥ १२॥

स०—शिरोगुरुत्विमित्यादि । तनुरघनः । स्वरः त्ताम इति अविस्पष्टं वचनम् । ष्टीवत्यथाभी त्यामिति मुहुर्मुहुर्नामिकया क्लेष्माणं निरस्यतीत्यर्थः । आम-रसान्वितेन दोषेण शिरोगुरुत्वादयः । 'आमलिङ्गान्वितः क्लेष्मा घनः खेषु निम-ज्जिते' इत्यादि पक्वलत्तणम् । आमलिङ्गाः—शिरोगुरुत्वादिभिरन्वितः क्लेष्मा निमज्जिते=लीनो भवति । अयमर्थः—क्लेष्मा तावल्लीनो भवति, आमलिङ्गान्यपि लीनानि भवन्ति, तथाच "तनुत्वमामलिङ्गानाम्" इति सुश्रुतः । "न सज्जिति शिवानतरे न सक्तो भवति, न तिष्ठतीति यावत् । तदामालिङ्गान्वितः स्तोकेनामितः । घनः—स्त्यानः । खेषु—नासारन्त्रेषु, स्थितः" इति शेषः; च्यक्त्यपेत्तया बहुवचनम् । स्वरविशुद्धिः—स्वरभेदाभावः, वर्णविशुद्धिः—पक्नितिसवर्णता ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा० टी०—शिर भारी रहे, श्रंत्र में श्रक्ति, नांक वहां करे, गला वैठ जाय, वार २ थूके, ये लचण कच्चे पीनस के होते हैं। श्राम पीनस के-शिर का भारीपन वगैरह लचण न रहे। कफ गाड़ा हो जाय श्रीर कम निकंते, श्रावाज चेहरा का रंग साफ हो जाय। ये पकलचण पीनस के होते हैं॥ ११—१२॥

#### च्यथ प्रनिष्णायरं।गस्य संप्राप्तिः ।

(Ceryza, Catarrali or Cold in the North) सेरीज़जटेरा जार कांग इन्होंनीज़

मतिश्यायः पञ्चित्रयो भवति, दात्तितिनाता-विश्वित्र तस्त्र न्तरः तस्य निदानं द्विष्ठियम्, एकं सद्योजनकं तद्य दल्यतेन द्वारं नार्यत्वत् त्यः व्यादिक्रमोत्पत्तव्यः दोषो नार्ययात् तद्य दार्याः व्यादिक्रमोत्पत्तव्यः दोषो नार्ययात् तद्याः द्वार्यः व्यादिक्रमोत्पत्तव्यः दोषो नार्ययात् त्याः

सन्धारणाजीर्णरजोतिभाष्यकोधर्तुर्वेयस्वरितितिति।
प्रजागरातिस्वपनाग्द्यशिनेस्स्यया मिश्रुनःचाप्पःशृक्षः ॥
संस्त्यानदोपे शिरांसे प्रशुद्धो बातुः वितिश्यायमुर्द्वियन् ॥ १३ ॥
त्रयं गता मूर्धनि मारुतादयः पृथक् समस्तारच नियव शोणिनम ।
प्रकुष्यमाणा विविधेः प्रकोपणस्ततः प्रतिश्यायकम् सविनिहि ॥१२॥
(१० (१०००)

म०-संघारणेत्यादि |-संघारणं=पुरीपादिवेगवारणान्, रही = 36 रा. िरीऽभितापः=शिरोऽभितप्यते येन स शिरोऽभितापा पृमादिः रही पृमाद्याः
नासामविष्टाः सन्तो हेतवः । श्रातिस्वपनं=दिवास्त्यनाम्प्ययेः । प्रदानान्यपः
रेण । संस्त्यानदीपे शिरसीति वनीभून प्रत्याणि शिरिंगि । सुष्ठतेनादि स्वपादन रानिदानं पित्रम्, नद्यथा,—"नारीवसदः शिरसीऽनितापा धार्मे रागः गांव पानिद्यापाः
निदानं पित्रम्, नद्यथा,—"नारीवसदः शिरसीऽनितापा धार्मे रागः गांव पानिद्यापाः
संघारणं मृत्रपुरीपयोध्य सदः प्रतिव्यायानितानस्तः ( मृतः ए. तः प्रतः १८ ) इति । चयादिक्रमेण जनकनिष देषं दर्शयनान-चय गता इत्यादि । चणः गाः
इति सामध्याद् स्वे स्वे स्थाने, "न्यस्थानष्टदिद्रिषाणां चणः गणः निर्वादेशे । चणः गाः
इति सामध्याद् स्वे स्वे स्थाने, "न्यस्थानष्टदिद्रिषाणां चणः गणः निर्वादेशे । स्वे मृति पतिस्थायसंभवः १ इत्याद-प्रकृष्यमाणा दिविदेशे प्रतोपाः रिति ।विविधिरिति चलविद्वग्रहदिवास्वमादिभिः । प्रतोपविदेशेण्यः प्रतमः । यद्यम् स्
"पकुषितानां पर्वपिनिक्रण्वोद्कापष्टसम्वाय इवोदिन्यानं प्रतामाः भागः"
(स. स. स्थाः स्वः २१ )-इति । प्रत पदः "चयः प्रयोद्यामाः विद्यान्यः । विद्यान्यः । विद्यान्यः ।

१-रोदनम् ।

माधवनिदानम् ।

प्रतिश्यायकराः । अन्ये तु चयं गता मूर्धनीति यथा स्थितमेव योजयन्ति. उदानवायोरूर्व्वगतित्वाच्छिरस्यपि संभवात्, त्वक्सिराश्रितत्वात् पित्तासृजोः कफस्य च निसर्गतः शिरोवस्थिते शिरिस चय इति । तत इति प्रकोपविशेपत् प्रसराद्नन्तरम् । प्रतिश्याय इति वातं प्रति=अभिमुखम्, श्यायो=गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिक्यायः । "क्षेक् गती" इत्यस्य प्रयोगः । तथाच चरकः,-"प्राणमुळे स्थित: श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । मारुताध्मात्शिरसः श्यायते मारुतं प्रतिरें ( च. चि. स्था. च्य. ८ ) इति ॥ १३-१४ ॥

भा० टी॰-मल सूत्र के वेग का धारण करना, श्रजीर्ण, नाक में धूल घुस जाना, श्रधिक वोलना, श्रतिकोध ऋतुचर्या के उलटा श्राहार विहार करना, धूनाँ श्रीर धाम में रहना, रात में जागना, दिन में सोना, ठएडा जल श्रधिक पीना, ठएडी हवा में रहना, श्रोस में सोना, श्रधिक मैथुन, अधिक रोना, गाढ़ा कफ शिर में श्रधिक जमा होना, इन कारणों से वायु कुपित होकर प्रतिश्याय ( जुकाम ) पैदा कर देता है। यह निदान तुरन्त प्रतिश्याय पैदा करने वाला है। संचित वायु स्रादि दोप तथा रक्त श्रपने २ कारणों से मस्तक मे कुपित होकर प्रतिश्याय पैदा कर देते हैं ॥ १३-६४॥

### अथ प्रतिश्यायस्य पूर्वस्त्वािग ।

तस्य पूर्वरूपमाह—

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णता स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता । उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥१४॥

. ( सु॰ नि॰ ग्र॰ २४ )

म०-त्तवप्रवृत्तिरित्यादि । उपद्रवाश्चांप्यपरे इति उपद्रवास्तत्कासंभाविनो रोगाः, न तु पारिभाषिकाः पश्चात्कालभाविनःः ते च घ्राणधूमायनमन्थाद्यः । यदाह विदेह:,-"पूर्वेरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति । घाणधूमायनं मन्थः क्षवशुस्तालुदारणम् ॥ कण्डध्वंसो मुखस्नावः शिरसः पूरणं तथा"-इति । पुरः सरा इति पूर्वरूपाणि ॥ १४ ॥

भा० टी०—ं छींक श्राना, शिर भारी रहना, शरीर जकड़ा रहना, श्राँगड़ाई होना, रोंचा खड़ा होना, श्रोर भी उपद्रव-नाक में धूँचा के लगने जैसी जलन होना, तालु फद जाय, मुँह से लार वहना, गला वैठना, ये सव प्रतिश्याय के पूर्वरूप हैं॥ १४॥

#### ष्यथ दातजादिमतिष्यायानां लज्जानि ।

#### वानादिमतिस्यायिकद्वान्याह—

आनन्ता पिहिता नासा तनुसावप्रपेकिनी ।
गलताल्वोष्ठशोपश्च निस्तादः शङ्योस्तथा ॥ १६ ॥
सवप्रवृत्तिरत्यर्थं वक्त्रवेरस्यमेव च ।
भवेत स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायर्थनिलात्मके ॥ १० ॥
उण्णः सपीतकः सावा प्राणात स्वति पेत्तिके ।
कृशोऽतिपाग्डः सन्तप्ता भवेदुणागिपीडितः ॥ १८ ॥
सधूममग्नि सहसा वमतीव स मानवः ।
प्राणात् कपः कपकृते शीतः पाग्डः स्वेदः वहः ।
शुक्लावभासः शुक्लाक्षो भवेदः गुक्शिरा नरः ॥ १६ ॥
कराउ-ताल्वोष्ठ-शिरसां क्राङ्गिरभिपीडितः ।

( Fre ( 0 m + +" )

म०—आनदेत्यादि। आन्छा=विवद्धा। पितिना=मिष्णानेन । निर्मादः= स्चिव्यथनवद् व्यथा । शाउपोरिति भृषुद्धान्तयोः । स्वीतः द्वि देपत्यीतः । पित्तप्रतिव्यायवान् मानवः कृशो भवति । यतियागदुर्यूसमः । उण्णाभिषीतित इति उप्णागुणेनाभिषीदित इत्यर्थः ॥ १६-१६ ॥

भा॰ टी॰—नाक वन्द तो जाय, नाक से पानी बहें, गहा, तानु धोर तिह गहीं, कनपटी में तोद होया हींक ज्यादा आये, मृत फीका हो, गता है ह त्या। ये हता पातज प्रतिहयाय के हैं। पित्तज प्रतिहयाय में गहारे गर्म हते हता है। रोगी हुवला हो जाता है। यहार का रम पाइ में हाता है गोर एक मालूम होती है। रोगी को पेस्रो तकलीफ मालूम होती है मानो नाम में गया के नाथ आग निकलती है। कफन प्रतिहयाय में नाम है हैं है पान्य हमें मान कर गहा है। दारी का रोग सहीद पड़ हाता है। कारो नाम हो हो हो है। रागी है। शहर का रोग सहीद पड़ हाता है। कारो हो हो हो हो है। रागी है। शहर कारो है। रागी है।

#### द्याध सान्निपातिकप्रतिश्यायस्य लक्त्यम् ।

सन्निपातजमाह—

# भुत्वा भृत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवर्तते ॥ २० ॥ सम्पन्नवो वाऽप्यपन्नवो वा स सर्वप्रभवः स्मृतः ।

( सु॰ नि॰ श्र॰ २४ )

स० मृत्वेत्यादि । भूत्वा भूत्वा इति वीष्सया पुनः पुनः सम्भवं दर्शयित । अन्यतमदोषस्य कालादिनाऽनवधारितेन वलहानेर्निष्टात्तः, अकस्मात्
प्रष्टत्तिरिष असण्यक्तिष्टत्तदोपस्य कालादिना वललाभात् । अत्र यद्यपि दोषत्रयिक्षणानि नोक्तानि, तथाअपि सर्वभभवत्वात् प्रत्येतव्यानि । असाध्यक्ष्वायं
दुष्टतां गतः सन्, "नृणां दुष्टमितश्यायस्त्वसाध्यः सर्वेजः स्मृतः"—इति
विदेहद्यवास् ॥ २०॥

भा॰ टी॰—जो प्रतिश्याय पैदा हो २ कर/चाहे पका हो या न पका हो, श्रकस्मात वन्द हो जाय वह सन्निपातज प्रतिश्याय समभा जाता है ॥ २० ॥ दै

# स्रथ दुष्टप्रतिश्यायस्य 'लक्तगानि ।

एक्रदोषस्यापि दुरुपचाराइ दोषद्वयातुबन्धेन दुष्टतां गतस्य दोपत्रयसम्बन्ध-साम्येन सन्निपातजानन्तरं छिङ्गमाह—

प्रिल्वित पुनर्नासा पुनर्च परिशुष्यित ॥ २१ ॥

पुनरानहाते वाऽपि पुनर्वित्रियते तथा ।

निश्वासो वाऽतिदुर्गन्धो नरो गन्धान् त् वेत्ति च ॥२२॥

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कुच्छ्रसाधनम् ।

[ স্তু০ নি০ স্প০ ২৪ ]

स्र मिक्लियते पुनर्नासेत्यादि । त्रानहात इति विद्वते । वित्रियत इति विगतावरणा भवतीत्यर्थः । विदेव-शोष-पिधान-विवरणानि नैककालं भिन्न-दोषजानि वोद्धव्यानि, तेन विरोधो नोद्धावनीयः । एविमिति इत्थम्भूत लिक्नं दुष्टमित्रयायं परस्परिविरुद्धोपक्रमदोषसम्बन्धात् कृच्छ्रसाध्यं जानीयात् । अयं च पञ्चानामेवावस्थान्तरतया अनन्यत्वान्न पष्टः । नतु, अवस्थान्तरत्वेऽपि अभि-ष्यन्द्दिष्टमन्य इव भिन्नो भविष्यति १ मैवम्,तद्दद्दातादिज्त्वेनानिर्देशात्॥२१॥२२॥



भा॰ टी॰—कभी कफ से नाक गीली हैं। जाय छोर कभी मन्य तहर करी कर हो जाय छोर कभी गुल जाय. सॉम में वहर प्रांचे छोर ग्रन्थ न भार्म हैं। इह लचगों से समभाना चाहिए कि प्रतिष्याय विगर गया है। ऐसा प्रतिष्याय हरण्या है होता है। २१-२२॥

#### अथ रक्तजपतिर्यायस्य लक्तगम् ।

रक्तजलिङ्गमाह—

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तसावः प्रवर्तते ॥ २३ ॥ ताम्राक्षश्च भवेज्जन्तुरुरोघातप्रपादितः । दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २४ ॥

( 30 30 00 28 )

म०-रक्तज हत्यादि । उरोगातमपीटिन इति उरोगानग्नानग्यटिनकः चणः, तेन प्रकृषण पीडितः । तथ्या-"उरःक्षतमुगःस्तम्भः पृतिकणक्रको गमः । सकासः सज्बरो क्षेय उरोगातः सपीनसः"-डाते । अत्र विनम्भानग्यापिद्याग्यापि वोद्धव्यानि, तुल्यत्वात् पिचरक्तयोः । नथा च कचित् पट्यते-"पिनमिनग्यागर्भः विद्विद्यापि समन्विनः"-इति ॥ २२-२४ ॥

भा॰ टी॰—रक्तज प्रतिश्याय में नाम से गृन निमनना है। डॉन्हें नामें जो नगर लाल हो जाती है श्रोर छाती में पीड़ा टोनी है, गाँसी श्राती है, जार पाना है। मुन श्रीर सॉस में बदब् श्राती है श्रीर गन्धवान नहीं होना ॥ २२-२४॥

#### व्यथासाध्यपतिश्यायस्य लन्तगम् ।

- अमितिक्रियया कालान्तरेण सर्वे एउ दुष्ट्रमित्यायो सर्वानः साध्य इत्याह—

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रितिकारिणः । दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽनाध्या भवन्ति हि ॥ २४ ॥ मूर्च्छन्ति चात्र किमयः रवेनाः न्तिग्धास्त्रयाज्यदः । क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं नेनास्य लच्चणम् ॥ २६ ॥

स०-सर्व एवेत्यादि । मृर्च्छन्ति चात्र क्रिमय इति अत्रेति एपु, वहुवच-नान्तात्त्रल्पत्ययाविधिः। अन्ये तु प्रत्यासन्नत्वात् रक्तज एव क्रिमिमूच्छेनं वद्नित्। श्वेता इति कफाधिकत्वात् प्रतिस्यायस्य सर्वत्र कफजा एव श्वेतिक्रमया भवन्ति। "क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लच्चणम्" इति क्रिमिजशिरोरोगेरोह तुल्यं लिङ्गम्, तच-"निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रम्"-इत्यादिना वच्यमार्णम्॥२५-२६॥ 🦠

भा० टी०-यदि प्रतिश्याय की ठीक चिकित्सा न की जाय, तो सभी प्रकार के प्रतिश्याय कुछ काल के वाद विगड़ जाते और असाध्य होजाते हैं। वाद उनमें सफ्नेंद्र, चिकने छोटे २ कीड़े देख पड़ते हैं और क्रिमिज शिरो रोग में जो लच्च होते हैं वे ही लज्ञण इसमें पैदा हो जाते हैं ॥ २५-२६॥

च्यथ प्रशृद्धमतिश्वायानां विकारान्तरकर्तृत्वम् ।

अतःपरमपरान् विकारान् पट्याः प्रतिव्यायाः कुवन्ति तानाह-

<sup>′</sup>वाधिर्यमान्ध्यमत्रत्वं घोरांश्च नयनामयान्।

शोथाग्निसादकासांश्च वृद्धाः क्वर्वन्ति पीनसाः ॥ २७ ॥

( सु॰ ड॰ अ॰ २४ )

**स०-वाधिर्धितयादि** । घोरान् नयनामयानित्यभिधानादेवान्ध्ये छज्धे विद्योपेण तत्करत्वपतिपादनार्थमान्ध्यग्रहणम् । अघत्वमिति न जिघतीत्यघस्तस्य भावोऽघरवम् । "घा" गन्धोपादाने, इत्यस्मात् "सुपि स्थः" इत्यत्र योगविभा-गात् कप्रत्ययः ॥ २७ ॥

े भा० टी०—जवु कि प्रतिश्याय अच्छा न होकर वहुत वढ़ जाता है तो वहिरापन, श्राँख से न सुभना, दूसरे भी नेशरींग, सूजन, मन्द्राग्नि, खाँसी, ये रोग पैदा हो जाते हैं ॥ २७ ॥

#### अथान्येऽपि नासारोगाः।

सुश्रुते नामारोगा एकत्रिंशदुंक्ताः, अत्रापि पीनसमार्भ्य प्रतिज्यायपर्यन्तेन पञ्चदशोक्ताः, शेपसंख्यापूरणाय अपरान् पोडशनासारोगानाह--

> ्ञर्ञ्चदं सप्तथा शोथारचत्वारोऽर्शरचृतुर्विधम् । चतुर्विधं रक्तिप्तमुक्तं व्राणेऽपि तदिदुः ॥ २८ ॥

> > ( স্তু০ ভ০ অ০ ২৪ )

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नासारोगनिदानं समाप्तम् ।

स॰ अर्बु दं सप्तथेत्यादि। एकंकरोप-ग्ना-मांम-वेदः-गंगान्वेन पारंदा-ि. राालाक्यसिद्धान्तेन सिन्नपानित्रमाधिकम्, ण गातः । तथान विदेतः, "सर्गालां छत्रायुक्तमपुरं विद्धि मः तम्"—इति । शोधाव्यव्यागं वाद-विद-कफ-सिन्नपानज-भेदानः एवमभोऽपि चतुर्वियः, तम् ग्नापिनं चतुर्वियमणि गना-पित्तत्वसामान्यादेवस्येन गणनीयं, तेन म संख्यातिरेकः । अर्देदारीनां नत्त तत्रोक्तानामत्राभिधानं भालावयोक्तमंस्याप्रस्णार्थमाश्रयप्रमावणानिक्तिकित्यादि-ख्यापनार्थे च ॥ २=॥

इति श्रोकण्डद्त्तकृतायां मणुकांश्रुच्याः पायां नासानगरिन नर्ने समाप्तव् ॥

भा० टी॰—सात प्रकार का अर्युट रोग (पान-पिन-रक्त-रक्त-महम-केट-स्कि पानज) चार प्रकार का शोथ (यात-पिन्त-क्रफ-सिप्रपानज) चार प्रकार का — ' (यात-पित्त-क्रफ-सिप्रपानज-रक्तज) श्रोर चार प्रकार का रक्तिक (क्यां का मिलाकर एक प्रकार का रक्तिपिन) जी कहा गया है, ये स्वर्गन नक में भी हाते हैं॥ २=॥

इति श्रीहरिनारायण्शर्मचे बकुतायां निज्ञानशीपकायां र्शव्यक्तिकाय-भाषाद्यकायां नासारामित्रानम् ।

अध नेत्ररीमामां निदानम् ।

(Downsoffy)

#### ध्यय नेत्ररोगाय हेनवः।

इन्द्रियाधिष्ठानगतिकारपारिशेष्यानेत्ररंगाभिषानम् । एते च नानगंशा बात-पित्त-गफ-रक्त-सिभणता-ऽऽगन्तुनाः सन्तः गन्नव्यानः । यदार मुक्तः — 'तिसिभासिशादुक्तास्ते कफेनाष्याधिकास्त्रयः । रच काः पोट्य मोन्याः पट्ट- विश्वतिः । बागो पुनद्धो च तथा रोगाः पट्टमप्तिः स्त्राः । त्रुः इ.न च्यः १ इति । पट्टसप्तिक्षेते रोगा आश्रयभेटेन सुष्टत्तेय विभक्ताः । यद्गः — "स्व सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्यजास्रोकाविश्वतिः । सुर्वनाधं द्रांकाव द्रप्यः हृष्यः । मन्यः नावाः ॥ सर्वाश्रयाः सप्तद्श दृष्टिजा हाद्येव तु । हो च चार्यः ग्राव्याः स्वतिमित्तत्रो ॥ पट्सप्तिविचे रोगा संप्रदेण ह्यानिताः (सु इ.न म्यः १ विविचित्तते । वेत्रप्रमाणं च सुश्रुतेनवोक्तम्, — "विवाह ह्यार्यः स्वाद्याः । स्वाद्याः स्वाद्याः सम्बद्धाः स्वाद्याः स्वाद्या

इति । द्र्यङ्गुलवाहुन्यं विस्तारेण, अन्तः स्वाङ्गुष्टोदरसिम्मतम्, द्र्यङ्गुलं सर्वतः सार्धमायामेन । अन्ये द्र्यङ्गुलवाहुन्यभिति यदुक्तं तत्र द्र्यङ्गुलमानियमं स्वाः इग्रष्टोदरसिम्मतिमत्यनेनाहुः । अयमर्थः, — स्वेनाङ्गुष्टोदरेण सिम्मतं द्र्यङ्गुलवहुत्वस्, द्र्यङ्गुलं सर्वतः सार्धमिति च आयाम विस्ताराभ्यां वोद्धन्यमिति । नतु, यद्यर्भृत्वायाङ्गुलायामं नेत्रं तिहैं "द्र्यङ्गुलायतंच नयनम्" (सु.स्.स्था.अ.२५) – इत्यानुरोपक्रमणीयोक्तं विरुध्यते ? नैवम्, वर्तम्पण्डलं गृहीत्वा गणनयाऽर्धत्तीयाः इगुलं, तिद्वरहात् द्र्यङ्गुलायतमिति न विरोधः । नयनरोगहेतुमाह — उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद् द्र्रेक्षणात् स्वप्नविपर्ययाच । स्वेदाद् रजो-धूम-निपवणाच अर्देविधाताद् वमनातियोगात् ॥ १॥ देवात् तथाऽन्नानिशि सेविताच विड्-मूत्र-वात-क्रम-निश्रहाच । प्रसक्त-संरोदन-कोप-शोकाच्छिरोऽभिघातादितमद्यपानात् ॥ २॥ तथा अत्तुनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादितमद्यपानात् ॥ २॥ तथा अत्तुनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादितमद्यपानात् ॥ २॥ वाष्पश्रहात् सूद्मिनरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान् जनयन्ति दोषाः॥३॥ वाष्पश्रहात् सूद्मिनरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान् जनयन्ति दोषाः॥३॥

म०—उद्याभितप्तस्येत्यादि । उद्योगातपादिना सन्तप्तदेहस्य जलावगाहनात्,—शीतावृतदेहस्योध्वगतेनोष्मणा नयनतेजसोऽभिभवाचन्न्रोगोदयः । स्वेदाद्रजोधूमानिषेवणाचेति घर्म-रजो-धूमानां नयनसम्बन्धानां हेतुत्वम् । छर्देविधातात्=वान्तिवेगविधातात् । वमनातियोगादितवान्तेः । विण्-सूत्र-वात-क्रमनिग्रहात्=विण्मूत्रवातानां क्रमेण शनैःशनैनिंग्रहात् वेगविधारणात् । पसक्तसंरोदन
शोक कोपादिति पसक्तं=निरन्तरं कृतसंरोदनादेरित्यर्थः । ऋतुविप्ययेण=एकर्तुचर्याया अन्यतौ करणेन । क्लेशाभिधातात्=क्लेशः=कायादिदुःखम् तेनाभिसम्बन्धात् । वाष्पनिग्रहात्=अश्रुवेगधारणात् । यदुक्तम्—"आनन्दजं वाऽप्यथ
शोकजं वा नेत्रोटकं प्राप्तममुक्चतो हि । शिरोग्रक्त्वं नयनामयाद्य भवन्ति तीत्राः
सह पीनसेन" इति । नयनरोगसम्प्राप्तिरच छुश्रुते पठ्यते,—"सिरानुसारिभिदींपैर्विग्रुणेरूध्वमाश्रितैः । जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः" (स्त. इ. त.
अप. १) इति ॥ १——३॥

९ ग्रज्ञ "गुक्तारनासाम्बुकुस्तत्थमापात्" इति पाठान्तरम् । २ "ग्रतिशीघ्रयानात्" इति पाठान्तरम् ।

भा० टी०—िनम्न लिग्नित कारणी से दीप प्रयत्न हो उन नेय में होन पेटा उन के है। कारण्—िकसी कारण से—रूप या आग प्रथ्या पिन्ध्रम से नरिन्ध्र का कि विश्वाम किये प्रकाणकी ठंडे पानी में रनान करना। प्रकृत हुर की दीतों के हैं को की कीशिश करना, दिन में सोना, रात में जागना। प्रांग की लयद लग जाना। प्रश्त में घुल छुम जाना, ध्रोर धृ या लगना, क्य रोक लेना। प्रथिक प्रयादित, रात में डा [तरल ] पदार्थ प्रधिक नेयन करना, ह्या। पान्याना, पेश्राव, के देन को की के रोकना,हर वक्त रोना, कीथ में भरे रहना। रंज करना, शिर में बोद मगना, घ्रिक मय पीना, जो मौसिम हो उनके प्रतुमार द्याहार दिहार ग परना। की नेया की की कीशिश करना, न्याही, काँजी, उरद प्रधिक म्याना, न कारणी से कीय कुरिय होता हो से नेया में नेया की कीशिश करना,न्यहाई, काँजी, उरद प्रधिक म्याना,न कारणी से की है। रे—ह ।

अधाभिष्यन्द्रोगर्य मकाराः । ( Ophtodom) प्रापर्थात्मया

सामान्यपूर्वकत्वात् विशेषस्य, तथा संवीनयनगांगांनुन्वाचः न्यादो सर्वनय-

वातात् पित्तात कफाद् रक्तादिभिष्यन्दश्चर्तावेधः । प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ १ ॥

मः वातादित्यादि । योर इति दुःखसहवेदनः । सर्वनेशायशाहरः ति सर्वेषां नेत्ररोगाणागधिगन्यादीनामाकर=उन्पीत्तरस्त्राद। प्रदः स्थानम् । अत् एवाह सुश्रुतः—"पायेण सर्व नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दिनिक्ताव्याः"— (सु. इ. त. स्म १)—इति ॥ ४॥

भा० टी॰—समस्त नेत्र में ४ प्रकार के शक्षि पतन्त रोग ले हैं। शि उत्तर क्लिफ देते हैं श्रीर बड़े ही। भयद्भर होते हैं। इत्तरे जिनाह जाने के नेत्र में हरूर रोग पैदा हो जाते है। ६ वातज २ पिस्तज ३ वातज ४ रक्लाज है १ कार्य है। प्रकार है जिस्सी में इसे पॉरा श्राना वा पाप उटना कार्य है। है। ४ ए

भ्रय'वाताभिष्यन्द्रः लक्क्यम्।

वाताभिष्यन्दरूपमाह— निस्तोदन-स्तम्भन-रोमहर्ष-संघर्ष-पारुष्य-शिरोऽभिनाषाः । विशुष्कभावः शिशिराश्चता च वाताभिषक्तं नयन भवन्ति ॥ १ ॥ स्न-निस्तोदनेत्यादि । निस्तोदनं=सूचीव्यधनवद् व्यथा, स्तम्भन= जिह्मा, संवर्षः=करकरिका, पारुष्यं=रूक्षता, शिरोऽभितापः=शिराव्यथा । विशुष्कभावो=दूपिकारहितत्वं, न त्वासावरहितत्वं, शिशिराश्चतेत्युक्तेः ॥ ५ ॥

भा० टी॰—वातज श्रिमध्यन्द में ये लंज्या होते हैं-श्राँख में कोंच होना, श्राँख जकड़ी रहना, वरीनी का खड़ा रहना,श्राँख में भीतर ऐसी गड़न हो जैसे श्राँख में वाल पड़ गया हो [ किरकिराना ] श्राँख में क्खापन होना, शिर में पीड़ा होना, कीचड़ न वहना, श्राँस उंडा निकलना ॥ ४॥

### अथ पैक्तिकाभिष्यन्दस्य लक्त्रग्रम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं वाष्पससुच्छ्रयश्च । उष्णाश्चता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥

( सु॰ ,स॰ श्र॰ ६ )

भ०-दाहप्रपाकावित्यादि । प्रपाकः=प्रकृष्टपाकः । शिशिराभिनन्दा= शीतेच्छा । धूमायनं=धूमस्योद्दमनम् । वाष्पसम्रुच्छयो=वाष्पवाहुल्यम् ॥ ६ ॥

भा० टी॰—श्रांख में जलन होना, पकना, ठडक श्रव्छा माल्म होना, घुँवाना, श्रांस् वहना, श्रांस् गर्म निकलना, श्रांख पीली हो जाना, ये लक्तण पित्तज श्रभिप्यन्द में होते हैं॥ ६॥

# ग्रथ रलेष्मिकाभिष्यन्दस्य लक्त्रग्रम् ।

कफ़जाल्जुमाह—

उष्णाभनन्दा गुरुताऽक्षिशोथः कग्डूपदेहावतिशीतता च । स्रावो मुहुः पिञ्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥७॥ (॥ ॥ ॥ ॥ ॥

म०-उद्याभिनन्देत्यादि । उपदेहः=पिचटवाहुल्यम् । शीतता नेत्रस्य । पिच्छिल इति सावविशेषणम् । कपाभिपने=कप्रयुक्ते । नयने=चत्तुषि । भव-न्ति=जायन्ते ॥ ७॥ भा० टी॰—गर्मा श्रव्ही मानूम होना, भागपन, मृजन होना आगम होना, पत बलाहट मानूम होना, कीचड़ बहुन निक्तना, शॉर्ग में उटक मानून होना, प्रार्ट नसदार श्रांस बटना यह सब लग्न प्रपात प्रांसिप्य में होने हैं। ३॥

#### थ्यथ रक्तजाभिष्यन्द्रय सन्तराम्।

रक्ताभिष्यन्दलन्तणमाह—

ताम्राश्चता ले।हितनेत्रता च नाइयः समन्ताद्विलेहितारच । पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥=॥

( 30 20 -- 0 2 )

स०-ताम्राश्चतेत्यादि । पित्तस्य सिद्धानीति पित्तानिष्यस्यति हारि ॥ = ॥
भाव दीव-श्वास्य लाल, श्वास्य लाल, श्वास्य सारो तस्य प्रानीति के नाम सनी सा
उमद श्वानो, ये लज्ञल, तथा पित्तज प्रभिष्यन्दके स्वाम् स्तानार्वीत्यस्य के संविद्धे । = ।

#### अय।धिमन्धस्य लक्तगम्।

श्रिधमन्थानामभिष्यन्द् जत्वमाह-

वृ छेरेतेरिभिष्यन्दैर्नराणामिकयावताम्। तावन्तस्त्विधमन्थाः स्युर्नयने तीववेदनाः॥ १॥

( > 0 - 5 - 7 - 7 )

म०— मृद्धैरित्यादि । ताबन्त इति अभिष्यन्त्रें वितर्भन-रण-न न न्द्रीयम्याः प्रत्येतव्याः । तीव्रवेदनाः एति नामान्यत्वत्यम् । देशनागर्यत्याः विषयामात्रवाची, तेन वातिकाभिष्यन्दाद् वातिक एयाविमन्यन्त्रीर्यातकानिन्दैः-दादिसकलवेदनः, एवं पित्तज-कपान-रनातक्याविमन्याः रस्येत्यया ॥ ६ ॥

भा॰ टी॰—सभिष्यन्द भी ठीक चिकित्सा न होने में पर्यर भीतमन्य गान पंत कर देते हैं जिससे श्रांत्य में यहन पीर्ग होतो है। प्रियमन्य नी पात-पिरा-जन-रना से चार प्रकार का होता है॥ १॥

#### अथास्य लक्ष्णान्तरम् ।

अस्यापरं मामान्यछत्तणमाह—

# उत्पाट्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मध्यते तथा । शिरसोऽर्धं च तं विद्याद्धिमन्थं स्वलक्षेणः ॥ १० ॥ ( सु॰ नि॰ श्र॰ ६ )

म॰— उत्पाट्यत इत्पादि । शिरसोऽर्थमित्यत्र पूर्विक्रिये सम्वध्येते, तेन शिरसोऽर्धमुत्पाट्यते तथा निर्मथ्यते चेत्यर्थः । शिरसोऽर्धे च वेदना व्याधिमभा-वात् । स्वलन्तरोरिति यथोक्तवाताद्यभिष्यन्दलक्षरोः । स चाथिमन्थस्तदात्मकः॥१०॥

भा० टी०-अधिमन्थ में आँख और आधे शिर में ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई श्राँख श्रौर शिर उखाड़े लेता है श्रोर मथता है। तथा जिस दोपका श्रभिप्यन्द होता है उसी दोष से श्रधिमन्थ होता है ॥ १०॥

#### द्यथात्र दोषभेदेन कालावधिः।

यावता कालेन मिथ्याचाराद् दृष्टिं हन्ति तमाह-

हन्यादु दृष्टिं रलेजिकः सप्तरात्रादधीयन्थो रक्तजः पञ्चरात्रात् । आषड्रात्रादु वातिको वै निहन्यात् मिथ्याचारात् पैतिकैः सद्य एवश्श्रे ( স্তুত ভত স্থত ६ )

म०-इन्वादित्यादि । संच एवेति इलेप्मणि सप्तरात्रस्योक्तत्वात् सद्यः-शब्देनात्र त्रिरात्रमुक्तम्, वैद्यके हि सद्यःशब्दस्य त्रिरात्र-सप्तरात्र-वाचित्वेन दृष्ट-त्वात् । काळावधिरत्र व्याधिस्वभावात् ॥ ११ ॥

भा० टी०—श्रधिमन्थ रोग में ठीक देवा श्रोर पथ्य न होने से श्लैप्मिक स्रोत दिन में, रक्तज पाँच दिन में, वातिक छ दिन में और पैक्तिक तीन दिन में नेत्र को नष्ट कर देता है॥ ११॥

# र्यथ सामनेत्ररोगस्य लक्तग्रम्।

लङ्घनमलेपादिविधानार्थम्, अञ्जनादिनिषेधार्थं च, नेत्ररोगस्य सामत्व-लक्षणमाह-

उदीर्णवेदनं नेत्रं राग-शोथ-समन्वितम् । वर्ष-निस्ताद-शूळा-ऽश्चयुक्तमामान्धितं विदुः ॥ १२ ॥ ্ ্ বি ভ ব০ স্থ ্ ১ म०-उदोर्गावेदनिमत्यादि । उदीर्णवेदनगृहत्वद्वंवदनम् । वर्षः व्यक्तः करिका । रुङ्गाविद्विधानार्थभञ्जनादिनिषयार्थं च तत्त्रात्तरम् — स्वेदः वर्षः वर्षः

भा० टी०—नेत्र में पीड़ा बहुत होय, लाली और खुजन हो, करकराइट मानुस हो, काँच-श्रल हो, और ऑख़ निकले तो समकता चाहिए कि छोटा पको है ॥ १२॥

#### ग्रथ निरामनेत्ररोगस्य लक्तगम्।

निरामलत्तरणमाह---

मन्दवेदनता करण्डः संरम्भाश्चप्रशान्तता । प्रशस्तवर्णता चाच्णोः संपक्तदोपमादिशेत् ॥ १२ ॥

( मु॰ उ॰ स॰ ६ )

म॰-मन्देत्यादि । संरम्भाश्चनशान्ततेति संरम्भः=शोधः तस्य, अशुनो= नेत्रजलस्य च प्रशमः ॥ १३ ॥

भा॰ टी॰—पीड़ा कम हो, कलवलाहर हो, खूजन कम हो जाय, चौन्द्र न पहे. श्राँख का रंग साफ हो जाय, तो समभना चाहिए कि वोप पत्र गये हैं।। १३॥

घ्ययं संशोधान्तिपाकस्य लन्।ग्रम् ।

सशोथपाकलिङ्गमाह-

कगदूर्वदेहाश्चयुतः पकोदुम्वरसंनिभः । संरम्भी पच्यते यस्तु नैत्रपाकः स शोधजः । शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोधजे ॥ १४ ॥

( # · 8 · E · E )

म००कपहूपदेहात्रयुत इत्यादि । परवोदुम्परमंनिभ रति लोहिनः । संरम्भीति शोथवानः कार्तिकस्तु महारम्भवानित्यादः शोधम्बनुक्तं अपि गम्यंः. तत्प्रधानत्वात् पाकस्य, उत्तरत्र शोधहीनानीत्यस्याभिधानाद्य । अयं विद्यापणः. एवमशोधपाकरच ॥ १४ ॥

( सु॰ ट॰ श्र॰ ६ )

भा॰ टी॰—खुजली, कीचड़, श्राँख श्रावे, पके हुए गृलर के समान श्राँख का रंग लाल हो, सूजन हो श्रौर पके तो सशोथ नेत्र पाक है श्रौर यदि शोथ न हो, किन्तु श्रौर सव लत्त्रण हों तो श्रशोथ नेत्र पाक है ॥ १४ ॥

### ष्यथ हताधिमन्थस्य लक्तग्रम् ।

हताधिमन्थल ज्ञणमाह—

उपेक्षणादिक्ष यदार्शवमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसद्ध । रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १४॥

म॰-उपेद्मणादित्यादि । अयं रोगो विदेहें दृष्युत्क्षेपलज्ञण एकः, अन्यः

सकलनयनशोपलक्तणः पठ्यते । तद्यथा,—"अन्तर्गतः सिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टि निरस्यति ।। तस्यां निरस्यमानाय निर्मन्थित्रिव मारुतः । नयनं निर्वमत्याशु शूलतोदाधिमन्थनैः"—इति । इदं दृष्टिनिर्गमलक्तणम् । अत एनैतिसम्बर्थे सुश्रुते केचित् पठिन्त, "अन्तः सिराणां श्वसनः स्थितो दृष्टिं प्रतिक्षिपन् । हताधिमन्थं जनयेक्तमसाध्यं विदुर्चु थाः"—इति । विदेह एव सक्छाक्षिशोपः पठ्यते,— 'अथवा शोषयेदिक् र्क्ताण-तेजो-वलादयम् । तत्पद्मिव संश्रुप्कमवसीदिति लोचनम् ॥ हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपतः"-

भा॰ टी॰—वातज श्रभिष्यन्द से उत्पन्न श्रधिमन्थ में यदि उपचार ठीक न किया जाय तो श्राँख सूख जाती है, वड़ी पीड़ा होती है श्रौर कुछ काल में नष्ट हो जाती है। इसका नाम हताधिमन्थ रोग है॥ १४॥

यति रुजाभिरुग्राभिरितिरुजाभिरुतोदादिभिर्महतीभिरुपछक्षितः ॥ १५ ॥

इति । अतः शोषार्थे जपेत्तरणादचीत्यादि क्लोकोऽवगन्तव्यः । सादयतीति शोष-

# भ्रथ वातपर्यायस्य लक्त्रग्रम् ।

वातपर्यायतिङ्गमाह—

वारंवारं च पर्येति भुवौ नेत्रे च मारुतः । रुजश्च विविधास्तीत्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १६॥

( द्यु॰ ड० अ०६)

1

15

èi

म॰-वारंवारिमत्यादि ! पर्यायण=क्रवेगा बदाचिट भृति, कदाचित्रोद्दरे वागुस्तीवां रुजां करोतंति वानपर्यायार्थः + १६॥

भा० टी०—वायु कुपित द्येकर कभी भों में छोर कभी छात्व में उपरांक्त पोड़ा करता है। इसे वातपर्याय कहते हैं॥ १९॥

### श्रथ गुष्कान्तिपाकस्य लन्नग्रम् ।

शुप्कान्तिपाकमाह—

यत् कृणितं दारुण-रूच-वर्तमं संदह्यते चाविलदर्शनं यत् । सुदारुणं यत् प्रतिवोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तद्धि॥ १७॥ (१० २० २० ५०)

म०-यत्र्रिशितिमत्यादि । कृणितिमिति निमीतितम् । दारुणं=प्रदिनं रुदे च वातशोषात् वर्तमे यस्य तदारुणस्थवस्य । नंद्राते=मदादं गदाने । दारिष्टदर्गने माकुलदर्शनम् । सुद्रारुणं=क्रुच्छ्रान्मीलतम् । प्रतियोधने=उत्माणं । सुद्रारुणं=कृष्ट्यान्मीलतम् । प्रतियोधने=उत्माणं । सुद्रारुणं=कृष्ट्यान्मीलतम् । प्रतियोधने उद्याद्राप्तियां । तद्याद्राप्तियां । त्रव्याद्राप्तियां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां । त्रव्याद्र्यां । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रं । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रवर्णे । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रवर्णे । त्रव्याद्र्यां वर्षेत्रवर्णे । त्रवर्णे । त्रव

भा० टी॰—वात रक्त के कोष से श्रांग वन्द ग्छे. पताज यो शोर नमें मो जार जलन हो, सब बीजें मेली देख पढ़ें। श्रांग गोलने हें कह हो नो उने शुप्ताशियार कहते हैं ॥ १७ ॥

#### अधाग्यतावातस्य लच्चाम्।

अन्यतोवातमाह—

यस्यावद्वेकर्ण-शिरो-हनु-स्थो मन्यागतो वाज्यनिलोजन्यतो वा । कुर्याद् रुजं वै भ्रुवि लोचने च तसन्यतोवातसुदाहगन्त ॥ १८॥

अस्येत्यादि । अवस्योदा । मन्ये=श्रीवाषार्वस्यति सन्यारे देश उत्तरहरू शादितस्य पृष्ठे-सप्तरूपर्ये तसिः । अन्यत्र साहरू सार्यस्यान्तरम्यः

१ पन सन्दोऽन्तरागाः दोर्धः ।

भ्रुवि च रुजां करोतीत्यन्यतोवातः । विदेहेः प्युक्तम्, - "मन्ययोरन्तरे वायुरुत्यितः पृष्ठतोऽपि वा । करोति भेदं निस्तोदं शहे चाचणोर्भ्यवोस्तथा । तैमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिविदो जनाः" – इति ॥ १८॥

भा० टी०—जिसके घाई, कान. शिर, ठोडी, मन्या या पीठ में वायु स्थित होकर भौं श्रीर नेत्रों में पीड़ा करे, उसे श्रन्यतोवात कहते हैं। श्रर्थात् वायु रहे कहीं श्रीर पीड़ा कहीं दूसरी जगह करे॥ १८॥

### ग्रथाम्लाघ्युषितस्य लदागाम् ।

अम्लाध्युषितमाह—

# श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते । सदाहशाथं साम्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ १९ ॥

(सु॰ उ॰ झ॰ ६)

म०-श्याविमत्यादिः। श्यावभीषत्रीलम् । अम्लत इत्यम्लभोजनात् अम्ला-ध्युषितमिति पित्ताध्युषितं. कारणे कार्योपचारात् ॥ १६ ॥

भा॰ टी॰—श्राँख बीच में स्याह श्रीर किनारे लाल हो, पक जाय, जलन,स्जन, साव हो उसे श्रम्लाध्युषित कहते हैं। यह रोग श्रधिक खटाई खाने से होता है॥१६॥

## ग्रथ सिरोत्पानस्य लच्चाग्रम् ।

(Pannus) पैनस

सिरोत्पातमाइ---

अवेदना वार्शप संवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति तामाः।
मुहुर्विरज्यन्ति च याः स ताह्य व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः २०

( सु॰ उ॰ श्र॰ ६ )

म॰-भ्रवेदना वापीत्यादि । अक्तिराज्य इति अक्तिसिराः । विरज्यन्तीति विरक्ता भवन्ति, विशेषरक्ता भवन्तीत्यर्थः । रक्तजोऽयम् ॥ २०॥

भा॰ टी॰—जिसकी श्राँखों में नसें लाल २ होकर उभड़ श्रायें, श्रौर वाद श्रधिक लाल हो जाँय, पीड़ा हो, या न हो। उसे सिरोत्पात कहते हैं॥ २०॥

### च्यथ सिराप्रहर्पन्य लचागाम्।

सिरामहर्पमाह-

मोहात् सिरोत्पात उपिच्चितस्तु जायेत गेगस्तु सिराप्रहर्षः । ताम्राभमसं स्रवति प्रगाढं तथा न राक्नोत्यभिवीचितुं च ॥२१॥

( Fo To To E )

म०-मोहादित्यादि इति सर्यगनाः॥ २१॥

भा॰ टी॰—यदि श्रमानवश सिरोत्पात की ठीक चिकित्या नहीं की हाती की सिराप्रहर्ष रोग पैदा हो जाता है, जिससे कि श्राँग में नाल पानी पहना और श्रांग के नहीं सुभता ॥ २१॥

ष्यथ सवग्शुक्लस्य लज्ञाम्।

( Corneal Uteer ) कार्नियल झल्तर

सन्धि-वर्त्प-सुवल-कुष्ण-दृष्टि-गतेषु मध्ये प्राथान्यादृदृष्टिगतेषु वस्तुमृचितेषु स्वल्पवक्तव्यतया दृष्टिमण्डलप्रत्यासत्त्या कृष्णगतविकाराभिधानम् । तत्र मञ्जा-शुक्ल-लक्त्रणमाह—

निमग्नरूपं तु भवेद् हि कृष्णे स्चियं विद्धं प्रतिमानि यद् व । स्नावं स्ववेदुष्णमतीव यच तत् सत्रणं शुक्लमुदाहरित ॥ २२ ॥

म०-निमग्न स्पित्यादि। स्पग्रहणमा भामनिषेषायं, नेन निमन्तरपदेर। एत् स्चेयेवत्युपमानं वर्ते छत्वस्यापनाय म्चीन्यधनवहवेदनादर्शनाय प । मार्व स्वेद्रप्णादितः स्वेदुष्णामित्येतावतेव छन्ये स्नावे पुनः सावग्रहणं निरन्तरसावं लच्यति । यिन् शन्दस्तूष्णेन संवध्यत इति कार्तिकः । उप्पानवाना रक्तात्मरत्यान् । रावनाम्याय चात्यनतरुक् वोद्धन्या, सन्नणत्वात् । यदाह अन्नण दक्तपे सुर्धनः, "नार्तिगत् श्रुयुक्तम्" (सु. उ. त. स्म. १.)-इति । तत् स्वणं सच्चनं, स्ते तृ रता पुर्वतः, नयने तु सकुमारे विशेषेणोदाहरनित विदेहप्रभृतयः । विदेहेऽस्युक्तम्—"रन्यान् जीनिभं कृष्णे छिन्नाभं यच लक्ष्यते । स्त्यप्रेषेप कर्षार्याणायुक्ताः सन्नणम्, इति ॥ २२॥

१ आभारानि रेपार्थः निमन्नाम कियार्थः ।

भा० टी॰—शुक्ल दो प्रकार का होता है एक सत्रण श्रोर दूसरा श्रत्रण। सत्रण शुक्ल काले भाग में होता है गहरा होता है, ऐसा मालूम होता है कि सूई से वेघा हो, पीड़ा होती है, गर्म स्नाव वहुत होता है ॥ २२॥

#### च्यथ सत्रग्रायुक्तस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

अस्यासाध्यतया निर्दिष्टस्यावस्थावशेन पाक्षिकी सिद्धिमाह-

हृष्टेः समीपे न भवेतु यच न चावगाढं न च संस्रवेद हि । अवेदनं वा न च युग्मशुक्लं तत् सिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥२३॥

( सु॰ स॰ अ॰ ४ )

म॰-दृष्टेः ससीप इत्यादि । चतं हि स्वधावत एव रांश्रयोपयातकरम्, श्रतो दृष्टिसमीपे न साध्यम्, उक्तविपर्ययाचु दृष्टिसमीपेऽपि सुखसाध्यमत्रणम् । न चावगादमेकत्वम्मतम् । विपर्ययाच्ववनादमप्यत्रणं सिध्यति । श्रत एवात्रणे वच्यति-गम्भीरजातामिति । न च संस्रवेदिति न चात्यर्थे स्रवेत्, संशब्दस्याति-श्रायार्थत्वात् । अवेदनं=मन्द्वेदनं, रक्तस्य कफानुगमात्; वातानुगमादितेवेदनं तु न सिध्यति । युग्मं च क्षतशुक्छं कदाऽपि न सिध्यति ॥ २३ ॥

भा० टी०—जो शुक्ल दिए के समीप न हो, एक परदा में हो, वहे नहीं,पीज़ कम हो, एक साथ दो शुक्ल न हो वह शायद श्रव्छा हो जाता है, किन्तु यदि इससे उल्टा लक्षण होता है तो श्रसाध्य होता है ॥ २३॥

#### अथावग्रायुक्तस्य लद्गग्म्।

ं इदानीमत्रणशुक्ललच्यामाह—

स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सचोषं शङ्केन्दुक्जन्दप्रतिमावभासम् । वैहायसाभ्रपतनुप्रकाशमथात्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ २४ ॥

( স্তুত ভত প্ৰত ধ )

म॰ स्यन्दात्मकमित्यादि । स्यन्दात्मकमिष्यन्दानिमित्तकं, सर्वेषायित्ति-रोगाणामाभिष्यन्दिनिमित्तत्वेऽपि चास्य नियमपतिपादनार्थमभिधानम् । वैहाय-साभ्रपतन्त्रमकाशमिति विहायसि स्थितं वैहायसं, "तस्य निवासः" इत्यण् विद्यायां=नभः, आकाशस्थिताभ्रवत् शतनुप्रकाशिष्यप्रीः । एतेनानन्तं हित-पाद्यत् । शुक्रवत्तं तु शतेन्दृपुन्दशिषायभागिष्यनेतेत्र हाद्यम् । विद्यासम्प्रज्ञातं सजलाभ्रव्यवच्छेदार्यः, तिद्धः पाद्यः पाद्यतं भवतीति काशिकः । व्यव्यवद्येन् स्वायः साध्यस् । नतुः, गर्म्यीरजातिष्टनादिना ग्रन्तु। विश्वविद्या वृद्यस्य दन्त्वावातिः सेत्स्यतिः, तत् कि साध्यतमाभिष्याते ? नद्यः, न्यव्यत्र साध्यतमाभिष्याते अभयत्रापि ग्रन्त्वभ्रान्तिः स्याद्वत्त्वत्रभ्यानम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—रूप्ण भाग में श्रभिष्यन्द से जो शुपल हो। उसमें घृमने की ऐसी पीड़ा हो,शंदा, चाँद श्रीर कुन्द के फूल के समान सफेर,सफेर पारत की नरा मानूम हा तो श्रवण शुफल कहलाता है, श्रीर साध्य होता है यह रोग हिन्दी में कृषी झाद के कहा जाता है ॥ २४ ॥

### स्रथात्रगाशुक्लस्य कृच्छ्रसाध्यत्वम् ।

अव्रणस्यवावस्थाभेदन कृच्ट्रस्यमाह-

गम्भीरजातं बहुलं च शुक्लं चिरोत्यितं चापि वदन्ति कृन्ह्रम् । विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं सिरासूच्ममदार्थिक्च ॥ . द्वित्वगातं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥२५॥ (१००० चर्का)

म०—गम्भीरजातमित्यादि । गम्भीरजातं=हिनित्यत्वत् । यहणं=यद नुनोऽभ्राद्घनम् । अत्रणस्यवावस्याभेदनासाध्यत्वमाद-विक्तित्वस्य यस्तादि । विच्छित्रमध्यं=विद्यीर्णमांसत्वात् सन्तिष्ठं, निम्नामिति याद्व, निष्पयं नृ विदिन् तानृतग्रुवातमांसरूपतया । चलमित्यनवास्थितम् । विराण्डमिति निमाप्तवादाः सूचमम् । ध्रान्ये "सिरासक्तम्" इति पटन्ति, व्याचयते च-निमामकं यदम्ति-इचलं, सिराणां चलत्वात्, सिरा दि मतस्यवत् परिवर्तमाना मुणुग्रेष्ट्रचान्ति -ध्रान्ये "सिराश्चनलम्" इति पाटान्तरं व्याचक्षते । निमामिः गुणां निमाप्तां सिराश्चनलत्वदेतुकं, न दि सिराभवनं गुण्यत्वे देविरित मदाधरः । अत्यदिपतिः दर्शनाभावकारि, दृष्टेः समीपे न भवेदित्यस्य विष्ययेयोध्यम् । दिन्यमानं=द्विर्यन् लाश्चितम्, एतदपरालद्विद्वदितमनाध्यम्, न तु देवस्यम्, दिन्यमान्य काण्यानि-धानात् । लोहितमन्ततरचेति मध्ये शुन्तस्यनं लोहितम्, व्यापारारेण ॥ २४ ॥ भा॰ टो॰—दो तीन परदे में हो, मोटा हो, श्रोर पुराना हो तो श्रवणशुक्ल कुच्छू साध्य होता है। मांस के गल जाने से जो शुक्ल गहिरा मालुम हो, या मांस से घिरा हो, घटता बढ़ता हो, चारो तरफ शिरा से घिर जाने से थोड़ा मालुम हो, जिसके द्वारा स्म न पड़े, दो परदों तक उसकी जढ़ हो, किनारे २ लाल हो श्रोर पुराना हो तो ऐसा श्रवण शुक्ल श्रसाध्य होता है ॥ २४॥

### ष्यथास्य मकारान्तरेखासाध्यलद्वाखानि ।

न केवलमेवांविधं परमसाध्यं किन्त्वन्यादशमपीत्यत आह —

उष्णाश्चपातः पिडका च नेत्रे यास्मिन् भवेत् मुद्गानिभं च शुक्लम्। तद्प्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच यत् तित्तिरिपत्ततुल्यम् ॥ २६॥

( স্তুত ভ্ৰত খ্ৰত ৮)

म॰—उष्णाश्रुपात इत्यादि । पिडका च नेत्र इत्यन्तं द्वित्वग्गतशुक्ले तथाऽऽह विदेहः—"एकत्वग्गतमेवं स्यात् द्वित्वग्गतमिदं भवेत् । चोपोष्णसाव दाहास्तु तृष्णा च पिडकोइगमः"—इति । मुद्दगनिभं च शुक्लामित्याकारेण, एतद् त्वग्गतम् । तथा च विदेहः,—"व्यक्तम्रद्धगफलाकारंशुक्लं द्वित्वग्गतं भवेत्" इति । द्वि—त्रि-त्वग्गतस्यात्रणस्य कुच्छ्रत्वे एतत् पिडकोइगमम्रद्धगफलाकारत्वे-नेत्रासाध्यत्वं वोध्यम् । स्थन्ये पुनः सत्रणशुक्लस्य विच्छित्रमध्यामित्यादिकमसाध्यत्वं वोध्यम् । स्थन्ये पुनः सत्रणशुक्लस्य विच्छित्रमध्यक्षिणम्, एतत्र चावगादिमित्यस्य विपर्ययः । लोहितमन्ततः । उष्णाश्रुपातः पिडका चेत्यादि द्वित्वग्गतश्चलल्लामिति । किन्त्वयमत्रासङ्गतिः—विच्छित्रमध्यं=सच्छित्रमध्यं, तद्यदि सच्छिद्धत्वं सत्रणशुक्लस्याभ्युपगम्यते,तदा निम्ग्नरूपमित्यनेनेव सिद्धत्वात् पुनरूकं स्यात्, किंच सत्रणशुक्तानन्तरमस्य पाठो विफलः स्यात् । स्थन्ये तु सत्र-णात्रणशुक्लविषयं सामान्यमसाध्यत्वचणमेतदाहुः; यथायोग्यतया क्वचिल्लिङ्गान्तरयोगेन च व्यवस्थेति च वर्णयन्ति । असाध्यत्वं विदेहादन्येषां मतेनाह—केचि-दित्यादि । तिचिरिपचतुन्यामिति शवलम्, एतचानिपधादन्नमतम् ॥ २६ ॥

भा० टो॰—जिस अवण ग्रुक्त में गर्म आँस बहे, फुन्सियाँ पैदा हो जाँय, ग्रुक्त मूँग के समान हो, तो वह भी असाध्य होता है। किसी २ आचार्य का मत है कि ग्रुक्त से यदि आँस तीतर के पंस की तरह चितकावर मालूम हो तो वह भी असाध्य होता है॥ २६॥

### अधान्तिपाकान्ययस्य लन्तराम् ।

इदानीमित्तिपाकात्ययमाह--

रवेतः समाकामित सर्वतो हि दोपेण यस्यानितमगड्ळं च । तमाक्षिपाकात्ययमिक्षरोगं सर्वात्मकं वर्जयिनव्यमाहुः॥ २७॥

( व ० व ० व ० ४ )

म॰—श्वेत इत्यादि । दोषेण यः छुनः श्वेनः स मनाळागिन । मनोन्यरः = त्रिदोपनम्, श्रम्ये तु रयन्दात्पकागिनि पठित्वा अभिष्यन्दान्यकातुः । नदा सर्वेषायभिष्यन्दम्छत्वाद्विशेषार्थमभिधानम् ॥ २७॥

भा० टी०—दोप से थाँग के छण्ण भाग पर सफेदी हा जाती है, उने हाजिए। त्यय रोग कहते हैं। यह निदोष से होता है थोर श्रसाध्य होता है ॥ ६७॥

#### ष्यथाजकाजातस्य लन्तग्म्।

अजकाजातमाह—

अजापुरीपप्रतिमो रुजावान् सलोहितो लोहितपिन्छिलासः । विगृह्य रुज्णं प्रचयोऽभ्युपेति तचाजकाजातमिति व्यवस्येत् ॥२=॥

(50 Te M\* + )

म०—भ्रजापुरीपप्रतिम इत्यादि । अजापुरीपप्रतिमः=गुप्राजपुरीपद्वन्यः। सलोहित=ईपल्लोहितः । विष्टा कृष्णिमिति स्वोच्द्रायेण कृष्णादेगं महन्वादिनितः । प्रचय इति प्रकृष्टक्चयः उद्गम इति यावत् । अज्ञाया पदोदत् मंध्यप्रशिवन्तः गतत्वेन मेदसः पचयो वोद्धव्यः । तथा च विदेतः—हाणेष्ट्रणोर्वद्वनेन्त्रः छागलीविद्समप्रभम् । सान्द्र-पिन्छिन-रक्तालं जिन्वमायस्योति मा —गिते ॥ इति कृष्णाजाः ॥ २८ ॥

भा० टी०—श्राँस के सम्पूर्ण काले मएउत को घरती के होंगे की हरद उनकी दुरें सफेदी छेक लेती है। वह फुछ लाल दोती है। उसमें पीदा दोती है और लाह हाम शर श्राँस बहता है, उसकी अजकाजात कहते हैं॥ २=॥

# ग्रथाद्गाः प्रथमपटलस्थितदोषागां लक्नगानि ।

कृष्णाश्रितत्वाइ दृष्टिमण्डलस्य दृष्टिजा उच्यन्ते । दृष्टिमाणं तु सुश्रुतेन्तिः सम्— "मस्रदलमात्रां तु पश्चभूतमसादजाम्" (सु. उ. त. ज. ७) - इति अत्र मस्रदलमात्रामिति मस्राधिदलमात्रां, तथा च निर्मिः— "पश्चभूतात्मिः दृष्टिमस्राधिदलोन्मितिः" - इति । नतु, एवं तिहै विरुध्यते, यदाह स एव पुन नेत्रायामित्रभागं च कृष्णमण्डलमुच्यते । कृष्णात् सप्तमिष्चल्लाने दृष्टि दृष्टिवि जनाः" (सु. उ. त. छा. १) - इति, । अत्र कृष्णसप्तमभागत्वेन दृष्टिकत्त्वात उच्यते, कृष्णसप्तभागत्वेनापि मस्राधिदलम्माणा दृष्टित्येक एवार्थः । न एवमातुरोपक्रमणीयोक्तं "दृष्यक्गुलायतं नयनं, नयनित्रभागपिमाणा तार्य नवमस्तारकांशो दृष्टिमण्डलम्" (सु. सु. स्था. छा. ३५) इति विरुद्धयते उच्यते. तत्र मण्डलाभिधानेन मण्डलसिद्धान्तेन एक्तिः, अत्र तु मण्डलरिता इति मतभेदाइ वा न त्रिरोधः, । तारकानवमांशो दृष्टिरिति शल्यमतम्, तारक्ष सप्तमंशो दृष्टिरिति शालाक्ष्यसिद्धान्तेन । नतु, एवं तर्हि "दृष्टिरच रोमकूपाः सप्तमंशो दृष्टिरिति शालाक्ष्यसिद्धान्तेन । नतु, एवं तर्हि "दृष्टिरच रोमकूपाः

भागत्वेन दृष्टेकक्तत्वात् कृष्णदृद्ध्या तद्दृद्धेः संभवात् । नैवम्, अङ्गानत्वेत्र व वर्धत इत्यभिप्रायेणोक्तम् । "दृष्टिने वर्धते" इति, दृष्ट्यां च चत्वारि पटलानि रसरक्ताश्रयं वाह्यं, द्वितीयं मांससंश्रयं, तृतीयं मेदः संश्रयं, चतुर्थं कालकास्थि स्थितम् । तथा च सुश्रुतः—"तेजोजलाशितं वाह्यं तेष्वन्यत् पिशिताश्रितम् । मे स्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् । पश्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां वाहुल्यामिष्यतं (सु. ड. त. स्थ. १ )—इति । अत्र तेजःशब्देन रक्तं, जलकाब्देन च र

न वर्धन्ते" (स. शा. स्था. अ. ४) इति शारीरोक्तं विरुध्यते, यतः कृष्णसः

# प्रथमे पटले दोषा यस्य दृष्टचां व्यवस्थिताः।

अन्यक्तानि स् रूपाणि कदाचिद्य पश्यति ॥ २१ ॥

व्याख्यातः।तेषु पटलेषु वाह्यादिभदेनाधिष्ठानविशेषमभावात् दोपाणां लिङ्गविशेषमा

( স্তু০ নত স্লত ৩ )

म॰-प्रथमे पटल इत्यादि । प्रथमे पटले=सर्वाभ्यन्तरे पटले कालकासि संश्रये; न तु वाह्ये, तत्र पथमं दोषलिङ्गातुपलब्धेः, यदि तु कुष्ठादिवद् वाह्यं पथ

पञ्चेति—पञ्चानां भृतानां पृथिव्यादीनां प्रसादजां स्वच्छांशजातामित्यर्थः ।
 पटलांनि नेत्रांबरकानि—"पदी" इति भाषा ॥

प्रदूष्याभ्यन्तरे दोषानुष्रवेशः स्यात्तदा प्रागेव रागस्तत्रोपलस्येत, न वैवं हृद्यते । तथाच विदेहः—"हेप्रस्तरमाद्यं तु पटलं समिभट्टताः-" इत्यारभ्य "एकेकमनुष्यन्ते पर्यायात् पटलान्तरम्"—इति प्रयमे पटल इत्यादिग्रन्यात् । पूर्व केवित् "निराभिरमिसंप्राप्य विग्रुणोऽभ्यन्तरे भृशम्" (सु. इ. त. इ. १)—इति इत्रोक्तार्यम् संप्राप्तिरूपं पटन्ति सुश्चते, तच्च "सिरानुमारिभिटीपः (सु. इ. त. इ. / इत्यनेनेव गतार्थिमित्यनापं टीकाकारेव्याख्यातम् । ह्पाणीति हपवन्ति द्रव्याणि । कदाचिद्य पत्र्यतात्यनेनात्रापिष्ठानविशेषाद् दोपस्याल्पवन्ता उक्ता भवति । अव्यक्तरूपाण्यपि वच्यमाणभ्रमराक्णवणीदिग्रुक्तानि वातेन, पित्तेनादित्य-सद्योनतादि-पीत-नील-वर्णानि, कफेन सितवणानि, रक्तेन रक्तवर्णानि, सदिपानेन चित्रप्रणीनि, एवं दितीय-नृतीय-चतुर्थपटलेप्यापे व्याख्येयम् ॥ २६ ॥

भा० टी॰—जिसके नेत्रों के भीतरी हट्टीवाले परदे में दोप टीता है तो वह किसी समय दोप के कम हो जाने से चीजों को देखता हैं नहीं तो सब चीजों को नाफ नहीं देखता ॥ २६ ॥

श्रध दितोयपदलस्थदोपस्य लक्तग्रम् ।

द्वितीयपरलगतस्य लिङ्गमाह—

हाधिर्शृशं विह्नलाति द्वितीयं पटलं गते ।

माक्षका मशकांश्चापि जालकानि च पश्यति ॥ ३० ॥

मगडलानि पताकांश्च मरीचीन् कुगडलानि च ।

पिरल्लवाश्च विविधान् वर्षमम्रं तमांसि च ॥ ३१ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः ।

समीपस्थानि दूरे च हर्षेगोंचरित्रमात् ॥ ३२ ॥

यत्नवानिप चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ।

(१० ०० ५० ००)

म॰—हष्टिर्भृ शं विद्वलतीत्यादि । विद्वलति=धुनः धुनरसम्यगृपं गृहाति, तथा अविद्यमानान् मित्रकादीन् पश्योतिः अथवा मित्रकेत्यादिना विद्वल्लमेव व्याक्तियते । जालकानि जाळान्येव मरीचीनिति रस्मीन् । परिप्लवानिति मण्ड- कादीनां परिसर्वतः प्लवान्=गतीः । विविधानिति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गतः ज्ञंष्मादिदो-पवर्णेन नानाविधान्, अन्ये परिप्लवान् विविधानिति नानावर्णोन् जलप्लवानि-त्याचन्तते । गोचरविश्वमादिति विषयभ्रान्तेः । सूचीपाशं न पश्यतीति सतोऽपि सून्मस्यानुपलम्भः; सूचीपाशं=सूचीरन्धं, पाशं वा गुणम् ॥ २०–२२ ॥—

भा० टी०—दूसरे परदे में दोष होने से दिए व्याकुल हो जाती है अर्थात् कोई भी चीज भलीभाँति नहीं देख पड़ती और जो चीज सामने मौजूद न हो उसे भी देखे—जैसे—मक्ली, मच्छर, जाला, मएडल (गोल) भंडा, किरए, कुएडल, कृदती हुई चीज, वर्षा, मेघ, अँघेरा। और आँख की रोशनी ऐसी विगड़ जाती है कि दूर की चीजें पास में और पास की चीजें दूर में मालुम होती हैं। कितनी ही कोशिश करने पर भी मनुष्य सुई में डोरा नहीं डाल सकता। उसे सुई का छेद ही नहीं देख पड़ता॥ ३०-३२॥

्च **द्याय तृतीयपटलगतदोषस्य लक्त्रणम्** । तृतीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—

जर्भ पश्यति नाधस्तात् तृतीयं पटलं गते ॥ ३३ ॥
महान्त्यपि च रूपाणि छादितानीव चाम्बेरैः ।
कर्ण-नासा-ऽक्षि-हीनानि विकृतानीव पश्यति ॥ ३४ ॥
यथादोषं च रुच्येत दृष्टिदेषि बलीयसि ।

( মু০ ব০ স্প০ ৩ )

म०—ऊर्ध्व पर्यतीत्यादि । ऊर्ध्वदर्शनाभिधानादधोदर्शनस्य निषधसिद्धी तदाभिधानं स्वरूपानुवादार्थम् । नन्नु, पार्श्वयोरीषद्दर्शनार्थि किमित्येतन्न भवाते ? उच्यते, ऊर्ध्वाधोगतत्वेनैव पार्श्वस्य परिग्रहादिति कार्त्तिकः । यदेतद्भूपं पर्याति तत् कीदृशमित्यत त्र्याह—महान्त्यपीत्यादि । छादितानीव चाम्बरैरिति त्र्याद्यतानीव वह्नैः । अम्बरे इति पाठान्तरे आकाशे छादितानि केनापि । विकृतानीवेति छिन्न-कर-पादादीनि । अत्र रोगप्राप्तिमाह—यथादोपं च रुष्येत दृष्टिदीपे चलीयसीति, घारपार्थः—यथायथं दोषवर्णीरहण-पीत-सिर्तादिभिर्युज्यते दृष्टिः, रागरुचात्र वर्ण-मात्रवचनः । अत एव वच्यति—"कफात् सितः शोणितजः सरक्त" इति । दोषे वलीयसीति रक्त-मांस-मेदः—सहाये वलवाति दोषे, अन्यथा तु तृतीयेऽपि रागो न भवतिति व्यभिचारः सूच्यते इति गदाधरः । नन्नु, तृतीये कथं रागवर्णनं,

海

13

?:

ŽĮ.

i F

 پار वाह्यपटलेनाहते दर्शनासम्भवात् १ न चाज्यशिवणीभिधानवदायुर्वेदप्रामाण्यार्थे भविष्यतीति, श्रज्ययां उत्तरकालमाकृष्टौ तथा प्रतीतेः; इह तु न ताहक् । उच्यते, तृतीयपटलादारभ्य रागोदयः । यदाह विदेहः,—"यथास्त्रं रूज्यने दृष्टिर्दिनिय-पटलस्थितैः । चतुर्थपटलपापतैर्भण्डलं रूज्यते तु तः"—इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मा॰टी॰—तीसरे परदे (मांसाश्रित) में दोप रहने से ऊपर की चांजें देग पढ़ती हैं परन्तु वह भी चाहे कितनी ही वड़ी चीज हो कपड़ा से ढकी हुई जान पढ़ती है. किन्तु नीचे की तरफ की चीजें तो विट्फुल ही नहीं देख पढ़ती। श्रादमी कान, नाम श्रीर श्राँख से हीन श्रीर लुला लँगड़ां हथकटा देख पढ़ता है। श्रीर जो दोप श्रधिम होता है उसी के श्रनुसार हिए का रंग हो जाता है। जैसे—चात से-स्याह, लाल। पिच से-पीला श्रीर कफ से सफेद। इसे तिमिर रोग कहते हैं। कुछ लाल वर्ण हो जाने से इसे काच भी कहते हैं। ३३-३४॥

#### द्यथान्येऽपि दृष्टिविकाराः।

अधुनाध ऊर्ध्वमेवं यथाप्रदेशं दृष्टौ दोपावस्थाने यथा न पत्र्यति याद्दम् वा पत्र्यति तथा दर्शियतुमाह—

अधःस्थितं समीपस्थं दूरस्थं चोपिरिस्थितं ॥ ३४॥ पार्श्वस्थितं तथा दोषे पार्श्वस्थं नैव परयति । समन्ततः स्थितं दोषे संक्रळानीव परयति ॥ ३६॥ दृष्टिमध्यस्थितं दोषे महद् हस्वं च परयति । दिधा स्थितं द्विधा परयेद् बहुधा चानवस्थितं ॥ ३७॥ दोषे दृष्ट्याश्रितं तिर्यक् स एकं मन्यते द्विधा ।

( स॰ उ॰ ध॰ ७ )

म॰—अधःस्थित इत्यादि । समीपस्यं दृरस्यं चेति नैव पश्यतीनि सन्बन्धः । समन्तत इति सर्वतः । संकुलानीवेति अन्यान्यरूपेणव मिश्राणि । श्रनवास्थित इति अनियतावस्थान इत्यर्थः ॥ ३५–३०॥

९ अत्र "त्रिषा" इति पाठान्तरं सन्यक् प्रांतमाति । छप्रु ते तर्धेव पाठ ।

भा० टी०—यदि दोष नीचे रहता है तो पास की चीजें, श्रोर दोष ऊपर रहता है दूर की चीजें नहीं देख पड़तीं। श्रगल वगल दोष होते हैं तो श्रगल वगल की चीजें नहीं दिखलाई पड़तीं। दोष चारों तरफ हों तो चीजें श्रलग २ हों तो भी एक में मिली हुई श्रोर दूसरी सूरत की जान पड़ती हैं। हिए के मध्य में दोष रहते हैं तो वड़ी चीजें छोटी मालूम होती हैं। दो जगह दोप होने पर एक चीज दो या तीन श्रोर कई जगह दोप होने से एक चीज वहुत सी जान पड़ती है। दोप तिरछे रहते हैं तो एक चस्तु दो जान पड़ती हैं। ३५-३७॥

ग्रथ चतुर्थपटलगतदोषस्य लद्मगानि ।

चतुर्थपटलगतमाह--

म०-तिमिराख्य इत्यादि । आन्ध्योत्पादकतया तिमिरसाधर्म्यात्तिमिराख्यः; दोषो=रोगः, "दोषा अपि रोगाख्यां छभन्ते" इत्यागमात्; स एव रोगः सर्वतो दृष्टिरोधाल्लिङ्गनाश उच्यतः; तिङ्गचते=ज्ञायतेऽनेनेति छिङ्गमिन्द्रियं=द्र्यनशाक्तः, तन्नाशोऽस्मिन्निति छिङ्गनाशः । तिङ्गनाशमतः परं "वदन्ति" इति शेषः । अस्मिन्नपि तमोभूत इति भूतशब्दः साद्द्रये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारसद्द्रशे । अस्मिन्नपि तमोभूत इति भूतशब्दः साद्द्रये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारसद्द्रशे । नातिरूढे=नातिष्टढे, अतश्चन्द्रादित्यादीनि भास्वन्ति वस्तूनि पश्यति । अन्तरित्ते चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयत्वात्, तत्र च तमोऽभिभवात्तादृशस्य चन्नुषो दर्शनाशक्तेः ॥ २८-४० ॥

मा॰ टी॰—यदि वही तिमिर कारक तृतीय पटल स्थित दोष श्राँख के चौथे परदे—रस रक्ताश्रित में रहता है। तो दोष हिं को चारो तरफ से छेक लेता है। इसे लिइनाश भी कहते हैं क्योंकि लिइ माने देखने की शिक्त, वह शिक्त इस रोग में नष्ट हो जाती है। श्रन्थकार के सहश यह रोग जव वहुत बढ़ा नहीं रहता नया ही रहता है तो श्राकाश में सूरज, चन्द्रमा,



तारे श्रौर विजुली देख पड़ती है, क्यांकि श्राकाश में प्रकाश होने से श्रम्थकार का यल नहीं चलता किन्तु जमीन तमोमय होती है इसलिए उस पर चीजें देख नहीं पड़तीं। निर्मल तेज-श्रीन, तथा चमकीली चीजें सोना जवाहिरात वगैरह भी देख पड़ती है॥ ३५-४०॥

श्रथ तस्यैव लिइनाशस्य [लिइनाश=Cataract "मोतीया" फेंटेरफ्ट इति प्रसिद्धः । ] नामान्तरम् ।

तस्यैव लिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह—

### स एव । लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसंज्ञितः ।

( ধু০ ৼ০ য়০ ৬ )

म०-स एव लिङ्गनाशस्तिवत्यादि । यस्तृतीयपटलस्थितः काचसंज्ञिनो दोपः स एवोपेक्षया चतुर्थे पटले पुनर्लिङ्गनाशो नीलिङा च । तुशब्दः पुनर्पे र्ककतः पुनरयमृजुरेव यन्थो न लगति—नीलिका-काचाभ्यां पर्यायाभ्यां संज्ञितो नीलिकाकाचसंज्ञित इतिः, नैवम्, तन्त्रान्तरे तृतीयपटलस्थिने द्रोपे काचाभिधाः नात् । यदाइ निमि:- 'काच इत्येप विज्ञेयो याप्यस्त्रिपटलोत्थितः । चतुर्थपटल-प्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्याख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तद्दिदा" इति । श्रत्रापि रतत्मत्ययात् तृतीयपटलस्यस्य काचसंज्ञा, चतुर्धपटलपाप्तस्य पत्याख्येयत्वं पत्येतच्यम् । यत् पुनर्लिङ्गनाशोपादानं तत् सकलपर्यायज्ञापकार्धम् । नीलिकाविशेपिता काचसंज्ञा नीलिकाकाचसंज्ञा तृतीयपटलस्थदोपे काचसंज्ञा, चतुर्थे तु सा नीलिकया विशिष्यते इति फलति। एकजातीयतया त्रिचतुःपटलयोरिप रोगाणां पर्त्वमेव, नतु द्वाटशत्वम्, तेन न संख्यातिरेकः । इदिमदानीं चिन्त्यते - वृतीयपटलस्ये दोपे काचसंज्ञा ति।मेर संज्ञा च, तिहं कथं न पद्संख्याहानिः ? काचात्तिमिरस्य भिनत्वात्, उक्तं च "पद् लिङ्गनाशाः" इतिः, अथमन्यसे,तिमिरात् काचो न भिद्यते, तस्यावस्थान्तरत्वादितिः, न, तद्विपरीतसाधकत्वाद्धेतोः; यतोऽभिष्यन्दसिरोत्पाताभ्यामधिमन्ध-सिराहर्पयो-रवस्थान्तरत्वेऽपि भिन्नत्वं प्रतीयते । 'उच्यते-भवत्येवम्, यड्व्यवस्थान्तरत्वेऽपि विशिष्टनामपाप्तिस्तयोरिवास्य प्रथमनामपरित्यागात् स्यात्; न चवम्, "तिपि-

१ कुतइति—कुतइति परिप्रस्ते । ऋजु सरसः। प्रन्यो वास्यप्रयन्थः । २ तत्प्रन्यात् एतप्प्रन्थानुक्तमपि तन्त्रान्तरवचनस्य प्रस्यशतः विस्वासातः ।

राख्यः स वै दोषः" इत्यभिधानात्, तथाच "तिमिरे रागिणि"-इति वचनात्; तस्मान्नास्यावस्थान्तरे पूर्वनामपरित्यागः; ततस्तिमिरात् काचस्यावस्थान्तरत्वेऽ-प्यनन्यत्वं साधु, यथा-सत्यिष यौवनत्वे यज्ञदत्तस्य न स्वाभिषेयहानिः, अतो न संख्यातिरेकप्रसंग इति ॥

भा० टी॰—जो तृतीय पटल स्थित दोष काच नामक होता है उसी के चतुर्थ पटल में आ जाने पर उसे लिङ्गनाश और नीलिका कहते हैं।

### द्यथ दोषभेदाद् विचित्ररूपदर्शनम् ।

दोषविशेषण रूपविशेषदर्शनमाइ-

म॰ वातेनेत्यादि अविशेषेण यदुक्तमेतत् वाते तत् सर्वपटलेषु सम्बध्यते, तुन्यत्वान्न्यायस्य । व्याविद्धानीव=क्रुटिलानीव । खद्योतो=ज्योतिरिङ्गणः, शक्र-

<sup>9</sup> उच्यतइति भवत्येवमेवं भवितुमर्हति । विशिष्टनाम्नः काच इति संश्वविशेषस्य प्राप्तिः । तयोरिष श्रिष्ठमन्यशिराहर्पयोरिष । श्रस्य तिमिरस्य प्रथमनाम्न तिमिरइति पूर्वनामध्यपरित्यागात् । २ श्राविलानि समतानि । ३ श्रश्रसंप्तवं मेघानां सर्वतो गमनम् । ४ विष्तुतानि सर्वतोऽवकीर्णानि । ' '

चाप=इन्द्रधनुः, गुणान्=रूपाणि, आदित्यादीनां रूपाणीत्यर्थः । शिखिनो=
मयूरान् । सिललप्ट्रावितानीव परिजाङ्यानीति सिल्टिन्ट्रचनेनेव हिनामिनानीत्यर्थः ।
सितानीति श्वेतानि । ननु, रक्तेन कथं सितानीत्युच्यन्ते ? श्लेष्मणः सितस्यस्य दिशितत्वात् । नैवम्, सितान्यपि कृष्णानि पीतानि पञ्यनीति व्याख्यानावदोपः, स इति मानवः । रक्तेन कृष्ण-पीत दर्शनं पित्तस्यपिकत्वाद् रक्तस्य । चित्राणीति
नानावणीनि । विष्ठुतानीवति विषरीतानि । विपरीतत्वमेव विद्यणोति—चहुघेत्यादि ।
स्ययमर्थः—सित्रपोतेन पूर्वपकारेण वहुविधानि द्विवधानि वा सर्वाणि द्व्याणि पश्यति, तृतीयपटले दीनाधिकाङ्गान्यपीनि गदाधरः ॥ ४१-४६ ॥

भा॰ टी॰—पटलों में वात दोप होने से सव चीजें फिरती हुई मेंली, लाल श्रोर टेढ़ी देख पढ़ती है। पित्त होने से सूरज, जुगनू, इन्द्रघनुप श्रोर विज्ञली की सूरतें देख पड़ती हैं, नाचते हुए मौर की पूँछ के समान सव चीजें नीली देख पड़ती हैं। कफ होने से सव चीजें चिकनी सफेद श्रोर वड़ी देख पड़ती हैं। श्राकाश में चादल के न होते हुए भी जान पड़ता है कि वादल सव जगह चल रहे है। सव चीजें पानी से भींगी श्रोर जकड़ी हुई जान पड़ती हैं। रक्त होने से सव चीजें लाल, काली देग पड़ती हैं श्रोर सफेद चीजें भी काली तथा पीली जान पड़ती हैं। तीनों दोपों के होने से सव चीजें रंग विरंगी श्रोर उल्टी या विखरी हुई, दी श्रोर चहुत प्रकार की, टूटी फूटी, या हीन श्रद्ध श्रोर श्रीय क्ष श्रीर श्रीय चमकती हुई जान पड़ती हैं ॥ ४६-४६॥

#### भ्रथ परिम्लाविसंज्ञकस्य तिमिरस्य लक्त्रणम् ।

वित्तेनावरं परिम्लायिसंज्ञकतिमिरमाह-

# पित्तं कुर्यात परिम्लायि मूर्न्छितं पित्ततेजसा । पीता दिशस्तु खद्योतान् भास्करं चापि पश्यति ॥ ४७ ॥

म॰—पितं क्र्योदित्यादि । परिम्लायीति परिम्लायि तिमिरं, एतच रक्तमूर्च्छितिपत्तकृतं पीतं नीलं वोद्ध्व्यम् । यदाह सात्यिकः, "एवमेव तु वितेया
नीळाँः पित्तंसमुत्थिताः । रक्ताः पित्तोत्थिताः पीताः"—इति । अत्र वचने काच
इति विशेष्यत्वेन वोद्ध्व्यम् । मूर्च्छितं पित्ततेजसोति पित्तस्य तेजो रक्तं, पंसीदः
कपत्वातः, तेन मिश्रितम् । श्रन्ये तु 'रक्ततेजसा' इति पटन्ति, रक्तस्य तेजो वर्लं
रक्ततेजसः, केचित् "भक्ततेजसा" इति पटन्ति, भक्तस्य=श्रन्तस्य तेजसा=

प्रसादेन रसेनेत्यर्थः; रक्ततेजसेत्यत्रापि रक्तार्थं तेजो रक्ततेज इति रस एवाभिधातुं शक्यते, पित्ततेजसेत्यत्रापि पित्तार्थं तेजः पित्ततेजः, पित्तशब्देन समानत्वेन
तत्प्रसादत्वेन च रक्तमिधाय पूर्व एवार्थः कर्तु शक्यते । तथाच विदेहः,—"पितं
रक्तप्रसादेन मूर्च्छयित्वा च मारुतम्"—इत्यारभ्य "एष याप्यः स्मृतः काचो
म्लायीनाम्ना शरीरिणाम्"—इति । इदं त्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पठ्यते । यदुक्तम्—
"विद्धाति परिम्लायि पित्तं रक्तेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तिव
भास्करम्"—इति, अत्रापि यदि रक्तशब्देन रक्तार्थं यत्तद्रक्तमिति क्रस्ष्ष्ट्यां
रसोऽभिधीयते, तदा पूर्वेण सह समानार्थमेवैतद्वचनं स्यादिति । परिम्लायिरोगे
तिमिरवतः पुंसो रागग्रहणे लिङ्गमाह—पीता दिश इत्यादि । विकीर्यमाणानिति
आच्छाद्यमानान् । याप्यश्चायं, तथाहि सात्यिकः,—"तृतीयं पटलं प्राप्तं तिमिरं
रागि जायते । अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम् । कृच्छ्रं द्वितीये रागि
स्यात् तृतीये याप्यग्रुच्यते"—इति ॥ ४७ ॥

भा॰ टी॰-रक्त से मिल कर पित्त परिम्लायि नामक तिमिर पेदा कर देता है, जिससे सब दिशायें पीली, चारो तरफ जुगनू, उदित होते हुए सूर्य श्रीर जुगनू तथा श्राग से घिरा हुश्रा वृत्त देख पड़ता है ॥ ४७॥

् च्यथ वातादिदोषवशाद् दृष्टेर्वर्गभेदेन तिमिरस्य षाड्विध्यमु ।

वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागैः षड्विधमाह—

विकीर्यमाणान् खद्योतैर्दृचांस्तेजोभिरेव वा । वच्त्यामि षड्विधं रागैर्लिङ्गनाशमतःपरम् ॥ ४८ ॥

( ধ্র৹ ভ৹ য়৹ ৬ )

वच्यामि षड्विधं रागैरित्यादि । सर्वातुगां तिमिरसंज्ञां विद्याय लिङ्गना-शसंज्ञया कीर्तनं रागप्रकर्षप्राप्तेः ॥ ४८॥

भा॰ टी॰—श्रव इसके श्रागे लिङ्गनाश का दोषों से छः प्रकार का राग (वर्ष) वतलाया जायगा ॥ ४८॥

९ इत्रष्ट्रया-कष्टकल्पनया । २ रागि-रागयुक्तम् ।

#### श्रथ वातादिरागोहेश:।

वातादिरागोदेशमाह—

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टों म्लायी च नीलश्च तयेव पित्तात्। कफात् सितः शोणितजः सरक्तःसमस्तदोपप्रभवो विचित्रः ॥४९॥

म०-रागोऽरुण इत्यादि म्लायी च नी॰रच तथेव पित्तादिति म्लायी= पीतनीलो वर्णः । नतु, शेषे परिम्लायि पिततं तत् कथमधुना वातरोगस्या-नन्तरोक्तिः १ नैवम्, रागकाले वायुर्प्यत्रांशेन च्यापियते इति प्रतिपाटनार्थ-मिति कार्तिकः । पैत्तिकरूपद्वयस्यैकत्राभिधानेन लाववं स्यादिति युक्तम्, यनु प्रागेव न कृतं तदेकविकारशङ्कानिरासार्थम् ॥ ४६ ॥

भा० टी०—वात के लिइनाश में श्राँख का रंग लाल होता है। पित्त के लिइनाश में म्लायी [मिला हुआ पीला नीला ] श्रीर नीला होता है। कफ से सफेद, रक्त ने लाल श्रीर सिन्नपात से रङ्ग विरंगा होता है॥ ४६॥

अथात्र वातिकरागस्पैव वैशिष्ट्यम् ।

उदेशक्रेशण वातिकरागम्यै : विशिष्टलत्त्रणमाह—

### अरुणं मर्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारुणप्रभम् ।

( মৃ০ র০ র০ ৬ )

म०-ग्रस्णं मगडलिमित्यादि । श्ररुणं मण्डलं कीदृशं भवतीत्यत आहः— स्थूलकाचारुणप्रभागिति ।—स्थूलकाचस्येव अरुणां प्रभा यस्य तत्त्याः; एतेन वाहुल्यमरुणत्वं च प्रतिपाद्यते । काचोऽत्रारुणो विवत्तितः ॥

भा० टी॰-पहले दृष्टि में वात का राग कहा गया है उसी राग को साफ वनलाने हैं। वात से दृष्टि का वर्षा मोटे लाल काँच के समान गहरा लाल होता है।

ध्यथं परिम्लायितिमिरस्य विशेपलदाणानि ।

परिम्लायिनो विशिष्टालिङ्गमाइ-

परिन्ठायिनि रोगे स्यात् म्ठायि नीळं च मगडलम् ।१४०॥ दोषक्षयात् स्वयं तत्र कदाचित् स्याज्ञ दर्शनम् ।

( নু০ ব০ অ০ ৬ )

म०-परिम्बाधिनीत्यादि । अत्र । गदाघरस्तु 'रक्तजं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूल-काचानलप्रमम्'-इति पठित्वा एतदापि परिञ्लायिलक्षणमाह, व्याचष्टे च-वाहु-ल्येन स्थूलका चस्येव वर्णतः अनलस्येव प्रमा यस्य तत्तथोति, अनलप्रभत्वेन 'पीतं मण्डलं भवति, पीतं चेषन्नीछं बोद्धव्यम्, "म्लायि नीलं च मण्डलम्" –इत्यभि-धानात्, तथा "पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्यामं पीतमेव च-" इत्युक्तम्, आनील-मीषत्रीलमित्यर्थः । म्लायीति म्लानमिति कार्तिकः । दोषत्तयादिति कमेक्षयात्, सत्यिप दोषरूपत्वे दर्शनसञ्जावात् । नतु, किं तर्हि दोषरूपं तादशमेवावितष्ठते उत चीणं वा ? तत्र न तावदाद्यः पत्तः, दोषाणां कृतकार्याणां तथात्वे दर्शनस्या-संगतत्वातः अश द्वितीयस्तदा दोपस्यैव चयादित्यापतितम्, किमिति कर्मक्षया-दिति स्वीक्रियते ? नैवम्, विना दोषप्रतीकारं दर्शनोदयाइ विकारस्वभावादिति कार्तिकः । भ्रान्ये तु कालवशात् वातादिदोषस्यैव चयात् कदाचिद् दर्शनं स्यादित्याहुः, यतः कालादिजमपि विशेषं क्वचिल्लन्तणत्वेन पठत्येव, दोषशब्देन च कर्मणोऽभियानमप्रसिद्धंः, किंवा दोपच्चये एव कदाचित् कर्मचयो हेतुरिष्यताम्, कर्मणाञ्च कदाचित् चयो वैचित्र्यात् । 'अथात्रैव क्रुत एवम् उच्यते, अस्यैनंविधक-र्मजन्यत्वादिति । गदाघरपाठे रक्तजमित्यत्र रक्तमित्युपलक्षराम्, तेन रक्तिवित्तजम् ॥ ५० ' -

ा० टो॰—परिम्लायी तिमिर में दिष्टमएडल पीला श्रीर नीले रङ्ग का हो जाता है, श्रीर किसी समय दोप कम हो जाने पर चीजें कुछ २ देख पड़ने लगती हैं॥ ४०॥

ग्रथ लिङ्गनाशस्य विशिष्टलक्त्रगानि ।

रागोऽक्णोमारुतज इत्यादिसूत्रं पूर्वोक्तं विदृणोति—

अरुणं मग्डलं वातात् चञ्चलं परुषं तथा ॥ ४१ ॥ पित्ताद् मग्डलमानीलं कांस्यामं पीतमेव च । श्लेष्मणा बहुलं पीतं राङ्क-कुन्देन्दु-पाग्रह्डरम् ॥ ४२ ॥ चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवाम्भसः ।

कालजभित्यत्रादिना- श्रदृशेऽपि गृह्यते । किंवेत्यनेन पत्तान्तरमुत्योपयित-

२ त्राराङ्कते-त्रायेति-त्रात्र परिम्लायिरोग एव कुत. कस्मादेव प्रकार लक्षणम् ? उत्तरमाह-श्रास्यैव रोगस्य एवाविधविचित्रस्वभावरूपकर्मजन्यत्वात।

मुज्यमाने च नयने मण्डलं तद् विसर्पति ॥ ४३ ॥ प्रवाल-पद्मपत्रामं मण्डलं शोणितात्मकम् । दृष्टिरागो भवेत चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोपजे । यथास्वं दोपलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ४४ ॥

( মৃ০ র০ ঋ০ ৩)

म०-ग्रहणं मगडलं वातादित्यादि । पित्तानमण्डलमानीलिमिति आनीलमीपनीलं पीतमेव, तेन रक्तसंबन्धे साति कांस्याभम् । पीतमेव चेति रसमंबन्धे
पीतमेव, कांस्याभमापाएडपीतिमित्यर्थः । केचिद्त्र कफ्र पटिन्त-"संकुचत्यानपेऽत्यर्थे छायायां विस्मृतो भवेत्"-इति । शोणितजे प्रवालेत्यादों प्रवालं स्वनामख्यातं तदाभं, पद्मपत्राभं च रक्तपद्मपुष्पद्लाभम् । त्रिद्रोपजं चित्र दृत्यन्न
यथास्वं वातादिवर्णविभेदेन चित्रत्वं बोद्धन्यम्, यथा-स्विपत्यस्य वच्चमाणस्यात्रापि संवन्धात्, तेनायमर्थः-यथायथं वातादीनां वर्णभेदेन चित्रवर्णो भवित्,
ब देशोक्तवर्णचित्रत्वे साचादेताद्दशविवरणाभाव इति विशेषः । यथास्वं द्रोपल्टिङ्गानीत्यस्याभिधानं न्यायसिद्धस्यवार्थस्य द्योतनार्थम् । द्रोपलिद्गानि वातादीनां
क्रमेणारुणादिलिङ्गान्युक्तेषु ज्ञातन्यानि ॥ ५१-५४॥

भा॰ टी॰—वात से दिएमएडल लाल, चञ्चल तया ह्या होता है। पित्त से कुछ नीला या काँसा के समान कुछ पीला अथवा खूप पोला होता है। कफ से मोटा, पीला, तथा शंख, कुन्द के फूल, और चन्द्रमा की तरह सफेद ओर हिलते हुए कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की वूँद के समान होता है। आँख के मलने पर वह मंडल फैल जाता है। रक्त से मूँगा और कमल के फूल की पखुड़ी के समान दाना है। सिन्निपात से दिएमएडल बात आदि तीनों दोपों के रक्षवाला होता है। सब लिक्षनाय में इसी प्रकार दोषों के अनुसार मएडल का रक्ष होता है। उसे पद्यानना चाहिए॥ ४१—४४॥

१-उद्देशित-"रागोरुणो मारुतज"रितपूर्वक्यनं तस्य दिवरणं-"श्ररणं मण्डलं वातायमलं परपं तथा ' इत्यत्र पूर्वस्त्रापेक्या विशेषावित । एवं पित्तजे कफजेऽपि रागे । पर निद्देशित न छोऽपि विशेशः. यतिस्त्रदोषजे समस्तदोषप्रभवो विवित्र इति पूर्वोक्तस्त्रमेतस्य विवरणं "दिश्राणे महिवाहो निल्लाशे त्रिदोषजे, इत्युभयत्रैकस्यैवार्धस्य प्रतिपादनम् । इत्याशक्त् याट्-यथास्विमिति-तथा चत्र यथायय यातार्थनं वर्णभेदेन वित्र इत्युक्त, पूर्वोक्तस्त्रतु वेवलमेव "विनित्र" इति भरित्तिमित्याशयेनाद्द-उद्देशीयनार्थन् एतादशविवरणं च यथास्वम् इति पदम् ।

### म्रथ नेत्ररोगागां परिगणनम्।

अतः परमुक्तवच्यमाणविकारयोः संख्याभिधानार्थमाह—

# षह् किङ्गनाशाः षिसे च रागा दृष्ट्याश्रयाः षद् च षहेव वाच्याः।

( सु॰ द॰ श्र॰ ७ )

म्नाडित्यादि । पड्लिङ्गनाशा इत्युक्तानुवादोऽयम् । पडिमे च रोगा इति पित्तविदग्धदृष्ट्याद्यो वच्यमाणाः । नन्न, उक्तानुवादो युक्तः, वक्ष्यमाणानां पुनः किर्मर्थ संख्योक्तिः ? नैवम्, पित्तकप्रविदग्धदृष्ट्यवस्थान्तराभ्यां दिवान्ध—राज्यन्धभ्यां संख्याधिक्यानिरासार्थम्, अत एव पडेवेत्यवधारणं कृतं, पद च षडेव इति मिलित्वा द्वादश्च, अम्रुं च ग्रन्थं केचिद्त्र संग्रहे पठन्त्येव ॥—

भा० टी॰ — दृष्टिमएडल में वारह रोग होते हैं। ६ लिइनाश १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ४ सिन्नपातज, ६ परिम्लायी श्रोर छः श्रोर रोग जिसे श्रागे कहा जायगा।

### श्रथ पित्तविद्ग्धदृष्टेर्ल्चगानि ।

[ Day Blindness, or Hemaralopia ] डेन्लाइन्डनेस, श्रार हेमेरेलोपिया,

पित्तविदग्धदृष्टि।लिङ्गमाह—

पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य किंचित्।। ५४॥ पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत् स व नरः पित्तविदग्धदृष्टिः। प्राप्ते तृतीयं पटळं तुं दोषे दिवा न पश्येद् निश्चि चेक्षते सः॥५६॥ रात्रे। च शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावाद्पि तानि पश्येत्।

( सु॰ उ॰ श्र॰ ७ )

म॰-पित्तेनेत्यादि । दृष्टिः पीता भवेदिति प्रथमद्वितीययोः पटलयो-रिति गम्यते, यतः परतः 'पाप्ते तृतीयं पटलम्"-इत्यभिधास्यति । नजु,

१-वातेन पित्तेन कफेन सर्वै रक्तात्परिम्लाय्यभिधश्च षष्ठः । २-दोषे≕पित्ते ।

यद्येवं कथं तिमिरादस्याः पार्थवयम् ? उच्यते—जृतीयपटलपाप्तिमन्तरंण वर्णा-सद्भावात् । एतच सित वर्णे पटलान्तरगतटोपलिङ्गाभावात् प्रत्येतन्यम् । अस्मिन्नेव न्यवस्थाने तादक् स्वरूपो दोप कथमन्यविकारं करोतीति नाशङ्कनीयम्, तज्जनक-कर्मणो भिन्नत्वेन सामग्रीभेदात् । अयं दिवान्यः, 'दिवा न पश्येत्' इति वचनात् । तानीति रूपाणि । दोषे=पित्ते ॥ ५५-५६॥

भा० टी॰—कुपित पित्त दिएमएडल के पहले और दूसरे परदे में जा तर उसे पीला कर देता है इस लिए सब चीजें—बाहे वे सफेद ही फ्यों न हों, पीली ही देरा पड़ती हैं। इसे पित्तविदग्ध हाए कहते हैं। वाद जब पित्त तीसरे परदे में पहुँचता है तो दिन में सूरज की गर्मी से पित्त कम न होने से दिन में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु रात में ठएडक की वजह से पित्त कम हो जाता है तो देग पड़ता है। इसे दिवान्ध्य कहते हैं। हिन्दी में इसे दिनोधी कहते हैं। ४४—४६॥

### ष्यथ श्लेष्मविद्ग्घदष्टेर्लक्त्यानि ।

( Night Blindness, or Nyctalopia ) नाइट व्लाइन्डनेस, श्रार निकटालीपिया इलेप्पाविदग्धहिलिङ्गमाइ—

तथा नरः श्ठेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि तु मन्यते सः ॥४७॥ त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसद्य । दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येज रूपाणि कफाल्पभावात ॥४८॥

( মৃ০ হ০ হা০ ৮ )

म०—तथा नरः श्लेष्मिविद्ग्धदिष्टिरित्यादि । एतां च मयम-दितीय-पटलाश्रितः उलेष्मा जनयाति, परतः 'त्रिषु' इत्युक्तेः । तानीति रूपाणि । त्रिषु स्थितोऽन्प इत्यनेन दिवादर्शनं मत्यानुक्त्न्यं ख्याप्यते । यदि हि अनन्पदोपः स्यात्तदा दिवाऽपि दर्शनं न भवेदेव । दोषोऽत्र कफः, तस्यव मकान्तत्वातः; अयं नक्तान्धः ॥ ५७॥ ५८॥।

भा० टी०—उसी प्रकार नेत्र के पहले दूसरे परदे में कफ के दोने से दिएमएडल सफ़ेद हो जाता है और सब चीजें—चाहे किसी रंग को दो सफेद दो देख परतों हैं। बाद कफ के तोसरे परदे में चले जाने पर रात में ठएडक की घजह से कफ कम न होने से रात में नहीं देख पड़ता, किन्तु दिन में सूरज की गर्मी से कफ कम हो जाता है इसलिए दिन में देख पड़ता है। इसे नक्तान्ध्य कहते हैं। हिन्दी में इसे रताधी कहते हैं॥ ४७-४८॥

### स्रथ धूमद्शिंनो लक्तगानि ।

धूमदर्शिनो लिङ्गमाह—

शोक-ज्वरा-ऽऽयास-शिरोऽभिंतौपंरभ्याहता यस्य नॅरस्य दृष्टिः । धूम्रींस्तथा पर्रयति सर्वभावीन् सं धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥४१॥

( सु०ं उ० थ्र० ७ )

स०—शोकज्वरायासेत्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपितेन पित्तेन।भ्या-हता उपहता दृष्टिरिति प्रत्येतव्यम्. अस्य सुश्रुते रोगसंग्रहे पैत्तिकगणेऽभिधा-नात्। अयं च रोगो वाह्यपटलस्थनत्र दोषेण जन्यत इति गदाधरः तृतीयपटलाश्रित दोषेणेति कार्त्तिकः । दिवा धूमान् पञ्यति, न तु नक्तम्, तदं पित्तस्य जीणत्वा-दिति व्याख्यानयन्ति ॥ ५६ ॥

भा० टी०—शोक-ज्वर-परिश्रम, तथा शिरमें घाम वगैरहसे गर्मी पहुँचनेसे पित्त कुपित होकर बाहरी या तीसरे परदे में चला जाता है तो सव चीजें धूँ वा के रङ्ग की [ धुँ धुली ] देख पड़ती हैं। इसें धूमदर्शीं कहते हैं। हिन्दीं में इसे धुन्ध कहते हैं॥ १॥

#### ध्यथं हंस्वजां खरोगस्य लेक्स सम्ब

हस्वर्जाड्यलेन्तर्णमाह—

यो हस्वजाहवो दिवसेषु कुञ्झूं इंस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत।

मं०-यो हस्वजाड्य इत्यादि । तेनं हस्वजाड्येन हेस्वानि रूपाणि दिवा येः पत्र्येत् स हस्वजाड्य इति योजना । अत्र दोषो दृष्टिमंध्येगितः । यदुक्तिम्"दृष्टिमध्यगते दोषे महद् हस्वं च पश्यति"—इति । अयं पैत्तिकः ॥—

भा॰ टी॰—जिसके हिएमएडल के बीचे में दींप होता है उसे दिन में मुश्किल से देख पड़ता है उसे पर भी सर्व चीजें—चाहे बहुत बड़ी क्यों न हो छीटी देख पड़ती हैं॥ इसकी नाम हस्वजाट्य हैं। यह पित्त से हीता है॥

### अथ नकुलान्ध्यरोगस्य लन्त्रग्रम् ।

नकुलान्ध्यसंज्ञमाइ—

# विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदापाभिपन्ना नकुलस्य यद्धत् ॥ ६० ॥ वित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ।

म०—विद्योतते यस्येत्यादि । नकुलस्य यद्वत् यथा दृष्टिर्विद्योतते वर्णेन मितभासते तथाऽस्येत्यर्थः । अतः सर्वदृष्टिमण्डलगतो रागः सर्वदृष्पवर्णञ्च, दोषा-भिषनेत्यत्र दोषशब्दस्याविशेषित्वार्दिभिशब्दस्याभिव्याप्त्यर्थस्य प्रयोगात् । एतेः हस्वजाङ्य-नकुलान्ध्यौ चतुःषटलस्थितदोषजन्यौ सरागो न साध्या । तथाच विदेहः—नक्तपन्धास्तु चत्वारो ये पुरस्तात् प्रकीर्तिताः । तेषामसाध्यो नकुलो हस्वजाङ्यस्तथैव च ॥ विशेषेण भवेयातां द्वौ चतुःषटलाश्रितो ॥ तौ च मम्प्राप्त-रागत्वादसाध्यौ परिकीर्तितौ"—इति । एतौ च राज्यन्यौ प्रत्येतव्यो, दिवा हस्व-चित्र-रूपदर्शनाभिधानेन रात्रावदर्शनप्रतीतेः । विदेहेन तु नक्तान्धत्रत्वेऽि चत्वार इत्युक्तम्, नक्तान्धवाहुल्येन दिवान्धेऽि तत्ययोगात्, लित्रणो गच्छ-नतीतिवत् ॥ ६० ॥—

भा॰ टी॰—जिसके दृष्टिमएडल भर में दोप भर जाता है, उसकी टृष्टिमएडल नेउरा को श्रॉख की तरह चमकतो है श्रोर दिन में सब चीजें रह विरंगी देख पड़ती हैं। इसे नकुलान्ध्य कहते हैं॥ ६१॥

#### ग्रथ गम्भीरिकाया जन्तराम् ।

- गम्भीरिकालक्षणमाह-

# दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमम्यन्तरतस्तु याति ॥ ६१ ॥ रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदान्ते तज्ज्ञाः ।

म॰—दृष्टिरित्यादि । विरूपा=विकृता । ज्वसनोपसृष्टा=वानोपगता,संकोच-मभ्यन्तरतस्तु यातीति अन्तः संकोचमेति निमज्जतीत्यर्थः, "संकुच्यंतऽभ्यन्तरतय याति" इति पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः । इयमाविशेपोक्तिः । सकलपटलगतवातजन्या स्रसाध्या, सुश्चुते गम्भीरिका तथेति निर्देशात् ॥ ६१ ॥— भा० टी०—वात के कोप से दृष्टिमएडल बिगड़ जाता है। भीतर की तरफ धस जाता है। वहुत पीड़ा होती है। इसे नेत्र रोग के विशेषज्ञ गम्भीरिका कहते हैं ॥६१॥ स्थागन्तुजलिङ्गनाशस्य लक्त्यानि।

तदेवं शारीरान् द्वादश दृष्टिगतिवंकारानिभधाय सनिभित्तानिमित्तभेदादागनृवाह्यजौ नयनिकारौ ( लिङ्गनाशौ ) दर्शयन्नाह—
बाह्यो पुनद्धिविह सम्प्रदिष्टौ निभित्ततश्चाप्यनिभित्ततश्च ॥ ६२ ॥
निभित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाद् ज्ञेयस्त्वभिष्यन्दिनदर्शनः सः ।
सुर्रिष-गन्धर्व-महोरगाणां संदर्शनेनिष च भास्करस्य ॥ ६३ ॥
हन्येत दृष्टिभेनुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिभित्तसंज्ञः ।
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वैदूर्थवणी विमला च दृष्टिः ॥ ६४ ॥

स०-बाह्यो पुनर्द्वाचिहेत्यादि । सम्पदिष्टौ कथितावौपद्रविकाध्याये "तथा वाह्यों पुनद्वीं' ( खु. ज. चा. १ )—इत्यादिना । वहिर्भवी वाह्यों, आगन्य इत्यर्थः । तत्र सनिभित्तं दर्शयन्नाइ—निमित्ततस्तत्रेत्यादि । शिरोऽभितापकादिति . शिरः अभि=सर्वतस्तप्यते येन विषकुसुमगन्धवाहिपवनस्पर्शादिना स शिरोऽभि-तापस्तस्मात्, तेन समस्तंशिरस उपतापात्रयनगतरुधिराधिककोपः दृष्टेरपि शक्ते-व्योघातः। अभिष्यन्दिनदर्शन इति रक्ताभिष्यन्दिलिङ्ग इति गदाघरः। सुश्रते रोगसंग्रहे सर्वजगणे द्वर्योरप्यतयोः पाठात्। सन्निपातजाभिष्यन्दलन्तण इति कार्तिकः । अनिमित्तमाह—सुरिष्गन्धर्वेत्यादि । अनुपलभ्यमानविशिष्टसुरादि-दर्शनानिमित्तमाहुः । संदर्शनेन=सम्यग्दर्शनेन, इन्येत=इन्तुं सम्भाव्येत, न त्ववश्यं हन्येतेत्यभिपायः। ( दृष्टिरिति दर्शनग्रुपछान्धिरित्यर्थः,न तु दृष्टिमण्डलं अस्यादृष्टि-गतविकारत्वात् । लिङ्गनाशपयोगश्चात्रं रूपग्रहणाभावसामान्यात्र तु रूढ्या, तस्य चतुर्थपटलस्थतिमिर एव रूढत्वात् ।) तचेदं दर्शनं किमभिष्यन्दवत् सकलगोल कोपघातकम् ; तिमिरत्वाद् दृष्टिमात्रोपघातकं वेति शङ्कानिरासार्थमाह—तत्रा-च्तीत्यादि । विस्पष्टमिवेति पूर्वावस्थातो विशेषेण प्रसन्नमिव गोलकावच्छिन्नं चर्छ-रवभासते । दृष्टिरिप वैदूर्यवर्णा वयावा दृष्टिः प्रकृतिवर्णेत्यर्थः । विमलेति विगतः काचादिमला । अयं तात्पर्यार्थः-पूर्वावस्थातः शक्तिमात्रमुपहन्यते, यतो देवादयो हि अवश्यवमद्षयन्त एव शक्तिमात्रम्रुपव्नन्ति । यदुक्तं चरके-"देवादयोंऽष्टौ हि महातुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम् । विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ

द्र्षणसूर्यकान्तों" (च. चि. स्था. घ. ६)-इति । एतो च वाह्यजो दृष्यायान-विरूपणीयतया दृष्टिगतावेव, ग्रत एव तद्धिकारानिर्दिष्टो वारीराभिषायेण द्वादश-विधमुक्तम्, तेन न संख्यातिरेकः । द्वावप्यतावसाध्यो ॥ ६२—६३ ॥

भा० टी०—चरक में दो प्रकार के लिइनाश श्रीर कहे गये एक निमित्त से श्रीर दूसरा विना निमित्त के। उनमें निमित्त से वह लिइनाश होता है, जिसमें चिपंले पेट़ की हवा शिर में लग जाने से पहले शिर श्रीर वाद श्रांप का रक्त विगट् जाना है, उसके विगट् जाने से देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, इसमें रक्ताभिष्यन्द या सिन्नपातज श्रिभिष्यन्द के लक्तण होते हैं। दूसरा श्रिनिमित्त संग्रक लिइनाश वह होता है, जिसमें देवता, ऋषि, गन्धर्च, वड़ा भारी सर्प या स्रूरज की तरफ देगने से श्रांख में चकाचींध हो जाती है श्रोर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसमें श्रांख का रङ्ग पहले जैसा खाफ चेंदूर्य [लहसुनिया] की तरह स्याह रइ की [जैसो कि तन्दुरुस्ती की हालत में रहती है] चमकती है। मतलय यह है कि श्रिनिमित्त लिइनाश में श्रांख का रङ्ग तवदील नहीं होता, किन्तु देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ६२-६४॥

### भ्रथामरोगस्य पञ्चभेदास्तत्र मस्तार्यभेगो लक्तगानि । ( Pt. r. r. gium ) देरी जियम,

त्रथ मण्डलगतिदानाभिधानपारिशेष्याइ दृष्टिगतानन्तरं शुक्लमण्डलः वर्त्म-पद्म-मण्डल-गतानां निदानाभिधानावसरप्राप्तो वर्त्मादिमण्डलपतियादि-तया शुक्लमण्डलस्यान्तर्गतत्वात् सौकुमार्येणानन्तरं कृत्वा च निदानोद्देशारम्भः, तत्र प्रस्तारिशब्दाभिधानस्यार्मणो लक्षणमाह—

### प्रस्तार्यमे तनु स्तीर्ण श्यावं रक्तिनभं सिते ।

म०-प्रस्तारीत्यादि । प्रस्तारीति छच्यम्, शेषं छक्षणम् । तनु=श्रवहलम् । स्तीर्ण=विततम् । श्यावमीपत्रीलम् । रक्तनिभं=रक्तवर्णम् । अत्र अयाव-रक्तयोर्वि-रोषात् सम्भवयाभावेन विकल्यः । अत एवाह निमिः-"समन्ताइ विस्तः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः । सिन्पातेन दोषाणां मस्तार्यमे तदुच्यते" इति । गदायरेण ईपन्नीललोहितवर्णसम्भवय एव दर्शितः । सिते=श्रुक्तभागे ॥—

भा० टो०--श्राँख के सफेद हिस्से में पतला, फेला हुआ, स्याद या लाल रह का मांस देख पड़ता है उसे प्रस्तार्यर्भ कहते हैं।

### अथ शुक्लार्मगो लद्मगम्।

शुक्लामेलचणमाह-

### सश्वेतं सृदु शुक्लार्भ शुक्ले तद् वर्धते चिरात् ॥ ६४ ॥

स्व-स्रश्चेतिसित्यादि । सन्वतं=िकिचिच्छ्वेतम् । मृदु=कोमलम् । परतो वच्यमाणं मांसमिति पदं सिंहावलोकनन्यायेन संवन्धनीयम् । सशब्दस्याधिकस्यो-पादानं सम्यक् क्वेतत्वप्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः । शुक्छे=शुक्छमण्डछे । चिरात्=िचरकालेन तद् वर्धते, कफजत्वात् ॥ ६५ ॥

भा० टी०—श्राँख के सफेद हिस्से में कुछ सफेद श्रीर कोमल मांस श्राजाता है श्रीर वह घीरे २ वहुत दिनों में वढ़ता है उसे शुक्लामें कहते हैं॥ ६४॥

### अथ रक्तार्भगो लक्तग्रम्।

रक्तार्मलचणगाइ ---

# पद्माभं सरु रकार्म यन्मांसं चीयते सिते ।

म०-पद्माभिनित्यादि । पद्माभम्=अरुणपद्मपत्रनिभम् ।। मृदु=कोपलम्, सिते=शुक्लमण्डले । चीयते=दृद्धिमुपैति, एतद् रक्तजम् ॥-

भा० टी०—सफेद भाग में लाल कमल की पखुड़ी के समान मुलायम जो माँस हो जाता है उसे रक्तामें कहते हैं।

### अथाधिमांसार्मगो लक्तग्रम्।

अधिमांसार्मलक्षणमाह —

# पृथु यृद्धिमांसामं बहलं च यक्तिमस् ॥

म०-पथ्वित्यादि । पृथु=विततम्, विस्तीर्णमित्यर्थः । वहलं=स्थूलम् । लोहितत्वेन यकुन्निभम्, श्याववर्णसंवन्धोऽप्यत्र द्वेयः, यथाऽऽह सुश्रतः-"विस्तीर्ण मृदु वहलं यकुत्प्रकाशं श्यावं वा तद्धिकमांसजामे विद्यात्"-इति । अत्र श्यावं विति वाशव्दः समुचये, तेन श्यावं लोहितं चेत्यर्थः । एतच त्रिदोषजम्, सुश्रुते त्रिदोषजमकर्णे पितत्वात् ॥—

भा० टी०—श्राँख की सफेदी में चिपटा, कोमल, मोटा यक्तत् (जिगर) के समान लाल या स्याह माँस देख पड़ता है उसे श्रिधमांसामें कहते हैं। यह तीनों दोषों से होता है।

### म्रथ स्नाय्वर्मगो लजगम् ।

स्नाय्वर्मलक्षणमाइ—

### स्थिरं प्रस्तारि मांसाख्यं शुक्लं स्नाय्वर्म पञ्चमम् ॥ ६६ ॥

म०-ह्थिरमित्यादि । स्थिरं=कठिनम् । मांसाङ्यं=बहुमांसम् . शुक्त-मिनसानि । इदं च मस्तायमीं द्भवम् । तथा च निर्मिः-'प्रस्तिरियोऽमणः स्नावं निरुणिद्ध यदाऽनित्तः । विना स्नावं विशुष्कं तत् स्नाय्वमेति प्रकीर्तितम्"-इति । इदं तु सिन्नपातजमिप साध्यम् ॥ ६६ ॥

भा॰ टी॰—श्राँख की सफेदी में कड़ा, फैला हुश्रा, सफेद मांस श्राजाता है उसे स्नाय्वर्म कहते हैं ॥ ६६ ॥

#### च्यथ शुक्त्याख्यनेत्ररोगस्य लच्चग्रम् ।

शुक्तिकालक्षणमाह—,

# श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च विन्दवो ये शुक्तयाभाः सित्नियताः स शुक्तिसंज्ञः ॥

म॰-श्वावा इत्यादि । ज्यावाः=पाएडश्यापाः, पिःशितिनभा इति नियंतन भणिताः, तेन पिशितस्येव नियमेन भा=इीप्तिर्येषां ते तथा, सा च मभा ज्यावा इति समिभव्याहारेण ज्याववर्णेवः नत्वत्र मांसस्योपपानत्वं पिशितिनिभशव्दोऽभिधत्ते, वच्यमाणार्ज्ञने कार्यरोपमशव्दवत्, मांसात्मकत्वादेव शक्तिः कायाः । सितनियता इति सिते=शुक्ठमण्डले नियताः शुक्तयाभाः=गलशक्तिः निमाः, वर्णसाम्यातः अत एव शक्तिमंतः, अयं पित्तनः । अत्र वारभटः- "पित्तं कुर्यात् सिते विन्दू नसित-त्र्याव-पीतकान । मलाक्तावर्शनुन्यं वा मर्वश्चलं स दाहरूक् ॥ रोगाऽयं शक्तिकासंतः सशकृद्-भेद-तृर्-ज्यरः" ( धा. छ तः अ. १ )-इति ॥-

भा॰ टी॰--श्राँख की सफेरी में मॉस की तरह लाल स्यार श्रय्या सीप के रह के जो विन्दु हो जाते हैं, उसे शक्ति कहते है।

#### ग्रथार्ज् नस्य लक्त्यम् ।

अर्जुनलक्षणमाह—

# एको यः शशरुधिरोपमश्च विन्दुः । शुक्लस्था भवति तमर्जुनं वदन्ति ॥ ६७ ॥

( মু০ ৫০ ৠ০ ४ )

क्ष०-एक इत्यादि । एक एव सन् यः शशक्षिरवल्लोहितो विन्दु ६पश्च विकारस्त्रमर्जुनं वदन्तात्यर्थः । उक्तं च कल्याग्यविनिश्चये-'शक्रगोपानिभं शुक्लेऽर्जुनं रक्तप्रकोपतः"-इति । एतेन विन्दु रूपत्वे नियमो नास्तीति क्षेयम् । अत एव रविग्रुप्ते-"कृष्णभागे सितं विन्दुं शुक्लं विद्यात् कफात्मकम् । रक्तं च शुक्लभागस्थमर्जुनं शोणितोद्भवम्"-इति ॥ ६७ ॥

भा० टी॰—नेत्र के सफेद हिस्से में खरगोश के खून के रङ्ग का जो एक विन्दु हो जाता है उसे श्रजु न कहते हैं। यह रक्त के कोप से होता है॥ ६७॥

### ग्रथ पिष्टकस्य लक्तग्रम् ।

पिष्टकञ्रत्तणय।ह—

# श्लेष्म-मारुत-कोपेन शुक्ले पिष्टं समुन्नतम् । पिष्टवत् पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसंनिभम् ॥ ६८ ॥

(सु॰ उ॰ श्र॰ ४)

श्र०-श्लेष्ममास्तकोपेनेत्यादि । पिष्टमिति छत्तणपदम् । पिष्टवदिति आ-लेपनिष्टतुल्यं क्वेतत्वेन । पुनः पिष्टकमिति छक्ष्यपदम् । समुन्नतमुच्छूनम् । मलाक्तादर्शमंनिभामिति धूल्यादिम्रित्तितदर्पणतुल्यम् । अयं कफवातजः, अतः कफेनाच्छतया, वातेन किंचित् श्यावनया मलाक्तद्पणिनभत्वमस्येत्यर्थः ॥६८॥

भा० टी०—कफ वात के कोप से श्राँख की सफेदी में पिष्ट=पानी के साथ पीसे हुए चावल के रक्ष का श्रीर धुल लगे दर्पण की भाँति मैला जो ऊँचा माँस देख पड़ता है उसे पिष्टक कहने हैं॥ ६८॥

### ष्यथ जालाख्यनेत्ररोगस्य लक्तग्रम् ।

सिराजाललक्षणमाइ—

## जालाभः कठिनसिरो महान् सरक्तः सन्तानः स्पृत इह जालसंज्ञितस्त ।

म॰-जालाभ इत्यादि । अनुलोमिनलोमिसरानिनयरचितनिरन्तरिनयर गवान्तिभावात् जालस्यव श्राभा=आकृतिर्यस्य स तथा । किंदिनिसर इत्यनेन सिराणामेव संतानोऽयं विकार इति दर्शयित । सम्का=ईपल्लोहितः, संननोति= आच्छादयतीति संतानः, वहुलवचनात् कर्तरि घञ् । अत्र विन्दुशञ्दोऽनुवर्तनीयः, स सर्वत्र विशेष्यः । जालसंज्ञित इत्यत्र "सिरापूर्व" इति श्रेषः, तेन सिराजालसंज्ञितः इत्यर्थः । अयं च रक्तजः ॥—

भा॰ टी॰—नेत्र के श्वेत भाग को कड़ी २ सिरायें उल्टे सीधे ग्राफर चारो ग्रोर से घेर लेती हैं जो कि जाल पसा मालुम देता है। रंग उसका फुछ २ लाल होता है। उसे सिराजाल कहते हैं।

#### श्रथ सिराजपिडकाया लक्तग्रम् ।

सिराजपिडकाल नणमाह—

# शुक्कस्थाः सितापिडकाः सिरावृता या-स्ता ब्रूयादसितसमीपजाः सिराजाः ।

( লু॰ ব॰ ম॰ ४ )

म०-शुक्लस्था इत्यादि । सितिषडका इति सितवर्णाः पिडकाः सिराहताः सिरान्याप्ताः । श्रासितसमीपजा इति कृष्णभागाभ्यर्णशुक्तनाः निरापरिवृत्वत्वात्सिराजाः, न तु साक्षात् सिराजाता इति गदायरः । अयं च त्रिदोपजः, त्रिदोषजसाध्यमकर्णेन सुश्रुतेन पिठतत्वात् ॥—

भा॰ टी॰—नेत्र के काले भाग के समीप सफेदी में सफेद २ फ़न्सियाँ हो जाती हैं श्रोर जिनके चारो तरक सिरायें घिरो रहतो है उस रोगको सिराजिप का फहुउ हैं।

### , इयथ बलासग्रथितस्य ल चग्णम् ।

वलासम्राथितलक्षणमाह-

# कांस्याभोऽमृदुरथ वाारिबिन्दुकल्पो विज्ञेयो नयनुसिते बळाससंज्ञः ॥ ६९ ॥

(सु॰ उ॰ श्र॰ ४)

स०-कांस्याभ इत्यादि । कांस्यस्येवाभा=दािप्तर्यस्य स तथा सित इत्यर्थः-वािरिविन्दुरिवोच्छूनत्वात् । अमृदुः-किटनः, कफािनिखजत्वात् । तथा च विदेहः "मास्तोत्पीढितः इलेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । जलिवन्दुरिवोच्छूनो ह्यमृदुः कफसंभवः ॥ वलासम्रथितं नाम तं शोथं वृत्तमादिशेत्"—इति । 'कोषाभ' इति किश्चित् पटिते । कोषो मांसकुइमलं तदाभस्तदाकारः, एतावतोऽत्यर्थमुच्छूनत्वं पतिपाद्यते, वािरिविन्दुकल्प इति च ईपदुच्छूनताऽपि, नयनसिते=शुक्लभागे इत्यर्थः । वलासक्षप इत्यत्र म्रथितशब्दलोपः, तेन वलासम्रथित इति संज्ञा । अत्र सिरोत्पात-सिराहषौं वाग्भटेन पिटतौ । तथा हि—'रक्तराजीनिमं शुक्ले उष्यते-ऽपि सवेदनम् । अशोथाश्रूपदेहं च सिरोत्पातः सशोणितम्। उपेत्तितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन् । कुर्यात् सास्रं सिराहर्षे तेनाच्युद्दीक्षणाक्षमम्" (वा छ. त. छ. १० )-इति ) ॥ ६६ ॥

भा॰ टो॰—श्राँख़ृकी सफेदी में काँसाके समान सफेद, कड़ा, जलविन्दु की तरह ऊँचा जो बिन्दु होता है। उसका नाम वलास्त्रथित है॥ ६६॥

### च्यथ प्यालसस्य लत्तगम्।

श्रथ मण्डलुगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद् व्हर्ममण्डलगतनिदानाभिधाने प्राप्ते कनीनिकासन्ध्यादीनां वर्त्ममण्डलाभियोगितयाऽन्तर्गतत्वेनान्तरङ्गत्वात् सन्धि-गतनिदानोद्देशारम्भः । ते च सन्धयः षट् । यदाह सुश्रुतः,—"पच्म वर्त्मगतः

१ वतमें ति-"वर्त्म नेत्रच्छदेऽष्वनि" इत्यमरः । वर्ततेऽनेनास्मिन् वेति च्युत्पत्तो "वृतु वर्तने" इत्य-स्माद् भौवादिकधातोरौणादिकेन मनिना एतस्य सिद्धिः श्रस्य भाषायां नाम "पत्तक" इतिभएयते ।

२ पदमेति-पद्यते = परिग्रह्यते निवार्यत इति यावत् आतप-धृल्यादिकमनेनेति च्युत्पत्तो ''पद्म-परिग्रहे'' इति भोवादिकधातोः 'करणे मनिकोणादिकः । नेत्रलोम, इति तस्य पर्यायः, 'प्पत्तमसूत्रादि स्द्माणे किनलके नेत्रलोमान'' इति विश्वः । अस्य हिन्दोभाषा तु "बरोनो'' इति ।

सन्धिर्वर्तमञ्जनलगतोऽपरः । शुक्लकृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतस्तथा ॥ कर्नानिकः ने गतो क्षेयः पष्टश्चापाङ्गगः स्मृतः (सु. ड. त. घ्य. १ )-इति । नासा-समीपनेत्रान्तः कनीनिका, चक्षः पुच्छस्याधो नेत्रान्तोऽपाद्गः । तत्र पृयालसल-चणमाह—

### पक्वः शोथः सन्धिजा यः सतोदः स्रवेत् पूर्यं पूति पूर्यालसारख्यः।

( सु॰ ट॰ घ्र॰ २ )

म०-पक्ष्व इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः। यदाह यिदेहः.-"शोथ-वर्तेद-समाविष्टं तोद-भेट-समाकुलम् । पूयालमं तु तं विद्यात् सन्धां कानी-निके नृणाम्"—इति । अयं त्रिदोपजः, सुश्रुतेन साध्यत्रिदोपजपकरणे पिट-तत्वात् ॥—

भा॰ टी॰—नेत्र के कनीनिका सन्धि में एक स्जन हो जाती है, उसमें कोंच होती है और एक जाने पर उससे पीप वहा करती है, उससे प्यालस फहते हैं।

### अथ रलेष्मोपनाहस्य लक्तग्रम् ।

इलेप्मोपनाहलचणमाह—

### ग्रन्थिनील्पो दृष्टिसन्धावपाकीकग्रह्मायो नीरुजस्तूपनाहः॥ ७० ॥

( इ॰ इ॰ ऋ॰ २ )

म०-ग्रन्थिरित्यादि । नाल्प इति महान् । अपाक=ईपत्पाकःः श्रत एव सुश्रुतेऽल्पस्रावः पिठतः । दृष्टिसन्धाविति कृप्णदृष्टिमण्डलयोः सन्यावि-त्यर्थः । कण्डूपायः कफ्पावल्यात् । नीरुजोऽल्परुज इत्यर्थः । तथाच विदेहः,— "वायुः इलेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । अरुणं कठिनं ग्रान्यं जनयेद्रल्प-वेदनम् ॥ इलेप्पोपनाहं तं विद्यात्, स्नावान वन्त्याम्यतः परम्"-इति । वातः रूप्प-जन्यत्वेऽपि श्लेष्मपावल्यात् इलेप्पोपनाह्वयपदेशः । श्राश्रयमभावादरणत्वम्त्र॥७०॥

भा० टी०—नेत्र के कृष्णे श्रोर दृष्टि के सन्धि में एक वड़ी गाँठ हो जाती है जो कि कम पकती श्रोर कम पीड़ा करती है श्रोर जिसमें खुजली वहुत उटती है, उसे उपनाह कहते हैं॥ ७०॥

१ " कनीनकगती नासासमीपेऽवस्थित. ' इति टल्ट्या सुधु तटीकायान ।

### ग्रथ चतुर्गी स्नावाणां ( नेत्रनाडीनाम् ) लच्चगानि ।

( नेत्रनाडी=Lachrymal Fistula ) लैकिमलफिश्चुला .

चतुर्णी स्नावाणां सम्प्रािः याह-

गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दौषाः कुर्युः स्नावान् लक्षणैः स्वैरुपेतान् । तं हि स्नावं नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ्गं कीर्तियिष्ये चतुर्धा ॥७१॥

(सु॰ स॰ श्र॰ २)

मः नित्वा सन्धानित्यादि । सन्धीनिः ते वहुवचननिर्देशात् सर्वनेत्रान्तः र्गताश्चत्वारः सन्धयो गृह्यन्ते । अश्रुमार्गेगोति अश्रुवाहिन्यौ धमन्यौ अश्रुमार्गः "द्वे चाश्रुवाहिन्यौ" (सु. शा. स्था. घ्य. ६) – इति सुश्रुतः, अश्रुवहधमनीभ्यामित्यर्थः । ननु, यद्यश्रुवहधमनीभ्यां गत्वा दोषाः सावानापादयन्ति, तत्कथं "सिरानुसारिभिदेषिः" इत्याष्टुक्ता संप्राप्तिने व्याहन्यते, सिराधमन्योरन्यत्वात् । उच्यते—सामान्यविशेषत्वात् सम्प्राप्त्यिभधानद्वयस्यः पूर्वा सम्प्राप्तः सामान्यम्, इतरा च विशेष इति न विरोधः । अथवा "सिराधमनीस्रोतसामविभागः (सु. शा. स्थाः घ्य. ६) इति परकीयमतेन सिराधमन्यारेक्यादिवरोधः । अस्मिन्ये सम्प्राप्तुक एवार्थो निष्पन्नीक्रियते । नेत्रनाडीति चैक इति वदन्तीति शेषः, आनिषेधा-द्युमतमिदम् । दोषाः=सिन्पात-श्रुष्टेष-रक्त-पित्तात्मकाः । छन्तगौदेषिछक्षगौः । उपेतान्=परीतानिति । गदाधरेग् "छन्तणैः" इत्यस्य स्थाने "सर्वतः" इति पटिन्तम्, दोषाः परीतान् स्वछक्षणैरित्यर्थविशेषाद्धिगन्तव्यम् । चतुर्धेति सान्निपातिक-कफ्ज-रक्तज-पित्तजत्व-भेदातः वातजस्तु स्नावो नास्त्येव, व्याधिस्वभावात्, पित्तजगळगण्डवत् ॥ ७१ ॥

भा० टी०—कफ, पित्त, सिन्नपात, रक्त ये दोष श्रश्रुवाहिनी दो धमनियों के द्वारा नेन्न के भीतर की चारो सिन्धयों में जाकर श्रपने २ लच्चणों के साथ स्नाव पैदा कर देते हैं। उसे नेत्र स्नाव कहते हैं। कोई २ उसे नेत्रनाड़ी वतलाते हैं। यह चार प्रकार का होता है, १ पित्तज, २ कफज, ३ रक्तज, ४ सिन्नपातज। वातज स्नाव नहीं होता, यह इस व्याधि का स्वभाव है। जैसे पित्तज गलगएड नहीं होता। ७१॥

छत्तणम् ]

### घ्यथ चतुर्राणी स्रावाणां मध्ये प्रवासावस्य लक्तणम् ।

चतुर्विश्रसावमध्ये पूयासावलज्ञणमाह—

# पाकात् सन्धौ संस्रवेद् यस्तु पूर्य पूर्यासावोऽसौ गदः सर्वजस्तु ।

(सु॰ ट॰ ऋ॰ २)

म॰—पाकादित्यादि । सर्वजिस्तिदोपन इत्यर्थः । श्रस्य प्रत्याख्येयत्वाद्ये-ऽभिधानम्, यद्यप्यन्येऽपि स्नावा असाध्यत्वेनोक्तास्तथापि याप्या वोद्ध्व्याः । "पाकः" इति पाठे पाकः संस्रवेत्=पाकवान् शोथः स्रवेदित्यर्थः, उपचारात्; पाकस्य क्रियामात्रत्वात् ॥—

भा० टी०--नेत्र सन्धियों में उत्पन्न शोध के पक जाने पर पीप यहा करे, उसे पूर्यास्नाव कहते हैं। यह सन्निपातज स्नाव है।

श्रथ कफस्रावस्य लक्त्रणम् ।

व्लेष्मस्रावलत्त्रणमाह—

रवेतं सान्द्रं पिन्छिलं यः स्वेतु रलेष्मास्त्रावोऽसौ विकारो मतस्तु।

म॰---श्वेतमित्यादि । सान्द्रं=धनम् ॥ ७२ ॥

भा० टी०-कफ से सफेद, गाढ़ा,लासादार साव होता है।

भ्रथ रक्तस्रावस्य वद्गणम्।

रक्तस्रावलक्षणमाह-

रक्तस्रावः शोणितोत्थो विकारः स्रवेद् दुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम् ।

म०—रक्तस्राव इत्यादि । रक्तकृतसावो रक्तस्रावः (रक्तस्राव इत्यनेनैव स्रवेदित्यस्य स्रव्यत्वाचदुक्तिनिरन्तरस्रावयतिषादनार्थामिति कार्तिकः । न चनत् मभूतामित्यनेन गतार्थम् श्रानिरन्तरतयाऽपि प्रभृतस्रावसम्भवात् )। रक्तस्राव

इत्यनेनैव रक्तजत्वे सिद्धे शोणितजो विकार इति यदुच्यते तदत्यम्तकुपित-रक्तजत्वमतिपादनार्थम् । कार्तिकस्त्वाह—पिचलिङ्गपरिग्रहार्थे, पिचेन सह तुल्यत्वात् रक्तस्य। तथा च क्वचित् पाटः "रक्तस्रावः पिचलिङ्गैरु-पेतः" इति ॥—

भा० टी०—जिसमें खून की खरावी से हरदम वहुत खून वहा करे उसे रक्त साव कहते हैं।

ग्रथ जलस्रावापरपर्धायस्य पित्तस्रावस्य लंक्ग्यम् ।

जलसावपर्यायस्य पित्तस्रावस्य तत्त्रणमाह—

हरिद्राभं पीतमुष्णं जलाभं पित्तात् सावः संस्रवेत् सन्धिमध्यात् ॥

म०-हरिद्राभिनित्यादि । हरिद्राभं=पीतलोहितं वोद्ध्व्यं, परतः पीतिनित्य-स्योक्तेः (जलाभिति जलवत् स्वच्छम् । ज्ज्णिमिति सर्वत्रेव संवध्यते । केचित् 'पीतं" इत्यस्य स्थाने ''नीलं'' इति पठिन्त । यत्तु ''जलाभम्" इत्यस्य स्थाने ''जलं वा" इति तदसंगतं, सृष्ट्रातेनोहेशावसरे जलस्वावनामतयाऽस्योहेशात्, तिद्ध नाम जलवदास्रावोऽस्येति योगतः समावेशितम् । यदा तु ''जलं वा" इति पाठः स्यात्तदा कदााचिज्जलाभता स्यादिति न सर्वत्र योगव्याप्तिरिति ) सिन्धि-पध्यादिति अविशेषोकतेः सर्वसिन्धमध्यादिति वोद्धव्यम् । नतु, वातजस्वावः कृतो नोक्तः, वातेन स्वावाभावादिति चेत्ः नैवम्, वाताभिष्यन्दे शिशिराश्चतेत्युक्तेर्वात-जोऽपि स्वावो दिश्वतः । उच्यते, विशिष्ट अक्षिमदेशे केवलवायोः स्नावजनकत्वं संवन्धितव्यमभिधानात् । विदेहेऽपि चत्वार एवोक्ताः,—''सिन्निपातात् कफाइ स्वतात् पित्तात् स्नावोऽक्षिसान्धिपु"—इति ।।७३ ॥

भां दी नेत्र के सब सिन्ध्यों से हरदी के रंग का (मिला हुआ लाल पीला रंग) या एकदम पीला, जल के समान साफ गरमस्राव होता है। यह पित्तसे होता है। अथ पर्व गीरोगस्य लद्धाम् ।

तदेवमसाध्यानां चतुर्णी स्नावाणां छत्तंणमभिषाय पर्वणीलत्त्रणमाह---

ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना रक्तान्ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोथा जाता सन्धी कृष्णशुक्ले— ताम्रेत्यारभ्य कृष्णशुक्ल इत्यन्तेन । इयं रक्तना कफानिलना च, रक्त-जत्वपत्र सुश्रुते दर्शितमाथिक्येन ॥—

भा॰ टी॰-नेत्र के रूप्ण गुक्त सिन्धमें तामे की तरह लाल, पतली, गोल फुर्न्स होती है जिसमें दाह श्रोर ग्रल होता है। यह रक्त से होती है। इसे पर्वणी कहते है॥७३॥

म्रथालजीरोगस्य लक्त्रग्म्।

अलजीलन्नणमाह—

ऽलजी स्यात्,

तस्मिन्नव ख्यापिता पूर्विलिङ्गेः ॥ ७४ ॥

( यु॰ उ॰ घ॰ २ )

म०-द्रालजो स्यादित्यादि । तिसमन्तेवाति शुनलकृष्णसन्यो, पूर्वलिद्धेः पर्वणीलक्षणेरुपेतत्यर्थः । नतु, एवं सित स्थानलक्षणयोरभेदेनानयोरभेदः स्यादिति चेतः ततुत्वस्थूलत्वाभ्यां पर्वणिकालल्योभेदात् । तथाच विदेहः,-'शुनलकृष्णान्तःसन्यो तु चीयन्तेऽऽसक्षपानिलाः । पर्वणीपिडका तैस्तु जायते त्वङ्कुरोपमा ॥ ताम्राऽसदाहचोपोष्णपीतकाश्चसमाकुला । कफिपत्ते तु संमृच्छर्य सह रक्तेन मास्तः ॥ शुनलकृष्णान्तसन्यो तु जनयेद् गोस्तनाकृतिम् । पिडकामलर्जा तां तु विद्धि तोदाश्चसंकुलाम्"-इति । कार्तिकस्त्वभेदानुपपात्तंशङ्कपानः पूर्वलिद्वेरित्य-न्यया न्याच्छे, पूर्वोक्तायाः प्रमहिष्डकाया श्रलज्या लिद्वेरित्यर्थः । इयं त्रिद्रोपजा असाध्या ॥ ७४ ॥

भा० टो०-उसी शुक्ल रूप्ण सिन्ध में पर्वणी के लक्त्रणों वाली एक फुन्सी होती है उसे श्रलजी कहते हैं। पर्वणी पतली होती है श्रोर श्रलजी मोटी। यही इन दोनों में परस्पर भेद है॥ ७४॥

अथ किमिग्रन्थेर्लक्णम् ।

क्रिमिग्रन्थिलचणमाह-

क्रिभिग्रन्थिवर्रमनः पद्मणश्च कर्ग्ह्कुर्युः क्रिमयः सन्धिजाताः । नानारूपा वर्रमशुक्लान्तसन्धौ चरन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः ॥७४॥

( মু০ ভ০ ঘ০ ২ )

#०-क्रिमिग्रन्थिरित्यादि । (प्रथमं वर्त्मशुक्लयोः सन्धा भृत्वा क्रमेण वर्त्तनः पच्मणश्च सन्धिजाताः संभावितं प्राप्ताः क्रिमयो यत्र कण्हं कुर्युः स ( ६३० )

#### माधवनिदानम् ।

क्रिमिग्रन्थिः । स चायं क्रिमिग्रन्थिवं मिशुक्छयोः सन्धौ भवति, तथैव स्थित्वा अन्तर्लोचनं=नयनस्याभ्यन्तरं, चरन्ति,=भक्षयान्ति, दृषयन्तः सन्त इत्यर्थः । अभ्यते विदेहः,—"वर्षश्चकस्य सन्धौ तु ग्रान्थः पित्तकफात्मकः । अञ्मणा पच्यते गाढं तत्र मूर्च्छन्ति जन्तवः ॥ सुसूच्मजातचरणा वर्तम—पच्म—समाश्रयाः । ततस्ते पूयसंस्रष्टाः पतन्ति क्रिमयस्तथा ॥छच्चणैर्विविधेर्युक्ताः सिन्नपातसम्रत्थिताः । क्रिमिग्रन्थि तु तं विद्याद् देहिनां नेत्रदृषणम्" इति । कार्तिकस्त्वन्यथा पठित्वा व्याचेष्ट— ) वर्त्मनः पच्मणश्चापि कण्डं कुर्युरित्यभिधानात् क्रिमिग्रन्थिः पच्मवर्त्मसन्धौ भवतीति गम्यते, कथमन्यथाऽन्यत्रावस्थितः क्रिमिभरन्यत्र कण्ड्रजन्यते इति एतच न सम्यक् वर्त्मश्चक्तान्तः सन्धाविति विरोधप्रसंगात् ॥ ७५ ॥

भा० टी०—पलक श्रोर श्वेत भोग के सिन्ध में श्रनेक श्राकार के छोटे २ कीड़े पड़ जाते हैं। वाद धीरे २ पलक श्रोर वरौनी के सिन्ध में फैल जाते हैं जिससे खुजली होती हैं। ये कीड़े श्राँख को विगाड़ देते हैं। इस रोग को किमिश्रन्थि कहते हैं॥ ७४॥

### भ्रयोत्सङ्गपिडकाया लक्तग्रम् ।

अथ सन्धिगतरोगाभिधानानन्तरं पारिशेष्यात् वर्त्मशुक्छान्तः सन्धावि-त्यत्र वर्त्मनिर्देशेन तद्गतरोगनिदानारम्भः । नयनगोस्रकावरकं निषेषोन्मषाश्रयं पटलद्वयं वर्त्म उच्यते । सुश्चते प्रथमोद्दिष्टत्वेन उत्सङ्गपिडकास्रज्ञणमाह—

## अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मनश्च या । सोत्सङ्गोत्सङ्गीपडका सर्वजा स्थूळकगडुरा ॥ ७६ ॥

( ধু০ ব০ য়০ ३ )

[नेत्ररोगनिदान-

म०-अभ्यन्तरमुखीत्यादि । वर्त्मन एवाभ्यन्तरे मुखं यस्याः सा तथा । (नतु, कथं वाह्यत इति १ उच्यते, वास्त्र्तसेधन विहरप्युन्नतत्या दर्शनाद्वाह्याः त्वं, न तु वाह्यमुखत्वेनः) । वाह्यत इति सप्तम्यथें तसिल्, एवं वर्त्मन इत्यत्रापि । इयं विदेहसंवादादधरवर्त्मान्तर्जाता वोध्या । ताम्रा=ताम्रवर्णा । सोत्सङ्गा सा उत्सङ्गा=उत्सङ्गिनी, अर्श आदित्वादच । उत्सङ्गपिडकेति उत्सङ्ग=क्रोडे वहचः पिडका यस्याः सा (अन्ये तु सोत्सङ्गा क्राडीकृतपूया । उत्सङ्गपिडकेति नामेदम् । तत्रापि क्रुक्कुटाण्डरसपूयता चकाराद् वोद्यन्या ) स्थूलकण्डरेति स्थूला चासौ

कण्डरा चेति कर्मधारयः, कण्डरा=कराइमती, दोषाणां कफमावन्यान् । चकारे-णात्र विदेहोक्तकाठिन्यादि संगृद्दीतम् । तथाच विदेदः-"वस्मोत्सद्गेऽघरे जन्तेः सन्तिपातात् प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थृला वाद्यनदचापि दृश्यने ॥ पिटका पिडकाभिक्च चिताऽन्याभिः समन्ततः । उत्सद्गिषडका नाम कठिना मन्द्रवेदना ॥ सा प्रभिन्ना स्रवेत् स्नावं कुक्कुटाण्डरसोपमम्"-इति । सर्वजेति सन्निपातभवा ॥७६॥

भा० टी॰ — नीचे पलक में एक फोड़िया होती है, जिसका मुद्द मीतर की तरफ होता है और वाहर की तरफ उठी मालूम होती है, रह उसका लाल होता है। उसके चारो तरफ अनेक छोटी फु सियाँ हो जाती है। इसमें युजली होती है और यह सिन्निपात से होता है। इसे उरसङ्ग पिडका कहते हैं॥ ७६॥

### . अथ कुम्भोकाया लद्गग्म्।

कुम्भीकालचणमाइ—

वर्त्मान्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च कुम्भीकावीजप्रतिमाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः॥ ७७ ॥ (ड॰ ड॰ घ॰ ३)

म०-वर्त्मान्त इत्यादि । पिडका इति वहुवचनिर्देशाट् वद्यः. भियन्ते= विदीर्यन्ते तथा स्रवन्ति च । ध्माता इति भिद्यमानाः स्वयंमय पृणितरा भवन्तीति ध्माताः । कुम्भीकावीजपातिमा इति कुम्भीका=कच्छदेशोद्धवा दादिम-फलाकारफला लता, तद्वीजेन प्रतिमा यासां ता इत्यधः; अन्ये 'कुम्भीकवीज-सहशा' इति पटन्ति, तत्र कुम्भीकः=कुम्भाङ्गलता, तद्वीजपीप दादिमफल-बीजाकारम्, तत्सहशाः पिडका उच्यन्ते । कुम्भीशब्दात् "इवे प्रतिकृतां" दिन कन् । एपा त्रिदोपजा असाध्या च ॥ ७७ ॥

भा० टी॰—पलक के किनारे कुम्भीका के वीज के समान फुन्नी होती है यह फूटती है, वहती है, फिर मवाद भर जाता है और फिर वहा परती है। इसे कुम्भिका कहते हैं, यह सिन्नपात से होती है॥ ७७॥

#### अध पोथकोनां लक्त्यम् ।

पोधकीनां लक्तणमाह—

स्नाविगयः कगडुरा गुन्यों रक्तसपेपसंनिभाः । रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥ ७८॥ (इ. इ. इ. १) (६३२) पाधवनिदानम्। [नेत्ररोगनिदान-

म॰-स्नाविषय इत्यादि । स्नाविण्यो=बहुस्नावाः । गुर्व्य इति गौरवयुताः । रुजावत्या इति रक्तसंवन्धात् कफजा अपि वेदनान्विताः ॥ ७८ ॥

भा० टी०—पलक में लाल सरसों के समान छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं। उनमें पीड़ा होती है, खुजली उठती है, भारीपन रहता है श्रोर वे वहा करती हैं। इसे पोथकी कहते हैं ॥ ७८॥

स्रथ वत्मेशर्कराया लक्तगम्।

वर्तशर्करालज्ञणमाह-

पिडका या खरा स्थूला सूच्माभिरभिसंवृता । वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ७१ ॥

( सु॰ उ॰ श्र॰ ३ )

स्र०-पिडका येत्यादि । खरा=खरस्पर्शा । स्र्च्माभिरिभसंद्रतेति स्र्च्माभिः पक्रणात्पिडकाभिर्वेष्टिता । अत्रैव विदेहः-"स्रुस्च्मिपडकाकीर्णा या स्थूला पिडका खरा । जायते सिन्नपाताचु वर्त्मशकीरकेति सा"-इति ॥ ७६ ॥

भा० टी--पलक के अन्दर एक वड़ी पिड़की होती है, जो खरखरी होती श्रीर जिसके चारो तरफ छोटी २ श्रीर भी फुन्सियाँ निकल श्राती हैं। इससे पलक खराव हो जाते हैं। इसे वर्त्मशर्करा कहते हैं॥ ७६॥

### अथाशींवर्त्मनो लक्त ग्रम्।

(Granular Conjunctivitis) ग्रे नुलर कानजकटिविटिस अर्शोवर्त्मलत्त्वारामाइ—

एवीस्त्रीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः । श्वदणाः खराश्च वर्तमस्थास्तदर्शोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८०

[ স্তু০ নি০ প্স০ ३ ]

म॰-एर्नोस्बोजेत्यादि । एर्नोस्यः=ग्रीष्मकर्कटी । श्ल्यणा=अकर्कशाः । वर्त्म-स्था इत्यविशेषिताभिधानादन्तर्विहिश्च वर्त्मनो भवतीति गम्यते । इयं सन्निपा-तजा । तथाच निमिः-"नीरुजा कितना वर्त्मपत्तमान्तर्वोद्यतोऽपि वे । पिडका सन्निपातेन तदशौंवर्त्म निर्दिशेत्"-इति ॥ ८०॥ भा० टी०-पलक में ककट़ी के चीज के समान चिकनी या रारदरी फुन्सियाँ हो जाती हैं। इनमें पीड़ा कम होती है। इसे श्रशींवर्रम कहते है॥ =०॥

### अथ गुष्कार्शसो लक्तगम्।

शुष्कार्वोलिन्नणमाह—

# दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः । व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्कार्शो नाम नामतः ॥ ८१॥

( सु० उ० छ० ३ )

भः -दीघीङ्कुरः इत्यादि । खरः = कर्क्यः । स्तव्यः = कठिनः, गुष्कत्यात् । दारुणः वहुदुः खद्त्यात् । अभ्यन्तरोद्धद इति दत्र्याभ्यन्तरास्थिनः । अभिदि-ख्यातः = कथितः । नायतः = प्रसिद्धितः । सिन्नपातजभिद्यः । अप्र विदेदः — "वत्र्याभ्यन्तर्गतं त्वर्शः शुष्कं स्थूलं च दारुणस् । जायते सिन्नपातन तत् शुष्काः प्रकीतितम्" - इति ॥ =१॥

भा० टी॰—पलक के श्रन्शर खरखरे, कड़े, पीटा करनेवाले मांस के लम्बे २ श्रंकुर हो जाते हैं। इसे शुफार्श कहते है ॥ =१॥

### ष्प्रथाञ्चननामिकाया लद्गग्म् । ( Stye ) स्टाई

अञ्जननामिकालन्यमाह—

दाह-तोद-वती ताम्रा पिडका वर्त्मसंभवा । मृद्धी यन्दरुजा सूच्या ज्ञेया साऽञ्जननामिका॥ =२॥

( নু০ নি০ অ০ ; )

## म०-दाहतोद्वतीत्याद् । इयं रक्तना ॥ =२ ॥

भा० टी॰—रक्त के कोप से पलक के श्रन्दर एक होटी. मुहारम, लाल रह की फुन्सी हो जाती है, जिसमें जतन श्रोर कोच होता है। रने श्रहन नानिया शाने है। हिन्दी में इसका नाम विलनी है॥ पर ॥

# ग्रथ बहुलवरमनो लक्तग्रम्।

बहुलवर्त्मलच्चणमाह-

# वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः । , सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद् बहुळवर्तमे तत् ॥ ८३ ॥

(सु॰ ड॰ श्र॰ ३)

स०—वर्त्मोपचीयत इत्यादि । सवर्णाभिस्तवक्समानवर्णाभिः । एतत् सिवपातादेव ॥ ८३ ॥

भा० टी॰—पत्तक के रङ्ग की कड़ी २ फुन्सियाँ पत्तक की चारो तरफ से घेर तेती हैं। इसे वहुत्तवर्त्म कहते हैं। यह सिन्नपात से होती है। ५३॥

### श्रथ वर्त्मवन्धनस्य लक्तगाम्।

वर्त्भवन्धनलज्ञणमाह—

कगडूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः । न स संच्छादयेदाचि यत्रासौ वर्त्मबन्धकः ॥ ८४ ॥

(सु॰ ट॰ श्र॰ ३)

स॰—कराद्धमतेत्वादि । वर्त्मशोथेनोपलक्षितो नरः स चज्जर्न संच्छादयेत् सम्यक् छादयितुं न शक्तुयादित्यर्थः । एष सिन्नपातजः ॥ ८४॥

भा० टी०—पलक में स्जन हो जाती है, जिसमें कोंच होता है श्रोर खुजली उठती है। इस स्जन के वजह से पलक नहीं पढ़ता श्रर्थात् श्राँख वंद नहीं होती. इसे वर्त्मवन्धक रोग कहते हैं। यह सिन्नपात से होता है॥ ८४॥

च्यथ क्लिप्टवर्त्मनो लक्त्याम् ।

विल्रष्टवर्भलक्षणमाह-

मृद्धल्पवेदनं ताम्रं यद् वर्त्यं सममेव च । अकस्माच भवेद् रक्तं विलष्टवर्त्मोति तद् विदुः ॥ ८४॥ (ड॰ ड॰ ३०) म॰—सृद्धल्पवेदनिमित्यादि । रक्तजन्वेऽप्यस्याल्यवेदनन्त्रमिविक्रमफरायिन त्वाइ रक्तस्य । वर्त्भेति विदेहदर्शनाइ वर्त्भद्वयं प्राध्यम्,अत एव समं=ष्रुगपदेवेत्वयः। अकस्मादित्यहेतोरिनियमेनैवेत्यर्थः । ताम्नामित्यनेनोपात्तेऽपि लोहिन्ये रक्तिमिन्युपा-दानं हेत्वित्यमप्रयुक्तं कादाचित्कं लोहित्यिमिनि द्योतयि । अत्रेव विदेहः— "श्लेष्मरक्तेन दुष्टेन विलाष्टं मांसिमिवोभयम् । वन्धुजीविनिभं वर्त्म विक्रप्टवर्न्भ तदुच्यते"—इति । अन्ये समं=अतुच्छूनं याविदित्याचन्नते । अत्र पत्ते निलाप्टन्वं वेदनातियोगादवगन्तव्यम् ॥ ८५ ॥

्र भा० टी०—कफ रक्त के कोप से दोनों पलक मुलायम हो जाँय, तामे के समान लाल रहें, कभी २ श्रकस्मात् श्रधिक लाल हो जाँय श्रोर थोड़ी २ पीड़ा हो हने फ्लिए वर्त्म कहते है ॥ ५४ ॥

## ष्यथ वत्मकद्मस्य लक्तगम् ।

वर्त्मकर्दमलक्षणमाह-

विलष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद् यदा। ततःविलन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्दमः॥ ५६॥

( सु० उ० ६० ३ )

म॰—विलाष्टं पुनित्यादि । विलाष्टिमिति । पागुक्तस्य कर्तृत्वनायमर्थः— विलाष्टं=विलाष्ट्वत्मेव यदा पित्तलाभ्यासादधिकपित्तं सच्छोणितं विद्देद्=विग्न्त्रः-दाहेन संयोजयेत् तदा विलाष्ट्रत्वमापाद्याति, संक्लेटत्वमापयं वर्त्म यत्मिक्तर्य उच्यन इति योज्यम् । "ततः कृष्णत्वमापन्नम्" इत्यन्ये पडान्ति । तत्र कृष्णत्यं शोशित-विदाहेनेव । एवं च सति कृष्णत्वेन कर्दमसंज्ञासमावेशोऽपि घटन इति । कान्तिकः स्त्वन्यथा व्याचष्टे—शोणितमिति कर्तृपद्म्, तेन शोणितं पित्तयुक्तं कर्तृभृतम् । यदा पूर्वोक्तं विलाष्टमेव दहेदित्यादि सर्वमपरं समानं पूर्वेण । अस्य तु सुश्रते पन् सान्निपातकत्वमुक्तं तत् कफ-पित्त-रक्तारव्यत्वातः वातकरणत्वस्याधृतः ॥ ८६ ॥

भा० टो०—िक्लप्टवर्स रोग में पित्तकारक प्राहार विहार फरने से पित्त कृषित होकर जब खून में अधिक दाह पैदा कर देता है और पलक गीले हो जाते हैं. तो उने वर्त्सकर्दम कहते हैं ॥ पद ॥

### ग्रथ श्याववतमेनो तत्त्वणम् ।

क्याबनत्र्यलज्ञणमाह-

यद् वर्तम बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूळं सवेदनस् । तदाहुः श्याववर्त्मेति वर्त्मरोगाविशारदाः ॥ ५७॥

( सु॰ उ॰ য়॰ ३ )

म॰—यद् वत्मे बाह्यत इत्यादि । विहरन्तरच ज्यावत्वं वातकृतम् । अत्रैव शूलं च जायत इत्यस्यान्ते "सर्वेदनं सकण्डु च अन्पक्लेदि त्रिदोषजम्"— इत्यिप केचित् पठन्ति तद्प्युपपन्नम्, कफात् कण्डूः, अन्पक्लेदि पित्तात्, सर्वेदनं वातात् । अत्रैव विदेहः—"दुष्टं क्लेष्मा मस्त् पित्तं वर्त्भनोश्चीयते यदा । अभिनद्ग्धनिभं क्यावं क्याववत्पेति तद् विदुः"—इति । अत्र वाताधिकत्वं वोद्धन्यम् ॥ ८७ ॥

भा० टी॰—वाताधिक सिन्नपात से पलक श्रन्दर वीहर से स्याह हो जाता है, गीला रहता है श्रोर पीड़ा करता है, उसे श्याच वर्त्म कहते हैं॥ ८७॥

म्रथ प्रक्लिवर्मनो लक्तग्रम्।

प्रावितान्नवर्तमत्त्र ज्ञापमाह—

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि । प्रिकत्रवर्त्म तद् विद्यात् क्लिन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ८८॥ ( ॥ ॥ ॥ ॥

म०-द्राह्मतिवादि । अहजमन्परुजम् । वाह्यतः शूनिमिति वाहःशोथयुक्तम् । विल्ञन्मत्यर्थमन्तत इति अन्तत=उपान्ते क्लेद्वत् । गदाधरस्तु क्लिमन्तरिति विष्टणोति । एतच चन्नुष्येण पिन्लाख्यया पिठतम् । तथा हि—"भृशं मिक्लियते 
वर्त्म कण्डूमद् मन्देवदनम् । विद्यात् प्राविल्ञन्वत्मेति तत् पिन्लं सिन्पातजम्"—
इति । यद्येवं कथं विदेहेऽविल्जन्नवर्त्म पिन्लाख्यया निर्दिश्यते । यथा—'म्प्नालितऽथवा मृष्टे आनह्येत पुनः पुनः । अपरिक्लिन्नवर्त्मेति तत् पिन्लामिति निर्दिशेत्"—
इति, किंच सुश्रुते प्रक्लिन्नवर्त्म श्लेष्मसंग्रहे पिठतं पिल्लं च सिन्निपातजगर्णे,
तत्कथं प्रक्लिनवर्त्म पिन्लिमिति संगतम् १ उच्यते—अविल्ननवर्त्मेव पिन्लम्,

तस्य सिन्नपातजत्त्रात, न नु प्रवित्तन्त्रार्म, तस्य कफात्यक्रत्वानुः कि नु शित्नानवर्तींव फफोल्वणसिन्नपातजं पिल्लत्वेनाभ्युपगम्यंन, एतन ख्यापनाय च नहर्य
कफजसर्वगणयोर्निवेशः कृत इति स्वीक्रियते. तदा सिन्नपातजगं पिन्नाक्रित्नवर्त्म न परिग्रहीतं स्यात् ततस्तद्परिग्रहे पद्सप्तित्वोपयंद्यारा नेवरंगेनाणां न
घटते, पश्चसप्ततेरिभानात्, पिल्लस्य प्रविक्तन्त्रवर्गस्यस्पत्वेनापृथक्त्वान् । ननु,
एवं तिर्हं कथं 'विद्यात् प्रविल्ल्ववर्सितं तत् पिल्लं निन्नपातजम्'—्वित सम्योपतन्यम् १ जन्यते, ( अस्याधमर्थः प्रत्येत्व्यः—यदा तदेव प्रविक्तन्त्रवर्भ रहेप्पान्मकमेव सत् वातपित्ताभ्यां विशेषकाभ्यामुपिनिरुष्यते तदा सिन्तिपातजं सन् न्यपरि—
विल्ननवत्मीर्थान्तरमासादयत् पिल्लामित्यभिषीयने तथा चोभयोरप्यविगेपः,
जमाभ्यामेवापरिक्लिन्नवर्त्मन एव पिल्लामित्यभिषीयने तथा चोभयोरप्यविगेपः,
जमाभ्यामेवापरिक्लिन्नवर्त्मन एव पिल्लाम्त्यभिषीयने तथा चोभयोरप्यविगेपः,
जमाभ्यामेवापरिक्लिन्नवर्त्मन एव पिल्लाम्त्यविग्विति । अयं च चारमदे
कफोत्विलान्नाख्यतया निरुद्धः, ) किंच यदि प्रविक्तन्तर्त्म पिल्लं त्व पृथवन्वेन
चाक्लिन्तवर्त्म अभविष्यत्, तदास्यापद्राविक्रे सुश्चतो दोपात्मक्रत्वेन साध्यादिभदेन चाभिधानमकारिष्यत्, न च कृतं तस्मादिक्रन्नवर्त्मनोध्यर्यान्तरमिति ॥ == ॥

भा० टो॰—जिसके पलक के वाहर सूजन हो जातो है श्रोर उसके प्राप्त पान क्लेंद हो तो उसे प्रक्लिन्न वर्त्म कहते हैं॥ प्राप्त

### अथापरिक्लिन्नवत्मनो लक्त्यम्।

अपारिक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणमाह-

यस्य घोतान्यघोतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः । वर्त्मान्यपारिक्वानि विद्यादिकलन्नवर्तम् तत् ॥ ८६ ॥ (७० ०० ०० २)

म०-यस्य घौतानोत्यादि । एतद् वारभटे पिल्लाक्रम् । नम्यध्यने अन्योन्यं लग्नानि भवन्तीत्यर्थः । तादिदं संवद्धत्वं कि पृयमंपक्रोदेर नथा च प्राविक्षत्रत्वमेव स्यात्तदर्थमाह-भ्रापरिपक्वानीति । एतदेव विल्हान्यम् । सन्यय वविच्च पिल्लाक्यमन्यथा पित्रतम्-", पित्तद्देष्टमप्रकापेण वत्योन्तः परिपाद्यते । ताम्रं निर्लोम तचापि विशिष्टं पिल्लक्षसणम् । इति । एतद्नाद्दनम्, दीराक्रिद्रिद्व्याख्यात्त्वात् । वारभटेन कुकूणकादीनामष्टाद्शानां पिल्लाख्या कृता । चत्योन

नीति वहुवचनं नेत्रद्वयं वर्त्भचतुष्ट्यत्वेन संगच्छते, तेन नेत्रद्वयगत एवायं च्याधि-रिति कार्तिकः ॥ ८६ ॥

भा० टी॰—जिसके नेत्र के पलक विना पके और विना मवाद के आपस में एक दूसरे से चिपक जाँय, चाहे उन्हें घोया जाय या न घोया जाय, इस रोग को प्रक्लिश वर्त्म कहते हैं इसे ही पिल्ल भी कहते हैं ॥ पर ॥

# अथ वातहतवत्रमनो लक्त्यम्।

( Ptosis ) टासिस

वातहतवर्त्भळत्तरणमाह--

# विमुक्तसिन्ध निश्चेष्टं वर्तमं यस्य न मील्यते । एतद् वातहतं वर्तमं जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ६०॥

( স্তু০ ভ০ প্ল০ ३ )

म०-विद्युक्तसन्धोत्यादि । विद्युक्तो=विश्लिष्टो वर्तमशुक्लगतः सन्धिर्य-स्मात् तत्तथा=स्थानच्युतसन्धि । निश्चेष्टं=निमेषोन्भेषरहितम् । सन्धिविश्लेषा-देव तदाश्रयाणां निभेषोन्मेषकारिणीनां सिराणामिष विश्लेषेण निमेषान्मेषरहित-त्विमत्याभिपायः । अत एवोक्तं न मील्यते न संकुचतीत्यर्थः । "निमील्यत" इति पाटान्तरम्, तत्र निमीलितमेव तिष्ठतीत्यर्थः । इदं युक्तम्, दृष्टत्वात् । एतद् न साध्यम्, सुश्लेते असाध्यप्रकरणे पठितत्वादिति ॥ ६०॥

भा० टो०—जिसके पलक और शुक्ल भागकी सिन्ध श्रलग हो जातीहै, जिससे न पलक पढ़ता है और न खुलता है। श्रथना एकदम पलक बंद रहता है, या खुला रहता है। इसे नातहत नर्स कहते हैं। यह श्रसाध्य होता है। इसमें पोड़ा होती भी है और नहीं भी होती है॥ ६०॥

### भ्रथार्बुदस्य लक्तग्रम् ।

अर्बुदलत्तणमाह—

वर्त्मान्तरस्थं विषमं श्रन्थिभृतमवेदनम् । आचचीतार्बेदमिति सरक्तमविरुम्बितम् ॥ ११ ॥

( মু০ ব• ম০ ২ )

म०-वर्त्मान्तरस्थमित्यादि । वर्त्यनोऽभ्यन्तर्न्यं, वाह्येऽप्युन्ननन्यदर्शनादिः पमस् । ग्रान्थिभूतं=ग्रान्थिरूपेण स्थितम् । त्र्यवेदनामिति ईपद्र्ये नव्, नेन ग्रान्धिर्न् वाल्पवेदनामित्यर्थः, वेदना च वातानुवन्यंनव । सरक्तमिति किंविद्रक्तम् । पित्तानुवन्यात् । अविलिभ्वतं शीघ्रजन्मेत्यर्थः । केचिद्रत्र क्रियाविशेषणं द्ववेन, तेनायमर्थः-अविद्यम्वतं शीघ्रमाचन्तीतार्भुद्मितिः । किं त्वेतन् मद्भतम्, ध्यस्य व्याख्यानस्य निष्पयोजनत्वात् । अन्ये तु "अवलिभ्वतम्" इति पद्यन्ति । एतत् सिन्निपातजम् अपाकि च, तच्च कफेन ॥ ६१ ॥

भा० टी०—पत्तक के श्रन्दर टेड्री मेड़ा-कम पीट्रा करनेवाला, गुछ लाल द्यार शीघ्र वढ़नेवाली या लटकता हुश्रा गाँठ की सूरत में एक मांसांकुर हो जाना है। उने वर्त्मार्जुद कहते हैं॥ ११॥

#### अथ निमेपस्य लक्त्रणम् ।

( Blepharospasm ) व्लेफेरोस्वंजम,

#### निमेपलचाणमाह--

निमेपिणीः सिरा वायुः प्रविष्टा सन्धिसंश्रयाः । प्रचालयति वर्त्मानि निमेपं नाम तद् विदुः ॥ १२॥

( ಪಂತಂಗಂತ)

म॰-निमेषिणीत्यादि । निमेषिणीः=निमेषकारिकाः सिराः । सन्धिनं-श्रया इति वर्तमञ्ज्ञक्लगता इत्यर्थः । अयमसाध्यो वानजः चलुप्येण चोन्नेपणीः सिरा इत्युक्तम्, यदाहः,-"उन्मेषणीः सिरा चायुः शविद्य चाविष्ठिते । अन्यर्थ चालयेड् वर्तमे निमेषः स न सिध्यति" — इति ॥ ६२ ॥

भा० टी०—पलक को बंद श्रीर खोलने वाली सिरा, जो कि, पड़क की होत भाग की सिन्ध में मिली रहती है वायु हारा राराय होकर पलक को होता पर देनी है जिससे पलक बंद श्रीर खुल नहीं सकता। इसे निमेष कहते हैं। यह इसाध्य होता है ॥ ६२॥

१-विषमं="अवतु तम् ' इति भावनिश ।

## ग्रथ शोगिताशसो सन्ग्रम् ।

(Granular Conjunctivities) श्रे जुलर कानजंकटिविस

### शोणितार्शोलचणमाह—

यः स्थितो वर्त्ममध्ये तु लोहितो सृदुरंकुरः । तदु रक्तजं शोणितारीशिखन्नं खिन्नं प्रवर्धते ॥ १३ ॥

( सु॰ ड॰ अ॰ ३)

ं भ०ंचः स्थित इत्यादि । अंकुराकारो मांसोच्छ्रयोंऽकुरः । एतदसाध्यम्, तथा च विदेहः,—"वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यङ्कुरं ताम्रं वर्त्मिन छिन्नरोहणम् ॥ तत् शोणिताशोंऽसाध्यं स्याद् रक्तस्राच्यथ नीवजम्" =इति ॥ ६३ ॥

भा० टी०—खून की खरावी से पलक में श्रन्दर लाल रंग का, मुलायम, ऊँचा मांस का श्रँकुवा हो जाता है। जितना ही वह काटा जाता है उतना हो वढ़ता रहता है, इसे शोणितार्श कहते हैं॥१३॥

#### अथ लगग्रस्य लक्तग्रम्।

लगणलचणमाह-

अपाकी कठिनः स्थूले। ग्रन्थिर्वत्रमभवोऽरुजः । लगणो नाम स न्याधिलिङ्गतः परिकीर्तितः ॥ १४ ॥

(सु॰ उ॰ अ॰ ३)

स०—ग्रापाकीत्वादि । अपाकित्वादिकं श्लेष्मारव्यत्वादेव तथा च सात्विकः, —वत्मीपरिष्टाद् यो ग्रन्थः कठिनो न विपच्यते । नीस्जो लगणो नाम रोगः श्लेष्मसमुद्भवः" –इति ॥ ६४॥

भा॰ टी॰—पलक में कड़ी, मोटी, एक गाँठ होती है, जो कि पकती नहीं श्रोर थोड़ी २ पीड़ा करती है। इसका नाम लगण है। यह कफ से पैदा होती है॥ ६४॥

## अथ विसवत्मेनो लक्तग्रम् ।

विसवर्त्मलज्ञणमाइ—

त्रयो दोषा वाहिः शोयं कुर्युरिखदाणि वर्तमनोः । प्रश्लवन्त्यन्तरुदकं विसवद् विसवर्तमं तत् ॥ १५॥

( सु॰ ड॰ स॰ ३ )

म०-त्रयो दोषा इत्यादि । विष्टः शोथामिति विष्टमच्छूनत्वं यथा भविति तथा वर्त्मनोविद्यद्राणि दोपाख्यः कुर्युरित्यर्पः । तानि छिद्राणि अन्तर्भुत्वान्येव यदाइ-प्रस्नवन्त्यन्तरुद्कामिति छिद्राणाति वहुवचनिर्नेर्द्रशाद् वष्टुमुखानि, अत्रापि दोपाः कुर्युरिति संवन्यः । अत एव विसवत्=मृणालवत्, तचानेकच्छिद्रयुक्तं भवित तद्वत् । अत्रैव चिन्द्रकाकारः सुश्रुतेय्वति—"शूनं यद् वर्त्म वहुाभेः इरु-चणैविछद्रैः समन्वितस् । वत्मिन्तरे विसमिव विसवत्मिति तत् स्पृतम्"-इति । सात्यिकरप्याहः,—"विसस्यापाचितस्येव वहुमांसिसरामुखम् । विसवत्मिति जानी-याद् दुविचिकत्स्यं त्रिदोपजम्"-इति ॥ ६५ ॥

भा॰ टी॰—तीनों दोपों के कोप से पलकों में याहर स्वन हो जाती है और धन्दर बहुत से छेद हो जाते है और उन छेदों से मृणाल की भाँति भीतर की तरफ पानी वहा करता है। इसे विस्तवत्में कहते हैं। मृणाल (कमल तन्तु) में यहत से सुराख होते हैं। भीतर उनमें पानी भरा रहता है और उनसे पानी वहा करता है। शहरा

#### ग्रथ कुञ्चनस्य लक्तगम्।

कुञ्चनलत्त्रणमाह—

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयन्ति मला यदा । तदा द्रब्दुं न शक्नोति छुञ्चनं नाम तद् विदुः ॥ ६६ ॥

म०-वाताचा इत्पादि । मला इत्यस्याभिधानं दुप्टत्वप्रित्पादनार्थम् यना मिलनीकरणान्मला इत्युच्यन्ते । कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माध्यकरेण लिखिनं न सीश्रुतम्, तेन सुश्रुतोक्तपद्सप्तानिसंख्या न दीयने. एवं वच्यमारोऽपि पच्म- शाते वोद्धन्यम् ॥ ६६ ॥

भा॰ टी॰—वात श्रादि दोषों से पलक वंद हो जाते हैं. खुलते नहीं. लिए के कुए भी नहीं देख पड़ता इसे कुञ्चन रोग कहते हैं ॥ ६६ ॥

#### श्रथ पद्मकोपस्य लदाग्रम् ।

(Trichiasis) दिकिया सिसं

पच्मकोपलक्षणमाह--

प्रचालितानि वातेन पत्त्माग्यक्षि विशन्ति हि । घृष्यन्त्यिक्ष मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ६७॥ असिते सितभागे च मुलकोषात पतन्त्यिष । पत्त्मकोषः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ ६८॥

(सु० उ० अ०३)

म०-प्रचालितानीत्यादि । प्रचालितानि=प्रकर्षण चालितानि, प्रतीपीकृतानीत्यर्थः । पर्तमाण=चर्त्मरोमाणि वातचालितानि सन्ति नेत्रं प्रविशन्ति अन्तमुंलानि वर्त्मन इत्यर्थः । तान्यसिते कुष्णमण्डले, सितभागे=श्रुक्लमण्डले वा,
अत्ति घृष्यन्ति घर्षयन्तित्यर्थः । अत एव संरम्भं=शोर्थं जनयन्ति । मूलकोपात्=
पद्मकोशात्ः पतन्त्यपीति "पर्त्माणि" इति शेषः, अपिशव्दान्न पतन्ति च ।
त्रिदोषजञ्चायम्, प्रचालने वातमात्रकारणत्वमुक्तम्, तथा च चन्द्रिकाकारः पाठानतरं पठित,—"पद्मश्यगता दोषास्ती एणाग्राणि खराणि च । निर्वर्तयन्ति पद्माणि तैर्घृष्टं चाक्षि द्यते ॥ उद्धृतैरुद्धृतैः शान्तिः पक्ष्माभिश्चोपजायने"—इति । अत्र
पक्ष्माश्ययो=वर्त्म । विदेहोऽष्याह—"यस्य वातसम्बन्धेन दोषाः प्रकृपितास्त्रयः"—
इत्यादिनेति । कल्यागाविनिश्चये उपपक्ष्म पठ्यते,—"पक्ष्मोपरोधो वातेन
कोठाऽन्तर्भुखरोगवान् । रोमैरन्तर्भुखरन्येरुपपक्ष्म महोस्तिभिः"—इति । उपपक्ष्मणि
पादशी पूर्वसिद्धा तादृशी अपराऽन्तर्भुखा पक्ष्मपंक्तिरिति भेदः, अस्य पक्ष्मोपरोधृविशेपत्वात् समानचिकितस्यत्वाच पृथिगहानभिधानम् ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

भा० टी०—वात के कोप से पलक के वाल (वरौनी) ढीली होकर आँख के अन्दर घुस जाते हैं, उससे सफेद और काले भाग के पास आँख में गढ़न होती है और स्ज़न हो जाती है। कभी २ वरौनी भड़ भी जाती हैं। इसे पत्मकोप कहते हैं। यह बड़ी कड़ी बीमारी है॥ ६७-६८॥

द्यथ पद्मशानस्य लद्गग्म । ( Tinea Tarsi ) दिनिया टारसाय,

#### पक्ष्मशातलज्ञणमाह---

वर्तमपद्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत । कण्डूं दाहं च कुरुते पद्मशातं तमादिशेत् ॥ ६६ ॥ ( नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्मजास्तेकविंशतिः । शुक्तभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ १ ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु । बाह्यजो द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणो ॥ भूय एताच प्रवद्यामि संख्या-रूप-चिकित्सितेः ॥ २ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म॰वर्त्मेंत्यादि । पद्मश्योऽत्र पद्ममृत्तं, शातयेदुनमृत्येदित्यथेः । अयं च कफपेत्तिकः, कण्डूदाहवत्त्वात् । अत्र कुच्छोन्मीत्ननं चारभटः पटनि,—"रंश्मान् कुर्युक्चलस्तत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः । सुप्नोत्थितस्य कुक्ते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम् ॥ पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कुच्छोन्मीत्ननमश्च च । विमर्ननातः स्याद्य नामः कुच्छोन्मीत्नं वदन्ति तम्, (वा. च. स्था. च्य. ८)—इति । अस्य च कारेण नंग्राः । पद्मणां वत्मिश्रयत्वाद्यमपि वर्त्मरोग एव । इति वर्त्मगताः एकविद्यानिय्योपयः समाप्ताः ॥ १६ ॥ इति वर्त्मगताः ।

इति श्रीकएठदत्तकृतायां मधुकोश्रव्यारयायां नेत्ररोगनिदानं नमामन्।

भा० टी०—यरोनी की जड़ पलक में पित्त कुपित होकर वरानी को गिरा देना है। उस जगह खुजली श्रोर जलन भी होती है। वड़ा कह होता है। इसे पहम-शात रोग कहते हैं॥ नेत्र रोगों की गणना—नेत्र सन्धि में ध्वरमं (पलक) में २१.इदेन—भाग में ११, कृष्णभाग में ४, सब नेत्र भर में १७. टिए—श्रांग की पुनर्ही में १२ श्रांर दो रोग वाहरी, इस प्रकार नेत्र में फुल ७६ रोग होते हैं॥ १६॥

इति श्रीहरिनारायण्शर्मवैद्यक्तायां निरानदीपिकायां रिविनिरचय भाषाटीकायां नेत्ररोगनिदानम्। अथ शिरोरोगनिदानम् ।

**त्र्रथ शिरोरोगस्य भेदाः ।** 

( Headache ) हेडेक ।

अथ कर्ण-नासा- नेत्राणामधिष्ठानत्वेन शिरसः नयनरोगानन्तरं शिरोरोगनिदानारम्भः शिरोरोगाश्चैकादश, तत्र कारणभेदेन शिरोरोगभेदं दर्शयन्नाह—

शिरोरोगास्तु जायन्ते वात-पितककेश्विभः । सिन्नपातेन रक्तेन क्षयेण किमिभिस्तथा ॥ सूर्यावर्तानन्तवातार्घावभेदकशङ्खकैः ॥ १ ॥

( স্তুত ভ ত হা )

म०-शिरोरोगास्तित्वादि । वातिषत्तकभैरित्युक्ते गम्यत एव निभिरिति तत्कथं तदुक्तिः ? ज्यते— सर्वेषां शिरोरोगाणां सिन्निपातज्ञत्वरूपापनार्थं, वाता-विभदश्चोत्कर्षात्, तदुक्तं शालाक्ये, सर्व एव शिरोरोगाः सिन्निपातसम्रित्यताः । श्रीत्कण्ठ्यादोषिक्षिक्षेते कीर्तितास्तिद्वा द्वा'—इति । त्रिभिः सिन्निपातेनेति पदद्येन प्रकृतिविक्वित्तसमवेतसान्निपातद्वयमाहुरन्ये । श्रत्र पत्ते सिन्निपातज्ञत्वादेक-त्वगणनया न संख्यातिरेकः, त्रिभिरिति पदं पृथवत्वयोतनार्थमिति गदाधरः । स्रयोगिति श्रम्यवसादीनां स्रयेण, त्र्वाचारेशं धातुक्षयज्ञनितवातकोपेन सहसाकृतवार्वजन्यत्वेनाचयपूर्वकः, वातजस्तु संचयमकोपज्ञनित इति भेदः, अत एवानुपशयो ऽप्यस्य संस्वदनादिना श्रक्रत्वयक्वदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगश्चव्देन शिरोगगत्यस्य संस्वदनादिना श्रक्रत्वयक्वदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगश्चव्देन शिरोगगत्यस्य संस्वदनादिना श्रक्रत्वयक्वदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगश्चव्देन शिरोगगत्यस्य एक्जाऽभिधीयते, तेन सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशिक्षक्षित्र क्रिरोन्यस्यान्यप्रपद्यते, अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तैः शिरोरोगा जायन्त इत्यसं गतं स्यात् ॥ १॥

१-ननु श्रसृग्वसादीना च्रिया वातकोपस्तथा वातजन्य एव तरकथमयं वातजशिरोरोगादन्य.च्रयजोरोगः इत्याशङ्क वाह-च्रयजोऽयमिति-श्रस्ग्वसादिधातुच्येया सहसाकुपितो यो वातस्तज्जन्यत्वेन श्रवयपूर्वकः । वातजन्यस्तु वातस्य संचयपूर्वकप्रकोपजन्यः । श्रयंभावः च्रयजे वातजे च शिरोरोगे वातकोपस्तुत्य. परं च्रयजे धात्ना च्रयेया सद्य एव वातकोपो भवति, वातजे तु शिरोरोगे वातस्य संचयपूर्वकः प्रकोपो भवति इत्यनयोभेंद इति ।

भा० टी॰—शिरोरोग ग्यारह तरह के होते हैं-१-बातज, २-पिचड, १-ज्यात. ४-सिवपातज, ४-रक्तज, ६-च्याज, ७-िक्रिमज, द-स्यीवर्त,६-ग्रम्मयात,१०-प्रार्गः वभेदक, ११-शहक । सभी शिरोरांग तानां दोषां-सिवपात से होते हैं, दिन्तु उपमें भी जो दोप श्रधिक होता है वह शिरोरोग उसी दोप से पैदा गुप्ता कता जाता है, सोर जा तीनों दोप श्रधिक होते हैं तो उसे सिवपातज कहते हैं ॥ १॥

#### च्यथ वातिकशिरोरोगस्य लक्तग्रम् ।

वातिकशिरोरोगलन्तरामाह—

यस्यानिमित्तं शिरतो रुजरच भवन्ति तीत्रा निशि चातिमात्रः । वन्धोपतापैः प्रशमरच यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ २ ॥ (७० ३० १० २०)

म॰-यस्यानिमित्तिमित्यादि । अनिमित्तत्व्यतिनिनित्तं, वायोदिषम-क्रियत्वातः, तेन निमित्तानुपद्मिणा क लादिनेत्वर्यः । निनि चातिमान्निपिति राजां श्रीतेन वायोराधिक्यात् महती रुजा भवति, शीनयंनित्वाद् यादोः । यन्योदना पैरिति वन्धो=प्रन्यनं चल्लादिभिः, उपनापः स्वेटाटिभिः, व्यवत्यपेत्रया दण्यदन्मम्, एतेनोपश्यो दर्शितः । शिरोऽभितापः=धिरोयजा ॥ २ ।

भा० टी॰—जिसके शिर में श्रकसात् पीड़ा होने लंग, कभी कम हो जाय. हा हो जाय, कभी तेज हो जाय, किसी जास पक समय पीड़ा न जो। राज टार्डा होता है ही शिर वासु भी ठंडा होता है, इसलिए रात में ठएडक पायर यासु वास तेज हो लाई है जिससे रात में पीड़ा श्रधिक होती है शिर को कपड़ा के बादने पर जा केरने के कुछ श्राराम मिलता है. ये सब लक्षण यातज शिरोरोंग में होने है है है ॥

## भ्रथ पैतिकशिरोरोगस्य लज्ज्ञाम्।

पित्तजलत्त्रणमाह—

यस्योष्णमङ्गारचितं यथेव भवेत् शिरो धूप्यति चाक्षिनारम् । शीतेन रात्रौ च भवेत् शमश्च शिरोऽभिनापः स तु पिनकोपान्।३।

त्वात् । अत्ति च नासा च इत्यत्तिनासम्, प्राण्यङ्गत्वादेकवद् भावः । उपशयं दर्शयति-शीतेन रात्रौ चेत्यादि ॥ ३ ॥ '

भा० टी०—ाजसके शिर में पीड़ा हो श्रोर ऐसी जलन मालूम हो जैसे किसी ने श्रंगारा लाकर शिर पर रख दिया हो, श्राँख नाक में ऐसा जान पड़े कि जैसे धूवाँ घुस गया है। ठंडी चीजों से श्रोर खासकर रात में शान्त हो जाय,ऐसे शिरोरोग को पित्तज समभना चाहिए॥ ३॥

# अथ रलैक्मिकशिरोरोगस्य लक्तग्रम् ।

इलेप्मजलन्यमाह-

शिरो भवेड् यस्य कफोर्पाद्ग्धं गुरु प्रतिष्टव्यमतो हिमं च । शूनाचिकूटं वदनं च यस्य शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात ॥ ४॥

( सु॰ उ॰ अ॰ २४)

मः -शिरो भवेदित्यादि । कफोपिदग्धिमिति कफिल्तम् । गुरु=गौरव-युतम् । प्रतिप्रव्धं=बद्धिव । हिमं=हिमस्पर्शम् शूनािच्चकृटिमिति वदनविशेषणम् । तथा हि चरकः, -"शिरो मन्दर्जं तेन गुरु स्तिमितभारिकम्" (च. स्त्र, स्था. घ, १७)-इति । अत्रापि स्वेदािदनोपशयो क्षेयः ॥ ४॥

भा॰ टी॰—जिसके शिर में पीड़ा हो, शिर कफ से भरा, वोभादार, जकड़ा हुआ श्रीर ठएडा हो। श्रांख श्रोर मुँह में सूजन श्रा जाय वह कफज शिरोरोग कहलाता है॥४॥

# अथ सानिपातिकशिरोरोगस्य लक्तग्रम्।

सानिपातिकलत्त्रणमाह—

# शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्रवन्ति ।

( धु० उ० घ्र० २५ )

म०-शिरोऽभिताप इत्यादि । सर्वाणि लिङ्गानि अनन्तरोक्तानि वाता-दिलिङ्गानि । (अयं च सिङ्गापातो विकृतिविषमसमवेता ज्ञेयः, अन्यथा सर्वेषामेव शिरोरोगाणां त्रिदोषजत्वात् पृथगभिधानं व्यर्थं स्यात्, अस्य च विकृतिविषम-समवेतत्वं कारणभेदात् ज्ञेयं,न तु विरुद्धलक्षणतयाः, स चायं कारणभेद उत्कटसर्व-दोषजत्वादेव विज्ञेयः । यथा त्रिदोषजे राजयचमिण स्वरभेदादिजनकानां वातादि नामुत्कटत्विमिति । उक्तं हि चरके,—"वाताच्हलं भ्रमः कम्णः पिनाह् दाहो मदस्तृपा । कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिद्रोपने" ( घ. सृ स्या. भ्रम. १७ )-इति ॥

भा॰टी॰—तीनों दोपों से उत्पन्न शिरोरोग में तीनों दोपों के पूरेर सवाय होते हैं।
स्त्रथ रक्तजशिरोरोगस्य सद्गराम्।

रक्तजल्ज्जणमाह—

रक्तात्मकः पित्तसमानिकङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच ॥ ५॥

म०-रक्तात्मक इत्यादि । पित्तसमानलिङ्ग इति पित्तनिरारागातृनपन-क्षणः । पैत्तिकलिङ्गाधिकमिह स्पर्शासहत्वम् ॥ ५ ॥

भा० टी०—रक्तज शिरोरोग का लच्चण वहीं चय होता है जो कि पिचन शिरोरोग का सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि रक्तज शिरोरोग में हुआ़ नहीं जा सकता, श्तेपर पड़ी तकलीफ होती है, यह बात पिचन शिरोरोग में नहीं होती है॥ १॥

अथ स्वयंजशिरोरोगस्य लस्याम्।

त्त्यजलत्त्रणमाह—

असृग्-वसा-श्लेष्म-समीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण । क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भेवदुग्ररुजोऽतिमात्रम् । संस्वेदन-च्छर्दन-धूम-नस्यैरसृग्विमोक्षेश्च विवृद्धिमेति ॥ ६॥ (१० ०० ०० २०)

म०-चासृगित्यादि । वसासृजोः सर्वदेहस्थितत्याचिह्रस्य स्थितः, श्रेष्म-णश्च स्थानमेव शिरः, उदानवायोरूर्ध्वगतित्वाचिह्रस्यवन्यानं, तेषां अपेटा उद्र-रूजत्वं व्याधिप्रभावात्, यतो हृद्धे वायानुगरुजा युव्यते न मृ क्षीपा. पद्नाम्,— "वाते थित्ते कफे चैव त्तीणे लत्तणग्रुच्यते । श्रमणः माहुनाद् धानिः" । च. सृ स्था. च. १८ )-इति । अन्यैः पुनर्यं पाठः सुश्रुते नवीकृतः, यथा-'वमावला-स्था. च. १८ )-इति । युक्तश्चायं पाठः, वानत्तये हि तफ्हद्दी कपातः शिरो-स्थायां स्थ, "हृद्धिवीपि विरोधिनाम्" (च. सृ स्था. च. १८ ) इति वचनातः।

कि चैतस्य चिकित्सायाम्रक्तम्, पाने नस्ये च सिपः स्याद्वातप्टमधुरैः शृतम् – इति । तत्रच सिपारणपाठो न सङ्गतः, न हि चीणे वायौ शमनमुक्तम्, अपि तिर्हे वर्धन-विधः, यदुक्तम्, — 'शीणा वर्धियतन्याः'' (स्तु. चि. स्था. घा. ३२) — इति । वसा देहस्नेहस्योपलक्षणम्, तेन मेदा—मज्ज—ग्रुक्र—मस्तिष्काण्यप्यवरुध्यन्ते, तेपां देहस्नेहत्वात् । पित्तमांसादिचयजस्तु चयादिक्रमजचगक्रतवातिशरोगः एयावरुध्यते, इति गदाधरः । शिरोऽभितापः — शिरोरुजा । संस्वेदन-च्लर्दन-धूम-नम्यः कफच्चयः, नागरादितीत्रधूमेन वसामस्तिष्कादिसयः, सिरामोचादिभिरस्वस्थयः, अत एवैतः संस्वेदनादिभः सयजस्य दृद्धः । अयं विदेहेऽपि पञ्चते—'श्रूत्यं स्त्रमति रूप्येत शिरो विस्नान्तनेत्रता । सूर्च्या गात्रावसाद्व शिरोरोगे चया-तमके"—इति । चस्नुष्योऽप्याह, — 'स्त्रीमसंगादभीघाताद्यवा देहकर्मणा । चिनं संजायते कुर्च्यः शिरोरोगः स्थात्मकः ॥ वातिपत्तात्मकं लिङं व्यामिश्रं तत्र लक्षयेत्"—इति ॥ ६॥

भा० टी०—जव कि शिर-खून, वसा, कफ, मेद, मजा, शुक्त, श्रोर वायु से खाली हो जाता है, उस समय शिर में वड़ी तेज़ पीड़ा होती है इसमें स्वेदन,कय, धूम, नस्य, रक्तमोज्ञ कराने से पीड़ा पहिले से श्रधिक हो जाती है। क्योंकि स्वेदन,कय,धूम श्रीर नस्य से वचा खुचा हुशा भी कफ श्रोर ज्ञील हो जाता है, तीव धूम सेवन से वसा मस्तिष्क श्रादि ज्ञील होते श्रीर रक्तमोज्ञ से रक्त ज्ञील होता है। यह ज्ञयज शिरोरोग कुच्छूसाध्य होता है॥ ६॥

## ष्यथ क्रिमिजशिरोरोगस्य लत्त्राग्म् ।

क्रिमिजमाह-

निस्तु चते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभद्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । श्राणाच गच्छेत् सिललं सपूयं शिरोऽभितापः किमिभिःस घोरः ७

( सु॰ उ॰ श्र॰ २५)

म॰-निस्तुचत इत्यादि । निस्तुचते सूचीभिरिव तुचते । संभच्यमाणिम-त्यन "क्रिमिभिः" इति शेपः, प्रकरणात् । स्फुरतीव=मनाक् चलतीव । प्राणाचेति चकारो भिन्नक्रमेण सिललामित्यत्र संवध्यते, तेन सिललं पूर्यं च गच्छेत् तथा क्रिमयश्च कदाचिद् गच्छन्तीति, तथाच चरकः, - "क्रिमीणां दर्शनेन च" (च. स्य. स्या. स्य १७) इति ॥ ७॥

जिसके शिर में कीड़े पड़ जाते हैं श्रीर शिर के कफ रक्त श्रादि धातुश्रों को चाट लेते हैं तो शिर में सुई कोचने की तरह पीड़ा होती है श्रीर शिर में मीतर ने फड़- कन होती है, नाक से पीप श्रीर पानी निकलता रहता है श्रीर कीड़े मी निकलते हैं यह किमिज शिरोरोग बड़ा ही कड़ा होता है॥ ७॥

# अथ सूर्यावर्तरोगस्य लक्तग्रम्।

् सूर्यावर्तलक्षणमाह-

सूर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमिक्षञ्चवं रुक् समुपेति गादा। विवर्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तो विनिवर्तते च। सर्वीत्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्तं तमुदाहरन्ति ॥ =॥

( गु॰ ड॰ १३० २४ )

म ० - सूर्योदयिमत्यादि - मूर्योदये प्रति लक्षीकृत्य या रुगित्रभुवं नमुर्पेशीति संवन्धः । अक्षिम्भवाविति पाठान्तरे प्राण्यद्गत्वेन पाप्तेकवज्ञावस्याभावः, नामिका-स्तनयोरितिवत् लक्षणव्यभिचारात् । स्योदये=पातर्मन्दं पन्दं यथा स्यानधा रुजा समुवैति, ऋंग्रुमता च सूर्येण सह गाढा यथा भवनि तथा वर्धते । अयमर्थः--यगा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रद्या भवाते, सूर्यस्यापट्टना =सायादे विनिदर्शन =शास्य-तीत्यर्थः; "गाढा"इत्यत्र"गूढा" इति पाठान्तरं,तदा सूर्यापगमे गृढा रात्री नीनेत्यर्थः । सर्वात्मकमिति सन्निपातजम्। व्याधिस्वभावाच कालविशेषानियमः। फप्टनमं = कुन्द्र-साध्यम्। नजु,अयं सुश्रुते बातापत्ताभ्यां पठ्यते,नयथा-"धावर्तमंतः म तु स्पेपृत्री च्याधिमेतः पित्तसभीरणाभ्याम् । शीतेन शान्ति लभते कदाचिदुरणेन जन्तुः मुखमा-प्त्रयाच" (सु. छ. त आ. २५ )-इति । तत्कथं सर्वजत्यम् ? उच्यते-मुश्ते श्रीत्कर्षेण व्यपदेश इति न विरोधः । नतु, एवं कथं रात्री वायुममानगृणाधीत-प्रादुर्भावे वेदनालीनता, दिवसस्यायन्तयोर्धन्टरुवन्त्रं च ? उन्यने-अनापि पिनस्य प्रवलतमत्वात् । यत्तु चिकित्सायां शिरीपमृल-पिप्पत्रीमृल-यनावर्णटायाभितिनं तद् व्याधिमत्यनीकत्वात् । अथ वातिपत्तजन्तवणेनेन विशिष्टकाचभवने हेतुद्धितो भवाति । यतो वातिपत्तयोः शीतोष्णात्मकत्वान् पृवीहरो सूर्यहाद्विप्रमेण स्रोतमां संकोचक्रमाद्वरुद्धमार्गयोर्वेदनाकरत्वम् पराहे निवर्नमाने मृणं ह मानमां विपृत-त्वात् स्वमागेन्याघातविरहेण वेदनाया अजनकन्वभिनियुक्तः कालविशेपनियमः । तथाचाह निमिः,—'सूर्यसोमात्मकौ नित्यं स्वहेतू पित्तमास्तौ । कुर्वाते वेदनां तीत्रां दिनात् पूर्वाह्ण एव तु ॥ श्रादित्यतेजसा युक्ते निष्टतेऽपि च भास्करे । स्रोतसां विष्टतत्वाच ततः इत्तेष्माऽधिगच्छाते । उद्गतो मातिरिश्वा च स्वमार्गं प्रतिपद्यते । तस्मान्मध्यदिनाद्ध्वं वेदनाऽत्र प्रशाम्यति"—इति । वातिपत्तजत्वमस्याधिकत्वेन व्यपदेश इति न्यायात् तेन पूर्वेण समं न विरोधः । विदेहे सूर्यावर्तविषययोऽपि पठ्यते,—"तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरिस तिष्टति । मध्याहे तेजसाऽर्कस्य तद्द विद्यदं शिरोरुजम् ॥ करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनच्चये । अस्तंगते प्रभा-दिने सूर्ये वायुर्विवर्धते ॥ पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । एष पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्ययः"—इति । अयमत्र सूर्यावर्त प्वान्तर्भावनीयः चातुर्थिके चातुर्थिकविपर्ययवत् ॥ ८ ॥

भा॰ टी॰—जैसे २ सूर्य निकल कर ऊपर चढ़ते जाते है वैसे वैसे शिर, श्रांख श्रीर भीं में पीढ़ा बढ़ती जाती है, ठीक दोपहर के वब्त पीढ़ा बहुत तेज हो जाती है। वाद ज्यों २ सूर्य नीचे की तरफ ढ़लते हैं त्यों त्यों पीढ़ा भी कम होती जाती है, श्रीर शाम को विद्कुल शान्त रहती है। रात में तो पीढ़ा रहती ही नहीं। यह सिन्नपात से होता है। परन्तु सुश्रुत में वातिपत्तज माना गया है। यह रोग कभी तो ठंडी दवा से शान्त होता है श्रीर कभी गर्म दवा से ॥ ८॥

### ग्रथानन्तवातरोगस्य लत्त्रग्रम् ।

' अनन्तवातलज्ञणमाह-

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य घाटासु रुजां सुतीत्राम् । कुर्वन्ति योऽक्षिस्चवि शंखदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ ६॥ गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् । अनन्तवातं तसुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १०॥

(মু০ ব০ হা০ ২৫)

म॰—दोषा इत्यादि । मन्या=ग्रीवासिराद्वयं, तां सम्पीख्यः घाटासु=ग्रीवा-पश्चाद्धागेषु, दोषास्त्रय एव रुजां=वेदनां स्रुतीव्रां कुर्वन्ति, तथा आक्षेभ्रुवि शह्व-देशे च स्थितिमारब्धत्वं यो विशेषतः करोति, तथा गण्डपार्श्वे कम्पं हनुग्रहाकिदां च यः करोति, तमनन्तवातमुदाहरन्तीति योज्यम् । गण्डस्य=कपोलस्य, पार्ट्यं= एकदेशे । हनुप्रहो=वातव्याधिविशेषः । अमुं च मुश्रुने अन्यनोयानेनेव नुल्यन्वारः नन्तवातं परित्यज्य दश शिरोरोगा अभिहिताः, एवं तन्त्रानरेऽपि "कीर्निनास्त्रः दिदा दश"—इत्यभिधानम्, माधवकरेण तु त्रिदोपजन्तेन नदधिककम्प दनुग्रदः लिङ्गयोगाच केवलवातजाद्न्यतोवाताद् विलक्षण एवायमिनि अनन्तवानोऽधिकः पठितः, भेदो हि भेदवतां कारणभेदाद् विरुद्धधर्माध्यासाच भवनीनि ॥६-१०॥

भा० टी०—तीनों दोप कुपित होकर मन्या (गले के इघर उधर रहनेपाली हो शिरा ) घाट, (गरदन का पिछला हिस्सा ) घाई, आँग और भों में गड़ी नेज पीज़ पैदा कर देते हैं, शक्ष (कनपटी) में खास कर हर चवन पीज़ हुआ फरना है। किपोल में एक जगह कम्प होता है, जगड़ा गैठ जाना है और धाँग में रोग हो होते हैं। इसका नाम अनन्तवात है। हिन्दी में हमें समल वायु फहने हें॥ ६-६०॥

श्रथ।धीवभेदकस्य लक्तगानि । ( Hemierania. ) हेमिक निश्रा

श्रधार्वभेदल तणमाह-

रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावश्यमेथुनेः। वेगसन्धारणायासव्यायामेः कुपितोऽनिलः॥ ११॥ केवलः सक्को वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसो वली। मन्याभूशङ्ककणांक्षिललाटाधेंऽतिवेदनाम्॥ १२॥ रास्त्रारणिनिमां कुर्यात् तीत्रां सोऽर्धावमेदकः। नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत्॥ १३॥

म०—ह्द्वाशनेत्यादि । अध्यशनमजीर्णे भोजनम् । अवस्यायिति दर-श्यायो हिममुच्यते, छन्दोऽनुरोधेन यकारलोपो हस्त्रत्वं चेति व्यानसने । जटा-चित् सश्लेष्मवातजत्वमिति विकल्पं दर्शयति-केवल इत्यादि । अस्तरिणिनिभां शस्त्रच्छेदानिभां अराणिनिभां च, अराणिरम्युत्यापनपाष्टयन्त्रं, तस्य मन्यनयत् पीडा; किंवा अरिशना कारणेन अग्निरेवोच्यते, तेनाग्निनिमां वेदनाम्। सुश्रते त्वयं त्रिदोषणः पिठतः । तद्यथा—"यस्योत्तमाङ्गं रुजतेऽर्धमात्रं सतोद-भेद-भ्रम-मोहग्रुष्टैः । पत्ताइ दशाहादथवाऽप्यक्समात् तमर्धभेदं त्रितयाइ व्यवस्येत्"
(सु. इ. त. घ. २५)—इति । अत्र तु केवलोऽनिलः सक्फो वेत्यौत्कर्ष्यादाभिधानं, "सोऽर्धभेदः कफानिलात्" इति विदेहेऽष्येवं घोद्धव्यम् ।
अयमुपेच्यमाणो नयनादिकं हन्यादित्याह—नयनिमत्यादि । अत्रेव विदेहः—
"शिरसोऽन्यतरे पार्वे कुपितो मास्तो यदा । इलेष्मणा रुध्यते जन्तोस्तोद-स्फुदन-दालनेः ॥ शूलावदारणेर्गादमर्थं तदवरुध्यते । नयनं चावदीर्येत सोऽर्धभेदः
कफानिलात् ॥ तथा त्र्यहात् स पञ्चाहात् पक्षात् मासाच देहिनाम्"—इति ।
सुश्रुते "पवनात् सपित्तात्" इति केचित् पठन्ति । तेन वातपित्तजत्यमस्य । सा
त्यिक्ता—"वायुः शिरः-शृङ्ख-भूनेत्रमवगृह्य" इत्यादिना वातजत्वमस्य दर्शितम् ।
घन्ये तु सिन्नपाताधिकारात् सिन्नपातजं पठन्ति, तथा च सुश्रतः—"त्रितयाइ
व्यवस्येत्" (सु. इ. त. घ. २५ ) इति । व्याधिस्त्रमावादाचिरानुवन्यकत्वं
सान्निपातिकत्वेऽपि ॥११—१३॥

भा० टी०—हत्त भोजन, श्रित भोजन, खाने पर खाना, पुरवेंया हवा में देर तक रहना, श्रोस में रहना, श्रिधिक मेंथुन, मल मूत्र का वेग रोकना, श्रिधिक परिश्रम (श्रिधिक चलना श्रिधिक वोभा ढोना, श्रिधिक कसरत करना) इन कारणों से वायु क्रिपित होकर कफ के साथ या श्रकेले श्राधा मस्तक, एक तरफ की मन्या, कनपटी, श्रांख श्रीर ललाट (माथा) में शस्त्र से काटने श्रोर श्राग से जलने या मथने-धिसने जैसी बढ़ी तेज पीड़ा पदा कर देता है। यदि इस रोगमें लापरवाहीसे ठीक दवा न की जाय तो यह बहुत बढ़ कर एक श्रांख या कान को खराव कर देता है श्रर्थात् श्रांखसे स्मता नहीं श्रोर कान से सुन नहीं पड़ता। इसे श्रर्थावभेदक कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम श्राधा शीशी या श्रधकपारी—है॥ ११—१३॥

अथ शङखकस्य लच्चगानि ।

शङ्खकलत्तणमाह—

रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्िञ्जताः । तीत्ररुग्-दाह-रागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ ९४ ॥ स शिरो विपवद् वेगी निरुन्ध्याशु गलं तथा। त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नामतः परम्। त्र्यहाङजीवित भेपज्यं प्रत्याख्याय समाचेरत्॥ १४॥

इति श्रीमाधवकरिंक्ति माधवनिदाने शिरोरोगनिदाने सनाप्तम् ।

म॰रक्तिपत्तानिला इत्यादि । दुष्टाञ्चयादिमन्तः । मृच्छिताः सन्योन्यमंकीभूताः कफोऽप्यत्र वोद्धव्यः, तथा च सुश्रुतः—"शङ्खाश्रिना वायुन्दीर्णदेगः कृतानुतायः कफाऽप्यत्र वोद्धव्यः, तथा च सुश्रुतः—"शङ्खाश्रिना वायुन्दीर्णदेगः कृतानुतायः कफा-पित्त-रक्तः" (सु, ज. त. च्य. २५ )—प्रति (मारकत्वमोद विरान्त्राजीवितं इन्तीति । कुशलेनोपक्रमे कियमाणे विरात्रात् परतो जीवत्येवन्यत् आह—परंत्र्यहाज्जीवतीति । त्रश्र अहःसम्यन्यिनी रात्रिक्ष्यत्व्यमे, तेन विराव्यात् परं जीवतीत्यर्थः । तत् किमस्य विरात्राभ्यन्तरे माध्यत्वममाध्यन्तं वेन्यन आह—भेषज्यमित्यादि । तद्नेन त्रिरात्राभ्यन्तरे विकल्पितामाध्यन्तम्, विरावाद्य परमसाध्यत्वं दिशतम् तत्रैव विदेहः—"चीयते तृतदा पित्तं प्रात्योर्गननं वित्तम् । निक्षणद्धं ततो मर्भ परिशूरितमुल्वणम् ॥ ततः शद्धौ मक्ष्यते देशते द्वाति । स्विभिरिव तुथेते निकृत्येते इवासिना ॥ शद्धको नाम शिरसि व्याधिनेप नृदाक्षणः । तृष्णा-मूर्च्छी-ज्वर-करित्रात्रात् परमन्तकृत् ॥ कुशलेन नृपद्धान्तिर्थाः न्तरात्रात् जीवति"—इति ) ॥ १४ ॥ १४ ॥

इति श्रीकरठदत्तरुतायां शिरोरोगनिदानं समाप्तम्।

कुपित वात-वित्त-कफ तथा रक्त शह देश में इकट्टे होकर एक पहारी भगार शोथ उत्पन्न कर देते हैं जो कि लाल होता है आर जिसमें पड़ी नेज पीड़ा पीर असन होती है। यह शोध विष के समान पड़ी तेजी से भिर पोर गता का रोक देना है। यह तीन दिनों के अन्दर ही मार डालता है। यदि बहुत सावधारों के साथ हो शिक्षा चिकित्सक इसकी चिकित्सा करे तो शायद तीन दिनों के सन्दर नहीं भी मरना। नीन दिन तक रोगी के जोवित रहने पर जवाब देकर कि यह रोग प्रमाप्त है शायन ही अच्छा हो, कहो तो दवा करें, दवा करना मुनासित है। १५-१४॥

इति श्री हरिनारायण शर्मचैधकृतायां निजनशिपकायां रिविनिस्ययभाषाटीकायां शिरोरोगनिक्तमम्।



# द्यथा<sup>9</sup>सृग्द्रनिद्ानम् ।

अथ पदररोगस्य सहेतुका संख्याख्या सम्प्राप्तिः ।

स्त्रीपुंसां साधारणान् विकारानभिधाय पुंप्रतिनियतस्योपदंशादेरुक्तत्वात् स्त्रीनियतरोगाभिधानम् । तत्र च योनिव्यापत्तिविशेपेऽप्यार्तदपद्वत्तिसद्भावात् प्रथमं दुष्टार्तवपद्यत्तिस्वरूपं प्रदरमाह—

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद् गर्भप्रपातादतिमेथुनाच । यानाध्वशोकादतिकर्षणाच भाराभिघातात शयनादिवा च । तं श्लेष्मपित्तानिलसंनिपातैश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १ ॥

म०-विरुद्धेत्यादि । विरुद्धमयं=दुष्टमयम्, अथवा विरुद्धं=संयोगादिविरुद्धं, मयं च स्वरूपतः । अजीर्णादपक्वभोजनात् अतिकर्षणात् लङ्घनायतियोगेन जीर्णः धातुत्वात् । तं इलेष्मिपत्तानिलसानिपातैरित्यत्र इलेष्मणोऽभिधानं रलेष्म जेऽपि वेदनास्चनार्थम् ॥ १ ॥

विरुद्ध भोजन, मद्यपान, श्रजीर्ण में भोजन, गर्भपात, श्रित मैथुन, तेज सवारी पर श्रिधिक चलना। ज्यादा रास्ता चलना, शोक (रंज) श्रिधिक परिश्रम करना, जिससे शरीर ज्ञीण हो। वोक्षा उठाना, चोट लगना, दिन में सोना, इन सव कारणों से स्त्रियों को प्रदर रोग हो जाता है। यह चार प्रकार का होता है। १ वातज, २ पिचज, ३ कफज, ४ सिन्नपातज। श्रातंव (रज) खराव होकर मासिक धर्म के समय के श्रालावा भी वीच २ में योनिमार्गसे श्रिधिक गिरता है। इसे ही प्रदर कहते हैं ॥ १॥

### व्यथ प्रद्ररोगस्य सामान्यलक्तग्रम् ।

तस्य सामान्यरूपमाह—

असुग्रदरं भवेत् सर्वं साङ्गमर्दं सवेदनम् ।

म०-असुग्द्रमित्यादि । सवेदनं=सञ्ज्ञं, असुग् दीर्थते=च्यवते यस्मि-नित्यसुग्दरं, तन्त्रान्तरमञ्च-'तदेवातिमसङ्गेन महत्तपनृतावि । असुग्दरं वि-जानीयात् पुरस्तादुक्तलक्षणम्" (सु. शा. स्था. स्था, २)—इति । तदेवेती आर्तवम् ॥—

भा० टी०-सभी प्रदर में श्रङ्गमर्द (श्रँगड़ाई) श्रौर योनिमें पीड़ा होती है।

९ रक्तप्रदर= Menorrhagia मनोरेजिया २ स्वेतप्रदर= Leucorrhea त्तिकोरिश्रा

### श्रथातिमष्ट्रतस्यार्तवस्यापद्रवाः।

आर्तवातिप्रवृत्तौ उपद्रवानाह—

तस्यातिवृत्तौ दौर्वल्यं भ्रमो मूर्च्छा मदस्तृपा । दाहः प्रकापः पाग्डत्वं तन्द्रा रोगारच वानजाः ॥ २ ॥

म॰—तस्यातिष्ठतौ दोर्घल्यमित्यादि । रोगाश्च वातजा इति ध्राक्षेपर-कम्पादयः ॥ २ ॥

भा०टी०—यदि प्रदर श्रधिक वढ़जाता है-श्रधीत् श्रधिक सृन निन्ता है नो उसने दुर्वलता, चक्कर, वेहोशी, नसा सा माल्म होना, प्यास, दाह, प्रलाप,शर्यरका पान्हु वर्ण हो जाना तन्द्रा, श्रोर वातज-श्राद्विपक कम्प श्रादि रोग पैदा होकर सन्यन्त तकलीफ देते हैं ॥ २॥

म्रथ श्लैष्मिकाद्भेदेन प्रद्रस्य विशेषलन्तग्गानि ।

इलेप्सिकादिभेदेन विशेषलत्तागान्याह—

आमं सिपच्छाप्रतिमं सपागड पुलाकतीयप्रतिमं क्षान्त । सपीत-नीलासित-रक्तमुण्णं पित्तार्तियुक्तं भृशवेगि पित्तात् ॥ ३ ॥ रूचारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्ति वातात् पिशितोदकाभम् । सक्षोद्र-सिपेईरिताल-वर्णं मजुप्रकाशं कुणपं त्रिदोपात् ॥ १ ॥ तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिपक् चिकित्साम् । श्रश्वत् स्रवन्तीमास्रावं तृष्णा-दाह-ज्वरान्विताम् ॥ ४ ॥ श्रीणरक्तां दुर्वलां च तामसाध्यां विनिदिशेत् ।

म॰ ग्रामित्यादि । आमम्=ग्रामरसातुविद्धम् । सपिन्दापितमिनि पिच्छा=शाल्मल्यादिनियीसः, तत्सदशं पिच्टिलिम्पर्यः, सप्तव्द इपद्रथे । पुलाकः तोयप्रतिमं=पत्तालितपललनोयसदशम्, ग्रान्ये पृताकं नवेपुत्रमातुः । पिचार्नियु-क्तं=दाहिनिमिनिमादियुक्तम् । भृशविगि=प्रत्विगि । वान्यति-नोदादिल्लिण्यः । पिशितोदकाभं=मांसमन्नालनजलसदशम् । सङ्गोदसपिद्दिनिल्वणामिनि नानावण- त्वं त्रिदोषकोपादेव। चाँद्रवर्ण=मनाक्कपिलं, सर्पिवर्ण=विलीनघृतवत् किञ्चिदर्रणं च, मज्जमकाशं=मज्जा=त्रस्थरनेहः तत्समं, कुर्णपं=शवगन्धि। तच्चाप्यसाध्य मिति चिकित्सानिष्टन्यर्थम् ॥ ३—५ ॥—

भा० टी०—कफके प्रदर में खून, लासादार, श्राम-कचा भोजन रस से मिला हुश्रा,कुछ पीला, श्रीर मासके घोवनके रंग का गिरता है। पित्तजप्रदरमें पोला, नीला, काला, या लाल, गर्म, दाह के साथ बहुत तेजी से गिरता है। वातजप्रदर में खून, क्ला, लाल, भागदार, मासके घोवन के रंगका, वातकी पीड़ा के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता है। सिल्नपातज प्रदर में खून का रंग शहद, घी, हरिताल श्रीर मज्जा (चरवी) के समान तथा मुद्दों के समान वदबूदार होता है। यह सिन्नपातज प्रदर श्रसाध्य कहा गया है। इसकी दवा वैद्य को न करनी चाहिए॥ ३-४॥

ष्यथ विशुद्धार्तवस्य लक्तग्रम् ।

विशुद्धार्तवलक्षणमाह-

मासाद् निष्पिच्छदाहाति पञ्चरात्रानुबन्धि च ॥ ६ ॥ नैवातिबहुळात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत । शशासृक्प्रतिमं यच यद् वा लाक्षारसोपमम् । तदार्तवं प्रशंसन्ति यचाप्सु न विरज्यते ॥ ७॥

( মু০ ব০ স্ন০ ২ )

इति श्रीमाधवकरिवरचिते माधवनिदाने श्रास्टब्दरनिदानं समाप्तम् ।

म०-मासादित्यादि । निष्पिच्छदाहातींति अपिच्छिलमदाहमग्रूलादिवेदनम्, एतेन विकृतवातादिलिङ्गरिहतामित्यर्थः पच्चरात्रानुवन्धीति पञ्चरात्रं प्रभूत-प्रवृत्त्या अनुवध्नातित्यर्थः । अल्पप्रवृत्त्या पञ्चरात्रात् परतोऽप्यनुवध्नाति । तदुक्तं हारीते—"पोडशदिवसान्यृतुकालः"—इति । विद्हेऽप्युक्तम्—"स्त्रीणामृतुर्भवति पोडशवासराणि"—इति । शशास्त्रगित्यादिना वर्णद्वयं वातादिमकृतिभेदात् । यचाप्सु न विरुच्यते इति येनार्तवेन रिख्नतं वस्त्रम् अप्सु प्रचालितं सिल्लोहितं न भवति तद् विशुद्धम् । तथा च हिरएयाचः,—"सुरेन्द्रगोपसंकाशं स्निग्धं च पश्चगन्धि च । अपिच्छिलमशीतं च यद् वासो न विरद्धयेत्"—इति ॥ ६-७॥

इति श्रीकएठद्चकृतायां मधुकोशन्याख्यायामस्ग्दरनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—जिस स्त्री को प्रदर में हर यक्त गृन गिरना हो, प्यास टा दार श्रिधिक हो, श्ररीर में जुन बहुत कम रह गया हो। ताकत घट गई तो ने इस हालत में प्रदर श्रसाध्य होना है। यदि महीने २ पर प्रधान २० जिन के श्रन्तर पर मासिक धर्म हुशा करे, गृन लासादार न हो, न जलन हो प्रार्थ किसी तरह की पोडा न हो, श्रिधक रृन गिर तो पाँच दिन तक गिर। न बहुत श्रिधक निकले श्रीर न बहुत ज्यादा तो श्रानंव शुद्ध समन्त्रना चाहिए। मासिक के ख़न का रंग यदि खरगोश के प्रन को तरह या लाग के रूप या काढ़ा की तरह हो, श्रार खून का भींगा कपड़ा पानी से धोने पर माम हो जाय, उसमें खून का दाग न लगा रहे तो समस्ता चाहिए कि मानिक का गृन विल्कुल शुद्ध है॥ ६-७॥

इति श्रीहरिनारायणशम्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां कियनिद्यय~ भापाटीकायामस्यदरिनदानम्।

स्रथ योनिन्यापन्निदानम् ।

( Diseases of Vagina. ) डिर्ज़ाजेश्रज़ श्राफ चेजिना

म्रथ घोनिव्यापद्रोगस्य हेतवः।

स्त्र्याधिकारानुवृत्तेः प्रदुष्टार्तवकार्यत्वाच योनिन्यापन्निटानमाह-

विंशतिन्यापदो योनो निर्दिष्टा रागसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्नीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च ॥ १ ॥ जायन्ते वीजदोपाच दैवाच शृणु ताः पृथक् ।

(सर्दि ८० ६०)

म०—विंशतिरित्यादि । रोगसंग्रहे इति अष्टोटरीये. दरगोत्तरशहस्य वाक्यस्य मिध्याचारेण=श्रसम्यगाहाराचारेण. चरनेगतिभच्छार्यन्वात् । नद्दे-नार्तवेनेति वातादिदुष्टरजसेत्यर्थः । तेन वन्ध्यादिप्यार्नवदुष्टिरपि रार्णं भवति । वीजदोपात=मातापित्रोरारम्भकवीजदोपात् । देवात्=शक्तनादमेनारणात्, देवस्य सर्वत्र कारणत्वे सिद्धेऽत्र विशेषेण कारणत्वपुक्तम् ॥१॥ भा० टी०—(चरक में) रोग गणना में जो वीस प्रकार के योनिरोग गिनाये गये हैं वे ठीक तरह से ब्राहार विहार न करने से कुपित दोपों के द्वारा ब्रार्तव के विगढ़ जाने से या माता पिता के रज वीर्य के दोष से ब्रीर पूर्व जन्म के ब्रसत्कर्मों से होते हैं। उनके ब्रलग २ लज्जण सुनो॥ १॥

# स्रथ वातिकानामुदावर्तादियोनिन्यापत्तीनां लद्धाणानि ।

वातिका आह---

सा फेनिलमुदावर्ता रजः कुन्ल्रेण मुञ्चित ॥ २ ॥ वन्ध्यां नष्टार्तवां विद्याद् विष्तुतां नित्यवेदनाम् । परिष्तुतायां भवति श्राम्यधर्भेण रुग् भृशम् ॥ ३ ॥ वातला कर्कशा स्तब्धा शूल-निस्तोद-पीडिता । चतसृष्विप चाद्यासु भवन्त्यानिलवेदनाः ॥ ४ ॥

( सु॰ उ॰ अ॰ ३८ )

म॰ —सा फोनिलिमित्यादि । सा=योनिः फेनवदार्तवं ग्रुञ्चित । उदावर्तेति उध्वेगाद्यतः समन्ताद्वर्तनं वायोर्यत्र सा तथेति, अर्श च्यादित्वादच् । विप्छतामिति विप्छतां वातवेदनया विप्छतत्वात् । नित्यवेदनां अतिक्रिपितेनैव वातेनेति । परिप्छ-तायामिति परि=सर्वतो वातविकारेण प्छतत्वात् परिप्छता संज्ञा । परिप्छतायां= वाह्याभ्यन्तरवातवेदनाभिर्युक्तायाम् । "ग्राम्यधर्मेण रुग्धशम्" इत्यत्र "ग्राम्यधर्मे रिचर्चशम्" इति पाठान्तरं, तत्र रुचिरभिलाषः, ग्राम्यधर्मे मैथुने । वातलेत्यादि योनिविशेषणम्, वातल्या सह पञ्च योनिव्यापदः । वातलायाः पृथग्रिभधानं वातलायां विशेषण वातवेदनामादुर्भावार्थम् । एवं पित्तलादिष्विप वोद्धव्यम् । चतस्यिवित उदावर्तान्वन्थ्या-विप्छता-परिप्छतास्र ॥ २-४ ॥

भा० टी०—यदि रज फेनदार श्रोर कप्ट के साथ गिरे तो उसे उदावती कहते हैं। रजोधर्म न होने से वन्ध्या कहते हैं। हर वक्त पीड़ा होने से विष्तुता कहते हैं। मैथुन के समय श्रिधक पीड़ा होने से पिर्प्तुता कहते हैं। के समय श्रिधक पीड़ा होने से पिर्प्तुता कहते हैं। के खी, जकड़ी शूल, तोद से युक्त योनि वात दूषित कहलाती है। ऊपर के चारो योनिरोग में वात का शाबहय रहता है। २-४॥

# भ्रथं रक्तव्यविनां पैत्तिकच्यापनीनां लन्नगानि ।

पैतिका श्राह—

सदाहं चीयते रक्तं यस्यां सा लोहितक्षया।
सवातमुद्गिरेद् वीजं वामिनी रजसा युतम्॥ ।।
प्रसंसिनी संसते च क्षोमिता दुष्प्रजापिनी।
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रवनी रक्तसंक्षयात्॥ ६॥
अत्यथ पित्तला योनिर्दाह-पाक-ज्वरान्विता।
चतमृष्विप चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्ल्रयो भवेत्॥ ७॥

म०—सद्हिमित्यादि । जीयने रक्ति।ते अतिपृत्या रक्तस्य ज्यः । वामिन्युद्गिरेद्वीजमिति शुक्रं शुद्धमिष वमतीत्यर्थः । प्रसंसिनी संसने द्यनि स्वत्याः नाच्च्यवते निःसरतिति यावत् । अत एव "जीरिस्वन्तां प्रवेशयेत् ( गु. उ. त प्रा. ३८ )"—इति विकित्सितम् । जोभिता=विमिद्ता । दुप्पजायिनी=दुःत्वप्रस्य । रक्तसंज्ञयादीतवस्य वायुना ज्ञयात् । यद्यपि सर्वस्येवापत्यस्य नाशस्त्रयापि पुत्रस्त्र प्राधान्यात् पुत्रस्त्रीति व्यपदेशः । पित्तत्रया सह पत्रच पित्तजाः । दादराभेन्यार् पत्रज्ञाति व्यपदेशः । पित्तत्रया सह पत्रच पित्तजाः । दादराभेन्यार् पत्रज्ञात्तां तेन नीलपीतासितार्तवा च भवतीत्ययः । यद्वत्तमन्यत्र,—"व्यापप्रव-पत्त्वण्णं, तेन नीलपीतासितार्तवा च भवतीत्ययः । यद्वत्तमन्यत्र,—"व्यापप्रव-पत्त्वमल्जाराधः पित्तजा भवत् । दादपाक्षक्रसराप्णार्ता नीलपीतासितार्तवा । इति आद्यास्विति रक्तज्ञया-वामिनी-प्रसंसिनी-पुत्रद्वापु ॥ ५-७ ॥

भा० टी०—जिस योनि से दाह के साथ प्रधिक रक्ष निश्ता है उने लोहितक्या कहते हैं। जिस योनि से मेशुन में रज्ञ, यांगं प्रोर पात माय निश्ता है उसे वामिनो कहते हैं। मिर्दित होने से योनि वापर निश्ता पता है उसे वामिनो कहते हैं। मिर्दित होने से योनि वापर निश्ता पता है होर दश पदा होते समय तकलोफ होती है ऐसे योनि को प्रस्न सिनी वापने हैं। पतानंग के लीए होने से गर्भ स्थिर हो २ कर गिर जाय तो उसे पुत्रधनी जाने हैं। योजि में जह पाक होने से गर्भ स्थिर हो २ कर वित्त हिपन समन्ते जाता है। हार के नारो मन्तर पाक हो, ज्वर आ जाय तो यह पित्त हिपन समन्ते जाता है। हार के नारो मन्तर के योनि रोत्र में पित्त अधिक होने से पित्त के सक्त शिक्ष होने हैं गि ३-३ है

ł

# ग्रथात्यानन्द्रिक्लेष्मिकयोनिच्यापदां लक्त्गानि ।

क्लैजिका ऋह—

अत्यानन्दा न सन्तोषं त्राम्यधर्मेण गच्छति । कर्णिन्यां कर्णिका योनी श्लेष्मास्म्यां प्रजायते ॥ = ॥ मैथुनेऽचरणा पूव पुरुषादतिरिच्यते । बहुशश्चातिचरणा तयोवीं जं न विन्दति ॥ १ ॥ श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कराडूग्रस्ताऽतिशीतला । चतसृष्विप चाद्यासु श्लेष्मालिङ्गोच्छ्यो भवेत् ॥ १० ॥

( सु० उ० ग्र० ३८ )

क्षाणिका=मांसकन्दाकारग्रन्थः । मेथुनेऽचरणा पूर्व पुरुपादितिरिच्यते इति अचरणा सम्यङ्मेथुनाचरणात् पूर्व=मथमं,पुरुषादितिरिच्यते=विरमिति, तेन वीजं न गृह्णाति । अत्र अचरणशब्देनोपचारात् तद्वती स्त्री भएयते । वहुशक्चातिचरणोति वहुशो मेथुनाचरणादित्वरणा सा च क्रेष्मजानितकण्ड्राभराजगेव (१) वहुमेथुनाचरणादित्वरणा सा च क्रेष्मजानितकण्ड्राभराजगेव (१) वहुमेथुनाचरणादित्वरणा सा च क्रेष्मजानितकण्ड्राभराजगेव (१) वहुमेथुनाचरणादितं न धत्ते । अत उक्तम्—तयोवीं न विन्दतीति।—तयोरिति अचरणाति—च्रणयोः क्रेष्मछायातिशितछेत्युपछक्षणम्, न वेदनादिकमिष क्षेयम् । तथाच तन्त्रान्तरे, —"कफोऽभिष्यन्दिभिष्टेद्धो योनि चेद्द दृषयेत् स्त्रियाः । स कुर्यात् पिच्छलां शीतां कण्ड्रग्रस्तां सवेदनाम्"—इति ॥ ८-१०॥ भा० टी०—कितना ही अधिक मैथुन किया जाय स्त्री को सन्तोष न हो तो वह

भा० टी०—िकतना ही अधिक मैथुन किया जाय स्त्री को सन्तोष न हो तो वह योनि अत्यानन्दा कहलाती है। कफ और रक्त से योनि में एक गाँठ हो जाती है उसे कियांनी कहते हैं। मैथुन के समय स्त्री यदि पुरुष से पहिले स्वलित हो जाय तो उसे अच्चर्या। योनि कहते हैं। यदि मैथुन में स्त्री वारर स्वलित हो तो उसे अतिचर्या। कहते हैं। जो योनि पिन्छल, (गीली) ठंडो हो और उसमें खुजली उठे तो उसे कफदृषित समभना चाहिए। उपर के चारो योनि रोग में कफ के लच्चण होते हैं। प्र-१०॥

१ तयोबींजं न विन्दतीत्यनेन दम्पत्योर्यदा रतिसम्भोगसुखं समकालं स्यात्तदा बीजं गृह्वाति नान्यथा इति सूच्यते।

#### अथ सात्रिपातिकानां योनिन्यापनीनां लक्त्यानि ।

सानिपातिका आह—

श्रनात्वाऽस्तनी पर्डी खरस्पर्शी च मेथुने । आतिकायगृहीतायास्तरुपयास्त्वर्गडली भवेत् ॥ ११ ॥ विवृता च महायोनिः सृचीवक्त्राऽतिसंवृता । सर्विलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोपप्रकोपजा ॥ १२ ॥ चतमृष्विप चाद्यासु सर्विलिङ्गोच्ल्र्यो भवेत । पश्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोपजाः ॥ १३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिव्यापितदानं समाप्तम् ॥

म॰-अनार्तवेत्यादि । अनार्तवा=रजःशृत्या । श्रस्तनी=रेपन्सनी । श्राति कायगृहीताया=महामेहनेन गृहीतायाः । अण्डली=ग्रण्डनित्राः ग्रातिः निर्तान् महायोनिः अतिविष्टतप्रुली । स्चीवका=अतिसंष्टना स्चीरन्श्रार्थतस्त्रार्थाः । सर्विलिङ्गसप्रत्थानेति सर्वदोपिल्झानां सप्रत्यानं यत्र सा तथा अन्य न्यारः सर्वरोन् पसमुत्थाना सर्वदोपहेतुजेत्यर्थः । चरकोक्ता अधिका रक्तायोन्यादयः स्थनांनान् नामद्रान्तरत्वेनाववोद्धव्याः ॥ ११-१३ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तरुतायां मधुकोशव्यास्यायां योनिस्प्रापंत्रातं सम्प्रमण भा० टी०—योनि से रज न निकले मैथुन के समय गरमगार महाम मं श्रीर स्त्री का स्तन वात छोटा हो तो उसे प्राडी फहने हैं। एंडि डि याणं याति में बहुत बड़ा इन्द्रिय वाला पुरुष भेथुन करे तो योनि मरप्रमण में नग्द पार नदा जाती है उसे श्रग्डली कहते हैं। जिस योनि पा एट्ट पहा होता है उसे महायोनि कहते हैं। जिस योनि का छिद्र पहुत होटा होता है उसे स्वीयत्या करते हैं। जिसमें त्रिरोप के सब लज्ज्य हो उसे जिरोपद्वित समस्ता बाहिए। उत्तर के सारोप्रप्रकार के योनि रोग में त्रिरोप का लज्ज्य होता है। ये पांनो योनि रोग होता में प्रकार के वारों के कोप से होते हैं. इसाध्य है ॥ १६-१३॥

इति श्रीहरिनारायणशम्मवैषहतायां निरानदीपिरायं मन्दिनिस्यय-भाषादीकायां योनियोगनिदानम् ।

### श्रंथ योनिकन्द्निदानम्।

(Vaginal Polypus ) वेजाइनल पालिप्स

भ्रथ योनिकन्दाख्यरोगस्य सम्प्राप्तिः।

योन्याश्रयत्वात् योनिकन्दानिदानमाह—

दिवास्वप्रादितकोधाद् व्यायामादितमेथुनात् । क्षताच नखदन्ताचैर्वाताचाः कुपिता यदा ॥ १ ॥ पूय-शोणित-संकाशं निकुचाकृतिसंनिभम् । जनयन्ति यदा योनै। नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥ २ ॥

( सु॰ उ॰ श्र॰ ८ )

म०-दिवास्वप्नादित्यादि । नखदन्ताद्यौरित्यत्रादिशब्दात् कण्टकादिपारि-ग्रहः । वाताद्याः कुपिता इति यथानिदानं प्रत्येकं वातादयः कुपिताः । निक्कचाकु-तिसनिभामिति वर्तुलमित्यर्थः, अस्यानन्तरं गुडकिपिति द्रष्टव्यम्, तेन नपुंसकलि-कृता सङ्गता भवति । कन्दः प्रायेण जरन्नारीयोनिगतो निकुचाकारो रोगः १ ॥२॥

भा० टी०—दिन में सोना, बहुत कोघ करना, व्यायाम, श्रित मैथुन, नाख़ून, दाँत, काँटा वगैरह से घाव हो जाना, इन सब कारणों से वात श्रादि तीनों दोप कुपित होकर पीप, श्रोर खून के रंग की, वड़हर की सूरत से मिलती जुलती योनि के श्रन्दर एक गाँठ पैदा कर देते हैं, उसे योनिकन्द कहते हैं ॥ १-२॥

### च्यथ रक्तवातजादिभेदेन लक्त्यानि।

वातजादिभेदेन रूपमाह—

रूक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत । दाह-राग-ज्वर-युतं विद्यात पित्तात्मकं तु तम् ॥ ३ ॥ नीळपुष्पप्रतिकाशं कराष्ट्रमन्तं कफात्मकम् । सर्वेलिङ्गसमायुक्तं सान्निपातात्मकं विदुः ॥ ४ ॥ इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिद्दाने योनिकन्दिनिदानं समाप्तम् । म०- रूक्सित्यादि । नीलपुप्पप्तीकाशियानि अनमीकुगुपार्णम् । प्रमानेऽ पि नीलता व्याधिप्रभावादेव, स्थन्ये तु पैत्तिकत्रक्त्या एप सम्दर्धनिन, योग्य-त्वात् ॥ ३ ॥ ४ ॥

इति श्रीकण्डद्त्तकतायां मधुकोशस्यारयायां योनिशस्त्रनिदानं नमानम् ।

भा० टी०—यदि वह गाँठ ससी, यदरंग श्रोर फटो हो तो उमे घानज सममना चाहिए। दाह, लाल, ज्वर हो तो पित्तज, श्रतसी के फुल के समान गीला छोर गुणकी दार हो तो कफज श्रोर तीनों दोपों के लचल मिलें तो सिंहपानज सममना चाहिए॥ ३-४॥

इति श्रीहरिनारायणशम्मवैद्यकतायां निदानदोषिकायां य्यानिरचय-भाषाद्यीकायां योनिकन्दनिदानम्।

> स्रथ मृहगर्भ निदानम् । ( Difficult Labour ) टिफियल्डलेउर

त्रथ गर्भपातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः । ( Abortion ) श्रवार्शन

योनिस्थानविकारानुष्टत्तेः स्त्रीरोगनिदानारम्भः । तत्र गर्भपाननिदानमार-

भयाभिघातात् तीच्णोष्णपानशनिपेवणात् । गर्भे पतित रक्तस्य सशूळं दर्शनं भवेत् ॥ १ ॥

म०-भयाभिघातादित्यादि । एतचापलक्षणं, तेनान्यंशप स्पृताक्ता ग्राम्यधर्म-यान-बाहन पतन-स्खलनाटयो बोद्ध्न्याः । पत्तीति संसमाने, तेन मान-पातयोरपि सञ्चलं रक्तदर्शनं भवति, एतत्तु पूर्वस्पिमित टर्श्याति ॥ १॥

भा० टी॰—डर जाना, चोट लगना, तेज गर्म चीजें रामा पीना, मैधुन, हीक्टा, तेज सवारी पर चढ़नाः इन सब कारणों से गर्भपात होना है। गर्भपान होने के पहले दर्द के साथ योनि से खून बढ़ता है॥ १॥

भ्रय गर्भ-विद्रव-पातयोः फालभेदाद् भेदः।

एतयोः कालभेदमाइ—

आचतुर्थात् ततो मासात् प्रस्नवेद् गर्भविद्रवः। ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमपष्टयोः॥ २॥ म०-म्राचतुर्शिद्त्यादि । गर्भविद्रव 'इति अतिष्यनावयवत्वेन विशेषेण द्रवेष्ठपतया गर्भविद्रवो भएयते; सावो नातिष्यनत्वात्, पातस्तु घनत्वात् । यत्तु भोजेऽभिहितम्, "आहतीयात्ततो मासाइ गर्भः स्रवित शोणितम् । ऊर्ध्व संघा-तभूतस्तु गर्भः पतित योषिताम्" — इति । संघातभूतः कोमलाङ्गः, पिण्डितावस्य इत्यर्थः । अतः सुश्रुते चतुर्थमासेऽप्यदृदृत्वात् स्नावः कथितः । स्थिरशरीर-स्थेति कठिनशरीरावयवस्य । पञ्चमपष्ठयोरिति सप्तमे अनुगुणजनने जी-वद्शनायोक्तम्, विगुणजनने तु सप्तमादिमासेष्विप गर्भपातः । स्थन्ये तु पञ्चम-पष्ठयोरेव पातः सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद् विमसव इति आचार्यप्रामाण्याद् व्यव-हाराच गन्यन्ते ॥ २ ॥

भा० टी०—चार मास तक गर्भ वहुत कड़ा नहीं रहता इससे चार महीना तक गर्भ द्रव-खून की सूरत में वहता है। श्रीर वाद चार महीने के गर्भ कुछ कड़ा हो जाता है इससे पाँचवें श्रीर छठवें महीने में गर्भ लोथड़ा की सूरत में गिरता है इस लिए चार महीना तक गर्भमाव होता है श्रीर वाद गर्भपात होता है। सातवें महीने में पैदा हुश्रा गर्भ जी जाता है श्रीर शाठवें का प्राय नहीं जीता ॥२॥

व्यथ.गर्भस्याकालुपाते सहेतुकं निदर्शनम् ।

गर्भस्याकालपाते निदानपूर्वकं दृष्टान्तमाह-

गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनाचैः।

पक्वं दुमादिव फलं पतित क्षणेन ।

म०-गर्भोऽसिघातेत्यादि । पनवं द्रुमादिवेति दृष्टान्तेनैव दर्शयति, तथा वृन्तलग्नं पनवफलमभिघातेनाकाल एव पताति, तथोक्तहेतुभिरकाले गर्भपातः ॥—

भा० टी॰—जैसे पका फल ढेला लगने से या हवा से पेड़ से टपक पड़ता है उसी प्रकार गर्भ भी चोट लगने से अंडवंड खाने पीने से या किसी प्रकार द्वाव पड़ने से थे वब्त तुरन्त गिर पड़ता है।

अथ मूढगर्भस्य निदानानि ।

( Difficult Labour )डिफिकल्टलेवर

**उचितप्रसवकाले यथा मूढो गर्भः स्यात्तदाह**—

मूढः करोति पवनः खलु मुढगर्भं

श्ळं च योनिजठराष्ट्रिद मुत्रसङ्गम् ॥ ३॥

म०-मृद्धः करोतीत्यादि । मृद्धो=ज्यासक्तगिनः, शूलं च योनि नदरादिषु

भा॰ टी॰—प्रसच के समय वायु के प्रकोप से नर्भ योनि में प्रटक जाना है, पेट. योनि श्रोर कमर में दर्द होता है, पेशाय रक जाना है। हमें मृहगर्भ फहने हैं॥३।

अथ मूहगर्भस्याष्ट्री गतयः।

( Presentations )

विगुणानिस्त्वादसंख्येयत्वेऽपि विशिष्टा अष्टा गतीराह—

भुग्नोऽनिलेन विग्रुणेन ततः स गर्भः
संख्यामतीत्य वहुधा समुपेति योनिम् ।
द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित
कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुव्जदेहः ॥ ४ ॥
एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्रयेन
तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाङ्मुखंऽन्यः ।
पार्श्वापवृत्तगतिरेति तथेव कश्चि—
दित्यष्टधा गतिरियं ह्यपरा चतुर्धा ॥ ४ ॥

मुग्नोऽनिलेनेत्यादि । भुग्नो=िष्णुणीकृतः । वहुचेति कथितप्रागन्त्यः धिकं दर्शयति । द्वारं निरुध्य शिर्मत्येकः प्रकारः शिर्मा विष्ठुलेन हारं=गंति- मुलं पिधाय रुग्नो भवतीत्यर्थः । जटरेण किवित्यपरः, जटरेणोटरेण योनि- द्वारं पिधाय सक्तो भवतीत्यर्थः । किवित्व श्रारीरपरिणिनित्यवदेष एति श्रारीत्य परिवर्तनेन कुव्जदेहः किवित्य सक्तो भवति, अनेनान्यः कृत्यन्यः परिवर्तनेन कुव्जदेहः किवित् सक्तो भवति, अनेनान्यः कृत्यन्यः । परिवर्तनेन परिवर्तने वाहुना, अयं चतुर्थः । तिय्यात हिन धर्मन्यायानः । परिवर्तने द्वाङमुखोऽन्य इति श्रीवाभद्वाद्यः संलग्नः । पाद्वायहण्यानिरित पाद्येन्तेन द्वाङमुखोऽन्य इति श्रीवाभद्वाद्यः संलग्नः । पाद्वायहण्यानिरित पाद्येन्तेन द्वाङमुखोऽन्य इति श्रीवाभद्वाद्यः संलग्नः । पाद्वायहण्यानिरित पाद्येन्तेन द्वागणीकृतः पार्थनस इति यावत् । एतीति स्वस्थानार्दर्शनः मिष्यस्यां पोनि- सन् । सुश्रुतेऽप्यष्ट्यां गतिरेव पट्यते । यथाः—'क्रिवटदास्यां मिष्यस्यां पोनि-

मुखं प्रपद्यते, कश्चिद्यभुग्नेकसाविथरेकेन सक्ष्मा, कश्चिद्यभुग्नसाविथशरीरः स्फिग्देशेन तिर्यगागतः,कश्चिदुदर-पृष्ठपाद्यानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावतिष्ठते, अन्तः पार्श्वप्रदृत्तिशाः काश्चिदेकेन वाहुना, कश्चिद्यभुग्निश्चरा वाहुद्वयेन, कश्चिद्यभुग्नमध्यो हस्त-पाद-शिरोभिः,कश्चिदेकेन सक्ष्मा योनिम्रखमिभपप्यते अपरेण पायुम्" (सु. नि. स्था. च्या. प्रा. ८ )-इति ॥ ४-५ ॥

भा० टी०—वाद कुपित-विगड़े हुए वायु के द्वारा गर्भ विगड़ कर अनिगनती तरह से योनि द्वार में अटक जाता है उनमें प्रभार मुख्य है। किसी का शिर, किसा का पेट, किसी का शरीर उलटा होकर क्वड़ की स्रत में अटक जाता है। किसी की एक वाहु, किसी का दोनों वाहु अटक जाता है। कोई २ गर्भ नीचे मुह कर तिरहे अटका रहता है और किसी का पसवाड़ा अटक जाता है। इस प्रकार आठ तरह से गर्भ का अटकना देखा जाता है॥ ४॥

ष्यथापरासु चतुर्विधगतिषु संकीलकादीनां लक्तगानि ।

इत्यष्टविधा गतीः पद्र्यं चतुःपकारेण ये गतिविशेषाः कथितास्तानाह—

संकीलंकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीजस्तेषूर्ध-बाहु-चरणैः शिरसा च योनिम् ।
सङ्गी च यो भवति कीलकवत् स कीलो
हश्यैः खुरैः प्रतिखुरं स हि कायसङ्गी ।
गच्छेद् भुजद्वयशिराः स च बीजकाख्यो
योनौ स्थितः स परिघैः परिघेण तुल्यः ॥ ६ ॥

म० संकीलक इत्यादि । सम्यक् कीलवत् संकीलकः, स्वार्थे कन् ।
तेनोध्व-वाहु-चरण-शिरोभिः कीलकवल्लग्नो योन्यां संकीलकः । पृष्ठेन योन्यां
तथैतद्विपरीतेन दश्यैः हस्त-पाद-शिरोभिः प्रतिखुरः, खुरसाधम्यातः, खुरशब्देन
हस्तपादाबुच्येते । गच्छेद् अजद्वयिशरा इति अजद्वयोपहितं शिरो यस्य स तथायूतः सन् यो गच्छेत् स वीजकः कायसङ्गी । भोजेऽप्येता गतयः पठ्यन्ते ।

<sup>ा</sup> संकीलक=Vertex वरटेक्स

२प्रतिखरक=Hands,३वीजक=HeadWillothlaw,हेडविलोध्ला४परिघ=Transverse,द्रान्सवर्स

तथाहि,-"जर्ध्व-बाहु-शिर:-पादे। रुट्याट योनिमुखं नु यः । प्रतिप्रीत्रीणम्स्थित्या स च कीलकसंक्षितः ॥ अध्रम्तात् पार्यतो वापि तथेवाकुञ्चितोऽपि वा ।
यो निःस्रत्य सुखं योनेक्षेयः प्रतिन्तुरस्तु नः । योनिद्वागत्तु निर्गेष्ठेट यर्थेकः
सिशरोश्चजः । तमाहुर्वीजकं नाम मृदगर्भचिकित्यकाः । योनिमाहृत्य यन्तिष्टेतः ।
परियो गोषुरं यथा । तथाऽन्तर्गर्भमायान्तं विद्यात् परिचमंतिनम्"--रीत ॥ ६ ॥

भा० टी॰—गर्भ के श्रद्धकने का चार प्रकार शार भी होता है—१ नं जीत है, २ इन खुर, ३ वीजक, ४ परिष्ठ। इनमें जो गर्भ हाथ पर छोर शिर उपर उरके जीत ही तरह श्रद्धकता है उसे कीलक कहते हैं। जिल गर्भ का हाथ पर वोति के जहर निकला हुश्रा देख पड़ता है श्रोर खब श्रद्ध भीतर अदका रहना है उसे मित्रुर गाने हैं। जो गर्भ दोनों हाथों को शिर पर रखे हुए निकलता है उसे वीजक कहते हैं। ही गर्भ परिष्ठ—वेड़ा की तरह योनिहार को घेरे रहना है उसे परिष्ठ कहते हैं। इ॥

# अथासाध्यमृह-गर्भ-गर्भिगयोर्लक्तगम् ।

श्रसाध्यम्**दगर्भगर्भिण्योर्छन्नणमा**ह्—

अपविद्धशिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा । नीलोद्गतिसरा हन्ति सा गर्भ स च तां तथा ॥ ७॥

म०-अपविद्धशिरा या त्वित्यादि । अपविद्धशिरा शिरो भारियद्वमशने-त्यर्थ: अवनतशिरा इति गदाधरः । निरपत्रपा=उड्जाशन्या । नीसोदगनिरा इति नीलवर्णी उद्गता सिरा कुर्सा यस्याः सा नथा । स नेति गर्भः ॥ ७ ॥

भा० टी०—जिस मृहगर्भ वाली खो का शिर लटम जाता है-धमता नहीं। मरीर ठंडा हो जाता है। लजा विरक्तल नहीं रहती चाहे देह से फपड़ा भी पानम हो जाय श्रायीत् वेहोशी रहे, कींख पर नीली २ नर्से उभए धार्ये नो गर्भ पीर गर्भिणी दोनों नहीं वचते॥ ७॥

अध मृतगर्भस्य लक्ष्यम् ।

मृतगभेलक्षणमाह-

गर्भास्पन्दनमानीनां प्रणाशः श्यावपाग्हुता । भनेदुच्छ्वासपूर्तित्वं शूनताऽन्तर्भते शिशो ॥ = ॥

म०-गर्भास्पन्दनिमत्यादि । अस्पन्दनं=िनश्चलत्वं, जीवतो गर्भस्यावय-वचलनं भवति । आवीनां प्रणाशः=प्रसववेदनानामभावः, अथवा आवीशच्देन प्रसवलिङ्गान्युच्यन्ते, तानि च धूत्रकफप्रसेकादीनि, तेपां नाशः । शूनतेति उच्छू-नता, अन्तर्गतस्य मूदगर्भस्याध्मापनेन ॥ ८॥

भा० टी०—गर्भ न फड़के, प्रसव की पीर विट्युल वन्द हो जाय, शरीर श्रीर वेहरा स्याह या पीला हो जाय, सॉस वदव्दार हो, पेट फूल जाय तो समभना वाहिए कि गर्भ भीतर मर गया है॥ =॥

ष्यथ गर्भस्य मरगाकारगानि ।

तस्यान्तगर्तस्य मानसागन्तुदुःखन्याधिभेदन द्विनिधं मरणहेतुमाह-

मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः । गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ १ ॥

म०-मानसागन्तुभिरित्यादि । उपतापैः=दुःसैः ॥ ६ ॥

भा० टी०-माता के मानसिक या श्रागन्तुक (ऊपरी) दुःख से श्रथवा स्वयं किसी रोग से पीढ़ित होकर गर्भ श्रन्दर नए होता है॥ ६॥

स्रथ गर्भियया स्रपरायध्यसाध्यलद्मगानि ।

अपरमसाध्यगभिणीलच्यामाह—

योनिसंवरणं सङ्गः कुक्षो मक्कल्ल एव च । हन्युः स्त्रियं मूदगर्भा यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ १० ॥

( স্তু০ নি০ স্প০ দ )

भ्रथ मक्कल्लरोगस्य लक्तग्रम् ।

( Puerperal Diseases )प्यूरपेलडिजीज़ेज

( वायुः प्रकुपितः कुर्यात् संरूध्य रुधिरं स्नुतम् । स्ताया हत-शिरो-बस्ति-शूलं मक्कन्नसंज्ञकम् ॥ ११॥ )

इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने मृ ढगर्भनिदानं समाप्तम् ॥

म०-योनिसंवरणिमत्यादि । योनिसंवरणम्, नन्त्रान्तरपृष्टिनो गेटः । तथाहि,—"वातलान्यव्रपानािन श्राम्यधमे प्रज्ञागरम् । घ्रत्ययं नेत्रमानाया गिर्भिया योनिमार्गमः ॥ मातरिश्वा प्रक्षपिनां योनिष्ठारस्य संवृत्तिम् । कुन्ते स्र्धमार्गत्वात् पुनरन्तर्गतोऽनिलः ॥ निम्णव्ध्याश्यष्ठारं पीउदन् गर्मसिरिरितिम् । निरुद्धवद्नोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विषयते ॥ पद्यां संग्रुत्तर्गां नागर्म् यत्याशु गिर्भिणोम् । योनिसंवरणं वियाद व्याधिमेनं सुद्दान्त्रम् ॥ घ्यन्तरः प्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम्" इति । सद्धः कृत्ताविति योनिगंदर्णं प्रतिर्मित्तां वार्युगर्भाश्ययं यदा निरुणादि नद्दा गर्भः कृत्तां नक्तो भवित म उत्पर्वः सङ्गः कुत्ताविति । मक्तस्ते=रक्तगरुतनः श्वतिविशेषः । ययपि मस्त्रायाः अनं मक्तस्रस्रक्तं सुश्रुते,—"प्रजातायाश्चोत्तरकालं वीच्यरियापिनं रक्तं गर्भनं करोति" (सु. शा. घ्र. १० )-इति, तथाऽनि प्रजातायास्चिति चर्मारस्ताम् ताया अपि शूलं मक्तस्त्रमिति । यथोक्ताक्वाप्युद्वा इति यथोक्ता ये य उत्तामं पुनराक्षेप्तरवासादयः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीकरहदत्तरुतायां मधुकोशःयाख्यायां म्हगर्भानंदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—यदि गर्भिणी स्त्री का योनिहार एकदम यहर हो हाय, गर्न भोतर स्राटक जाय, योनि, पेट् स्त्रोर पेट में रक्त पायु के कोप से मजदत नामक हुन हा. स्राचेपक, हवास, ज्वर स्त्रादि उपह्रव गड़े हो जायें तो समकना जाहिए कि गर्निन नहीं वचेगी ॥ प्रसव होने के याद यदि भीतर का गराय जून नहीं निकास के पायु उसे रोक कर हदय, शिर स्त्रोर पेट में दर्द पेदा कर देता है उसे मजहा हा कहते हैं॥ १०॥१६॥

इति श्रीहरिनारायणुर्म्भयेषकृतायां रिप्तिन्द्यप्रभाणकीयानं मृहगर्भनिदानम् ।

> ष्प्रध स्तिकारोगितदानम् । ( After-Pains ) जाफटर पेन्स श्रथ मृतिकारोगस्य लन्नणम् ।

क्रमप्राप्तत्वात् स्तिकारोगनिदानारम्भः—

अङ्गमदों ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । शोथः शूलातिसारी च स्तिकारोगलज्ञणम् ॥ १ ॥ म०—ग्रङ्गमद इत्यादि । स्रतिकारोगलचाणिमिति स्रतिकारोग एव लच-णम्, अङ्गमदीदिव्यतिरिक्तस्य रोगस्यानिभधानात् । एतेऽङ्गमदीदयः प्रायेण स्रति-काया भवन्तः सूतिकारोगत्वेन स्रचयन्ते इत्यर्थः ॥ १॥

भा० टी०—ग्रद्गमर्द, ज्वर, प्यास, शरीर का काँपना, शरीर भारी मालुम होना, शरीर में शोथ होना, श्रतिसार, ये सव रोग प्रायः वच्चा होने के वाद-प्रसुता स्त्रीको पैदा होते हैं इसलिए इनका नाम सुतिका रोग होता है ॥ १ ॥

#### द्यथ स्तिकारोगस्य हेतवः।

सूतिकारोगनिदानमाइ--

मिथ्योपचारात् संक्लेशाद् विषमाजीर्णभोजनात् । स्रतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥ ज्वरातीसारशोधाश्च श्लानाहबलक्षयाः । तन्द्राऽरुचि—प्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥ कुन्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीण—मांस—बलाग्नितः । ते सर्वे स्रतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिकारोगनिदानं समाप्तम् ।

म॰—मिथ्येत्यादि—संक्लेशादिति संक्लिश्यते जित्वत्त दोपोऽनेनेतिसंक्लेशो=दोषजनकमन्नम् । विपमाजीर्णभोजनादिति विषमभोजनादजीर्णभोजनाच।
ज्वरातीसारादीनामङ्गमदीदिभ्यः पृथक् पुनरूपादानं रोगाधिक्यं कृच्छ्रत्वमुपद्रवत्वं
च रूपापियतुम् । कप्तवातमयोद्भवा इति तन्द्रारुचित्रसेकाद्या इत्यस्य विशेषणं
मन्यन्ते केचित् अन्ये सर्वस्य ज्वरातिसारादेः । कप्तवातजे विकारे सति येषामुद्भवस्ते कप्तवातामयोद्भवाः ज्वरातीसाराद्यः कृच्छ्यसाध्या इत्यर्थः । ते सर्वे
स्तिकानाम्नेति ते ज्वरातीसाराद्यः सर्वे स्तिकाभवत्वेनाश्रयाश्रितयोरभेदोपचा
रात् स्तिकानाम्नोच्यन्तेः ते चाप्युपद्रवा ते जपद्रवाश्च भवन्ति जक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ २-४ ॥

इति श्रीकर्यंद्रचन्नुतायां मधुकोशन्याख्यायां स्तिकारोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—प्रसव होने पर जिस नियम से प्रम्ता को गहना चाहिए एम नियम से न रहे, दोप कारक श्राहार विहार करना: विषम भाउन, पद्ग्रजमी की हाला में भोजन करना, इन सब कारणों से ज्वर, श्रातमार शोध, शल, जानाह, क्लनाज़, नन्द्रा, श्रवित, प्रसेक श्रादि कफवातज रोग पैदा हो जाने हैं, जो कि पहुन करें होने हैं लार प्रस्ता स्त्री का श्रीन, वल, मांस जीए रहना है, त्मिल्ए पेमी हालन में उनरोगों का प्रकट होना छुन्छ साध्य होता है, श्रोर इन्हें स्तिका रोग फहने हैं, उन्हों नेगों में कार श्रीक प्रवल हो जाता है वह उपद्रव होता है। १-४॥

#### द्यथ स्तनरोगनिदानम् ।

( Mammary Inflamation ) मेमरी इन्फ्लेमेशन स्थय स्तनरोगरय सम्द्राप्तः ।

स्निकारोगाधिकारात् स्तनरांगा उच्यन्ते । पारिभाषिकस्तनरांगगन्याप्तिपाद-

सक्षीरौ वाऽप्यदुग्धो वा प्राप्य दोपः स्तनो स्त्रियाः । प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्पने ॥ १ ॥

म॰-सद्तीरोबाऽपोत्यादि । सत्तीरों गर्भवत्याः, अदुर्गा वेति दे।रदायोः गेन प्रस्तायाः, स्तनो प्राप्येति विष्टतधमनीमुखेनाविश्यः स्तनरोगशब्देन स्तनयोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते ॥ १ ॥

भा० टी०--गर्भवती रसी के स्तनों में दोप छिपत होकर पहां के मौन और इधिर को खराव कर स्तनरोग पेंदा कर देते हैं॥ १॥

ष्यधास्यातिदैशिकं लक्तग्म् ।

तेपां वातिपत्तकफसित्रपातागन्तुजानामितिदेशोन लक्षणमाह---

पञ्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना । कच्चणानि समानानि बाह्यविद्रधिकश्चणः ॥ २ ॥

इति श्रीमाध्यकरविरचिते माधवनिवाने स्तनरें एकियानं नगान्यम् ।

म०-पठचानामपीत्यादि । एतत् नृतोध्यम् । पायनगुनननगेगोऽनियानेन श्राल्येन च । रक्तजस्यासंभवो व्याधिस्त्रभावात् ॥ २॥

इति श्रीकएठदच्चलतायां मधुकोशन्याय्यायां स्तनरोगांनदानं समामन्।

भा० टी०—स्तन रोग पाँच प्रकार का होता है-१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सिन्नपातज, ४ श्रागन्तुज । इनके वे ही लच्चण होते हैं जो कि वाह्य विद्रिध के रक्तज स्तनरोग स्वभावतः नहीं होता ॥ २ ॥

इति श्रीहृरिनारायण्शम्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयअापाटीकायां स्तनरोगनिदानम्।

## ग्रंथ स्तन्यदुष्टिनिदानम् ।

( Diseased Milk ) डिजीज्ड मिक्क

अह्वयस्यापि स्तन्यस्य प्रसिद्धोपमानेन प्रवर्तने हेतुं दर्शयनाह— विशंस्तेष्विप गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ॥ सर्वदेहाश्रितत्वाच शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

भा० टी०—जिस प्रकार सब शरीर काट डालने पर भी वीर्य किसी एक खास जगह नहीं देख पड़ता, क्योंकि वह सब शरीर भर में व्याप्त रहता है उसी प्रकार स्तन को भी काट डाला जाय तो उसमें दूध नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि दूध सब स्तन भर में व्याप्त रहता है ॥ १ ॥

शुक्रदृष्टान्तेन स्तन्यस्याभ्यन्तरदृशेनं प्रतिपाद्य तेनैव दृष्टान्तेन वृहिः प्रदर्तनं प्रतिपाद्यन्नाह—

तदेव चेष्ट्युवतेर्दरीनात् स्मरणादिष् ॥ शब्दसंश्रवणात् स्पर्शात् संहर्षाच्च प्रवर्तते ॥ २ ॥ सुप्रसन्नं मनस्तत्र हर्षणे हेतुरुच्यते ॥ आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमिष स्त्रियाः ॥ ३ ॥

भा० टी०—वही वीर्य मनचाही प्यारी स्त्री के देखने पर, या स्मरण करने पर अथवा उसकी श्रावाज सुन पड़ने पर या उसके साथ स्पर्श होने पर, मैथुन की इच्छा होने पर निकल पड़ता है। जितना ही मन भीतर से प्रसन्न-(खुश) होता है उतना ही मनुष्य को मैथुन में जोश होता है श्रोर जोश होने से ही वीर्यपात श्रधिक होता है बीर्य श्रीर दूध, दोनों ही भोजन के रस से तयार होते हैं श्रीर बाहर निकलते हैं ॥३॥

तदेवापत्यसंस्पर्शाद् दर्शनात् स्मर्णाद्षि ॥ श्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्नने ॥ स्नेहो निरंतरस्तत्र प्रस्रवे हतुरुच्यते ॥ ४ ॥

भा० टी॰—ंबीर्य तो हर्ष (मैश्रुन की प्रयत्न इच्छा) से निकलना है हुए भी सन्तान के देखने, स्पर्श होने, स्मरण होने छोर सन्तान उत्तर स्वरूप में बाहर निकलता है, परन्तु खों के हृदय में ग्रुड एनेट का होना दूध है। निकलने में खास कारण है ॥ ४॥

ष्ट्राथ स्तन्यदृष्टेःसम्प्राप्तिः।

स्तनाश्रितत्त्रेन स्तन्यदुाष्टिमाहः—

गुरुमिर्विविधेरेनेर्दुष्टेदींपः प्रदृपितम् । किस्ति । ४॥ किस्ति । ४॥

मः —गुरुभिविविवैरित्यादि। गुरुभिर नेहेंत् भृतेयें दृष्टा दोपार्नः पदाप्तम्।।।।।
भा० दी० — अनेक प्रकार के गुरुपाकी अन्नां के नेवन ने दोप कृषित हान्य गते।
का दूध विगाइ देते हैं, उस विगड़े दूध के पीने से लड़कों की प्रनेश नेव पंता हो
जाते हैं।। १॥

### श्रथ स्नन्यहुष्टेर्लक्त्यानि ।

स्तन्यदुष्टिलज्ञणमाइ---

कषायं सिंहिल्फावि स्तन्यं मारुनदृषितम् । कर्वम्लक्ष्वणं पीतराजीमत् पित्तसंज्ञिनम् ॥ ६ ॥ कफदुष्टं घनं ताये निमज्जति सिप्च्छलम् । द्विलिङ्गं दन्दजं विद्यात् सर्वेलिङ्गं त्रिदोपजम् ॥ ७ ॥

म०—कषायमित्यादि । सिलल्प्लाचीति सिलिले पर्न्टरे गायनान् नत् सिललप्लावि । एतदुपल्चणं, तेन तनुत्वायपि योख्यम् । पर्मिल्पर्याणिति, कडु=तिक्तं तिक्तेऽपि कडुशब्दमहत्तेरिति बद्दानि । पीतरालीसिटीत पीतरेगापुर कम्, तत्रापि नीललोहिताइच राज्यो हेयाः । निम्झिति पिनपुर्गितितम् । मंशिर तिमत्यत्र संयुत्तमिति पाठान्तरम् । तोये निम्झिति गुरुन्वान् । अतिमाप्रयोगारि बोध्यम् । प्रसन्नस्य तु साधारणं मधुरपाण्डुत्वम् । अभिघातेनापि स्तन्यं दुष्टं सम्भवत्येव, किन्तु तस्य वातिकस्तन्यलक्षणेरेव संग्रह्णं कर्तव्यम् । स्तन्यस्वरूपं च खुश्रुतेनोक्तम् । तद्यथा,—''रमप्रसादो मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः । कृत्स्नदेहात् स्तनौ प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते" । (सु. नि. स्था. स्त्र. १० ) इति ॥ ६–७॥

भा० टी०—वायुद्दित दूध पतला, कसैला श्रोर पानी पर तैरता है। पिचदूपित दूध कहुवा, खट्टा, नमकोन श्रोर पीलो, नोली, लाल रेखायुक्त होता है। कफदूपित दूध गाढ़ा, श्रधिक मीठा, लवावदार श्रोर पानी में दूब जाता है। दो दोषों के लक्षों से द्वन्द्वज श्रोर तोन दोषों के लक्षों से द्वन्द्वज श्रोर तोन दोषों के लक्षों से दिश्रप समक्षना चाहिए। ६-७॥

### द्मथ विशुद्धस्तन्यस्य खत्तवानि ।

अविकृतस्तन्यमाह---

ञ्जदुष्टं चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पाग्डुरम् । मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तत् प्रशस्यते ॥ ८॥

इति श्रोमाधवकरिवरिचेते माधवनिदाने स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम्।।

स॰— छदुष्टिसित्यादि । अम्बुनिक्षिष्तमेकीभवति सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति वोध्यम्, वातादिदुष्टस्याप्येकदेशेनैकीभावोपलम्भात् । अविवर्णामिति
अशिद्यमानवानादिदुष्टवर्णम् । एनत् समदोपमकृतिन्नीरस्य प्रसन्नस्य लन्नणम् ।
छान्ये त्वविवर्णामित्यत्र नत्र् ईपदर्थे, तेन यद् वाताि प्रकृतिवर्णानुविद्धमापि पाएडरमल्पदुष्टत्वात् तद् यह्णिन्त । केचिन्तु पायद्धस्थाने "सर्वशः" इति पटन्ति, तदा
सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति व्यक्तोऽर्थः । अत्र पन्ने अविवर्णमित्यनेनैवादुष्ट्युवत्तवर्णता श्रेया । प्रसनं=प्रकृतिस्थम् ॥ = ॥

इति श्रीकएठइत्तकृतायां मधुकोशन्याख्यायां स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम्॥

भा० टी०—जो दूध पानी में डालने पर पानी के साथ एक होकर मिल जाय, रंग में सफेद हो, स्वाद में मीठा हो, किसी दोष का स्याह, पीला रंग .न हो तो यह दूध शुद्ध समभा जाता है ॥ = ॥

> इति श्रीद्वरिनारायणशर्मावैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥



### ष्यय यालरोगनिदानम् ।

( Diseases of Ghildren )हिज्ञिन स्वापः चिल्ड्रेट अथ वातादिदुष्टस्तन्यपानजातानां वालरोगाणां लक्षणानि । बालरोगाणां दुष्टस्तन्येन संभवात् तदनन्तरं नानाद--

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिवच् वातगदातुरः । क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद् वद्ध-विङ्-मृत्र-मारुतः ॥ १ ॥ स्विन्नो भिन्नमळो वाळः कामला-पित्त-रागवान् । तृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिवन् ॥ २ ॥ कफदुष्टं पिवन् क्षीरं लालालुः श्टेष्मरागवान् । निद्रान्वितो जढः शूनवक्त्राक्षरहर्दनः शिशुः ॥ २ ॥ दन्द्रजे दन्द्रजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ।

म०—वातदुष्टमित्यादि । वातगढातुर इति वस्यमाणकामस्वरादियुगः । तृष्णालुरिति तृष्णावान् । लालालुरिति लालासावयुक्तः । हर्दन हिन स्तर्वा नितंतरः ॥ १–३॥–

भा० टी०—वात दृषित दृध पीने से यालक को पात रोग हो जाता है। जावार भन्द हो जाती है, शरीर कुश हो जाता है। पायाना पेशाय डीक तरह के नहीं होता श्लीर न हवा ही खुलती है। पित्त दृषित दृध पीने से पर्माना प्याप्त निरम्पारि, दस्त पतले होते हैं। कवल रोग हो जाता है। प्याप्त लगती है। न्य हर्षर पर्म रहता है। कफ दूषित दृध पीने से मुद्द से लार गिरना है कफ के रोग हो गाने है—भीद श्रिवक श्राती है, शरीर जकड़ा रहता है। मुद्द और आंद पर मुतान रहता है। यमन होता है। दो दोपों के लक्षणों से हन्द्रज और तीनों दोपों के एक्ष्में के स्वे से स्वेष से समझना चाहिए॥ है—३॥

द्मधा वक्तमशक्तस्य पालस्यभ्यन्तरियद्वासयिद्यानम् ।

शिशोर्वनतुमत्तमस्यान्तर्गतवेदनाहानोपायमार्-

शिशोस्तीव्रामतीवां च रोदनाद ठचेयेद रुजम् ॥ ४ ॥ स यं स्पृशेद् भूशं देशं यत्र च स्पर्शनाञ्जमः ।

तत्र विद्याद रुजं, मुर्धिन रुजं चाक्षिनिभीलनात् ॥ ४॥ कोष्ठे विबन्ध-वमश्च-स्तनदंशान्त्रकूजनैः। आध्मान-पृष्ठनमन-जठरोन्नमनैरपि ॥ ६ ॥ बस्तौ छह्ये च विद-मूत्र-संग-त्रास-दिगक्षिणैः। स्रोतांस्यङ्गानि सन्धींश्च पश्येद् यत्नाद् मुहुर्मुहुः॥ ७॥ स॰-शिशोरित्यादि । तीव्रां रुजं वहुरोदनात्, अतीव्रामल्परोदना-न्नक्षयेत् ॥ ४-७ ॥

भा० टी०-वालक वतला नहों सकता कि उसे कहाँ पीड़ा है और वैद्य को पीड़ा की जगह जानना जरूरी है इसलिए ऐसा उपाय वतलाया जाता है जिससे यह मालूम हो कि श्रमुक स्थान में पीड़ा है। वालक को पीड़ा तेज है या कम, यह वात वालक के रोने से जानी जाती है। अधिक पीड़ा में वालक अधिक रोता है ओर कम पीड़ा में कम। शरीर में जिस स्थान को वालक श्रिधक छूता रहे श्रीर जहाँ स्पर्श करने से तकलाफ हो उसी जगह पीड़ा समभनी चाहिए। वारश्त्राँख मीचने से मस्तक में, कब्ज, कय, स्तन काटने श्रौर श्राँत में गुड़गुड़ाहट होने से, श्राध्मान, पीठ के नीचा होने श्रौर पेट के फूलने से कोष्ठ (पेट ) में । पाखाना पेशाव रक जाने, चिहुँकने श्रौर इधर उधर देखने से वस्ति (पेड़ू) श्रोर गुदा में पीड़ा का होना समभना चाहिए। व्य को चाहिए वालक के स्रोतों श्रङ्गों श्रौर सन्धियों को वारम्वार कोशिश के साथ देखे॥ ४—७॥

# च्यथ 'कुकूणकरोगस्य लक्तग्रम् ।

(Oph thalunda in children) आफथेलेन्डा इन् चिल्डू न बालानामेव दुष्टस्तन्यपानाइ वर्त्भरोगमाह—

कुकूणकंः क्षीरदोषात् शिश्रुनामेव वर्त्मनि । जायते तेन तन्नेत्रं कगडूरं च स्रवेन्मुहुः ॥ = ॥ शिशुः कुर्याद् ललाटाक्षिक्ट-नासा-ऽत्रघर्षणम् । शक्तों नार्कप्रमां दृष्टुं न वत्मींन्मीलनक्षमः ॥ १ ॥

मं - फुरू एक इत्यादि । कुकू एकः "कोथ" इति ख्यातः । स्रवेन्मुहारिति पि चिट्सुतियुक्तं भवतीत्यर्थः । न वर्त्मीन्मीलनत्तम इति न वर्त्मचालनेपद्धः ॥ ८॥

भा॰ टी॰—दूध की घरावी से वालकों के पलकों में कुन्य नामक गेम का जाता है, जिससे श्रॉफ में भीतर से खुजली उठनी है श्रीर लामावार कार वहा करता है। वालक श्रपने द्वाध से लगाट. श्रीतकृट और नाम किरान रहता है। सरज के घाम की तरफ जरा सा भी नहीं देग नक्ता। हर कर श्रासें वन्द रहती हैं। यह विशेष कर वालकों के दी दोता है। हिन्दी में हैं खुड़ कहते हैं॥ म्मह॥

# च्रथ पारिगर्भिकस्य जन्मगानि । ( Pining ) पार्रानेग

पारिगार्भिकमाह-

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिवन्नपि । कासाग्निसाद-वमथु-तन्द्रा-कार्श्यारुचि-भ्रमेः ॥ १० ॥ युज्यते कोष्ठदृद्धचा च तमाहुः पारिगर्भिकम् । रोगं परिभवाख्यं च युज्ज्यात् तत्राज्ञिनदीपनम् ॥ ११ ॥

म॰—मातुरित्यादि । पित्रत्नपीति अपिश्रव्दादपित्रसपि । तमारुः पार्तनि भिक्तमिति पारिगर्भिकोऽहिण्डीति ख्यातः; तस्यत्र परिभवान्त्र इति नामान्तरम्, वालं परिभवतिति परिभवः, स एव आख्या यस्य तम् । उपश्येनापि तन्तान-माह—युक्त्यादित्यादि ॥ १० ॥ ११ ॥

भा० टी०—गिभंशी माता के दूध पीने से दालकों को पास. प्रिन्तमान्य. कय, तन्द्रा, रूशता, अक्वि, अम, पेट का फ़लना. ये सब रोग पेंद्रा हो टाने हैं हो पारि-गिभंक और परिभव भी कहते हैं इस रोग में प्रायः प्रिन्तर्गपन प्रायस देनी प्रायः । विना दूध पीये भी यह रोग हो जाया करता है॥ १०—११॥

भाष तालुकपटकरप लन्नगानि । ( Celiulitus ) नेल्युलारटच

तालुकण्टकमाह—

तालुमांसे कफः कुद्धः कुरुते तालुक्खक्म । तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मृष्नि जायते ॥ १२॥ तालुपातः स्तनद्वेषः कुच्छ्रात् पानं शकृद्दवम् । तृडक्षि-कराठा-ऽऽस्य-रुजा श्रीवादुर्धरता विमः ॥ १३ ॥

#०—तालुमांस इत्यादि । अस्येव लत्तणं तालुपात इत्यादि । तालुपात इत्यभ्यन्तरे तालुनोऽधः पातः । कृच्छात् पानिष्यत्र "स्तन्यस्य" इति शेषः । शकुदद्ववं=भिन्नपुरीषता । ग्रीवादुर्धरता=ग्रीवाया दुःखेन धारणम् । विमः=ं स्तन्यस्य वान्तिः ॥ १२ ॥ १३ ॥

भा० टी०—कप प्रकोप से वालकों को तालुकएटक रोग हो जाता है। उससे मस्तक में रहनेवाला तालु प्रदेश वैठ जाता है वालक दूध नहीं पीता, पीता है तो वड़ी मुश्किल से, और पतले दस्त आते हैं। प्यास अधिक लगती है। आँख, गला और मुँह में पीड़ा होती है, कय होती है और गर्दन लटकी जाती है॥ १२—१३॥

# श्रथ महापद्मविसर्पस्य खन्नगानि ।

(Eltretas) पलद्रास्

महापद्मनामानं विसर्पमाह-

विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षजः। पद्मवर्णो महापद्मनामा दोषत्रयोद्भवः ॥ १४॥ शङ्काभ्यां हृदयं याति हृदयाद् वा गुदं त्रजेत्।

म॰-विसपिस्तियादि । वस्तिशीर्षज इति बस्तिजः शीर्षजश्च, शीर्ष= शिरः । पद्मवर्णम् इति लोहितपद्मवर्णः । शङ्खाभ्यां हृदयं यातीति शीर्षजः । पद्मपत्रतुल्यवर्णतां मुखताल्जिन वहिर्देशे वेति वदन्ति । हृदयाद् गुदं यातीति बस्तिजः, अर्ध्व हृदयं गत्वा गुदं यातीत्यर्थः । अत्र पद्मसवर्णता वस्तिदेशे गुदे च । वाशब्दश्चात्र व्यवस्थितिवकल्पवचनः ॥ १४ ॥——

भा० टी०—वालक के वस्ति श्रौर शिर में कमल के फूल की पखुड़ी के रंग का लाल महापन नामक विसर्प रोग हो जाता है, शीपर्ज विसर्प कनपटो से हृदय तक श्रौर वस्तिज विसर्प ऊपर हृदय तक जाकर गुदातक फैलताहै। यह त्रिदोप के कोप से होता है श्रौर प्राणनाशक है ॥ १४॥

- अथ चु इरोगोक्ताजगल्यिहपूननयोपीलकेषु मभाववन्यम्।

श्रन्यों हो विकारी वालानां भवतस्तावाह—

धुइरोगे च कथिते त्वजगल्ल्याहिपृतने ॥ १४ ॥

म॰ - ज्ञु रेत्यादि । स्निग्या सवर्णत्यादिनाऽऽजगिष्ठका । कण्ट्रयनाटिन्या-दिनाऽहिपूनना ॥ १५ ॥

भा॰ टी॰—वालकों को श्रजगती श्रीर श्रित्वितन रोगर्भा होते है जिल्हा लक्ष्ण जुद्ध रोगर्मे लिख दिया गया है॥ १४॥

ष्मधान्येपामपि रोगाणां पालकेष्वतिदेशः ।

् अन्येऽपि विकारा वालानां संभवन्तीत्यतिदेशेन तानाह—

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महनां ये पुरेरिताः।

ं बालदेहेऽपि ते तद्धद् विज्ञेयाः कुशर्केः सदा ॥१६॥

म०-ज्वराचा इत्यादि । पुरेरिता इति पूर्वोक्ताः । ने नदृष्टिति ने प्यरादय-स्तादशा द्वेयाः । कुशलैरिति विद्याः ॥ १६ ॥

भा॰ टी॰—पड़ों को जो ज्वर, श्रतिसार श्रादि रोग होते हैं ये रोग वाराश को भी होते हैं। लक्क्णों से उन रोगों को विद्वान् वैद्यों को जानना चाहिए॥ १६॥

ष्यथ स्कन्दादियालग्रहगृहीतानां शिश्ननां सीमान्यलदायानि ।

प्रायेण शौचभ्रंशादिना स्कन्दग्रहादयो नव वालेप्वावेशं एविन्यकस्तरपरि-ज्ञानाय सामान्यलत्तरणमाह—

क्षणादुद्धिजते वालः क्षणात् त्रस्यति रोदिति ।
निवर्दन्तैर्दारयित धात्रीमात्मानमेव वा ॥ १७ ॥
कर्ष्वं निरीक्षिते दन्तान् खादेत् कृजित जुम्मते ।
धुवौ क्षिपति दन्तौष्ठं फेनं वमित चासकृत ॥ १८ ॥
क्षामोऽति निशि जागित शुनाक्षो भिन्न-विद्-स्वरः ।
मांस-शोणित-गन्धिश्च न चाश्चाति यथा पुरा ॥ १६ ॥
सामान्यं प्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ।

म०- ज्यादु दिजते बार्ल इत्यादि । एते ग्रहाः पूजार्थे वालान् हिंसन्ति । यदुक्तं सुश्रुते,-"धात्रीमात्रोः पाक् पदिष्टापचारात् शौचभ्रष्टान् मङ्गळाचारहीनान् । त्रस्तान् हृष्टांस्तर्जितान् क्रन्दितान् वा पूजाहेतोहिंस्युरेते क्रुमारान्" (सु. ज. त छा. २७ )-इति । उद्दिजत इत्युद्दिग्नो भवतिः उद्दिग्नो=विद्वलः,न तु विभेतीत्यर्थः, त्रस्यतीत्यनेन पौनरुक्त्यपसंगात् । कूजत्यार्तनादं करोति । भूवौ ज्ञिपतीति भूभक्षं रचयति । दन्तेष्ठिमित्यत्र क्षिपतीति संवध्यते । क्षिपति=खादति, धातूना-यनेकार्थत्वात् । भिन्नविद्स्वर इति भिन्नविद्र=भिन्नशकृत्, भिन्नस्वर:=स्वर्भेद-वान् । मांसशोणितगन्धिरिति विस्नगन्धिः । न चाश्नाति यथा पुरेति पूर्ववस्न भत्तयतीत्यर्थः ॥ १७-१६ ॥

भा० टी०--गन्दंगी से वालकों के शरीर में स्कन्द आदि नव श्रह प्रवेश करते हैं। पहले प्रह प्रवेशका सामान्य लत्त्रण वतलाया जाता है-रह२कर वालक चिहुँक उठताहै, रोने लगता है, डरता है, अपने को श्रौर माता को नाखूनों से नोचता है श्रौर दाँत काटता है। ऊपर की तरफ देखता रहता है। दाँत कटकटाता है। कँहरता है। जँभाता है। भौं चलाता है। दाँत श्रोर श्रोठ चवाता है। वार २ मुह से फेन निकालता है। दुर्वल हो जाता है। रात में नीद नहीं स्राती। स्राँखें सूज जाती हैं। दस्त होते हैं। श्रावाज वैठ जाती है। मांस श्रीर खून की वदवू श्राती है। जैसे तन्दुरस्ती की हालत में खाता पीता है वैसे खाना पीता नहीं। इन लत्त्रणों को देख कर समभना चाहिए कि वालक को ग्रह लगा है ॥१७—१६॥

### अथैषां विशेषलक्ताानि ।

सामान्यातिङ्गमाभिधाय विशेषग्रहलिङ्गमाह—

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्नावः स्पन्दनकम्पनम् ॥ २० ॥ ऊर्ध्व दृष्ट्या निरीक्षेत वकास्यो रक्तगन्धिकः । दन्तान् खादति वित्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति ॥ २१ ॥ स्कन्दग्रहगृहीतानां रादनं चाल्पमेव च।

म०-एकनेत्रस्येत्यादि । एकनेत्रस्यचामस्य दत्तिणस्य वा स्नावोऽश्रुसृतिः प्रभावात्, गात्रस्य स्नावोधर्मयुक्तगात्रतेत्यर्थः। स्पन्दनकम्पनामिति स्पन्दनं≔ मनाकू चलनम्, कम्पनम्=महता वेगेन वेपनम्, स्पन्दनम्, कम्पनं वा भवतीत्यर्थः। वक्रास्याः वक्रमुखः । रक्तगन्धिक इत्येतत् सामान्यलक्षणलब्धमप्यतिशयार्थमुक्तम्, एवमन्यत्रापि सामान्यलक्षणे पुनुरुक्ते न्यारुयेयम् ॥ २०॥ २१॥ 🕂

भा० टी॰—वाँद्रें या दिहनी एक श्राँग ने श्रांस् बना करे श्रीर ने पर्याता विक् रारीर थोड़ा या श्रधिक काँपे, उपर की नरफ देखे. मुह टेट्रा हो जाय श्रांगर में कुल को बर्द्य श्रावे, दाँत गटकटाये, चिटुंके, स्तन का दूध न पीचे श्रोग थोड़ा २ रीना करें के समभाग चाहिए कि बालक को समन्द शह लगा है ॥ २०—२१ ॥

#### ष्प्रथ स्त्रन्दापस्मारस्य लन्त्रगानि ।

स्कन्दापस्मारलक्षणमाह-

नष्टसंज्ञो वमेत् फेनं संज्ञावानितरोदिति । पूय-शोणित-गन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम् ॥ २२ ॥

म॰—नष्टेत्यादि । नष्टसंज्ञो=मृचिंद्रतः सन् फेनं वमिन, नया भंशावान सन्नतिरोदिति ॥ २२ ॥

भा॰ टी॰—चेहोशी हो, फेन निकले और होश होने पर रोवे, गरीर ने पीप और खून को पदव आवे तो स्कन्दापस्मार प्रद का लक्षण समभना चारिए॥ २२ ॥

ष्यथ शक्कनीमहगृहोतस्य शिशोर्लन्तयानि ।

शकुनीलक्षणमाद-

स्ताङ्गो भयचिकतो विहङ्गगिन्धः सास्रावनणपरिपीडितः समन्तात्। स्फोटेश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै-विंज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शक्जन्या॥ २३॥

म०—स्रस्ताङ्ग इत्यादि । स्रस्ताङ्ग इति अन्तर्भवद् व्ययावान् । भयन्ति व इति भयद्वेतुभयं भयानकमुच्यते, तत्वविकतः, असित भयदेते पम्पर्नत्यः । विहङ्गगन्धिरिति विहङ्गस्येव गन्धे पस्य स तथा. उपमानाद्येति ममानान्त इमन्त्ययः । विहङ्गश्बदेन जलवरा मांमादाद्य पिष्ठणो गुप्तने विस्तरिक्तातः । हिरयपान्तेऽप्युक्तम्,—"संसाव—दाह—पान्नार्यरिचन स्प्रेटिभेपान्तिनः। सम्बद्धाः विस्तरिक्षाः स्याच्छक्तन्या पीडिनः शिद्यः"—हिन । सासावन्नपरिपीरित होने स्प्राद्धेते विदिणिर्नेणस्प्रपाप्ते परिपीडितः । रक्तेर्टेश्च प्रदिनतन्तिनि नर्द्यः स्प्रोटैक्य प्रदिनतन्तिनि नर्द्यः स्प्रोटैक्यपिततनुः । सत इत्यभिभूतः ॥ २३ ॥ भा० टी०—शंकुनी ग्रह के लगने से सव शरार ढीला हो जाता और प्रीड़ा होती है। विना किसी कारण के चिहुँकता है। शरीर में पिलयों की महक आती है। शरीर भर में नये र फोड़े निकला करते हैं, वे पकते और वहा करते हैं और उनमें जलन रहा करती है। २३॥

अथ रेवत्यादिवालग्रहगृहोतानां शिश्नां लच्नगानि ।

रेवत्यादिवालग्रहगृहीतस्य लक्षणान्याह---

त्रेणैः स्फोटेश्चितं गात्रं पङ्गगन्धं सर्वेदसृक् । भिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेवती प्रहं उच्चणम् ॥ २४॥ अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्रेप्रक्षणरोदनम् । नष्टनिद्रस्तथोदियो प्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २४ ॥ . छदिः कासो ज्वरस्तृष्णा वत्रागन्धोऽतिरोदनम् । स्तन्यदेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया भवेत् ॥ २६ ॥ १ वेपते कासते क्षीणो नेत्ररागो विगन्धिता । व्हर्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २७ ॥ प्रसन्न-वर्ण-वदनः सिराभिराभसंवृतः । मूत्रगन्धी च बह्वाशी मुखमिरिडकया भवेत्।। २८॥ छर्दि-स्पन्दन-क्रग्ठा-ऽऽस्य-शोष-मूर्न्छी-विगानिधताः । ऊर्षं पश्येद् दशेद्दन्तान् नैगमयग्रहं वदेत् ॥ २९ ॥ प्रस्तब्धाक्षः स्तनदेषो मुह्यते चानिशं मुहुः। तं बालमचिराद् हान्ति ग्रहः संपूर्णलक्षणः ॥ ३०॥

इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने बालरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०-रेवतीग्रहल्लणमाह-व्रणैरित्यादि । व्रणै:-पुराणै:, स्फोटैरविदिणिंर्न्त्तै:, चितं=व्याप्तम् । गात्रं पङ्कगन्धं स्रवेदस्रिगिति गात्रमिति कर्त्वपदम्, पङ्कगन्धं= शटितकर्दमगन्धम् समासविधेरिनत्यत्व।दिमत्ययो न भवति पूतनालान्तणमाह-स्रतीसार इत्यादि । ग्रस्त इति गृहीत इत्यर्थः ॥ २४-३०॥

इति श्रोकएउद्त्तकृतायां मधुकोशन्याख्यायां वालरोगनिदानं समाप्तम्।

भा०टी०—रेवती प्रद्ये लगने से श्रांग्यरमें फोड़े नियनने है होर उनने फीटा की तरह व् वाला खून बहता है, पनले इस्त होते हैं, प्रार धाना है तोर शरा में दाह होता है। पूतना के लगने से ध्रतिसार प्यर, हपा, निर्धं नजर हर नमय पना, निर्वं नजर हर नमय पना, निर्वं नजर हर नमय पना, निर्वं नलगना थोर चिहुकना, ये लक्कण होते हैं। ध्रम्थपूनना के लगने से पृत्ति, धाम, प्रमर, रूप्त, रुप्ता, श्रांर में वर्षाली व् ध्राना श्रिधक रोना, नन न पीना, प्रतिकार, वे लक्कण होते हैं। कांपना, खांसी, कमजोरी, नेयरोग, श्रांर में वर्ष्य प्राना कर, प्रात् स्त, ये स्व लक्कण शीतपूतना के लगने से होते हैं। श्रांर वर्ष्य उन्तम को एक्स के स्ता, भोजन बहुत करना, ये सब लक्कण मुगमिक्टका के लगने से होते हैं। प्रत्य को क्यं होना, श्रांर काँपना, गला श्रोर मुंद स्थाना, मुद्धी, प्रस्क, जरा की नक्स देखना, वाँत कटकटाना, ये सब लक्कण नेगमेय घट के लगने से होते हैं। प्रत्य को कोई श्रह लगा हो, यदि धाँचें जकड़ी सी रहें, स्तन न पीचे, हर परन वा रह इसर वेहोश हो जाय, श्रह का पूरा २ लक्कण हो तो वालक गर्धी प्रवत्ना ॥ २४—३०॥

इति श्रीहरिनारायणुशर्मावैद्यकृतायां निदानदीपिकायां दिविनिःचः

भाषाटीकायां वालरोगनिदानम् । ष्यथ विपरोगनिदानम् ।

ष्यथ विषस्य हैविद्यम् ।

पारिशेष्याद्विपरे।गनिदानमुच्यते-

स्थावरं जङ्गमं चैव दिविधं विपमुच्यते । मुळाद्यारमकमाद्यं स्यात् परं सपीदिसंभगम् ॥ १ ॥

म०-स्थावरमित्यादि । विपादनन क्रत्याहिषं, नद्य हिविषे रथादं लादं वा व । मूलाद्यात्मकामिति आदं=स्थावरं मृलादिक्षं द्याविषं, यहनां सुश्रृते "पृष्णं पत्रं फलं पुष्णं त्वक् कीरं सार एव च । निर्यासो धानदथेव परदःच हत्यः स्मृतः" (सु. क. स्था. घर. )-इति । तत्र ज्ञीनका-अन्यारक-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या-गृह्या

विषाणि, कुमुद्रधी-स्तुईी-जालक्षीरीणि त्रीणि चीरिवषाणि, फेना वर्ममस्म-दितालं च द्रे धातुविषे, कालक्ट-वरसनाम-सर्वप-कपाल=कर्दमक-वराटक-मुस्तक-महाविष-प्रपोण्डरीक- मूलक-हलाहल-शृक्षि-मर्कटकानि त्रयोद्य कन्दविषाणि, एतानि प्राण-हराणि, एवं पञ्चपञ्चाशत् स्थावराणि विषाणि भवन्ति । एषां च व्याध-पुलिन्दादि-भ्यो व्याक्तिज्ञानं कर्तव्यम् । परं सपीदिसंभवमिति परं जङ्गमं, तच षोडशाभिधा—लम्-हष्टि-निःश्वास-गृंष्ट्रा-नख-मूत्र-पुरीष-शुक्र-लाला-ऽऽर्तव-मुख-संदंश-पर्दित—गुदा-ऽस्थिपित्त-शुक्र-श्व-भेदात् । पर्दितं=पायुक्रतः कुत्सितशब्दः, "पर्दे" कुत्सिते शब्दे इत्यस्य प्रयोगात् । तत्र हष्टिनिःश्वासाविषा दिव्याःसपीः, भौमाः सपी दंष्ट्राविपाः, मार्जार-मकर-व्याद्यादयो दंष्ट्रा-नख-विषाः, पिचिट-कौष्डिन्यादयो मृत्र- पुरीष-विषाः, मूषिकाः=शुक्रविषाः, छिक्चक-त्ररटचुचिङ्गटादयो धाराविषाः, व्हता=लालार्तविष्मुत्र-शुक्र मुख-संदंशविपाः, चित्रशीर्षक—कातदाकक-शारिकादयो मुखः सन्दंश-दंष्ट्रा-पर्दित—गुद्रपुरीष-विषाः, विषहतास्थ-मत्स्यास्थ-प्रभुतयोऽस्थिविपाः, शक्किन-मत्स्यादयः पित्तविषाः, सूच्म-तुग्ड-भ्रमरादयः शुक्रविषाः, कीट-सपे देहा गतासवः शविवाः। एषां च सुश्चतस्य कर्त्यशाने विस्तरो द्रष्टव्यः।। १।।

भा॰ टी॰—विष दो प्रकार का होता है, स्थावर श्रीर जङ्गम। इनमें पहला— (स्थावर) जड़, पत्ता, फल-फूल, छाल,दृघ, सार,गोंद-धातु श्रीर कन्द, इन दश स्थानों में रहता है। श्रीर दूसरा-जङ्गम विष साँप श्रादि विषेते जन्तुश्रों में रहता है॥ १॥

### ष्यथ जङ्गमविषस्य सामान्यलक्त्यानि ।

तत्र जङ्गमविषस्य वह्वधिष्टानत्वेन प्राधान्यात् सर्ववेगानुगतं सामान्यस्तिङ्ग-भार---

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहमपाकं लोमहर्षणम् । शोथं चैवातिसारं च जङ्गमं कुरुते विषम् ॥ २ ॥ ष॰-निद्रामित्यादि । एतत् सुवेष्यम् ॥ २ ॥

भा॰ टो॰—निद्रा, तन्द्रा, क्लम (विना परिश्रम किये थकाहर मालूम होना) दाह, विषपाक न होना, रोमाञ्च, शोथ-श्रौर श्रतिसार, ये सव रोग जड़म विष से होते हैं॥ २॥

१ इदंद्रव्यं सम्प्रति "संखिया" सोमल ( शतमञ्ज ) इत्यादि नाम्ना भएयते लोके ।

२ 'श्मारशब्देनात्र वृश्चिकादिलाङगूलस्थितः कराटको भरायते, तस्य च स्थूलशूकरूपत्वाच्छुकप्रहर्णे -नेष प्रहर्णम्, श्रतएवं दृष्टिनि.श्वासेत्यादिसूत्रे पृथङ्नोदाहृतमारप्रहर्णम्'' इति बल्हरणः । हिन्दीभषायातु "इंक" इति कथ्यते ।

### ष्ट्राथ स्थावर्विपस्य सामान्यलक्त्यानि ।

स्थावरस्य सामान्यत्तिद्गमाह-

स्थावरं च ज्वरं हिकां दन्नहर्पं गलग्रहम् । फेनच्छर्यरुचिश्वासं सूच्छां च कुरुने भृराम् ॥ ३ ॥ म॰-स्थावरं चेत्यादि । फेनच्छिंगिन फेनस्य छिं। ॥ ३ ॥

भा० टी॰—ज्वर, द्विचकी, दाँत फोट होना. गला दन्त हो जाना, मुँद में फोन निकलना, कय, श्रदिच दवास श्रीर मृच्छी, ये नय रीन सामान्यत नयायर दिय में होते हैं॥ ३॥

### ष्यथ विपदातुः पुरुपरय लन्नग्रम् ।

विपदातृलचणमाह---

इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्-चेष्टा-मुख-बैकृतेः।
जानीयाद् विपदातारमेभिर्लिङ्गेश्च खुद्धिमान्॥ १॥
न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुमोंहमेति च।
अपार्थं बहु संकीर्णं भापते चापि मृह्वत्॥ ४॥
हसत्यकरमात् स्फोटयेदङ्ग्लीर्विलिखंद् महीम्।
वेपश्चश्चास्य भवति त्रस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते॥ ६॥
विवर्णवक्त्रो ध्यामश्च नर्षेः किंचिच्छिनत्यपि।
आलमेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम्॥ ७॥
वर्तते विपरीतं च विपदाता विचेतनः।

( E+ "+ " = 9 )

म०-इद्धितज्ञ इत्यादि । अभिमायम् चर्च इंदिनिमित्निं नर्गाः इंगां जागा कियया मुखबैकृत्यादिना च विषदातारं जानीयात् । एनिवेश्ण्माणल्हार्गः । न ददात्युत्तरं पृष्ट इति स्वीयासत्कर्मजनिन्द्यागोदात् । एण्पिमिर्ग्नपेनम् । संकीर्णमित्यस्फुटम् । इसत्यकस्मादिति अदंगोरिप रगितः । भयज्ञायजनिनदव- व्यथापनोदनायाङ्गुलीः स्फोट्यति । क्रियान्तरकरणकृत्वाय मरीं विद्यान्ति । भीतः सन् मत्येकं वीत्तते, ध्याम इति द्य्यनमप्पः, किश्चिणुणादिकं, चन्ते विषर्भित इति वारं वारं परिवर्त्य तिष्ठति ॥ ४—७॥

( छ०क० अ०२ )

भा० टी०—दूसरे के मतलब को ताड़ जाने वाले चुदिमान् वैद्य को विष देनेवाले को वात चीत चेहरा और कामों से तथा निम्न लिखित निशानों से पहचान लेना चाहिए। विपदाता आदमी कुछ पूछने पर जवाव नहीं देता। कुछ वोलना भी चाहता है तो दक जाता है। अगर वोलता भी है तो व्यर्थ की वातें, वनावटी, इधर उधर की मिला जुली और वेवक्षफी से भरी हुई। विना कारण ही हँसता है। अँगुलियों को फोड़ने लगता है, जमीन खुरचता है, काँपने लगता है। उर के मारे एक दूसरे की तरफ देखता है। चेहरा फीका और स्याह हो जाता है। नाजून से कुछ तोड़ने लगता है। वेट जाता है। मन उदास हो जाता है। हाथ से शिर के वालों को छुता रहता है। वार २ मुँह फेर लेता है। और होश से वातें नहीं करता ॥ ४—७॥

### श्रथ म्लादिविषाणां लक्तणानि ।

मुलादिविषाणां प्रमादार्दुपयुक्तानां प्रत्येकं लक्षणमाह—

उदेष्टनं मूळिविषेः प्रकापो मोह एव च ॥ ८ ॥
जुम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविषेण तु ।
मुक्कशोथः फळिविषेदिहि। ज्विदेष एव च ॥ १ ॥
भवेत पुष्पविषेश्व्यदिंशध्मानं श्वास एव च ।
त्वक्सार-निर्यास-विषेश्पयुक्तिर्भवन्ति हि ॥ १०॥
व्यास्यदौर्गन्ध-पारुष्य-शिरोरक्कफसंस्रवाः ।
फेनागमः क्षीरविषेविद्भदो गुरुगात्रता ॥ ११॥
हत्पीडनं धातुविषेर्मूच्का दाहरच तालुनि ।
प्रायेण कालघातीनि विषाणयेतानि निर्दिशेत ॥१२॥

म॰—डद्वेष्टनिमत्यादि । उद्वेष्टनं=इण्डिनमदेनवद् व्यथा । मूलिवेषेरिष, एवं पत्रादिनामुक्तानां यानत्संख्याकानामेकं सामान्यल्जणमनगन्तव्यम् । प्रायेण काल-घातीनीति एतानि ननमूलादिनिषाणि कालान्तरेण मारकाणि भनन्तीत्यर्थः । कन्दिनेषं तु त्रयोदशनिष्मतिती च्णत्नाद् व्यवायिनिकाश्यादिग्रणयोगात् तदा-त्वेन मारकम् ॥ ८-१२ ॥ आ० टी०—मूलविष से शरीर में फेंटन, प्रलाप, मोह। पर्याप के लंदां, फम्प, श्वास, माह। फलविष से अएड होश में मूजन, हाह और राष्ट्रहें प। पुरारिष से कथ, श्राह्मान, श्वास । त्यक्षिप, सारिवण, और निर्यामिवण के भुग हैं वस्यू खरखराहट, शिर में पोड़ा, कफ निकलना, दस्त प्राना, शरीर मार्ग नाम्म होता, धातुविष से हृदय में पीड़ा, मूट्छी, तालु में दाह होता है। इन नर्श विष के कार्मी सुरन्त नहीं मरता, कालान्तर में इससे मृत्यु होती है। फन्दिय तुल्ला ही मार खंलता है। इ—१२॥

### ष्प्रथ विपाक्तशस्त्राघातस्य विपपीनस्य च लक्तगानि ।

विपलिप्तशस्त्रहतस्य छिद्गमाह—

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवेद् रक्तं पच्यते चाप्यभीक्णम् । कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यर्थपूति क्षताद् मांगंशीर्यते चापि यस्य ॥६३॥ तृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहो च यस्य दिग्धाहतं तं पुरुषं व्यवस्येत् । िक्ष्यान्येतान्येव कुर्यादिमिन्नेर्न्नणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ ६४॥

सपीतं गृहधूमांमं पुरीपं योऽतिसार्यते । फेनमुडमते चापि विपपीतं तमादिशेत ॥ १४ ॥

म०—सय इत्यादि । परयते चाप्यभीक्षणिति नयस्तावन् पन्यते परचा-दपि पुनः पुनः पाकमेति ॥ १३-१५ ॥

भा॰ टी॰—अक्सर लड़ाई में दुश्मन लीग हिंधियारी में विष तथा कर नताते हैं। विपलिंग एथियार से बाव होने पर वह तुस्त पजने लगता है और पीते भी करातर पकता रहता है। बाव से खून बार २ और बहुन बहुता है। मान सड़ हाता, काल हो जाता, और बद्दूदार हो जाता है। और गल २ कर विरना है। एएए, मूल्यूं, जबर, दाहा होता है। यदि हुश्मन किसी के अस में भी दोगी और उसने परिवरों की असावधानी में विषययोग करदेता है तो उसमें भी पही सद तकर होते। अस्त-१६।

भा॰ टी॰—जिसके ,दस्त घर के धूँ वा के रंग का हो सार मुँह में केन निक्ते तो समभाग जाहिए कि इसने विषयान किया है ॥ ६४ ॥

### ग्रथ सर्पाणां कतिचिद् भेदाः।

स्थावरमभिधाय जङ्गमेष्वतिर्ताक्ष्णत्वेन सर्पविषे वाच्ये तदाश्रयान सर्पानाह— वात-पित्त-कफारमानो भोगि-मग्डाले-राजिलाः । यथाक्रमं समाख्याताः, द्रचन्तरा द्वन्द्ररूपिणः ॥ १६ ॥

क्षान्वातिष्यकपातमान इत्यादि । भोगी=फणी, मण्डली=मण्डलवद्रथाक्षाङ्ग आदिरूपमण्डलयुक्तः, राजिलिङ्च त्रदीर्घरेखावान्, एते यथा क्रमं वाताद्यात्मान
बातादिष्रकृतयः । व्यतिकरजान् सर्पान् दर्शयति—द्र्चन्तरा द्वन्द्ररूपणि इति ।
द्वयोरन्तरं विशेषा येषु ते तथा । यथा—फणिना मण्डलिन्यां गोनसा जाताः,
पण्डलिना गोनसेन च फिल्यां कृष्णसर्पाः, एवमन्येऽपि जातिसंकरा ऊद्याः ।
व्यन्तरा इति पाठे स एवार्थः, विशव्दस्य द्वचर्थत्वात्;तथा "विभवान्महानाकाशः"
इत्यत्र व्याख्यातं, विभवादिति द्विभावात्, द्विभावश्च सर्वमूर्नद्रव्यः संयोगः सर्वत्र
सर्वोपलम्भश्चेति । द्वन्द्ररूपिण इति द्वयोः फिल्मण्डलिनोनीतिष्ठतपक्रतयो येत्
मक्कतित्वं तिन्मलितपक्कतित्वमेषामित्यर्थः, वातिष्वपक्रतयोरथवा द्वयोर्थहोषयो रूपं
तद्वपमित्यर्थः ॥ १६ ॥

भा० टी०—भोगी, मएडली, राजिल, तीन प्रकार के जो सर्प होते हैं, इनमें भोगी वातात्मक, मएडली पित्तात्मक श्रोर राजिल क्षकात्मक होते हैं। द्वयन्तर अर्थात् दोगले-जेंसे फणी सर्प से मएडलिनी सर्पिणी में पैदा हुश्रा सर्प दो प्रकृति का श्रर्थात् वात पित्त प्रकृति का सर्प होता है। इसी प्रकार श्रोर भी समझना चाहिए॥ १६॥

# म्रथ सर्पदंशेषु वातादीनां लक्तगानि ।

भोगिमसृतिकृतदंशेषु वातादीनां लिङ्गमाह—

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातिवकारकृत । पीतो मगडिकजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ १७ ॥ राजिकोत्थो भवेद् दंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिकः। पाग्डः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक् सर्वश्लेष्मविकारकृत् ॥१ =॥

स०-दंशो भोगिकृत इत्यादि । सर्ववातविकारकृदित्यनेनैव कृष्णत्वे सिद्धे तद्वित्तरवश्यंभावित्वरूयापनार्थम्, एवम्रुत्तरत्रापि पीताद्यभिधानम् ॥१७-१८॥

भा० टी०—भोगीसर्पका दंश-काटा हुआ स्थान फाला तीना है हीत कार्र यातविकार पैदा करनेवाला है। मण्डली का दंश पीला आर पिडियगर धाना होता है। राजिल का दंश कड़ी खूजनवाला, गीला, पाण्ड्गका, विकल तीना है, उससे गाड़ा खून बहता है और सम्पूर्ण कफविकार पेदा करनेवाला होता है।

च्यथ विशिष्टदेशादिषु दृष्टरपासाध्यलन्नगानि ।

े विशिष्टदेश।दिदष्टस्यासाध्यत्वमाइ—

अश्वत्थ-देवतायतन-श्मशान-वल्मीक-सन्ध्याम् चतुष्ययेषु । याम्ये च दष्टाः परिवर्जनीया ऋक्षे मिरामर्पसु ये च द्षृष्टाः ॥१९॥

म॰-अश्वत्येत्यादि । याम्ये चेति भरण्याम् । ऋते=नक्षः । पर्मान्यानि आश्चयातिषु । याम्ये चेति चकारेणाद्रा-ऽऽरलेपा-मया-मृत-कृत्निकानां झरणम् । यदुक्तमन्यत्र—"चैत्यायतन-बन्मीक-अम्झानेषु चतुष्पये । आद्रो ऽऽऽज्ञापणा-मृत कृत्तिका-भरणीषु च ॥ पश्चम्यां सन्ध्ययोदंशे मर्मस्वागृहरेषु च । दृष्टाः कष्टेन जीवन्ति यदि द्तादिसंपदः"—इति ॥ १६ ॥

भा० टी०—पीपल के पेड़ के नीचे, देवमन्दिर, प्रमणन, वार्वा के पान जना पातःकाल और सायद्वाल, चौराहा, भरती, छार्जा छाएलेपा, मधा मृत, प्रिन्त नत्त्र के दिन और सिरा और मर्मस्थानों में सर्प के काटने पर छार्जा गर्ती प्रकार १/१

च्यथ फिण्विपस्य कालवशादागुघानित्वम् ।

दवींकराणां विषमाशुघाति सर्वाणि चोप्णे द्रिगुणीभवन्ति ।

भ०-द्वीत्यादि।द्वीकराणां विषमाशु हिन अञ्चत्यादां विशेषण दर्वारराजान माशुमारकम्,द्वीकराः=फणिनः।सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्तीति उत्तरं योगे नित सर्वाणि विषाणि स्वरूपतो द्वेगुण्यं भजनते; सर्वाणि चोक्तानि । "यणार पर्वा दित पाद्यान्तरे अयमधः—सर्वाणि=भोगि-मण्डलि—राजिल-विषाणि यणात्र पेण=पर्वादिष्टः क्रमेण उक्तान्यश्वत्यादिष्वाश्चयातीनि।द्वीकर्विषस्य पृथगुपादानं विशेषार्थम्॥ १०॥

भा० टी॰—दर्वीकर-फर्णी सॉप का विष शीव्र ही मारने वारा होता है। होत सब सॉप के विष गर्मी पाकर दूने तेज हो जाते है।

ष्यथापरापयप्यसाध्यलक्ष्यानि ।

एवमपरेष्विप श्राश्चयानित्वं संभवति, तानार— अजीर्ण-ऽऽपित्तातप-पीडिनेषु वालेषु वृद्धेषु वृभुज्ञिनेषु ॥ २०॥ श्रीणक्षते मेहिनि कुष्ठयुक्ते रूक्षेऽवले गर्भवतीषु वापि । म०-ग्रजीर्गत्यादि । अजीर्णपित्तातपपीडितोष्विति श्रजीर्णिनि दौषत्रय-प्रकोपात्, पित्तातपपीडितयो रौक्ष्यात्, वालवृद्धयोरसंपूर्णत्तीणधातुत्वेन विषवे-गासहत्वात्, बुग्रुक्षितोष्विति पित्तवृद्धया उष्णदेहत्वात्, क्षीणक्षत इति त्रतत्त्तीणे वहुजवातदुष्टेः, मेहिनि दोषत्रयमकोपात्, कुष्ठयुक्ते रक्तादिदोपात्, रूक्षे वातकोपात्, अवले क्लोशासहत्वात्, गर्भवतीषु गर्भेणोत्तित्रप्तदोषत्वात्, एषु विषमाश्चिघातीति ॥ २०॥—

भा० टी०--श्रजीर्ण, घाम, पित्त से पीड़ित, वालक, वृद्ध, भूखा, चतन्तीण, प्रमेह
रोगी, कोढ़ी, रूखा, निर्वल श्रीर गर्भवती स्त्री; ये साँप के काटने पर नहीं वचते-बहुत
जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि श्रजीर्ण में त्रिदोष का कोप रहेता है। पित्त श्रातप पीढ़ित
के शरीर में रूचता श्रधिक होती है। वालक का सब धातु पूरा र नहीं वना रहता
इसिलिए वे विष वेग को सह नहीं सकते। भूख में पित्त बढ़े रहने से शरीर में गरमी
रहती है। चतन्तीर्ण में वात का कोप रहता है। प्रमेह में त्रिदोप कुपित रहता है।
कोढ़ में रक्त श्रीर त्रिदोष का कोप रहता है। रूच में वातकोप रहता है। निर्वलता
में विष का वेग नहीं सहा जाता। गर्भ से सब दोष श्रस्थिर रहते हैं॥ २०॥

### ष्यय सर्पद्ष्टस्य सर्वथा वर्ज्जनीयलक्त् गानि ।

इदानीं सर्वथा वर्ज्जनीयमाह—

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ॥२१॥ शीताभिरिद्धश्च न रामहर्षो विषाभिभृतं परिवर्जयेत्तम् । जिह्नां मुखं यस्य च केशशातो नासावसादश्च सक्रग्ठभङ्गः ॥२२॥ कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः । वर्तिर्घना यस्य निराति वक्त्राद् रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ॥२३॥ दंष्ट्रानिपाताश्चतुरश्च यस्य तं चापि वैद्यः परिवर्जयेच । उन्मत्तमत्पर्थमुपद्रतं वा हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम् ॥ २४ ॥ सारिष्टमत्पर्थमवीगनं च ज्ञात्वा नरं कर्म न तत्र कुर्यात् ।

म०-शस्त्रज्ञत इत्यादि । राज्यो लताभिश्चेति राज्यो=लेखाः लताभिस्ता-डनान्न भवन्ति । तदुक्तमालम्बायने,—"नैति रक्तं त्तताद् यस्य लताघातैर्न राजिकाः । न लोमहर्षः शीताञ्चिर्वेजयेत्तं विषादितम्"−इति । जिह्नं=वक्नं- स्तब्धामित कार्तिकः । केश्यान इति कपेणात् केशेत्यादः । प्रष्टभहें = प्रीया विद्यान कृष्टिनान कृष्टिनान कि स्थरत्वं = इनुद्दयस्य लग्नत्वम् । विविधेनि न्यानास्या विविधः । क्ष्कं स्रोत् कि स्थरत्वं = इनुद्दयस्य लग्नत्वम् । विविधेनि न्यानास्या विविधः । क्ष्कं स्रोत् कृष्टिना स्थरत्व यस्येति मुख-नासा-गृद्दादिस्यः शोणितस्यावः विद्यानाद्व विद्यानाद्व कृष्टिना विद्यानाद्व कि स्थाने विद्यानाद्व कृष्टिना स्थाने क्ष्यादि । जन्मत्त्व प्रमुख्य कृष्टिना विद्यानाद्व कि स्थरत्व क्ष्यादि । जन्मत्त्व क्ष्यादि । क्ष्यादि कि स्थरत्व कृष्टिना स्थरत्व । विद्यानाद क्ष्यान्य । विद्यानाद क्ष्यान्य । स्थिनासा स्थानिक क्ष्यानिक स्थिति कार्तिकः ।। २१-२४ ॥-

भा॰ टी॰—साँप के काटने पर दंश से रक्त न पहे, लना या सिटण में मारने पर साट न उपड़े। ठंडा पानी डालने पर राँचा नाम न हों। तो मार्ग नहीं प्रतान । जिसका मुँह टेड़ा हो जाय, हाथ से गाँचने पर दाल काट ने उपण्याप, ताम पर जाय, गाँव मुक्त पड़े, काटने की जगह काला या लाल शाध हो उपण्याप तो उसकी चिकित्सा करना ध्यर्थ है, अर्थान् पह मर जाना है। नाम के पाटने पर जिसके मुँह से बची की स्रेत में गाड़ी २ लार घटे। मुन, नाम, मुन पाँच हिंग आदि से खून बहे और जिसके साँप का चार दाँन लगा हो नो पह गार्ग गाँव एन्या। पागल हो जाने से, ज्वर अतिसार आदि उपप्रच हो जाने से, पोर्ग पर गाँव, देन पर स्थाह हो जाने, नाक बैठ जाने से और अवेगी—नहर न आने पा गाध न पर पर पर अथवा पाखाना पेशाव न होने से रोगी नहीं पचता। ऐसी हातक में धेन मो चिकित्सा न करनी चाहिए॥ २६—२४॥

ष्प्रथ किंचिद्वस्थान्तर्गतस्यास्यैव विपस्य वृपोविषमंज्ञा ।

स्थावरजङ्गमिवपमेव जीर्थात्वादिभिविशेषेर्द्दीविषसंतां लभने, तहार— जीर्ण विषद्गीपिथिभिर्हतं वा दावारिनवातातपशापितं वा ॥ २४ ॥ स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूपीविषतासुपति ।

मः जोर्गिमत्पादि । विवद्यौषधिभिरिनि अगदादिनिः । दापानिकानाः तपशोषितं वेति दावानिकिनामिनः । स्वभावते या गुणविषदीनभिनि स्वभावदेव किमपि विषं व्यवायिविकाशिष्रभृतिषु दशसु गुणेषु मध्ये एक द्विष्यादिगृण्यानं यदि भवति तदा द्षीविषतासुषाते ॥ २५ ॥

भा०टी०—पुराना,विषनाशक श्रोषध-श्रगद से हीनवीर्य, वनाग्नि, हवा, घाम से हीन-वीर्य,स्वभाव से ही दश गुणों में वहुत गुणोंसे हीन,विष दूषीविष कहलाता है॥२४॥

## अथ दूषीविष्यु लक्तगानि ।

गुणहीनतामेव कार्येण दर्शयति-

वीर्याल्पभावाद् न निपातयेत् तत् कफान्वितं वर्षगणानुबन्धि ॥२६॥
तेनार्दितो भिन्न पुरोष-वर्णो वैगन्ध्य-वैरस्ययुतः पिपासी ।
मूर्च्छा अमं गद्गदवाग् विमं च विवेष्टमानोऽरितमाप्नुयाद् वा॥२०॥
(॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अ०-वीर्यालंपभावादित्यादि । न निपातयोदिति न मारयति सद्यश्चिरेण वा । कफान्वितामिति कफान्वितं सत् मन्दीभूतौष्ण्यादिग्रुणं न मारयति । वर्षगणा- जुवन्धीति अपाकाचिरस्थायि । तेनार्दितो भिन्नपुरीपवर्ण इति तेन दृषिविषेणा- दिंतो, भिन्नशब्दोऽत्र पुरीपवर्णाभ्यां पत्येकमभिसंवध्यते, भिन्नवर्णो=विवर्णः । वैगन्ध्य-वैरस्य-युत्त इति विरुद्धगन्ध-ग्रुखेवरस्ययुक्तः । विचेष्टमानो=विरुद्धां चेष्टां कुर्वन, अरितमसुखं लभते ॥२६-२०॥

भा० टी०—वह दूर्णविष निर्वल होने से तुरन्त नहीं मारता किन्तु कफ से घिर कर उष्णता श्रादि गुणों से हीन होकर वर्षों पेट में पड़ा रहता है-पकता नहीं। उससे मनुष्य को पतले दस्त श्राते हैं। शरीर श्रीर चेहरा का रंग विगड़ जाता है। दुर्गन्ध श्राती है श्रीर मुँह का जायका फीका रहता है। प्यास श्रधिक लगती है। मुच्छी श्रम होता है। श्रावाज साफ नहीं निकलती। कय होती है। विरुद्ध चेटा—हाथ पर पटकता श्रीर कँहरता है। श्रीर कहीं भो किसी प्रकार उसे चैन नहीं पड़ती॥ २६—२७॥

### -**ष्ट्राथैतस्य स्थानविशेषस्थित्या विशिष्टल**क्तागानि ।

स्थानविशेषेण विशिष्टा छिङ्गमाह--

आमारायस्थे कफवातरोगी पक्वारायस्थेऽनिलापित्तरोगी । भवेत समुद्धस्तिशिरोरुहाङ्गो विल्ननपक्षस्तु यथा विहङ्गः ॥ २८॥

( ধ্রু০ ক০ স্বত ২ )

म॰—ग्रामाशयस्थ इत्यादि । कफाइनत्वेन वानकोष आषण्यचे, तेन कफावातरोगीत्युक्तम् । अनिलापित्तरांगीति पववाश्ये दृष्ट्वातमस्यनेथन प्रत्यासदः स्याश्यस्थस्य पित्तस्य कोषः । भवेत् समुद्धस्तिशिरोक्दाङ्ग इति अजाङ्गान्दान् परं रहशन्दो द्रष्ट्वयः, तेनायमधः—समुद्धस्तिशिरोक्दाङ्गरुदः, शिरोरदाः=देणाः, अङ्गरुदं=लोम, तदुक्तमालम्यायने,—"सीदन्ति केशलांमानि निम्मन् प्रवाद्यये गते"—इत्यादि । विलृनपत्तस्तु यथा विदङ्ग इति मुण्डिनपक्तश्यनिमद्दाः, परन् पक्वाश्यगतस्यव छिङ्गम् ॥ २०॥

ं भा० टो०—दुपीविष श्रामाशय में रहता है तो कफ यात के राग गोर्ग . पक्वाशय में रहने से बात पित्त के रोग होते हैं श्रोर उस मतुन्य के सारे शरीर कीर शिर के सब बाल गिर जाने से वह ऐसा मालूम होता है जैसे पंग रगार लेने पर पत्ती ॥ २८ ॥

## अथ रसाद्धातुगतरृपीविपस्य लज्जगानि ।

नस्य रसादिधातुगनस्य ।लिङ्गमाह---

स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकागन् । कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु पूर्व शृणुं तस्य रूपम् ॥२६॥ (१९०० २०३)

म०—स्थितं रसादिष्वित्यादि । यथोक्तान करोति धानुमभवान विज्ञारा-निति सुश्रुते व्याधिसमुद्देशीयाध्यायोक्ताननाश्रद्धादीन रुगोनि कांगं च रृणु नन्य रूपमिति पूर्वरूपं मृष्वित्यर्थः ॥ २६ ॥

भा० टी०—हूपीविष के रस आदि धातु तक पहुंच जाने पर गम कारि के विगड़ने पर जो रोग पैदा होते हैं वे सब होते हैं। पाफ के सम्बन्ध के जुर्माद्य ठो समय, ठढी तेज हवा के चलने पर ओर मेघ से साकाशके विरे रहने पर हुपिए होकर अनेक रोगों को पैदा करता है। पहले उसका पूर्वकृप पनताबा जाना है। २६ ह

तदेवाह-

निद्रागुरुतं च विज्रुम्भणं च विश्लेपहर्पावयवाद्गमदंग् । ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मराइलकोटजनम् ॥ ३० ॥ मांस चयं पाद-कर-प्रशोथं मून्र्जां तथा छदिंमथातिसारम् । दूषीविषं श्वास-तृषा-ज्वरांश्च कुर्यात प्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥३१॥

( सु० क० अ० २ )

स०—निद्रेत्यादि । विश्लेषहषांविति विश्लेषो=गात्रस्य शैथिल्यम् । हर्षो=
रोमहर्षः । एतानि वातकफजानि लिङ्गानि । तत इति पूर्वरूपादनन्तरम् ।
अन्नमदाविपाकाविति अन्नमदः=अन्ने=अक्ते मदो=हर्षः अन्नमदः, कार्तिकस्त्वन्नविक्षेपणमन्नमदमाह, अन्नमदो=रसाजीणीमिति गदाधरः, अविपाकोऽ
नस्यापाकः । पादकरपशोथमिति पादे करे च प्रकृष्टं शोथं करोति ।
"मूर्जी तथा छार्दिमथातिसारम्" इत्यस्य स्थाने "प्रलेपकं छर्दिम्" इत्यादि पाठानतरे प्रलेपकं स्वेदप्रहत्त्या पिच्छिलं गात्रं, ज्वरविशेषं वा ॥ ३०॥ ३१॥

भा० टी०—हूपोंविष पहले निद्राधिक्य, शरीर का भारीपन, जँभाई, शरीर का ढीलापन,रोमाञ्च,श्रँगड़ाई,इन रोगों को पैदा करता है श्रौर इस पूर्वरूप के वाद श्रष्टमद (भोजन करने पर नशा सा मालूम होना) श्रन्न हज़म न होना,श्रद्धि,चकत्ता,दिदोरा उठना, कृशता, हाथ पैर में स्जन, कय, दस्त, श्वास, तृष्णा, ज्वर श्रोर पेट का वढ़ जाना, इन रोगों को पैदा करता है ॥ ३०--३१ ॥

# ञ्चथ नानाविधविषस्यानेकविकारकर्तृतःम्।

तदेव नानापकारं यद्यत् करोति तत्तदाह-

उन्मादमन्यत् जनयेत् तथाऽन्यदानाहमन्यत् क्षपयेच शुक्रम् । गाद्गद्यमन्यत् जनयेच कुष्ठ तांस्तान् विकारांश्च बहुप्रकारान्॥३२॥

(सु॰ क॰ अर॰ २)

मः जन्माद्मन्यदित्यादि । त्तपयेच शुक्तमिति षाण्ड्यं करोतीत्यर्थः । तांस्तानिति विसपिविस्फोटकादीन् ॥ ३२ ॥

भा० टो॰—दूषी विष कई प्रकार का होता है। कोई तो उन्माद, कोई आनाह, कोई नपु सकता, कोई गद्गद वाणी और कोई कुछ पैदा करना है, इस प्रकार हर एक तरह का दूषीविष श्रलग २ श्रनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है॥ ३२॥

#### ष्प्रथ दृषीटिषश्च्यस्य निस्तिः।

दृपीविपस्य निरुक्तिमाह-

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभीच्णगः । यस्मात् संदूषयेद् धातून् तस्माद् दृषीविषं स्मृतम् ॥ ३३ ॥ साध्यमात्मवतः सद्यो याष्यं संवत्सरोत्थितम् । दूषीविषमसाध्यं स्यात् क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ३४ ॥

(रुक्षक छ व ६)

म॰—दृषितिमित्यादि । देशकालाझादिवास्वर्गिति देशः=यनुगानिन्द्राः
तदृष्टिरत्पादिः, कालः=शीतानिलदुर्दिनादिः,अन्नम्=मुरानिन्द्रन्त्रभादिः, नैदृषितंकोषितम्, श्रभीक्ष्णशः=पुनःपुनः । धातुद्पकत्येन दृषीविषम् । नेयंगरं विषं
दिविधम्, एकम्,=सविषाविषसंयोगक्तनम्, कृत्रिममंदं, अपरम्=निर्विद्रद्रद्रन्तः
गरसंज्ञम् । यदाह षृद्धकाश्यपः—संयोगनं च दिविधं तृनीयं विषमुन्यते । गरः
स्याद्विषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्" इति । अन एव रसायने घरकः—''दंद्रान्तिः
म्लविषे सगरे कृत्रिमे विषे"—इति ॥ ३२ ॥ ३४ ॥

भा० टी०—दूपीविष पेट में पड़ा रहता है श्रोर त्रमृष देश, झड़ा, दर्मत, सुम, तिल, कुलधा वगेरह से फिर दूपित हों कर धातुत्रा को दृषित रुग्त रुग्त हों पर हों दूपीविष कहते हैं। जिनेन्द्रिय—पण्याशो पुरप का नवा दूर्मीविष रोग स्मान्य हाता है। एक वर्ष का पुराना याप्य श्रोर घीण तथा त्रपटा नेवी वा स्मान्य होता है। किंत्रिम श्रोर गर। सविष द्रोर सविष बन्दु में के संयोग से बना विष किंत्रिम श्रोर निर्विष पस्तु के संयोग ने एक दिए गर कहलाता है। ३३—३४॥

व्यथु कुत्रिमविषय लज्जणानि ।

तद् दूयमपि दर्शयितुमाह-

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदं रजो नानाङ्गजान् मलान् ! शत्रुपयुक्तांश्च गरान् प्रयच्छन्त्यन्नभिश्रितान् ॥ ३५ ॥ तैः स्यात् पाण्डः कृशोऽल्यान्निर्गरश्चास्योपजायते । मर्भप्रधमनाष्मानं हस्तयोः शोयलक्षणम् ॥ ३६ ॥

# जठरं ग्रहणीदोषो यद्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः। एवंविधस्य चान्यस्य व्याधिर्किङ्गानि दर्शयेत् ॥ ३७ ॥

म० —सौभाग्यार्थमित्यादि । स्त्रियः सौभाग्यार्थे शत्रुपयुक्ता वा सविष-जन्तूनां स्वेरं, रजञ्चूर्णं, नानाङ्गजान्=नानागरकरान् मलान् अन्नादौ ददति। तैरिति स्वेदरजः प्रभातिभिः । गरक्चास्योति अपाकाज्जठरावस्थितस्वेदादिरेवं गरः, अत एव तस्योदरामयः; किंवा वच्यमाणमर्मप्रथमनादिलक्तणो व्याधिर्गरः। मर्भ-मधमनं=मर्भव्यथा । शोथळत्तणामिति शोथ एव छत्तर्णं जटरमुद्ररम् । अन्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्श्येदिति अन्यस्य विस्फोटादेर्लिङ्गं दर्शयति ॥ ३५-३७ ॥

भा० टी०--स्त्रियाँ श्रक्कसर पतिको श्रपने वश में रखने के लिए प्रसीना, रज, अङ्गों की मैल वगैरह श्रन्न में मिला कर पुरुष को खिला देती हैं। शत्रु द्वारा भी ऐसी चीजें दी जाती हैं। ये चीजें जब अन्नके साथ पेट में पहुँचती हैं तो पाएडरोग,पसीना श्रिधिक निकलना, मन्दाग्नि, इशता, मर्मस्थानों में पीड़ा, श्राध्मान, हाथों में शाथ, पेट वढ़ श्राना, ब्रह्मारोग, यदमा, शुल्म, त्तय, ज्वर ये सव श्रौर फुन्सियाँ वगरह रोग पैदा होकर वहा तकलीफ देते हैं॥ ३४—३७॥

# स्रथ दूताविषस्योत्पत्तिः।

सम्प्रति छूतानां घोरविषत्वपतिपादनार्थमैतिहामाह-

यस्माद् लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदविन्दवः। तस्माद् लूतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडश ॥ ३८ ॥

म॰—यस्माल्यूनं तृरामित्यादि । इति किल श्रतिः—"विश्वामित्रो नर-पतिः कामधेनोर्बछात्कारपरिग्रहेण मुनिसत्तमं वाशिष्ठं कोपयांचकार, कुपितेन तेनान्तर्ज्वलद्विरलकोपानलज्वालितं <sup>1</sup>क्कुकुल्युगुलमिव वहलपाटलं लोचनद्वयं वहता भगवान् रविरवलोकितः । ततस्तस्य भुकुाटभयङ्करललाटतटमस्यन्दी स्वेदविन्द्-त्करः प्रचण्डतरः प्रत्यासञ्चलूनतृरो धेन्वर्थे संभृते निपतितो लूताऽभूत्"—इति ।

१ कुकुलस्तुषवह्निः । पहलपाटलमतिशयरक्षवर्णम् । श्रत्रार्थे सौश्रुतं वचनं यथा-विश्वामित्रो नृपवरः कदानि दृषिसत्तमम् । वशिष्ठं कोपयामास गत्वाश्रमपदं किल । कुपितस्य सुनेस्तस्य ललाटात्स्वेदविन्दवः । अपतन् दर्शनार्देव हाधस्तात्तीववर्षसः । लूने तृरो महर्षेत्तु धन्वर्थं संमृतेऽपि च । तती जातास्त्विमा घोरा

िविषयोगिताः छत्तणम् ] == पशुकोशहिन्दीर्शकाभ्यां महिनम् । (522 . तास्तु पोडश । यदाइ सुश्रृतः—''त्रिमण्डला नथा ध्वना फविला पीनग नया । ॥ ३७॥ लालामृत्रविषा रक्ता कठिना चाष्ट्रमी स्पृता । मीवणिका लाजवर्णा जारिको रणकी इंग्युका वा हो। तथा । कृष्णाऽग्निचकत्रा काण्डा च मालागुण्यप्रभी मना" ( सु क. म्था. प्र.= ) बनाई हुति। इति ॥ ३८ ॥ म्बेदादित हैं। भा॰ टी॰—विश्वामित्र एक वार विशिष्टती के स्राध्यम स्राये जीर उनने सामधेन व्यापिगीः। हं गाय माँगने लगे, उनके न देने पर जयईस्ती लेना चाहा, इस पर विशुष्टर्श की कर पुराष् । सन कोध हुआ, और उनके ललाट से पास में रात्री हुई घास पर पर्साता निंग उन्हें है ₹4-30 N मकड़ियाँ हुई जो गिनती में सोलह होती हैं॥ ३०॥ तिप पर्धात, ध भ्रथ् जुतादंशस्य सामान्यलक्त्रगानि । शतु हारा बीहें ते पार्डपेवाहर तासां सामान्यदंशलन्तणमाह-में में शाव,रेह ताभिर्देष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च । वगरह रेहे ज्वरो दाहे। अतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोपजाः ॥ ३६ ॥ पिडका विविधाकारा मगडलानि महान्ति न । शाथा महान्तो मृदवो रक्ताः श्यावाश्चलारतथा ॥ ४० ॥ सामान्यं सर्वे ज्तानामेतदु दंशस्य लक्षणम्। ( 30 20 Me = ) ]|| 35|| म॰-तामिर्द्छ इत्यादि । दंशकोय इतिदंशदेशे पृतिभाव न्ययेः । महासः F0 } त्ततजस्योति रक्तस्य प्रवर्तनम् । सर्वळ्तानाभिति असाध्याष्टविधनीर्रांभगादिन्हणः आपित्रों स नामेव सामान्यलद्गणं ह्रोयम् । यतिस्वमण्डलादीनामष्टानां कृत्तरमा पर्दः, वानिर्वष्टे गा, जीत शिरोदुःखमित्यादिना सामान्यलज्ञणमभिषाय सीवणिकाचनन्यर्गेतत् परित्यात वनद्रयं बह सुश्रुतः । माधवकरेण तु पोडशानां ळ्तानां सामान्यलक्षपरेनांदनप्रिमादेण संदर्भित् । पाठतामिति ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ("-18) भा॰ टी॰-इन सोलह ल्ताओं में बाठ में यम विष हाता है जोर पाट में करिक होता है। इनमें आठ साध्यल्ताके काटनेपर इंश्रहणन सड़ जाता है सूर यहना है. गुनियो हती ज्वर, दाह, ऋतिसार, त्रिदीपज रोग, भनेर धारार की पिट्रीर गा. दहें २ सकते. दही स्रोदिका मित्रम रेर मुलायम, लाल, स्याद, और फैलने वाली स्वन, ये नद राग पंदा होते हैं। ११-४०)

# <u> अथ द्षोविषाच्यलृतानां दंशलक्तगानि ।</u>

त्रिमएडलाद्योऽष्टौ दूषीविपास्तासां लक्षणमाह-

दंशमध्ये तु यत् कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम् ॥ ४१ ॥ ऊर्घ्वाकृति भृशं पाकं क्लेद-शोथ-ज्वरान्वितम् । द्षीविषाभिर्त्त्वाभस्तद् दष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ४२ ॥

( च०चि० अ०३५)

स०-दंशसध्ये त्वित्यादि । ऊर्ध्वाकृतीति अर्ध्वगस्वरूपम्, अन्ये "दग्धा-कृति" इति पठन्ति, तद् व्यक्तार्थम् । दूषीविषाभिरिति कालान्तरमकोपिविषाभिः। दृष्टमिति दंशम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

भा॰ टी॰-दूपीविप-विपैली लूता के काटने पर दंशस्थान में काला, या स्याह, जाला के समान ऊँचा शोथ हो जाता है, वह पकता है श्रीर वहता है। ज्वर श्रा जाता है ॥ ४१—४२ ॥

्ष्रथ माण्हरलृतानां दंशलद्मगानि ।

सौवर्णिकादीनामछानामसाध्यानां प्राणहराणां सामान्यळचणमाह-

शोथः श्वेताः सिता रक्ताः पीता दा पिडका ज्वरः । प्राणान्तिकाश्च जायन्ते श्वास-हिका-शिरोग्रहाः ॥ ४३ ॥

(च० चि० अ० २५)

स॰ -शोथ इत्यादि । प्राणान्तिका इति प्राणहराः ॥ ४३॥ भा॰ टी॰ — असाध्य प्राण्हर लूता के कारने पर शोध होता है ओर सफेर, काली, या लाल या पीली पिड़िकयाँ पैदा हो जाती हैं, ज्वर श्राता है। श्वास, द्विका शिरोवेदना, ये रोग पैदा होकर प्राण नाश कर देते हैं॥ ४३॥

ृष्र्यथाखुदृषोविषस्य लक्तगानि 🖂

आखुद्षीविषस्य छन्नणानि ।

आदंशात् शोणितं पाग्डमग्डलानि ज्वरोऽरुचिः। ले।महर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषादिते ॥ १४ ॥

( च॰ चि॰ अ० २५)

म॰ आदंशादित्यादि—आदंशात् शोणिनीमन्यत्र 'भिन्तिने' ति देषः । आखवः= शुक्रविषाः । यदुक्तम्,—शुक्रं पनित यर्त्रेषां शुक्रमपृष्टः स्पृश्नित यन् ' (सु. क. स्था. घ. ७)-इति ॥ ४४॥

भां॰ टी॰--दूर्पीविप-मूसा के काटने पर दशस्थान से र्मून याना है. पानापर के चकत्ते हो जाते हैं। ज्वर, श्रम्य, रोमाश्च श्रोर दार, ये रोग पैटा हो जाते हैं।

### अथ प्राग्हरमूपिकविपस्य लक्तग्वानि ।

माणहरमूपिकलक्षणमाह-

म्-र्जाङ्ग-ऽशोथ-वैवगर्थ-क्लेद-शब्दाश्चति-उवसः । शिरोगुरुत्वं ठालासृक्छिदिश्चासाध्यमृपिकेः॥ ४४॥

(সভাপিত সভাগ)

म॰-मृच्छेंत्वादि । अङ्गराधिति मृपिकाकार एवान्नराधि तथः । यदुक्तमन्यत्र,-"चीयते ग्रन्थिभिक्चाङ्गमाखुशावकसभिन्दः" ( छु. क. स्थाः छ. ७ )इति । शब्दाश्चितिः=वाधियम्, अन्ये "मन्दाक्षचिः" इति पटनित । असाद्यम्पिर्दः=
मारणात्मकैः ॥ ४५ ॥

भा॰ टी॰—प्रांगहर श्रसाध्य मूसा के काटने पर म्टर्डा. शरीर के शोध, देवर्जं फ्लेक्साव, वहिरापन, ज्वर, शिर का भारीपन, लार वहना, पृत की दाय, ये कर रोग पैदा होते हैं ॥ ४४ ॥

' भ्रथ कुकलासद्ध्य लक्तणानि ।

कृकलासदृष्टलिङ्गमाह—

काष्यर्थं श्यावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव वा । मोहोऽथ वर्चसो भेदो दष्टे स्यात् कृकलासकः ॥ ४६॥

भा॰ टी॰—कुकलास (गिर्गिट) का काटा स्थान पाला या स्थार प्रधार प्रतेर वर्ण का हो जाता है। बेहोशी रहती है। पतले इस्न होते है। ४६ ।

( 40 fee ## 27 )

म०-काष्य्यमित्यादि । वर्चसो भेदोऽतिसारः ॥ ४६ ॥ अथ <u>घृश्चिकविष्यः लक्त्रगा</u>नि । 🛩

दृश्चिकविषालिङ्गमाह--

दहत्यिग्निरिवादौ च भिनत्तीवोर्ध्वमाशु च ।

इश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्त तिष्ठति ॥ ४७ ॥

दष्टोऽसाध्यश्च हृद्-घ्राण-रसनोपहतो नरः ।

मासैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनातों जहात्यसून् ॥ ४८ ॥

(च० चि० छ० २५)

श्र०-द्हृत्यग्निरित्यादि । दृश्चिकः स्वनामख्यातः, स च आराविषः । दृष्टोऽ साध्यश्च हृद्ग्राणरसनोपहतो नर इति यदा हृदय-नासा-जिह्वोपघातो भवति तदा तद्दृष्टो न साध्यः । मांसैः पतिद्धरत्यर्थं वेदनातीं जहात्यस्नित्यादिनाऽयमः परोऽसाध्यप्रकारः । "दृष्टोऽसाध्यस्तु" इति पाठपत्तेऽसाध्यः सद्यःमाणहरैर्दृरिच-कैर्दृष्टो यंथोक्तलिङ्गो भंवति । चरकेऽप्ययमेव पाठः ॥ ४७-४ ॥

भा॰ टी॰—विच्छी के डंक मारने पर श्राग से जलने की तरह जलन होतो है। दंश स्थान फटा पड़ता है। उसका जहर पहले ऊपर की तरफ वड़े वेग से चढ़ता है। वाद दशस्थानमात्र में पीड़ा रहती है। श्रसाध्य विच्छी के काटने पर यदि हृदय, नाक, जिह्ना शक्तिहीन हो जाँय तो रोगी नहीं वचता। श्रगर दंशस्थान से मांस गृल २ कर गिरने हैं तो भी रोगी नहीं वचता॥ ४७—४८॥

### श्रथ कगुभद्षस्य जन्तगानि ।

कणभद्ष्र लिङ्गमाह—

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छिदिरथापि च । लक्षणं कणभदेष्टे दंशश्चैवावसीदित ॥ ४६॥

म॰-विसर्प इत्यादि । कराभः कीटविशेषः ॥ ४६ ॥

भा॰ टी॰—कण्भ कीड़े के काटने पर विसर्प. सूजन, शूल, ज्वर, कय, ये रोगे होते हैं श्रीर काटने की जगह गलने लगती है ॥ ४९॥

### अथोचिटिद्गद्ष्य लजगम्।

**जिचाटिङ्गद्**ष्टलिङ्गमाह—

हृष्टलोमोचिटिङ्गेन स्तव्यतिङ्गो भृशार्तिमान् । दृष्टः शीतोदकेने य सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ ४०॥

म०-हष्टरोमेत्यादि ॥ ५०॥

भा॰ टी॰—उचिटिङ्ग के काटने पर रोमाञ्च, हिद्ग का जक्दना, छोर प्ययम पीड़ा होती है श्रीर रोगी को ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में पानी सगा है १५०॥

ष्रथ स्विष्मग्रह्कद्ष्य लन्नग्म्।

सविपमण्ड्कादिदष्टलिङ्गपाह—

एकदंष्ट्रादितः शूनः सरुजः पीनकः सतृद् । छर्दिनिद्रा च सविपैर्मगङ्किर्दष्टलक्षणम् ॥ ५१ ॥ मत्स्यास्तु सविपाः कुर्युरीहं शोयं रुजं तया । कगड्डं शोथं ज्वरं मूर्ज्यं सविपास्तु जलोकसः ॥ ५२ ॥

्र म०- एकद्ंष्ट्रार्द्ति इत्यादि ।-स्वभावादेकया टंष्ट्रया कृतो दंशो भवति।। ५१-५२॥

भा० टी०—मेघा के काटने पर पीली स्जन, पीड़ा और प्यास, ये रोग होते । विपेली मेघा के काटने पर छुर्दि, और निद्रा खाती है। विपेली महिलयों के फाटने पर दाह, स्जन और पीड़ा होती है। सविप जॉफ के काटने पर स्जन, रहणती. प्यर श्रीर मृच्छी होती है। ४६—४२॥

ष्प्रध् गृहगोधिकाद्ष्टस्य लक्त्रणम् ।

गृहगोधिकादष्टलिङ्गमाह--

विदाहं श्वयशुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ।

म०-विदाहमित्यादि । गृहगोधिका उपेष्टीः धान्ये तु भामर्वमारुः। अत्र वस्यमाणं कुर्यादिति संवन्धनीयम्. तेन विदाहादीनां अमेन्यम् ॥—

भा॰ टी॰—गृहगोधिका ( ख्रिपकली-दिस्तुत्या ) के काटने पर खुदन कॉच, क्रांट पसीना बहुत निकलता है।

#### अथ शतुपदीद्षस्य लक्तग्म्।

शतपदीद्ष्टलक्षणमाह—

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्यात् शतपदीविषम् ॥ ४३ ॥

म॰—दंशत्यादि । कुर्यात् शतपदीविषमिति शतपदी=कारुण्डिका ॥५३॥ मा॰ टी॰—शतपदी :(कानखजूरा, गोजर) के काटने पर पक्षीना आता है। पीड़ा और जलन होती है॥ ४३॥

#### अथ मशकदुष्टर्य लन्तगम्।

मश्कदृष्टलिङ्गमाह---

कगडूमान् मशकैरीषत् शोथः स्यान्मन्दवेदनः । असाध्यकीटसदृशमसाध्यं मशकक्षतुम् ॥४४॥

कराह्मानित्यादि । असाध्यकीटसदृशमिति असाध्यकीटैर्व्हतादिभिः सम-लक्षणमिति असाध्यं मशकक्षतमिति पञ्चसु मशकेषु मध्ये पार्वतीयमशक्षतम— साध्यम् । यदाह सुश्रुते,—'पार्वतीयैस्तु कीटैश्च माणध्नैस्तुल्यलक्षणम्" (सु. क, स्था, अ. ८)-इति ॥ ४॥

भा॰ टी॰—मञ्झरके काटने पर दिदोरा पड़ जाता है और थोड़ी २ पीड़ा होती है, असाध्य-विषेते मञ्झर के काटने पर असाध्य लूता आदि के काटने के समान लक्षण होता है ॥ ४४ ॥

्रमुथ सविष्मज्ञिकाद्ष्टस्य लज्ञग्रम्।

मानिकाद्ष्टलत्त्रणमाह---

सद्यः प्रसाविणी श्यावा दाह-मूर्न्छी:ज्वरान्विता । पिडका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ५४ ॥

म० सद्यह्य्यादि । तासां च स्थागिकाऽस्रहृदिति तासां सुश्रुतोक्तषण्म-विकाणां मध्ये स्थागिकां प्राणहरेत्यर्थः ॥ ५५ ॥

मा० टी०—मक्खी के काटने पर तुरन्त वहने वाली स्याह पिड़की हो जाती है, तथा जलन, ज्वर श्रोर म्च्छी होती है। इनमें स्थिगका नाम की मक्खी शाणहर होती है॥ ४४॥ अथ नख-द्नतयोः सामान्यविपलजग्म ।

चतुष्पदद्विपदद्षृत्तत्त्वणमाह—

चतुष्पद्भिद्धिपद्भिश्च नख-दन्त-विषं च यत्। शूयते पच्यते वापि सवति ज्वरयत्यपि ॥ ४६ ॥

् म॰—चतुष्पद्गिरिति । चतुष्पादा=च्याघ्रादयः । दिपादा=यनमानुष-पान-राद्यः ॥ ४६ ॥

भा० टी०—चौपाये-वाघ म्रादि म्रोर दोपाँव वाले मनुष्य वनमानुष पानर म्रादि के नख म्रोर दाँत लग जाने से ग्रोथ होकर पक्रना म्रीर करना है गोर ज्वर म्राजाता है ॥ ४६ ॥

### <u>ष्यथ् व्याघादिहिस्रजनतृनां</u> विपलन्तगानि ।

अत्र केचित् विपाधिकारसामान्यात् श्वादीनामपि व्याघादीनां भल्ट्रहानां विषल्लक्षणं वदन्ति । तदाह—

श्व-शृगाल-तरद्वर्ध-व्याघादीनां यदाऽनिकः।
श्वेष्मप्रदृष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः॥ ५०॥
तदा प्रसस्त-लाङ्ग्ल-हनु-स्कन्धोऽतिलालवान।
अव्यक्तविधरोन्धरच सोऽन्योन्यमाभिधावति॥ ६०॥
प्रमुदोऽन्यतमस्त्वेषां खादन विपारधावति।
तेनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्णा सविषेण तु॥ ५६॥
सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यस्क्।
दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः॥ ६०॥

भा॰ टी॰—कफ से दूषित बात जब कुत्ता. स्यार, तरक्ष (भीद्रया) भालू, बाब, जीता, आदि जानवरों के संयायद सोतो में स्थित होतर इनकी संसा को नष्ट कर देता है, जिससे इन जानवरों का होश दिशाने नहीं रहता और पोंछ, जबदा, कंघा अपने स्थान से ढीला हाकर रासर जाता है। मुट से यहन

लार वहती है। ठीक तरह से न तो सूस पड़ता है और न सुन पड़ता है। श्रापस में एक दूसरे को काटने दोड़ते हैं। एक इम पागल हो जाते हैं। श्रार ये पागल जानवर किसी को काट लेते है तो कोटने की जगह काली हो जातो है श्रोर उससे वहुत ख़ून वहता है, श्रोर विप लपेटे हथियार के मारने पर जो लच्च होते हैं ये सब लच्च प्रकट होते हैं। ४७—६०॥

्रं अथालक्रीदिद्ष्टस्य मर्ग्यलच्नगानि ।

इदानीं स्वादिदष्टस्य रिष्टमाह—

येन चापि भवेद् दष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः।
बहुशः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विनश्यति ॥ ६१॥
दृष्ट्रिणा येन दष्टश्च तद्रृषं यस्तु पश्यति ।
अप्सु चादर्शाबिन्वे वा तस्य तद् रिष्टमादिशेत ॥ ६२॥
त्रस्यत्यकस्माद् योऽभीच्णं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपि वा जलम्।
जलत्रासं तु तं विद्याद् रिष्टं तदिप कीर्तितम्॥ ६३॥
अद्ष्टो वा जलत्रासी न कथंचन सिद्धचित ।
प्रमुशो वोत्थितो वापि स्रस्यस्त्रस्ता न सिद्धचित ॥६४॥

भां टीं - जिस जानवर ने काटाहों उसी की श्रावाज श्रोर काम यदि श्रादमों करने लगता है, तो वह रोगी नहीं वचता । श्रथवा काटे हुए जानवर की स्रत शीशा श्रोर पानी में देखे तो भी वह श्रादमी नहीं वचता । जो मनुष्य श्रकस्मात्-जल से उरने का कोई कारण न रहने पर भी जल देख कर या सुन कर वार २ उरता है उसे जलत्रास कहते हैं। किसी जानवर ने काटा हो या न काटा हो किन्तु जलत्रास रोग हो गया हो तो रोगी नहीं वचता । सोते या जागते तन्दुरस्ती की हालत में भी यदिजलत्रास हो तो वह श्रारिष्ट है ॥ ६१-६४॥

<्रम्रथः, निर्विषमनुष्यस्य खन्तसानि ।

्विषातुरः कीहशो निर्विषो भवतीति दर्शयितुमाह-प्रशान्तदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं सममूत्र-विट्कम् । प्रसन्न-वर्णोन्द्रय-चित्त-चेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥ ६४॥ म॰-प्रशास्तदोषितित्यादि । अत्रान्नाभिकामिक्यंनन प्रकृतिस्थाविनोन्ना, यदाह चरकः.—"भायेणापहतानित्वात् सापिन्छमित्सायेते.। प्राप्नोति चास्य देग्स्यं न चान्नमिनन्दिति" इति । सममृत्रविद्यमिति अन्नीणानितिरक्तमृत्रपृशिषम् । अन्ये 'समसूत्रजिहम्" इति पटन्ति, तदाऽयपर्थः,—सममित्रकृतं मृत्रं जिदा च यस्य स तथा एतेन त्रिपज्ञष्टा जिहा न रसवोधिनी भवति, मृत्रमि जिहायां विषयमान्वेण वैकृतं भवतीति प्रतिपाद्यति । जिहाग्रहणेनेय मृत्रग्रहणे विद्रं, तथ्य च रसग्रहण अनुग्रणत्वप्रतिपाद्नार्थं पृथग्रपादानम् । अनेन श्रांकृतं "नमदापः समाग्निक्च । सु. सु. स्था. अ. १६)-इत्यादिक्लंग्कस्य मकल एवाये उपवद्याहिष्या।

१ स्र्क्तिमुक्तावलीयन्थे गुरुणा यन्न गुन्फितम् । मया समस्तमग्रान्थि तद्गिरा शुद्धियुक्तया ।

२गुणनिधिगुरुवद्धे दाम्नि नाङ्मालतीनां परमपरिमन्त्रश्रीधाम्त्रि लघ्यावन्यम् । स्फुरति वचनक्कन्दं मन्दसौरभ्यन्त्रशाद् यचनमपि मदीयं विचित्रतन् कटानिन्।।२॥

मा० हो॰—सब दोप शान्त हो जॉय सब रस श्रादि धातु भी शाफ हो जाय, नक खाने की इच्छा हो, पालाना पेशाव साफ हो, शरीर, चेहरा का रंग ठांक हो, सत्य श्रादि इन्द्रियों में कोई विकार न हो, चित्त स्वस्य हो तो समसना पाहिए कि पाद रम मतुष्य पर विष का कुछ भी श्रसर नहीं है ॥ ६४ ॥

इति श्रीहरिनारायण्शमभैयैद्यस्तायां निदानदीपिकायां रिविनिद्यय-



<sup>9—</sup>स्किसुकावलीति-स्किः मधुनोद्यरुषा एव सुनापत् नामुक्तं पर्वे क्षित्राच्या । अभिकृतं प्रतितम् । तस्य गुरुति ए प्रवे क्षित्राच्या ।

२--गुणेति-गुणानां निधिर्निधानं यो गुरस्तेन घरे । अस्ति-सन्तः । स्य एर सामगर प्रान्तः । परमोऽत्युरकृते यापरिमतः सुगन्धः न एव श्रीरास्तः धान स्थानं स्वेतन् । स्वयानावदेशा १० तंसत् । नयनभेव सुन्दं सुन्दसुप्यम् । क्याचित्-ग्रापे सम्, ।

# अथ विषयानुक्रमणिका।

ज्वरोऽतिसारे। प्रहणी चार्शोऽजीएँ विस्तृचिका । अलसश्च विलम्बी च क्रिमिरुक्-पाराडु-कामलाः ॥ १ ॥ ह्ळीमकं रक्तपित्तं राजयद्दमा उरक्षतम् । कासो हिका सह श्वासैः स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ २ ॥ **बर्दिस्तृष्णा च मूर्ज्बाचा रोगाः पानात्ययादयः।** दाहोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिलामयः ॥ ३॥ वातरक्तमुरुस्तम्भ आमवातोऽथ शूलरुक्। पक्तिजं शूलमानाह उदावतीं ५ गुल्मरुक् ॥ ४ ॥ हदोगो मूत्रकुच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाऽश्मरी। प्रमेहो मधुमेहरच पिडकारच प्रमेहजाः ॥ ४ ॥ मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगगडकः। गग्डमालाऽपची प्रन्थिरर्चुदः श्लीपदं तथा ॥ ६ ॥ विद्रिधित्रणशोथरच द्रौ त्रणौ भन्ननाडिके। भगन्दरोपदंशौ च शूकदोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥ शीतिपत्तमुदर्दश्च कोठरचेवाम्मपित्तकम् । विसर्परच सविस्फोटः सरोमान्त्यो मसूरिकाः॥ =॥ च्चद्रा-ऽऽस्य-कर्ण-नासा-ऽक्षि-शिरः-स्त्री-बालकामयाः । विषं चेत्ययमुद्दिष्टो रुग्विनिश्चयसंग्रहः ॥ १ ॥

भा० टो०—ज्वर-म्रितिसार-म्रहणी-म्रशौ रोग-म्रजीण-विस्चिका-म्रलस-विल-म्बिका-क्रिमिरोग-पाण्डरोग-कामला-हलीमक-रक्त पित्त-राजयक्मा-उर ज्त-कास-हिका-श्वास-स्वरभेद-म्ररोचक-सुम्णा-छिद-मृस्छी-(संग्यास) पानात्यय-मादि- दाह-उन्माद-श्रपस्मार-वातरंग-वातरक्त-ऊदस्नम्म-श्रामवात-शृहरंग-पिन्तर्गश्रानाह-उदावर्ष-गुल्मरोग-इटोग-मृत्रह्न-मृत्राचात-श्रुम्मा-प्रमेह-प्रमेह
पिडका-मेदोरोग-उदर रोग-श्रोथ-द्विद्धिग-गलगण्ड-गण्डमाला-ग्रदर्श-प्रांत्यश्रवुद-श्लीपद-विद्विध-त्रण्शोथ-दोपज श्रीर श्रागन्तुक त्रग-मग्न-नाही इल-मगनदर-उपदंश-शृक दोप-क्रुष्ठ रोग-श्रोत पित्त-उददं-कोड-श्रम्लिपत्त-विनर्प-दिनकाटरोमान्ती-मस्रिका-जुद्ररोग-मुखरोग-कण्रेग-नासारोग-नेत्ररोग-हिग्गरोज-प्रममृदगर्भ-स्तनरोग-योनिकन्द-वालरोग श्रीर विप राग, इनने रंगों का संप्रद इन
रोगविनिश्चय प्रन्थ में किया गया है ॥ १—१ ॥

सुभाषितं यत्र यदिस्त किंचित तत सर्वमेकीकृतमत्र यत्नात् । विनिश्चये सर्वरुजां नराणां श्रीमाधवेनेन्दुकगरमजेन ॥ १० ॥

भा० टी०—जिन २ प्रन्थों में रोगों के निश्चन के विषय में जो मुक्त पर्वतं पार्व मालूम हुई उन सब का कोशिश के साथ श्रीदन्दुकर के पुत्र श्रीमाध्य ने इस गण विनिश्चय प्रन्थ में संप्रह किया ॥ ६० ॥

> यत् कृतं सुकृतं किंचित् कृत्वेवं रुग्विनिश्वयम् । मुञ्चन्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसन्ततिम् ॥ ११ ॥

मा॰ टी॰—इस प्रकार इस प्रन्थ के बनाने से जो फुछ पुरुष गुपा, उन पुरुष के सब जन्तुओं का रोग नित्य दूर हो ॥ ११ ॥

इति राध्यकरविरचितं माधवनिदान समाप्तम्।



९ सुकृतं पुरवम् ।

श्वातद्वराद्वितमिति पासन्तरेतु—श्वातद्वराद्वितं रोगगङ्गानिन्दर्यः ।

# माधवनिदान-परिशिष्टम्।



# अथ शातलानिदानम् ।

देव्या शीतलयाऽऽकान्ता मसूर्यः शीतला बहिः । े े ज्वरयेयुर्यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १ ॥ ताश्च सप्तविधाः ख्यातास्तासां भैदान् प्रचद्दमहे । ज्वरपूर्वा बृहत्स्फोटैः शीतला बृहती भवत्।। २।। सप्ताहात्रिःसरत्येव सप्ताहात् पूर्णतां त्रजेत् ! ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्वेकति स्वयम् ॥ ३॥ ् वातश्लेष्मसमुद्धता कोद्रवा कोंद्रवाकृतिः । तां कश्चित् प्राह पकेति सा तु पाकं न गच्छति ॥ छ ॥ जलशूकवदङ्गानि सा विध्यति विशेषतः। सप्ताहादु वा दशाहादु वा शान्ति यति विनै।षधम् ॥ ४॥ **ऊष्मणा तूष्मजारूपा सकगड्डः स्परीनप्रिया ।** नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति स्वयम् ॥ ६ ॥ चतुर्थी सर्पपाकारा पीतसर्पपवर्णिनी । नाम्ना सर्पिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमत्र विवर्जयेत् ॥ ७ ॥ किञ्चिद्ष्मानिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः । एषा भवति बाळानां सुखं शुष्यति च स्वयम् ॥ = ॥

कुष्टिवज्ञायते पष्टी लोहिनोन्नतमग्डला । ज्वरपूर्वा व्यथायुक्ता ज्वरस्निष्टेदु दिनत्रयम् ॥ ५ ॥ स्फोटाना मेलनादेषा वहुस्कोटापि दृश्यते । एकस्फोटे च कृष्णा च बोद्धव्या चर्मजाभिधा ॥ १० ॥

# इति शीतलानिदानम् ।

भा० टी०-मसुरिका में यदि शीतला देवीका आवेश होतारे तो उसे होतला ( माता ) कहते हैं. जिस प्रकार भोतिक विषम ज्वर होताहै उसी प्रकार हमाँ की ज्वर होताहै। यह शीनला सात प्रकार की होनीहै। जिसमें पहने उपर पार्व जीर गर वड़ी २ फ़ंसी होजाय उसे वड़ी शीतला फहते हैं। यह सातदिन में पूर्ग मुरू से हिह-लती है श्रोर सात दिन में भरती है श्रोर तीसरे सप्ताह में सुपनी होर अपने पाप ढल जाती है। बात कफसे कोदों की तरह फ़रिया पैदा रोजानों है उसे कोइबा कहते हैं। कोई २ इसका पकना बतलाते है परन्तु बह पकर्ता किकान नहीं। जन्म की तरह सब शरीरको वेधती रहती है, सातिरनों में या दश दिनोंमें बिना इपाह कर खद शान्त होजाती है, गरमी से श्रमोरी की तरह छोटी २ फ़ नियां होजानीहै, उन्हें खजली श्रातीहै। उस पर हाथ फेरने से श्रव्हा मानुम होना है। यह होतना मान दिनमें खुद सुख जाती है इसे पाणिसहा कहने हैं। जो शीनता मरमी के समान होतीहै उसे सर्पपिका कहते हैं, इसमें नेल नहीं लगाना चाहिए। गरमां ने गईने समान कुछ फ्र'सियां होजाती हैं और शापकी प्रचड़ी होजानो है। पर जीनहा शर्भक तर बालकों को हो होती है। क्रष्टको तरह लाल २ चकत्ता हो जाय- पहले ज्या हो पीडाहो । यह छुठवी शीतला है । इसमें तीन दिन तक उचर रदना है । जनेक किटको होजांय श्रोर श्रापस में एक इसरे से पेसी मिलझांप कि पपदी पिएयां मानूस हो श्रीर जगह काली हो। इसे ऋमंजा कहते हैं ॥ १-६० ॥



# अथ फिरङ्गरोगनिदानम् ।

फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैव यद् भेवत्। तस्मात फिरङ्ग इत्युक्ती व्याधिव्यीधिविशारेदैः ॥ १ ॥ गन्धरोगः फिरङ्गोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् । फिरङ्गिनोऽङ्गसंसर्गात फिरङ्गिगयाः प्रसंगतः ॥ २ ॥ व्याधिरागन्तुजो ह्येष दे।षाणामत्र संक्रमः। भवेत, तल्लक्षयेत् तेषां लक्षणिभिषजां वरः ॥ ३ ॥ फिरङ्गस्त्रिविधो ज्ञेया बाह्य आभ्यन्तरस्तथा । बहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ब्रुवे ॥ ४ ॥ तत्र बाह्यः फिग्ङ्गः स्याद् विस्फोटसदृशोऽल्परुक् । स्फुटितो त्रणवद् वैद्यैः दुलसाध्योऽप्यसी मतः ॥ ५ ॥ सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम् । शोफं च जनयेदेष कष्टसाध्या बुधैः स्मृतः ॥ ६ ॥ काश्य बलक्षयो नासामङ्गो वह्नेश्च मन्दता। अस्थिशोषोऽस्थिवऋत्वं फिरङ्गोपद्रवा अमी॥ ७॥ बहिभेवो भवेत साध्या नवीनो निरुपद्रवः। आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः॥ =॥ बहिरन्तभवश्चापि क्षीणस्योपद्रवैर्युतः । व्याप्तो व्याधिरसाध्योऽयमित्याहुर्भुनयः पुरा॥ १ ॥ इति फिरङ्गनिदानं समासम्।

भा॰ टी॰-फिरंग रोग (गर्मी या आतशक) फिरङ्ग देशमें श्रधिक होताहै, इस लिए बुद्धिमान वैद्य इस रोगकों भी फिरंग ही कहते हैं। यह गन्धरोग-गन्ध से होने बाला रोग फिरंग देशके पुषप के साथ बैठने उठने छीर उस देशनी रनी है हमने करने से पैदा होता है, इस लिए यह दोपज नहीं किन्तु आगन्तुज है, पीं हमने हाने का सम्यन्ध अवश्य होताहै, लज्लों से उनदों पों का बेचों को जानना जाित । किन तीन प्रकार का होताहै वाहरी, भीनरी छोर वाहर भीनर, दोनों नरफ. पाइर का फिरंग विस्कोट के समान होता है, थोड़ी १ पीड़ा होनीहै. छीर फुटने पर मान्याय की तरह मालुम होताहै, इसे बेचलोग सुखसाध्य बनलाने हैं। भीनरी पिरंग सिध्यों में होता है। आमवात के समान पीड़ी करना है तथा जोटा में सूजन जोर पहाने गोहिया पैदा करता है। इसे बेचीने कप्रसाध्य बनलाया है। एशना, नानायनी, नाक का बेठजाना,मन्दानिन,हिव्योंका स्थाना छोर-टेड़ा होजाना,ये सर फिरंगरे उपप्रव है। बाहरी, नया छोर उपद्रव रहित फिरंग रोग साध्य होताहै। भीनरी यह साध्य होता है, और वाहर भीतर—दोनों तरफ का फिरंग, जीलनाकी हालनमें, उपप्रवें से पुना और सब शरीर भरमें फैला हुआ फिरंग असाध्य माना गया है। १—१॥

# श्रथ क्लैब्यनिदानम् ।

वीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रतंक्षयात् । क्लैंब्यं संपद्यते तस्य शृणु सामान्यलक्षणम् ॥ १ ॥

भा० टी०-चीयरोग, इन्द्रिय रोग, बुढापा छोर वीर्यग्रय से मनुष्यां को पहले प्र ( नामदीं ) हो जाताहै । पहले उसका सामान्य ( मामूली ) सदस्य पतलाय जाता है ॥ १॥

संकल्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामिष स्त्रियम् ।
न याति लिङ्गशैथिल्यात कदानिद् याति वा चादे ॥ २॥
श्वासार्तः स्विन्नगात्रश्च मोघ—संकल्प—चेष्टितः ।
म्लानशिश्नश्च निर्वीजः स्यादेतत क्लेब्यलक्षणम् ॥
सामान्यलक्षणं ह्यतद् विस्तरेण प्रवच्यते ॥ ३॥

भा० टी०-पहले मैधन करने को रच्छा हो याद सुन्दर, प्रिय चौर पर्गानून को के मिलने परिलक्षको शिधिलता के कारण मैधन न करसके। यदि किसी महार मैधुर कर भी सके तो दम फूले, पसीना होजाय। मैधुनेच्छा और काम वर्षक हर जिसारें न्यर्थ हो जांय। इन्द्रिय शिथिल रहें श्रौर शरीर में वीर्य न रहे। यह क्लैन्य का सामान्य लज्ञण—है, विस्तार से श्रव श्रांग कहा जायगो॥ २—३॥

शीत-रुक्षाल्प-संक्षिष्ट-विरुद्धाजीर्ण-भोजनात् ।

शोक-चिन्ता-भय-त्रासात् स्त्रीणां चात्यर्थसेवनात् ॥ ४ ॥

अभिचाराद्विस्तम्भाद् रसादीनां च संक्षयात् ।

वातादीनाञ्च वैषम्यात् तथेवानशनात् श्रमात् ॥ ४ ॥

नारीणामरसञ्चतात् पञ्चकमीपचारतः ।

बीजोपघाताद् भवति पाग्डवर्णः सुदुवेलः ॥ ६ ॥

अल्पप्राणोऽल्पहंषश्च प्रमदासु भवेन्नरः ।

हत्-पाग्डरोग-तमक-कामला-श्रम-पीडितः ॥ ७ ॥

अर्धतीसार-शूळा-ऽऽत्तः कास-ज्वर-निपीडितः ।

बीजोपघातजं क्लेब्यं, ध्वजभङ्गकृतं शृणु ॥ = ॥

भा० टी०-टंडी-रूबी—अल्प—रोगोत्पादक,—विरुद्ध,—अजीर्ण भोजनः श्लोक— चिन्ता-अय-घवडाहटः, अधिक स्त्री सेवन, टोना टोटका-अविश्वास-रस आदि घातुओं का नए होना, वात आदि दोषों का विषम होना, उपवास, परिश्रम, अशात यौवना स्त्रीका होना, वमन विरेचन आदि ठीक न होना, इन सब कारणों से वीर्य कमः और खराव हो जाताहै, जिससे मनुष्य पाएडवर्ण और दुर्वल हो जाताहै। ताकत विल्कुल घट जाती है। स्त्री के पास रहने पर भी मैथुन की इच्छा नहीं होती, हद्रोग, पाएडरोग,तमकश्वास,कामला,थकाहट,कय,अतिसार,श्र्ल, कास और ज्वर,ये सब रोग उस मनुष्य को घर लेते हैं। यह वीजोपधातज क्लेंच्य का लक्षण है ध्वजभक्ष जनित क्लेंच्य आगे सुनो॥ ४—६॥

अत्यम्ब-लवण-क्षार-विरुद्धाजीण-भोजनात्। अत्यम्बुणानाद् विषमात् पिष्टान्न-गुरु-भोजनात्॥ १॥ दिधिक्षीरानुषमांस-सेवनाद् व्याधिकषेणात्। कृत्यानां चैव गमनादयेशिनगमनादिष्।। १०॥

दीघरागां चिरात्सृष्टां तथेव च रजस्वलाम्। दुर्गन्धां दुष्टयोनिं च तथैव च परिस्नुताम् ॥ ११ ॥ ईदशीं प्रमदां मोहाद यो गच्छेत् कामहर्पितः। चतुष्पदाभिगमनात शेंफसश्चाभिघाततः ॥ १२ ॥ अधावनाद् वा मेद्रस्य शस्त्र-दन्त-नख-क्षतात्। काष्ठप्रहारनिष्पेपात शुकानाञ्चातिसेवनात्। रेतसश्च प्रतीघातादु ध्वजभंगः प्रवर्त्तते ॥ १३ ॥ भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वद्याम्यतः परम् । श्वयथुर्वेदना मेट्रे रागश्चैवोपलद्यते । स्फोटाश्च तीत्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि ॥ १४ ॥ मांसरृद्धिभवेचास्य त्रणाः क्षित्रं भवन्त्यपि । पुळाकोदकसङ्काशः स्नावः श्यावारुणप्रभः ॥ १४ ॥ वलयीक्करते चापि कठिनश्च परिग्रहः। ज्वरस्तृष्णा भ्रमा मुर्च्छा छर्दिश्चास्योपजायते ॥ १६ ॥ रक्तं कृष्णं स्रवचापि नीलमाविललोहितम्। अगिननेव च दग्धस्य तीत्रों दाहः सवेदनः ॥ १७ ॥ वस्ती वृषणयोर्वापि सीवन्यां वङ्क्षणेषु च । कदाचित् पिन्छिलो वापि पाग्डस्नावश्च जायते ॥ १८॥ श्वयथुश्च भवेन्मन्दः स्तिमितोऽल्पपरिस्रवः। चिराच पाकं ब्रजते शीघं वाथ प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ जायन्ते किमयश्चापि क्लिसते पूर्तिगन्धि च। विशीर्थते मणिश्चास्य मेद्रमुष्कावधापि च ॥ २०॥

ध्वजभङ्गकृतं क्लैब्यमित्येतत् समुदाहृतम् । एवं पञ्चविधं केचिद ध्वजभङ्गं वदन्त्यि॥ २१॥

भा० टी०-खटाई, नमक, ज्ञार-श्रधिक खाना, विदद्ध भोजन, श्रजीर्ण भोजन, दही, दूध, श्रानूपमांस का अधिक सेवन,पानी खधिक पीना,विषम भोजन,मैंदा की चीजें,गुर का श्रधिक खाना, रोगसे दुर्वलता होना। कन्यागमन, योनिके श्रतिरिक्त चीजों से मैथुनेच्छा पूरी करना, दीर्घरोगिणी, वहुत दिनोंसे मैथुन से झूटी हुई, रजस्वला, वद्वू करने वाली, योनि रोग वाली,सोम रोग या प्रदर रोग वाली स्री के साथ काम-मोहित होकर मैथुन करना, मादा चौपायों के साथ मैथुन करना,लिइपर चोट लगना, लिङ्गको न धोना, हथियार, दांत, नाखून से छिल जाना, काठ, पत्थर, लाठी वगैरह से चोट लगना,ग्रंक-प्रधान लेप लगाना, वीर्य में दोप होना,इन सव कारणों से ध्वज-भङ्ग-लिङ्ग का शिथिल होना-होता है। इस ध्वजभंग से जो रोग होते हैं वे अव लिखे जाते हैं। इन्द्रिय में सूजन पीड़ा श्रोर लाली होती है। पिड़िकयां निकल श्राती हैं, लिङ्ग पक जाता है। मांस वढ़ जाते हैं घाव हो-जाते हैं। मांसके घोवन के समान श्रौर लाल या स्याह स्नाव होता है। लिङ्ग गोल हो जाता है। पकड़ाई नहीं देता, ज्वर, तृष्णा, चकर, मृच्छा कय, ये रोग हो जाते हैं। लाल, काला नीला, या मैला स्नाव होता है पेड़, अरडकोश, सीयन और पट्टा में आग से जलने के समान वड़ी तेज जलन श्रौर पीड़ा होंती है। कभी २ लासादार पाएडवर्ण का स्नाव होता है। थोड़ी,कड़ी सूजन हो जाती है श्रौर उससे थोड़ा २ स्नाव होता है। सूजन देर में पकती है याजल्दी कम हो जाती है। सडाइन श्रोर वदव्होंने से कीड़े पड़ जाते हैं। लिङ्ग का श्रयमाग (सोपारी) गल जाता है। या पूरा लिङ्ग अएडकोश गल जाता है। ये सब लक्तण ध्वजभङ्ग क्लैब्य में होते हैं। इस प्रकार से कोई इन्हीं लक्त्यों में पांच भाग कर के पांच प्रकार का ध्वजभङ्ग वतलाते हैं॥ ६---२१॥

केंकेब्यं जरासम्भवं हि प्रवत्त्याम्यथ तत् शृणु । जघन्यमध्यप्रवरं वयिस्त्रविधमुच्यते ॥ २२ ॥ अथ प्रवयसां शुक्रं प्रायशः क्षीयते नृणाम् । रसादीनां संक्षयाच तथैवावृष्यसेवनात् ॥ २३ ॥ बळवीर्यन्द्रियाणां च क्रमणैव परिक्षयात् । पुरिक्षयादायुषश्चाण्यनाहारात् श्रमात् क्लमात् ॥ २४ ॥ जरासम्भवजं केळव्यिमत्येतेहेत् भिर्नृणाम् । जायते तेन सोऽत्यर्थं क्षीणवातुः सुदुर्वेतः॥ २४॥ विवर्णो विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमधारनुते। एतजुरासंभवं हि चतुर्थं क्षयजं शृणु॥ २६॥

भाग्टी०-श्रव जरा-संभव पलेच्य का लज्ञण लिया जाता है-त्रप्रस्था कीम प्रकार की होती है-छोटी, मध्यम श्रोर प्रवर (युढ़ाई)। युढ़ाई पाने पर मनुष्यं, का यंत्रं प्राप्तः सीण हो जाता है श्रोर रस श्रादि धातु भी सीण हो जाते है, मृष्य परार्ध नेयन न करने से कम से वल, बीर्य, इन्द्रिय श्रोर शक्ति, त्या पुढ़ा; में पट जाता है श्रायु भी कम हो जाती है, भृष्य टीक न लगने से शुद्ध गाया नहीं जाता। थोड़े से भी काम में थकान मालूम होती है। घंटे २ धकाहट मालूम होती है। इन सब कारणों से युढ़ाई में स्वभावत महीं को नामहीं तो जाती है। धरी श्री होती हैं। श्रीर था रंग गता हो जाता है। इन सब कारणों से युढ़ाई में स्वभावत महीं को नामहीं तो जाती है। धरी श्रीर था रंग गता हो जाता है। विल घवज़ाता है। मन उदास रहता है श्रीर युज श्रीय प्रतेश रोग पेट लेते हैं। यह सब लज्जण जरा-सम्भव पलेव्य का है, यब इपक प्रतेश का राज्य बतलाया जाता है। २२-२६॥

श्रितंत्रण्डादथोद्देगात सदा विशित यो नरः ॥ २७॥ कृशो वा सेवते रूक्षमञ्जपानमथोपधम् । दुर्वलप्रकृतिश्चेव निराहारो भवेद यदि ॥ २८॥ असात्म्यभोजनाचापि हृदये यो व्यवस्थितः । ससः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ २६॥ रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः । शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक्रं धाम परं मनम् ॥ २०॥ वितसो वातिहर्षेण व्यवायं सेवते तु यः । शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति स ध्रयम् ॥ २१॥ शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति स ध्रयम् ॥ २१॥

धारं व्याधिमवाप्नोति मरणं वा स गञ्छति ।
शुक्रं तस्माद् विशेषेण रहयमारोग्यमिच्छता ॥
एतिन्नदानिकङ्गाभ्यामुक्तं क्लेब्यं चतुर्विधम् ॥ ३२ ॥
केचित क्लेब्यं त्वसाध्ये दे ध्वजभङ्गक्षयोद्भवे ।
वदन्ति शफसश्छेदाद् वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ३३ ॥
मातापित्रोबीजदोषादशुभैश्चाकृतात्मनः ।
गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः शिराः ॥
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद् रेतश्चाप्युपहन्यते ॥ ३४ ॥
तत्र सम्पूर्णसर्वोङ्गः स भवत्यपुमान् पुमान् ।
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ्रयात् ॥ ३४ ॥
इति क्लेब्यनिदानं समाप्तम् ॥

भा॰ टी॰-श्रधिक चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या (डाह) उत्कर्छा, उद्घेग, कृशता को हालत में रूखा श्रोषघ श्रन्न खाना, दुर्घल प्रकृति होने पर उपवास करना, श्रसातम्य भोजन करना, इन सत्र कारणों से हृदय में रहने वाला रस घातु जीण होने लगता है, धीरे २ खून, मेदस,मजा, हड्डी श्रीर कमजीर ही जाते हैं। चीर्य का कम होना महाहानिकारक है क्योंकि वीर्य ही शरीर में प्रधान वस्तु है। अथवा चित्त में मैथुन की वहुत प्रवल इच्छा होने पर यदि बुंड़ा श्रादमी मैथुन करता है तो थोड़ा बहुत जो कुछ ग्रुक वचा रहता है वह भी नए हो जाता है, जिससे भयद्भर रोग पैदा हो जाते हैं, या मरण हो जाता है। इस लिए श्रपनी तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिए वीर्य की रत्ना हर वष्त करनी चाहिए। इसं प्रकार इन निदान श्रीर लक्त्यों से चार प्रकार का क्लैंच्य वतलाया गया। कोई २ श्राचार्य ध्वजभङ्ग श्रीर चय से उत्पन्न क्लैब्य को श्रसाध्य वतलाते हैं। इन्द्रिय काटना, विधया करना, या माता पिता के रजवीर्य से दोष होना, पूर्व जन्म का पाप इन सव कारणों से गर्मस्थ वालक की वीर्य वाहिनी शिरा को खराव कर देते हैं।शिरा के विगड़ जाने से वीर्य भी खराव हो जाता है,वाद जन्म लेने पर श्रादमी देखने में हाथ पैर शरीर से विरुक्तल तन्दुरुस्त श्रोर हुए पुष्ट देख पड़ता है, परन्तु भीतर से वह एक दम नामर्व रहता है। यह क्लैब्य रोग सम्निपात से होता है और असाध्य है॥२७-३४॥

# अथ सोमंरोगनिदानम् ।

स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोकाचापि श्रमादपि । अतिसारकयोगादु वा गरयोगात् तयेव च ॥ १ ॥ श्रापः सर्वशरीरस्थाः धुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च । तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रमागं त्रज्ञान्ते हि ॥ २ ॥ प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्या नीरुजः सिताः। स्रवन्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुर्वला ॥ ३ ॥ वेगं धारियतुं तासां न विन्दति सुखं ववित् । शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च शुष्यित ॥ ४ ॥ मूर्च्या जुम्मा प्रलापरच त्वग् रुक्षा चातिमात्रतः। भद्येभों ज्येश्च पेयेश्च न तृप्ति लभते बन्नित्।। प्र।। सन्धारणातशरीरस्य ता आपः सोमसंज्ञिताः। ततः सोमक्षयात स्त्रीणा सोमरोग इति स्मृतः ॥ ६ ॥

इति सोमरोगनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०-अधिक मेथुन, शोफ, परिश्रम, श्रतिसार रोग, गर (संगोगर पिप् ) का सेवन, खाने पोने की गड़उड़ी, इन कारखें, से सित्रों के सब मर्श्वर मा उन पर्वात् जलीय धातु-रस-रक्त-मृत्र-मेद्द-मजा प्रादि विगड़ कर मृत्र-मार्ग ने निरंत है। पत जल-निर्मेल पतला, उंडा, निर्मन्य यिना पीड़ा के इनना स्वधिक विस्ता कि करी क्सजोर हो जाती है जरा देर भी उसका येग नहीं गक सकती। पर्नी भी उसे महा महीं मिलता दिल बाली पड़ जाता है सुद पोर तानु स्वाने तगते हैं। मृत्यां, इंगर्ने, प्रलाप, त्वचा का क्यापन,ये सत्र रोग पंदा हो हाते . तिहास से प्रविचा सम्बद्धार होत नहीं भाता, श्रोर न उससे सन्तोप हाना है, जनीय धानु समीर को रता करने पानी चीज है, इसलिए उसका नाम सोम है, उसी सीम के याहर करिक दिवाहने के पा सोमरोग कलहाता है।। १-६॥

१ चरके त्रिदोपजप्रदेरेऽस्यान्तर्गराना ।

# **त्रय सायुकनिदानम्** ।

शालासु कुपितो देषः शाथं कृत्वा विसर्पत्रत ।
भिनत्ति तत्थ्रते तत्र सोष्म स्नायुं विशोष्य च ॥ १ ॥
कुर्यात् तन्तुनिमं जीवं वृत्त श्वेतद्युतिं बिहः ।
शनः शनः क्षताद् याति छेदात् कोपमुपिति च ॥ २ ॥
तत्पातात् शोथशान्तिः स्यात् पुनः स्थानान्तर भवेत् ।
स स्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ताऽत्र विसर्पवत् ॥ ३ ॥
बाह्योपीद प्रमादेन त्रुट्यते जङ्गयोरापि ॥
संकोचं खञ्जतां चैव च्छिन्नतन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥
बातेन श्यावख्यः सरुगथ दहनान्नीलपीतः सहादोऽथ श्वेतःश्लेष्मणा स्यात्रश्चगरिमसुतोऽथ द्विदोषो द्विलिङ्गी।
रक्तेनारक्तकान्तिः समधिकदहनोऽथाषिलैः सर्वालङ्गी
रोगोऽसावष्टेयत्थं सानभिरभिहितः स्नायुकस्तन्तुकीटः ॥
श्रा

भा० टी०-कुपि। दोपों से हाथ पैरों में विसर्प के समान सूजन हो जाती है। वह सूजन फूट जाती है और वहां की स्नायु (नस) सूख जाती है, फिर वाहर की तरफ उसमें से सूतके सरीखे गोल २ सफेर रगके लंवे की दें निकलते हैं, वे की दें घीरे वाहर निकलते हैं, यदि वह किसी प्रकार वोच से टूट जाता है तो रोग अधिक वढ़ जाता है। की दें के विल्कुल गिर जाने से एक जगह की सूजन शान्त हो जाती है और फिर दूसरी जगह हो जाता है। इस रोगका नाम स्नायुक्त है। हिन्दी में इसे 'नहरुआ'' कहते हैं। इसकी चिकित्सा विसर्प की तरह फरनी चाहिए,यदि वाहु या जङ्घा(पेंहरी), में कही भी यह हो और असावधानता से किसी प्रकार टूट जाय तो हाथ लूला और पैर लंगड़ा हो जाता है। वाताधिक से यह थोथ स्याह क्ला, पीड़ा करने घाला, पित्त से नीला या पीला,जलन पैदा करने वाला,कफ से सफेर,चिपटा और मारी होता है। दो दोपों से दो दोपों का लज्ज होता है। रक्ताधिक से लाल होता है श्रीर जलन यहत रहतो है। त्रिरोप अधिक होने से तीनों दोपों के लज्ज्ज्य होते हैं। इस प्रकार यह रोग प्रकार का होता है। १-४॥

# अन्यत् परिशिष्टम 🟀

#### ~~(回)

श्रीगणनाथसेनकविराजमहोद्यकृतसिद्धान्तिनदानग्रन्यात् किषये आधुनिका आन्त्रिकादि ज्वरा उद्धियन्ते—

आन्त्रिक ज्वर:-Typhaid fewer ( टाइ फायड फीवर )

्निदानम्---

अध्वोपवासिक्छानां दुर्गन्धाभ्यणवासिनाम् प्रायो मलादिसंसृष्टभद्यपानोपयोगतः सर्वेष्यृतुषु सूम्ना तु ग्रीष्मे शरिद वार्षिके श्रान्त्रिकाख्यो ज्वरः कुच्छ्रो दृश्यते घोरलक्षणः तस्य जीवाणवः केचिन्मलमूत्रादिसम्भवाः विशिष्टं तु निदानं स्युः—

भा० टी०-अधिक रास्ता चलने से धकता, उपमास से हुपैताना होना दाई के पास रहना, मलादि युक्त राने पीने की चीजों का नेयन दन फारणों से पालिक ज्वर उत्पन्न होता है। यो तो यह ज्वर सभी प्रमुखों में पैदा होता है। परमुखाँ के दिनों में, शरद् ऋतु में और वर्षा ऋतु में विदोप कर। इस ज्वर में सिर्यातक एएए चहुत तेजी से होते हैं और इसी लिए यह एक साथ होता है, इस प्यर में पंडा पर्य वाले खास की है होते हैं। ये की दे इस ज्वर के रोगों के मलमूख में विदोप पर्य के होते हैं। ये की दे इस ज्वर के रोगों के मलमूख में विद्या पर में प्याप हों जाते हैं या टाइफायड ज्वर के रोगों के मलमूख में यदि मिर्यायों पेट द्वारों है को उप मिक्सियों के पैर में ये की है लपट जाते हैं होर फिर ये मिर्यायों हों र गाने पीन की चीजों पर वैठती हैं उन चीजों में मिर्यायों के पैर से जनर कर की राने पीन की चीजों पर वैठती हैं उन चीजों में मिर्यायों के पैर से जनर कर की राने ही स्मीर उन चीजों को जो आदमी खाता पीता है उसे यह ज्वर हो लाना है।

( ७२० )

सम्पाप्तः--

अथान्त्राश्रयिणश्चते, 🔭

रसं रक्तं च दोषांश्च कोपयन्त्यचिरादिप ।

क्षिएवन्ति चान्तिमं भागं

ज्जुद्रान्त्राणां शनैः शनैः ।

तेताऽन्त्रक्षतसंवृद्धौ कचिद्रक्तस्य निःस्रवः

भिन्नान्त्रताऽथवाऽसाध्येत्येष वैकृतनिश्चयः

भा॰ टी॰—वाद ये कीड़े पेट में पहुंच कर विशेषतः स्रांतो में स्थित होकर रस, रक्त स्रोर वातादि दोषों को वहुत जल्दी खराव कर डालते हैं स्रोर छोटी स्राँत के

श्राखिरी श्रौर वड़ी श्रांतके पहले हिस्से को इस तरह खा डालते हैं जैसे घुन काठकी। यह वात प्रायः ज्वर श्राने के दूसरे सप्ताह केवाद होती है। जविक कोड़े वहुत ज्यादा

श्रांत को खाने लगते हैं, याने कीड़ों के द्वारा जनकि श्रांत में वहुत ज्यादा जख़म हो जाता है, तो कभी २ उन जखमों से ख़न वहने लगता है जो कि कभी २ पाखाने के

रास्ते से वाहर निकलता है और कभी अन्दर हो रह जाता है। यह रोग प्रायः असाध्य होता है।

पूर्वरूपम्—

शिरोरुगरुचिः सादो विड्विबन्धोऽरितस्तमः। स्फुटास्फुटं पूर्विलिङ्गं प्रायः स्यादान्त्रिके ज्वरे॥

आ० टी०—शिर में पीड़ा, श्रद्धित, शरीर की शिथिलता, कब्ज, श्ररित, श्राँख के तामने श्रंधेरा होना,ये सव लक्षण श्रान्त्रिक ज्वर के पूर्वरूप में होते हैं। किसी रोगी में

त्रामन अधरा हाना,य सव लक्षण श्रान्त्रिक ज्वर के पूर्वरूप में होते हैं। किसी रोगी लक्षण साफ जाहिर होते हैं, किसीमें नहीं। तदेव सुज्वरं रूपमृष्टाहेन स्फुटीभवेत।

ज्वरश्च वर्द्धते नित्यं क्रमारोहेण लक्षितः ॥ प्रायशो दृश्यते किञ्चित् लीहरचाप्यभिवर्धनम् ।

कचिन्च सम्भवलयौ गात्रेष्वारक्तल्दमणाम् ॥

पञ्चाहात परतः प्रायः कचिन्नेव चिरेण वा ।

चणमुदुगादियुपाभं साध्मानमतिसार्यतं ॥ अथ दितीये सप्ताहे प्रवृद्धस्तिष्ठीत ज्वरः । तदा स्युररतिस्तन्द्रा मुखशोपः प्रमीलकः॥ कासः प्रलापो दौर्नल्यमाध्मानञ्च विशेषतः । जिह्या च रक्तपर्यन्ता कर्कशा स्फुटितोपमा ॥ सन्तापोऽभ्यधिकरवापि धमनी नातिचञ्चला । सान्निपातिकलिङ्गानामन्येपाञ्चापि सम्भवः ॥ अथास्य दोषपाकेन नैरुज्ये सम्भविष्यीत। प्रायस्तृतीये सप्ताहे क्वचित्तुर्येऽथवा पुनः ॥ ज्वरः सोपद्रवगणः ऋमेणवावरोहति । वैषम्यं वैति, मुञ्जेत्त स द्राविंशतिवामरैः ॥ द्वाचत्वारिंशता घर्षेः क्वचिद्रा मुञ्चति ज्वरः। क्रमारोहात्ररोहाभ्या पुनर्दशितलक्षणः ॥ दशाहात् परतो वापि दारुणो रक्तनिःस्रवः। सोऽतिकुच्ल्रो भवेज्जातु ततोप्याराग्यसम्भवः ॥ सन्निपातज्वरान्तोक्तं बाधिर्यादि च वैकृतम् । कस्यापि जायते तच प्रायः शाम्यत्युपऋमात् ॥

भा० टी०-चाद यही पूर्वक्षप ब्राड दिनों में ज्वर के नए में मक्ट हो जाता है कीर कम से घीरे र ज्वर रोज र बढ़ता रहता है। विसी र रोगी की प्लीहा भी यह जाती है ब्रीर किसीकी नहीं भी बढ़ती। शरीर में लाल चकरों भी दीरा पढ़ते है। पांच दिनों के बाद किसी र को चना छीर म्'ग के यूप के समान पीते र उस्त भी आने स्तान है ब्रीर भाष्मान भी होता है। किसी के दस्त नहीं भी हाते। बाद हुसरे मताह में प्यर बढ़कर स्थिर हो जाता है। उस समय तन्द्रा, मुद्द स्थाना, म्मीसक (बेलुकीया कांक.

पर भांप रहना ) कास, प्रलाप, दीर्वरूप, ये सव उपद्रव विशेपरूप से प्रकट होते हैं। जोभ वीच में मेली, किनारों पर लाल, कर्कश और फटीसी मालूम होती है। उचर से शरीर वहुत गर्म रहता है। और नाडी वहुत चञ्चल (तेज ) नहीं चलती। सिन्नपातज , ज्वर के अन्य लज्ज्ज्ज्ञ भी प्रकट हो जाते हैं। वाद यदि भाग्यवश रोगी वचने वाला होता है तो तीसरे या चौथे सप्ताह दोपों का पाक होने लगता है और ज्वर धीरे र उपद्रवों के साथ उतरने लगता है। यदि धातु पाक होता है तो ज्वर क्रमश या विपम्तता से वढ़ता है और सम्पूर्ण लज्ज्ज्ज्ञ प्रकट हो जाते हैं, फिर रोगों को मृत्यु हो जाती है। वाईस या अद्वाहस अथवा वयालीस दिन के वाद ज्वर एक दम उतर जाता है। वयालीस दिनों में उतरने वाला ज्वर २८ दिनों के वाद फिर कम से तेज होने लगता है और दसवें दिन ने ४२ दिनों तक किसी र रोगों के चत अन्त से खून गिरता है जिससे नाड़ी का स्पन्दन वंद होने लगता है और मृत्यु हो जाती है। यह ज्वर अत्यन्त कुन्छेसाध्य होता है। यदि भली भांति सावधानता से चिकित्सा होती है तो रोगों अच्छे भी हो जाने हैं। अच्छे होने पर वाधिय, मृकता आदि विकार जोंकि सिवपात ज्वर के अन्त में होते हैं, वे इसमें भी होते हैं, किन्तु चिकित्सा से ये शान्त हो जाते हैं।

## श्वसनकज्वरः Pnevmania न्युमोनिया

# लाक्षारसाभं यः ष्ठीवेद् रक्तं श्वासज्वरार्दितः । स्त्यानफुफ्फूसदेहस्य तस्य श्वसनको ज्वरः ॥

भा॰ टी॰-जिसे सांस फूले, ज्वर तेज वढ़ा हो। लाही के रस या काढ़ा के रंगका काला या लाल खून मुह से निकले, फेफडा गीला हो कर चिपट जाय तो श्वसनक ज्वर (निउमोनिया) संमक्षना चाहिए। इस ज्वर में श्वासयन्त्र (फेफड़ा) खराव हो जाता है, इसलिए इसे श्वसनक ज्वर कहते हैं।

# निदानम्—

समान्छादनहीनानां दुर्वलानां विशेषतः । दीनानां दूनचित्तानां शीतवर्षादिवाधनात्।। अभिघातात् कचित् पूतिगन्धयोगेन कुत्रचित्। कचिद्रा व्याधिनानेन पीडितस्यातिसङ्गमात्॥

# सवष्त्रतुपु भूमा तु वर्षामु शिशिरे मधी । ज्वरः पादुभैवत्येप जीवाणुविपसम्भवः ॥

भार्ग्या०-जो नंगे वदन रहा करने है छोर विशेष कर हुउंन छोर हान महिल्यों है, तथा शोक इत्यादि कारणे। से श्रमसन्न मनवाले। को हंटक छोर पर्या छारि से पीरित होने से,किसी जगह चोट लगने से नथा पराप्त गरम के लग जाने से छोर इस उन्हीं से पीड़ित रोगी के पास बहुत रहने से सब अनुष्ठी। में श्रोर श्रिक्तनर दर्पा जिल्लि श्रीर चैत्र के दिनों में छोटे २ विषेत जीवी (दीटी) के संदर्ग से यह उप उत्पन्न होता है।

## सम्माप्तः-

संहत्यासृङ् मृलतः फुस्फुसस्या-ऽसन्ये पार्श्वे सन्यता वा द्रयोवा । जिघांसन्ति श्वासयन्त्रं विपोत्था दोषास्तस्मान्छासकष्टं ज्वरस्त्र ॥

भा० टी०—श्वासमार्ग में निर्मानिया के कीड़ों के मवेश कर जाने ने वाताड़ि उत्तर कुषित होकर दिहने या वार्ये अथवा दोनों फेफडों के मूलमें दृश कोर सर्पाताड़ों उसा कर फुरकुस को खराव कर देते हैं अर्थात् फेफडा जपना जाम डी१२ गड़ी डार काल, जिससे कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हानी है, और ज्वर जा जाना है, इस्से अप सिच्चात के सब लक्षण प्रकट हो जाने हैं।

# पूर्वरूपम्--

पार्श्वार्तिः श्वासकासो च कचित कम्पोऽवयनता । प्रामूपमाहुर्निपुणाः प्रायः श्वसनके ज्वरे ॥

भा० टी०—पसुली में पीड़ा. इवास काम, मुर्ला, विमी ६ रोगी है जरा औ होता है। जर फुस्फुल में वरा हो जाता है तमी पमुली में पीड़ा टोनी है।

## रूपम्—

प्राक् प्रायः शीतमत्यर्थं ज्वरस्तीत्रोऽहांचेस्तृपा । पार्श्वशूलमथो कासः श्वासरुद्धिः क्रमेण च ॥ कासतः शोणितं श्यामं सुद्धः सान्द्रं प्रवर्तते । श्वसतो नासिकापाश्वीं स्फूर्ज्जतश्च निरन्तरम् ॥ स्वेदो ललाटे गात्राणि भृशं स्विद्यन्ति चानिशम्। गौरसर्षपवत् स्वेदपिङ्कानाञ्च दर्शनम् ॥ दौर्बल्यं सद्नं मोहः प्रकापः क्रयठकूजनम् । परुषा कर्कशा जिह्ना मिलना च भवेद भृशम्।। धमनी युग्मतामेति कोमला स्थूलचञ्चला ! यावन्न ज्वरमुक्तिः स्याद्, ज्वरमुक्तेरनन्तरम् । विशेषान्मन्दतांमीत रागेऽस्मिन्निति निश्चयः॥ सप्तमे दिवसे प्रायश्चाष्टमे नवमेऽथवा । अकस्माज्ज्वरिन भुक्तिः स्वेदप्राचुर्यमेव च ॥ प्राणा वा तत्र सुच्यन्ते रोगी व तत्र सुच्येत । मुच्यमानस्तु नैरुज्यं शीघ्रमेव समश्तुते ॥

भा० टी०-श्रक्सर पहिले शीत मालूम होता है, श्रौर नहीं भी मालूम पड़ता। ज्वर वड़े जोरसे चढ़ता है पार्श्वश्रल होता श्रौर खांसी श्राती है। घीरेर जैसेरफुस्फुस मूल दोगों से श्राकान्त होता रहता है वैसे २ कम से श्वास भी वढ़ता है। खांसी श्राने के वख्त श्यामवर्ण का खून मुँह से वारवार निकलता है। श्रौर सांस लेने के वख्त दोनों नासिका पुट सांस के वेग से खूब फरकते हैं। ललाट श्रौर शरीर में हर वख्त खूब पसीना निकलता रहता है। सफेद सरसों के समान शरीर में फुन्सियां निकल श्राती है। दौर्वत्य, शरीर को शिधिलता, मोह, प्रलाप, गला में शब्द, ये सब लक्षण होते हैं। जिहा बहुत कखी, खरखरी श्रौर मेंली रहती है, नाड़ी दो दो बार घक्का देकर घीरे २ मोटी श्रोर चश्चल होकर चलती है नाडो की यह गित तब तक रहती है जब तक कि सातवें, श्राठवें या नवें दिन तक ज्वर नहीं उतरता, ज्वर उतर जाने पर भी नाड़ी श्रपनी स्वभाविक गित से भी बहुत मन्द चलती है। ज्वर छुटने के वख्त पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे कि कभी २ शरीर ठएडा होजाता है श्रौर नाड़ी वन्द हो

जाती है। ऐसे समय यदि चिकिन्सा ठीक तरह से हो छोर उसका छसर मी ठीक तरह से हो तो रोगी वच जाता है नहीं तो नहीं इसमें पूर्ण छारोग्य पदद दिन जा १ महीने में होता है।

## साध्यासाध्यलक्तणम्--

एकतः फुस्फुसे दुष्टे ज्वरेऽतीत्रे स्थित वले । सम्यक् पादत्रये लब्धे मन्तव्या सुलसाध्यता ॥ स्वेदो भूशं ज्वरस्तीत्रो चृद्धः क्षीणोऽथवातुरः । पादत्रयस्य संपत्त्या स तु जीवेत कदाचन ॥

भा॰ टो—श्रगर श्वसनक ज्वर में एक ही फेफडा नराय हो छाँर ज्यर दत्न देन से न चढ़ा हो, वल जीए न हुआ हो, तथा चैंद्य, द्वा छोर परिचारक घर्टे हों तो श्वसनक ज्वर सुखसाध्य समभाना चाहिये। यहत पसीना निकलता हो एयर चैन ने चढ़ा हो, रोगी वृद्ध अथवा दुर्वल हो तो दु साध्य समभना चाहिये, नीनों पाद है ठाँक होने से कभी २ रोगी वच जाता है।

## भरिष्टलन्यम्—

द्वावेव फुस्फुसौ दुष्टौ समग्रो यस्य वैकतः।
नासारवामा भृशं स्वेदो दुर्लभं तस्य जीवितम्॥
मन्दं किञ्चित् प्रलपति स्वेदस्नातः प्रमुद्यति।
वेपते करपादञ्च प्राणास्तस्यापि दुर्लभाः॥
अतीसारेण वाऽकान्ता दुर्वारेण भवेद् यदि।
क्षीणः श्वसनकेनात्तों दक्षिणाभिमुखो हि सः॥

भा० टी०—जिसका फेफड़ा दोनों या पर विलक्षत घराव हो जाय. दोनों नधरों से जोर २ से सांस बले श्रोर पसीना वहुत निक्रले तो वह रोगी नहीं दचना। धाटा २ प्रलाप हो पसीना वहुत निक्रले.हाध पैर कांवे तो भी रोगी-नहीं वचना। हिमको शर्म

सार होजाय जो कि किसी भी उपाय से वन्द न हो श्रोर रोगी वहुत जोग हो तो सम-भना चाहिये कियह श्वसनक ज्वर (निमोनिया) का रोगी यमपुरजाने को तैयार ही है।

श्रथ श्लेष्मकज्वरः Influenga इनफ्लुयेन्जा

प्रादुःषन्तीह यत्प्रायः श्लेष्मजोपद्रवा भृशम् । ततो जनपदोद्धवंसो ज्वरोऽसा श्लेष्मकः स्मृतः ।

## ानेदानम्-

वायुवाहितजीवाणुविषं युगपदञ्जसा । लोकेषु प्रसृतं प्रायः श्वासमार्गेण तं ज्वरम् ॥ विद्धाति क्वचिद् वाऽथ भुक्तमार्गेण संक्रमः । जनाज्जने च संक्रान्तिः श्वसनादिनिमित्ततः॥

सम्पाप्तिः—

प्रायश्चास्य विकाराः स्युः श्वासयन्त्रे क्वचित्पुनः । अन्नमाग समग्रेऽपि क्वापि वा सर्वधातुषु ।। कफवातोल्वणं ह्यत्र सन्निपातमुदीरयत । विषं धातून् विकुरुते हन्ति तेन सहस्रशः॥

# रूपम्--

प्रतिश्यायः शिरःशूलं शीतकम्पौ च कुत्रचित्। अङ्गमर्दः कटीपृष्ठोरसां तीत्राश्च वेदनाः ॥ कासो ज्वरोऽवसादश्च काश्यंञ्चाल्पैर्दिनैभृशम्। अत्यर्थवलहानिश्च लिङ्गानि श्लेष्मके ज्वरे॥ सामान्यतो विशेषात्त फुस्फुसाक्षमणे सित ।
सरक्तं धीवनं प्रायः प्रकापः श्वसन्त्तथा ॥
अथान्नपार्गे त्वाकान्ते वम्यतीसारयोर्द्रयोः ।
एकस्य वा प्रवृत्तिः स्यात् शृन्यं क्वापि च कामला ॥
अत्यर्थविषयोगेन सर्वधातुप्रदृषणात ।
अभिन्याससमं कापि रूपं तस्मान्न सुच्यते ॥
नैस्ज्यं स्वल्पदोषस्य शीघं यद्यपि जायते ।
बक्रहानिश्चरायेव कृच्छा तु वहुदोषना ॥

भा॰ टी॰ इस ज्वरमें श्लेष्म के ही उपद्रव प्रायः वतुन प्रकट होते हैं, इस निधे इसे श्लेष्मक ज्वर कहते हैं। यह प्राय महामारी रूप ने पैदा होता है।

#### निटान---

भा०टी०-पापकी श्रधिकता से वाहरी बाबु के ग्राव होने पर इस रोनरे धीरोड़ी पैदायश होती है। बाद श्वासमार्ग श्रोर मुखके छाग एक साथ मी उत्तन से मनुष्य में वे कीड़े प्रवेश कर जाते हैं. जिससे ज्वर पैंदा हो जाता है। फिर इस रोगीके संसर्ग के इसरे श्रादमी को भी ज्वर पैदा होने लगता है।

#### सम्प्राप्नि-

भा० टी०—प्राय. दोनों फेफड़ों में ब्रल्झोय हो जानाहै। नामहार दौर एक्याइट में ब्रल्झोथ की तरह पीड़ा होती है। इसदा विष एक स्वय ही उन्ह-दान प्रधान सिम्नपात के लक्षणों को पैदा करता हुआ धानुनों को हुवित बर देशा है हम जिस् हम

#### रूप--

भा० टी॰—प्रतिश्याय. शिर में पीट्र, बामी र शीन पीट बाग होता. सह गई कमर, पीठ और हाती में तेज पीड़ा होता। पास, स्वर। पांच प्राप्त में ही इसका श्रार निर्वलता हो जाती है, तो रोगी नहीं वचता यदि हृदय निर्वल हो जाता है; तो रोगी नहीं वचता, यह श्लेभक ज्वर का सोमान्य लच्चण है।

#### विशेष रूप---

भा० टी०—अगर इस ज्वर में दोनों फेफड़ा खराव हो जाय तो मुंह से खून श्राता है। प्रलाप श्रोर श्वास होता है। यदि श्रामाशय श्रोर पकाशय विगढ़ जाता है तो कय श्रोर दस्त एक साथ होने लगते हैं,या दोनों में एकही होता है। कय श्रोर दस्त के निवृत्त हो जाने पर कामला रोग का लच्चण देख पड़ता है, जो कि श्रञ्छी तरह चिकित्सा होने से श्रच्छा हो जाता है। यदि इस ज्वरका विष वड़े वेग से सारे शरीर में फेल जाता है तो शरीर के सब धात खराव हो जाते हैं श्रीर श्रीमन्यास ज्वर के समान सब लच्चण होता है, ऐसी हालत में रोगी नहीं बचता। श्रल्प दोष होने पर रोगी बहुत जल्दी श्रच्छा हो जाता है, किन्तु कमज़ोरी बहुत दिनों तक वनी रहती है। श्रधिक दोप होने पर यह ज्वर कुच्छासाध्य होता है।

## प्रन्थिक ज्वरः Plague प्लेग

प्रायो वंक्षणकक्षादि प्रनिथशोफरुजाकरः । प्रनिथकारवयो जनपदोद्ध्वंसी घोरतरो ज्वरः ॥ तुल्येऽपि हेतो स कापि भृशं फुस्फुसदूषणात् । सद्यः शोणितनिः छेवश्वासकास हैरेदसून् ॥ अथवा सर्वथा सर्वधात्न द्रागाभिदूषयन् । आभिन्याससमेलिङ्गैः सोऽग्रन्थिमपि मारयेत्॥

## निदानम्-

निदानमत्र सामान्यं संकुलावसथादिकम् । विशिष्टं तु विषं रक्तवरं जीवाणुसम्भवम् ॥ ते स्पर्शश्वसनादिभ्यः संक्रामान्ते नराक्ररम् । भूम्ना तदोगजुष्टेभ्यो मृषिकेभ्यश्व संक्रमः॥

## रूपम्--

आदोवन ज्वरस्तीत्रः क्विनिन्मन्दोऽथवा पुनः।
भृशं स्रस्ताङ्गता तृष्णा प्रलापा मृञ्छेनं भ्रमः॥
निद्रानाशोऽरतिमांहो मत्त्वत् कोऽपि ताम्यित।
रोते विसंज्ञो वाप्यन्यो यथाऽभिन्यासपीडिनः॥
दग्धवत् कर्कशा जिह्वा धमनी शिथिला भृशम्।
प्रन्थो शोफः क्विचित् पूर्वं क्विनिन्मध्ये क्विचित्तात॥
तोदः स्पर्शासहत्वञ्च प्रन्थो पाकश्चिरादिष्।
दिन्नेर्वा पञ्चेपवीऽपि दशभिवी दिनेः क्विचित्॥
सद्यो वा म्रियते रोगी चिरादा कोऽपि सिध्यति।

**जपद्रवाः**—

मूत्रावरोधः कासश्च तथातीसार उल्वणः । छर्दिश्च रक्तिपत्तञ्च ग्रन्थिके स्युरुपदवाः ॥

साध्यलक्षणम्-

प्रन्थानां शीघ्रपांकेन वहूनां वा समुद्रवात् । जरन् वा बालको वाऽपि रोगी जीवेत् कथञ्चन ॥

अरिष्टलक्षणम्-

शीव्रमिन्द्रियनाशेन सद्यः संज्ञाञ्चयेण वा । अतीसारेण वाऽकान्तो व्यन्यरोगी न जीवित ॥ अकृष्णं सकफं रक्तं छीवेद् यः स्वासपिडितः । आकान्तफुस्फुसः सोऽयमसाध्यः सर्वया स्टृतः ॥ अव्यन्थिवीनिथकोक्तेश्व लिङ्गेरुक्तो यमातिधः । भा• टी०-'पट्टा' कांख श्रादि स्थानों में घुमची श्रौर नीमकौड़ी की तरह प्रनिथयाँ (कौड़ियाँ) स्वभावत रहती हैं। प्रनिथक ज्वर श्राने पर इन प्रनिथयों में सूजन श्रौर पीड़ा होती है, जिसे गिएटी कहते हैं। यह ज्वर वहुत जोर से चढ़ता है श्रौर महामारी रूप से देशभर में फैल जाता है। किसी २ रोगी के गिएटी नहीं उभड़ती, किन्तु फेफड़ा खराव हो जाता है,श्रौर मुंहसे खून निकलता है श्रौर श्वास कास उत्पन्न होकर एक या दो तीन दिनमें प्राण नाश कर देता है। किसी के गिएटी नहीं भी उत्पन्न होती, किन्तु सव घातु दूषित हो जाते हैं श्रौर श्रीभन्यास ज्वरके समान लज्जण प्रकट हो कर रोगी को मार डालते हैं। इस प्रकार प्रनिथक ज्वर तीन प्रकार का होता है। श्रन्थिक ज्वर का विष शरीर भर में एक साथ ही फैल कर यदि वंत्तणादि स्थानों को कौड़ियों में इक जाता है तो गिएटो उभड़ती है, नहीं तो नहीं।

## निदान--

भा०टी०-घनी वस्ती श्रोर घने मकानों में रहना प्लग का सामान्य निदान है। खास निदान तो इसके की ड़ों का खून श्रादि में प्रवेश करना है। प्लेग के की ड़ें शरीर में श्राहश्य रूप से—श्राक्रमण करते हैं। इन की ड़ों का श्राक्रमण प्रायः मूसों पर श्राधिक होता है, जिससे मूसे वहुत जल्दी मर जाते हैं। मूसों के शव में श्रामितती को ड़ें चिपटे रहते हैं। नक्षें पाँच चलने से या बिवाई के द्वारा, या मूसों के शव में वैठी हुई मिल्खयां जब कपड़ा श्रोर भोजन पर वैठ जाती हैं तो इन मिल्खयों के द्वारा की ड़ें मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। श्रीर फिर मनुष्य इस रोग से श्राक्रान्त होते हैं। वाद इस रोगी के संसर्ग से दूसरों को भी यह रोग हो जाता है।

#### रूप---

किसीको तेज ज्वर आता है, किसीको मन्द्, श्रौर किसी के। कम्प-पूर्वक होता है।
गिल्टी किसीके पिहले दिन उभड़ती है, किसीके मध्यकाल में, श्रौर किसीके श्रालीर
में। शरीर बहुत सुस्त रहता है। तृष्णा, प्रलाप, मूर्च्छा, भ्रम, निद्रानाश, श्ररित, श्रद्धान, पागल की तरह चिल्लाना या उठ कर भागना, वेहोश हो कर पड़ा रहना, जीभ काली श्रौर कर्कश, नाड़ी की गित शिथिल श्रौर विशेष चंचल, तोद, स्पर्शासहत्व, श्रिन्थ के पकने में देर लगना, दो तीन, पांच छः, या दस दिन में रोगी प्रायः मर जाता है। दस दिन के श्रन्दर श्रगर रोगी न मरे तो जीने की श्राशो रहती है। यदि गिल्टी पकती है तो रोगी बच जाता है।

#### **उपद्रव**ः—

म्त्रावरोध, फास, श्रतीसार, छदिं, रक्तपिच,ये सब लक्षण एक साथ हो। पैदा हा तो रोगी नहीं बचता।

## साध्यलज्ञणम्---

भा० टी०—रोगो वृद्ध या वालक हो श्रोर प्रत्थि जही पक्रने लंगे तथा दहुतसी प्रत्थियां हो जॉय तो रोग कुच्छ्रसाध्य समभा जाता है।

#### श्रारिष्ट—

भा०टो०-इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाने पर या वेटोशी हाने पर प्रवत्र पतामार होने पर प्रतियोगी नहीं जीता। लाल कफ श्रोर त्रृत निमलने पर, प्रताम होने पर फेफड़ाके खराव हो जाने पर रांग श्रसाध्य समभाना चाहिये। निल्हांके याहर न दिनाहं देने पर भी श्रान्य लक्षणों के होने से रोगी नहीं प्रचता। ऐया भी होता है कि पाहर देखने में गिन्हीं में सूजन नहीं मालुम होती किन्तु श्रम्दर मूजन रहती ही है। देन रोगी के मुर्दा को चीर कर यह वात देशी नथी है।

## द्रव्हक स्वर Dengue देंगु।

अस्थिसन्धिरुजस्तीवा दगडाहतिकृता इव । प्रायः क्षिपोदयलयो वीसर्पः सर्वगात्रगः ॥ ज्वरश्च कगठरुग्युक्तः पुनरावर्त्तते गतः । सञ्चारिणा सशोथेन सन्धिश्लेन लक्षितः ॥ प्रतिश्याकासवान् प्रायेणाष्टाहेन प्रमुच्यते । विरं सन्धिरुजाः सान्ते स ज्ञेयो दगडकज्वरः ॥ प्रायोऽसौ जानपदिको वातश्लेष्मप्रकोषणः । बालानां जरताञ्चातिदारुणः परिज्ञच्यते ॥

भारती - द्राहक ज्वरने द्राजाकों को दक्षी नरद हों। पोर सन्विमी में बदा नज पीधा होती है। तीसरे या कोने दिन पीसर्व की तरद ताल रंग के दिदारे गर्दार में देख पड़ते हैं. किन्दु जारत हो वे गुन्त भी हा जाते हैं। ज्यर दसमें एक हो दिन सक रहता है बाद उतर कर तीन चार दिनों के बाद फिर श्रा जाता है। करह में पीड़ा, सिन्धयों में चल शोथ श्रीर श्रल हो जाता है। प्रतिश्याय श्रीर कास भी उत्पन्न हो जाता है। श्राठ दिनों के बाद प्रायः ज्वर छूट जाता है। ज्वर छूटने पर भी पक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हुई सिन्ध पीड़ा बहुत दिन तक तकलीफ देती है। इस ज्वर में बात कफ का प्रकोप श्रधिक रहता है श्रीर यह जब किसी देश में प्रकटहोता है तो एक साथ बहुत से मतुष्य इससे श्राकान्त होते हैं। बालक श्रीर बृद्धों के लिये यह स्वर बड़ा भयइर होता है।

## **\* श्री:** \*

# टीकाकार संविप्त परिचयः।

पुण्ये वाराणसी चेत्रे "भेदैनी" श्रामवासिनः ।
गौडिद्रजाश्यवैद्यश्रीपूर्णदत्तस्य शर्मणः ॥ १ ॥
हिरिनारायणः सूनुः, प्रतापगढमगढले ।
श्री वी. यन्. मेहता—संस्थापितिवद्याळयस्य वे ॥ २ ॥
प्रधानाध्यापकोऽकार्षीट्टीकां रोगविनिश्चये ।
निदानदीपिकानाम्नीं तेन तुष्यतु शङ्करः ॥ ३ ॥
श्रश्ववस्वङ्कभूम्यब्दे वैक्रमे माधवे सिते ।
हिग्विनिश्चयसद्यन्थटीका सम्पूर्णतामयात् ॥ ४ ॥



# - औरशुद्धाशुद्धपत्रम्

|                                | •                             |            |                                                |                     |                        |                                  |     |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----|
| - त्रशुद्धम्                   | शुद्धम                        | पृष्ठे     | पट्ती                                          | <b>अ</b> शुद्धम्    | शुन्म्                 | ন্ত                              | وسن |
| त्तरसमहः                       | तत्ममृहः                      | ર          | રેદ્                                           | नव                  | नेव                    | 20                               | 3,3 |
| <b>च्येत</b> णां               | <b>घ्येतृ</b> णाम्            | 15         | २८                                             | च्या <del>पि</del>  | न्याधि                 | • 9                              | ٠   |
| तयोद्वारम्                     | तयोद्वीरम्                    | 3          | 1                                              | <b>व्याधिस्यादि</b> | च्यार्थ न्यादि         | ₹१                               | <   |
| पयायान्,े                      | पर्यायान्                     | 77         | v                                              | शुरुटया             | शुगढा                  | 3,3                              | ¥.  |
| साध्यात्वा                     | - साध्यत्वा                   | 3          | 3 6                                            | <b>स</b> ज्ञतम्     | धातम्                  | <b>#1</b>                        | 5 . |
| विद्यीना                       | विहीना                        | ¥          | २४                                             | <b>रुदुपपादी</b>    | दुरपपाने               | 71                               | 13  |
| कर्तेव्यतान्तरि                | फर्तव्यतान्तरा                | ĸ          | ३७                                             | च्छेयो              | <b>र</b> ें, जे        | 77                               | 7.  |
| गर्गा                          | गुणे                          | 93         | २६                                             | पृथिपर्णी           | ष्टरिनपर्गी            | 2,2                              | 10  |
| निवृतिः                        | निर्दे सिः                    | ٤          | Ę                                              | <b>बिपे</b>         | विध                    | **                               | 1   |
| मायैतम्य                       | मातम्य                        | 71         | 3 6                                            | विद                 | यदि                    | r                                | ÷ ( |
| द्धदनानि                       | द्धहनानि                      | 33         | 80                                             | <b>ज्या</b> पि      | च्यापि                 | ÷ (                              | - 1 |
| उत्कासिवा<br>शन्धि             | उत्कासिका<br>सन्धि            | "          | 38                                             | सबैऽविशेषे          | सदीर्भगेर              | <b>3</b> •                       | ₽¤  |
|                                |                               | 37         | २६                                             | र्पण                | ₹ <sup>™</sup> 1       | *,                               | 21  |
| मलाढे<br><del></del>           | मलाद <u>े</u>                 | <b>3</b> 3 | <b>)</b> )                                     | व्बरा मगुरुति       | <b>च्यासमुद्र</b> े दे |                                  | 9.8 |
| निसर् <b>ण</b><br><sup>5</sup> | विसरणम्                       | "          | ₹ <b>७</b>                                     | स्द                 | स्र                    | ξÇ                               | į.  |
| दहर्न<br>गुरिट                 | दहनं<br>गुरिठ                 | "          | २ <b>५</b><br>२६                               | पाटियप्यति          | पीर्यस्तिस्ति          |                                  | 33  |
| ग्रधीग                         | अपीगे                         | "<br>13    | <b>E</b>                                       | तस्यावतनानि         | तस्यापाः               |                                  | * E |
| र्सप्रका                       | संप्रका                       | •          | રય                                             | घदार                | झाट्र                  | }=                               | * ( |
| तिविषम्धी                      | तहरीय<br>निर्वि <b>य</b> न्धी | "<br>98    | 3                                              | राग्य               | 23                     | Ž1                               | 3.  |
|                                | शास <b>र</b> ्या<br>शीलः      | 38         | २०<br>२०                                       | गुरारव्य            | शरापद् हा              |                                  | *5  |
| शलः<br>जम्मा                   | जम्भा                         | 12         | <b>3</b> 8                                     | हिंचे               | रायुरी                 | <sup>મ્યુ</sup> ા!<br><b>૪</b> ર | 11  |
| खिप्रायम्                      | रेवम्त्रायम                   | 77         | રેર                                            | । पीटवाः            | विदय                   | 46                               | 9.  |
| दोपः दूष्य                     | दोपदूष्य                      | 8 €        | 3                                              | सन्द                | ie.                    | YŁ                               | 48  |
| दापञ                           | दोषज                          | "          | २०                                             | बरिट                | <b>र</b> स्टी          | Ya                               | * * |
| હિ                             | हि                            | **         | Y                                              | चयध                 | यदया                   | K.*                              | 4 5 |
| योधकम                          | बोधकम्<br>पूर्वरूपं           | 17         | 19<br>20                                       | ं संगूष्यर्था       | सं <i>नु</i> ः(दो      | *.*                              | 3=  |
| पूर्व <i>ह</i> प               | दूपका<br>करोति                | ار<br>ع ج  | ٠ <u>,                                    </u> | ं पत                | ويتع                   | LY                               | L   |
| किरोति<br>                     |                               | 1=         | े १<br>१८                                      | <b>द</b> िना        | 4,24                   | <b>&lt;</b> •                    | 7 5 |
| ्यय <b>क</b>                   | यद्यक                         | -          |                                                | ্ ন্ত্রি            | र्षः                   | 53                               | 4   |
| े काया                         | फार्च <u>ी</u>                | ₹•         | 1                                              | 21/43               | 200                    | 4,                               | 1.5 |
| हेतोपात                        | देतोर्धात                     | 17         | ۶<br>• ۲                                       | भ्यागावि            | *******                | **                               | 11  |
| ए <b>बनम</b><br>रूलानि         | एव वनम्<br>रुच्यादि           | 77         | 4x                                             | • স্কৃত্বি          | £.,                    | **                               | * 1 |
| रूचादि                         | वण्याप<br>निष्पादयनि          | ,;<br>त २० | 36                                             | ' इने               | A                      | (2                               | 4 8 |
| निष्यादयन्ति<br>य <b>द्ध</b> ै | (नःपादमार<br>घटकै             | ()         | 7 ¥<br><b>%</b> ●                              | <b>ं</b> भाग्र      | 2.3                    | G                                | * * |
| परक                            | पट्कें<br>पर्के               | ,          | 7.                                             | £Xx                 | ELS.                   | (7                               | 4.4 |
|                                |                               |            |                                                |                     |                        |                                  |     |

| त्रापुरस्य                  | याज्या                                | <b>17</b> ~         | ี่ 4 •            | ९ )<br>१ जागात्म्य                | <b>87:537</b>               | H.           | <u>ه</u>     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| श्रशुद्धम्                  | शुद्धम्<br>गं <del>ग्य</del> ा        | प्र∙                |                   | अशुद्धम्                          | <u>शुद्धम्</u>              | प्रु•        | Ÿ.           |
| सकरम्<br>धारं               | संकरम्<br>घोरं                        | e e<br>E T          | <b>२६</b><br>६    | श्रजीगात                          | श्रनीर्णात्                 | 934          | ¥.           |
| भावी                        |                                       | ĘĘ                  |                   | नादिक                             | नादिकं                      | 99           | 33           |
| नापा <sub>.</sub><br>नेक्ता | ् भारी<br>नोक्ता                      | ६७                  | 98<br>5           | मास्तरचव                          | मारुतश्चैव                  | 3 8 9        | २म           |
| ₹                           | नाका<br>" २                           | ,1                  | २७                | प्रत्य <b>ख्येया</b>              | <b>अ</b> त्याख्येयां        | १४२          | 3=           |
| योलच                        | थोर्लन                                | 7 <b>7</b> -<br>€ E | 3                 | तिञ्चिङ्खै                        | तिहाती                      | 385          | 10           |
| श्रम्: -                    | ग्रापः<br>श्रधः कार्यं                | ٧٠                  | ۲<br>و و          | दत्या<br>न्तेप                    | इत्यादि<br>न्तेषु           | ያ <i>ሽ</i> ጹ | 11           |
| उक्त                        | उक्त                                  |                     | २७                | 1                                 |                             | ક પ્રદ્      | <b>ર</b>     |
| <b>ब</b> त्पादि             | उत्पाद                                | 3,                  | ٠<br>٦٤           | थाराडता<br>विरुक्ता               | पाराङ्खता<br>निरुज्ञा       | 346          | <b></b> Ę    |
| सदिति                       | सीदति                                 | <i>5</i> ,<br>ও ২   | 92                |                                   |                             | 3 6 0        | २७           |
| र <b>लेम</b> णि             | श्लेष्मि                              |                     |                   | किनिकताहै                         | निकलताहै                    | •            | Ę            |
| स्थन                        | रखण्माख<br>स्थान                      | ५७<br>४७            | * २२<br>२४        | ठ्युब                             | ट्युब                       | 9 ६ ७        | ₹            |
| द्वयोदोषयो:                 | द्वयोदें[पयो                          | : હપ્ર              | <b>₹</b> ¥        | वातिका                            | वातिकान्                    |              | २१           |
| प्रधारचतुर्थको              | प्रधानस्चतु                           | थंको ७६             | 39                | व्यायाभिश्वापि                    | व्यायामिनश्<br>सन्दर्भनेतिक | चाप ५        | ` <b>२ २</b> |
| अन्यमत्वम्                  | श्चन्यतमत्व                           | <b>r</b>            | ₹€                | मन्नाद्वषम्यात्<br>गुल्यास्या     |                             |              | २म           |
| तदनन्तरम्                   | तदन्तरम्                              | رو بر<br>الا        | ३०                | राज्यक्तमा<br>हैव                 | राजयच्मा<br>नैव्            | १६म          | 99           |
| कृच्छ                       | कुच्छ <u>ा</u>                        | <b>4</b> 0          | 30                | दर्य                              | नव्<br>दोय                  | १७२          | २७           |
| <b>कृ</b> पितो              | कुपिती                                | ធ។                  | २४                | रोषधातु                           |                             | १ <i>७</i> द | २म           |
| भुवाष्या                    | भूवाष्पा                              | -<br>دع             | 93                | स्तापपाछु<br>सव                   | 'घातुशोप<br>सर्वे           | १८०<br>१८२   | 33           |
| बातपित्त                    | बातिपत्ते                             |                     | * ₹<br><b>₹</b> ४ | दोप                               |                             |              | 38           |
| बहिबंग                      | बहिबेंग                               | )†<br>দেধ -         |                   |                                   | दोष<br>स्टब्रं              | 95%          | २४           |
| लघन                         | लंघन <i>म्</i>                        | ፍሂ                  | २३<br>२७          | शुद्रा                            | <b>जुदां</b>                | 3=6          | 90           |
| <b>ज्वरे</b>                | <b>ज्ज्वरे</b>                        | <b>দ</b> ও          | ų,<br>ų           | न्यथा<br>                         | व्यथा <u>ं</u>              | २००          | ર પ્ર        |
| रवर<br>दृष्टा               | दह <b>्</b> वा                        |                     | 3 €               | कार्चि                            | कांचि                       | 31           | 37           |
|                             |                                       | 5,                  |                   | वदनया                             | वदनया                       | २०४          | <b>२२</b>    |
| त्यवया<br>पारहार            | त्वक्ता<br>परिहार                     | 19                  | २७                | नानभि                             | नन्नाभि                     | २०५          | 33           |
|                             | नारहार<br><b>प्र</b> तिपाद            | 37                  | 33 ~              | ताच                               | तारच                        | २१३          | 3            |
| त्रपाद<br>घमागमनं           | श्रातपाद<br>धर्मागमनं                 | 57<br>83            | 2.A<br>3.R        | तरिति                             | तैरिति                      | २२५          | <b>ሳ</b> ሂ   |
|                             |                                       | <b>e</b> 2          | २४                | पासता                             | पीसता                       | 99 `         | 3.0          |
| नाशात<br>सिग्ध              | नाशा <b>त्</b><br><del>चित्र</del> ाप | 79                  | २७                | का                                | की                          | १२७          | २३           |
|                             | स्निग्ध                               | હહ                  | 9,                | इम्द्रि                           | इन्द्रि                     | २३०          | 9 =          |
| <b>मनकेन</b>                | <b>मनके</b>                           | ६म                  | 33,               | विदेत                             | विद्र त                     | 79           | <b>૨૪</b>    |
| करणने                       | करऐन                                  | 9>                  | २३                | रोमाञ्जो                          | रीमाञ्ची                    | २३३          | २२           |
| दाशाकरी<br>                 | आशुकारी                               | >7                  | ३०                | कोकिलान                           | कोकिलानां                   | 37           | २३           |
| केष्ठ गात्वा                | कोष्ठं गत्वा                          | 303                 | २ष                | सबरसस्                            | सत्वरजस्                    | रेंड्ड       | 93           |
| श्रद्विवा                   | श्रविड्वा                             | <b>१</b> ०२         | 3 %               | कतृ                               | कर्तु                       | <b>3)</b>    | २ष           |
| हड्डीके तरह                 | हड्डीके                               | 30%                 | २४                | कत्<br>मियथः                      | मित्यर्थः                   | 37<br>33     | ३०           |
| रुपुषवत्                    | पुरुषवत्                              | 308                 | २४                | <b>বিতি</b> ল্ <mark>জন্</mark> ব | विच्छित                     | २४४          | `9           |
| सुश्रतेन्                   | सुश्रुतेन                             | 130                 | २४                | विगङ्                             | <b>बिगा</b> ढ़              | २५०          | =            |
| श्यमतत्                     | श्य एतत्                              | 97                  | ३०                | वाक्ट ६ े                         | षक                          |              | 96           |
| दहाष्ट्रीला                 | दराष्ट्रीला े                         | 939                 | २२                | मनका                              | मनकी                        | ,,<br>२५१    | 8            |
| <b>सरपत्ती</b>              | मुत्पत्ती                             | 3 3 4               | y.                | <b>শী</b> লাল                     | शीताच                       |              | ₹            |
| दिवागंछ .                   | दिवागारः                              | 930                 | २व ।              | विषय                              | ^                           | <i>\$88</i>  | 32           |
| •                           | - •                                   |                     |                   |                                   |                             | •            | <b>,-</b>    |

78

ŧ

3

36

द्यातम्

देपनाव्

सुरानेद

प्रमेहनसाब्दे ७३

यथामं

**वैदम्यहम्** 

**सुरान्ने** ह

प्रभेदद्याक

175

**६६**३

350

₹

1-14

22.21

I

3¢. 10 ~

1 🔻

7 ¥

28

4 🖝

YOY

4 Y

3 .. 8

ر الم المالية

ing.

के दर

| ຸ້າ                                 | ٠ -                  |                   |                | *                          |                           | •                                       | •            |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>,</b>                            | , , , , ,            |                   | ((1            | t )                        |                           |                                         | _4           |
| ं श्रशुद्धम                         | शुद्धम्              | £.                | <b>पॅ•</b> '   | अशुद्धम्                   | शुद्धन्                   |                                         | þ            |
| जे उस                               |                      | ४८२               | २२             | 'जात्य '                   | ু জা <b>ড়া</b>           | -                                       | ₹            |
| काथा ं ′                            | , काला '             | ४८३               | २६ ्           | <b>टसकी</b>                | उसका                      |                                         | - 9          |
| ऊँव                                 | <sup>े</sup><br>ऊंची | <b>5</b> 1        | २६             | ेतापका ्                   | ं तापा                    |                                         | 1            |
| फच्छु                               | . 3                  | ४५४               | , ሂ            | गये                        | गयेहें                    | ६१६                                     | •            |
| सन्ध्यादि                           | साध्यादि १           | ধ্বত              | و '            | श्चवरयव                    | ं श्रवर                   |                                         | ?            |
| ' स्यादि                            |                      | 144               | <b>ទូ</b> ធ    | <b>थाँ</b> खकार <b>प्त</b> | <b>শ্বাঁ</b> ৰ            | ६१६                                     | 1            |
| 55                                  |                      | 8E3-              | 38             | सारख्यः                    | ंसारू                     | यः ६२५                                  |              |
| रीषधिभिः                            | रोषधिभिः,            | <b>4</b> 54       | . २७           | वस्था                      | वत्य                      | ६३२                                     |              |
|                                     |                      | 865               | २३             | प्रिक्लिन                  | त्र्यक्ति                 |                                         | •            |
| <b>हतुसाम्या</b> े                  |                      |                   | •              | मेपान्मेष                  | मेषोन                     | नेष "                                   | 19           |
| <b>हर्षमान्</b>                     |                      | Γο <sub>.</sub> ο | 3              | देढ़ी                      | टेदा                      | 620                                     | ٠,           |
| <b>बि</b> सर्षे                     |                      | १०५ .             | 3              | वाली                       | <b>" ब</b> ाला            | · 'n                                    | ` ,          |
| होते हैं .                          | होता है              | 200               | २०             | स्वैजम                     | , <b>स्पेज</b> म          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |
| <sub>?</sub> कुच्छा .               | ু কুবজুা ১           | 608               | २६             | पद्मशयः                    | पचमा                      |                                         | ٠.,١         |
| े<br>जगह एक ्र                      | . ऍकजगह - ४          | ره <b>د</b> ،     | ं २२           | तरोगाःस्य                  | - रोगःस                   |                                         | ر ، ع        |
| <b>)</b>                            |                      | Lov               | 88             | किदां                      | - दिकम्                   |                                         | ه. د د       |
| ँड <b>री</b>                        | _                    | ĭo€               | ٦-٦            | गले                        | गद्न                      |                                         | 100          |
| ं विरुद्धा <i>ं</i>                 | _                    | <b>.</b> ० द      | 13             | श्रत्यथ                    | . श्रत्यर्थ               |                                         | . , , , , ~  |
| ूँ देहों<br><u></u>                 | ंदेहे <b>'</b>       | » ¸ .·            | ` * 3×.        | रोत्र                      | ' रोग                     | - 22                                    | . š          |
| श्राकर                              |                      | 301               | ¥              | पानशन                      | <ul><li>पानाश</li></ul>   | नः ६६३                                  |              |
| <sup>"</sup> निश्व <del>धे</del> त् | े निःश्वसेत् प्र     | 9 %               | ۶, <b>۲</b> ,६ | गम ,                       | गस                        | <b>3</b> )                              | ે વ          |
| हिक्वा                              | _                    | 38                | 73.71          | पश्वीप्रवृत                |                           | पित्रल ६६६                              |              |
|                                     |                      |                   |                | पेल                        | पेरेल                     |                                         |              |
| एकहा<br>पिडिका                      |                      | 19 E              | , হুম          | , प्रश्<br>ध्रमांमं        | पर्व<br>धुमा              |                                         | -            |
| ,                                   | -                    | "                 | ı              | ध्यांमं                    | •                         | ٠, ١                                    | ~ i          |
| ्कांटी<br>प्रयागाम                  |                      |                   | 381            | 'न्याध                     | ब्याधे<br>स्टब्स          |                                         | 1 , <b>2</b> |
|                                     |                      | ,<br>30           | 8              | पहले -                     | <b>ब</b> हत्त             |                                         |              |
| ्शान                                | 411.1                |                   | 33             | ्मासै <b>ः</b>             | भासे<br>- दश              | , 400                                   | ` ,          |
| 'पित्तेन                            | 1                    | .२४               | . 32           | दश                         | - વસ્                     | <u>.</u>                                | 7            |
| फाइमोसि ,                           | फाइमोसिस ४           |                   | 30             | 'क्याभ                     | <b>क्या</b>               |                                         | -, '\$       |
| ्सक्वणी (                           |                      | 78 <b>3</b>       | . 30           | 'साध्या -                  | , साध्ये<br><b>इ</b> षे ' | II                                      | . 1          |
| शौबिर                               |                      | £x"               | 15             | हर्ष                       | <b>₹</b> q                | - 013                                   | ٠            |
| दोषकेखु                             | ्र दोषके - ४.        |                   | 50:            | शार्थ                      | रोोर्ध                    | - 414                                   |              |
| इसविकार                             | इसविकारका - प्र      |                   | , 53,          | <b>र</b> त                 | ्. वृत्तं                 | , ,,                                    |              |
| ्रपुस्बुल                           | पुरचुल ४             | <b>v¢</b> '       | 80             | मुन                        | ्र सुनि                   |                                         | 1            |
| फास '                               |                      | <b>4</b> 5        | १३०            | तेता                       | " ततो                     | ् ७१०                                   | 1            |
| - मालुमहोना                         |                      | £ 9               | , 1            | फुफूस                      | ् . फुफुस                 | . ७२ <b>२</b>                           | 31           |
| ऐवतीस्म                             |                      | £ <b>Y</b>        | .92            | सवष्युतुष                  | ं सर्वेष्यु               | षु ७२३                                  |              |
| <sub>,</sub> जाती                   | जाती है - ५.६        | .v                | v              | <b>मुच्येत</b>             | ् <b>. मु</b> च्यते       |                                         | ં 3ર         |
| ्परिप्लबारच                         | ्र परिप्लबॉश्च ६०    | ₹                 | 98             | ज्वरोऽसा                   | ं ज्वरोऽ                  |                                         | y            |
| स्र्या                              | ु संस्था ६१          | •                 | 28             | साग                        | . मार्गे                  | ,                                       | 3 3          |
| 3.24                                |                      | सनाथ              | <del></del>    | <del></del>                | - • •                     | >9                                      |              |

•

The state of the s

j